| E SECRETARION (SEC)                            |               | XXXXX<br>S |
|------------------------------------------------|---------------|------------|
| े वी                                           | र सेवा मन्दिर | 200        |
| रे वी<br>इस्टब्स्<br>इस्टब्स्                  | दिल्ली        | Ş          |
| Š.                                             |               | Š          |
| Ž<br>Ž                                         | *             | ŝ          |
| X<br>X<br>X<br>X                               | ^             | Ž          |
| छ<br>छ<br>इ. इतम स≈या<br>इ.<br>इ. काल न०<br>इ. | _ 💓           | Š          |
| व्र ‴ाः । जा<br>इर्<br>६ काल न०ि               | 030.00        | 110/       |
| g<br>Saσε                                      |               | · X        |
| R<br>K                                         |               |            |
| <b>发发发发发发</b>                                  | KKKK KKKKKK   | XXXX       |

# जैन-लच्चगावली

# (जैन पारिभाषिक शब्द-कोश)

प्रथम भाग (झ-झी)

सम्पादक बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

प्रकाशक वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज दिल्ली-६

प्रथम संस्करण रेति ११००

वी. नि. संवत् २४१७ विकम संवत् २०२८ सम् १९७१

मूल्य २४–०० प्रकाशक बीर-सेवा-मन्दिर २१, दरियागंज दिल्ली-६

> प्रथम संस्करण ११०० मूल्य २५-००

> > मृडकः :— रूपवाणी प्रिटिंग हाकस २३, दरियाचंत्र दिल्ली-६ कन्पोजिंग गीता प्रिटिंग एक्सी

# JAIN LAKSAŅĀVALI

(An authentic dictionary of Jain technical words)

Vol. I (Vowels' Part)

#### EDITED RY

#### BALCHANDRA SIDDHĀNTASHASTRI

PUBLISHED BY

#### VIR SEWA MANDIR

21, Daryagani, Delhi

### प्रन्थानुक्रम

| प्रकाशकीय  | •••          |              | ••• | ••• | Ę    |
|------------|--------------|--------------|-----|-----|------|
| Fore Word  | •••          | •••          | ••• | ••• | ViI  |
| बो शस्य    | •••          | •••          | ••• | ••• | ११   |
| सम्पावकीय  | •••          | •••          | ••• | ••• | १४   |
| प्रस्तावना | •••          | •••          | ••• |     | १-दद |
| लक्षण      | ावलीकी उ     | पयोगिता      |     | ••• | 8    |
| लक्षण      | गवलो में स्व | शिकृत पद्धति |     | ••• | ,,   |
| य्रन्थ-    | परिचय        | •••          | ••• |     | २-६६ |
|            |              |              |     |     |      |

१ षट्खण्डागम (२), २ कसायपाहुड (४), ३ समयप्राभृत (४), ४ प्रवचनसार (६), पूर्णचास्तिकाय (६), ६ नियमसार (७), ७ दर्शनप्राभृत (७), ८ चारित्रप्राभृत (७), ६ बोधप्राभृत (६), १० भावप्राभृत (६), ११ योक्षप्राभृत (६), १२ डादशानुप्रेक्षा (११), १३ मूलाचार (११), १४ भगवती ग्राराधना (१५), १५ तत्त्वार्यसूत्र (१६) १६ तत्त्वार्थाधिगमभाष्य (१६), १७ पउमचरिश्र (१६), १८ द्याप्तमीमासा (१७) १६ युक्त्यनुकासन (१७), २० स्वयभूमतोत्र (१८), २१ रस्तकरण्डक (१६), २२ सर्वार्थसिद्धि (१६), २३ समाधितत्र (१६), २४ डब्टोपदेश (१६), २५ तिलोयपण्णतो (२०), २६ म्राचारांग (२३), २७ सूत्रकृताग (२४), २८ स्थानाग (२४), २६ समबाधाग (२६), ३० व्याख्याप्रज्ञप्ति (२६), ३१ प्रवनव्याकरणांग (२७), ३२ विवासमूत्राग (२७), ३३ ग्रीपपातिकसूत्र (२७), ३४ राजप्रश्नीय (२८), ३५ जीवाजीवाभिगम (२१), ३६ प्रज्ञापनासूत्र (२१), ३७ सूर्यप्रज्ञप्ति (३०), ३६ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति (३०), ३६ उत्तराध्ययनसूत्र (३०), ४० ग्रावश्यकसूत्र (३१), ४१ दशवै-कालिक (३२), ४२ पिण्डनियुंक्ति (३४), ४३ क्रोधनियुंकिन (३४), ४४ कल्पसूत्र (३४), ४४ बृहत्करुपसूत्र (३६), ४६ व्यवहारसूत्र (३६), ४७ नन्दीसूत्र (३७), ४८ ग्रनुयोगद्वार (३७), ४६ प्रश्नमरतिप्रकरण (३०), ५० विशेषावब्यकभाष्य (३६) ५१ कमंप्रकृति (३६), ५२ शनकप्रकरण (४०), ५३ उपदेशरत्नमाला (४१), ५४ जीवसमास (४१), ५५ ऋषिभाषित (४३), .६ पाक्षिकसूत्र (४३), ४७ ज्योतिक्करण्डक (४४), ४८ वि. प्राकत पचसप्रह (४४), ४६ परमातमप्रकाश (४४), ६० सन्मति-सूत्र (४४), ६८ न्यायावतार (४६), ६२ तत्त्वार्थवार्तिक (४७). ६३ लघीयस्त्रथ (४७), ६४ न्याय-विनिश्चय (४८) ६५ प्रमाणसग्रह (४८), ६६ मिडिविनिश्चय (४८), ६७ पद्मपुराण (४८), ६८ वरागचरित (४८), ६९ हरिवंशपुराण (४९) ७० महापुराण (४९), ७१ प्रमाणपरीक्षा (५०), ७२ तत्त्वायंश्लोकवार्तिक (५०), ७३ ग्रात्मानुशासन (५०), ७४ धर्मसंग्रहणी (५०), ७४ उपदेशपद (४१), ७६ श्रावकप्रक्रप्ति (४१), ७७ घर्मबिन्दुप्रकरण (४२), ७८ पचाशक (४२), ७६ पहर्द्यान-समुख्यम (५३), ८० शास्त्रवार्तासमुख्यम (५३), ८१ योडशकप्रकरण (५४), ८२ घष्टकानि (५४), योगदृष्टिसमुख्य (६४), ८४ योगबिन्दु (६४), ८४ योगविशिका (१४), ८६ पथवस्तुक (५५), व तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति (१६), वद भावसंग्रह (१६), वह झालापपद्वति (१६), ६० तच्चसार (१६). ६१ नमचक (४७), ६२ मारावनासार (४७), ६३ व्वे. पंचसंग्रह (४८), ६४ सप्ततिकाप्रकरण (४६),

|                 | -                | रीवपण्णासी (६७), १०१ कर्मस्त | व (६६), | १०२ घडश | ीति (६१)           |
|-----------------|------------------|------------------------------|---------|---------|--------------------|
| लक्षरावैशि      | ष्ट्य …          | •••                          | •••     | •••     | 90 <del>-5</del> ¥ |
| प्राकृत शब      | रों की विकृति सं | ौर उनका संस्कृत रूपान्तर     | •••     | •••     | <b>=</b> ₹~6       |
| যুদ্ধি-দঙ্গ     | •••              | •••                          | •••     | •••     | 55                 |
| र्जन-सक्षरणावली | (ग्र-मो)         | •••                          | •••     | •••     | १ <b>−</b> ३४२     |
| परिशिष्ट        | •••              | •••                          | •••     | •••     | <b>१</b> –२२       |
| लक्षणाव         | ली में उपयुक्त र | ान्यों की घनुक्रमणिका        | •••     | •••     |                    |
|                 | ानुक्रमणिका      | •••                          | •••     | •••     | \$6                |
| शताब्दीः        | क्म के भ्रनुसार  | प्रत्यकारानुकमणिका           | •••     | •••     | २०                 |

### प्रकाशकीय

जैन सक्षणावती (जैन पारिमाधिक शब्दकोश) नामक कोश के बनाने का विचार सन् १६४० में नुस्तार सा. ने किया था। उसके बाद सक्य शब्द धौर सक्षमों का संकलन खुक हुआ, उसके बाद १०-१२ वर्ष तक तो उसका कार्य संबोधन, सन्पादन धौर हिन्दी सनुवाद के लिए पढ़ा रहा। बाद में सम्य कार्यों में संलन्न रहने के कारण मुस्तार साहब को धयसर नहीं मिला, कमेटी में सक्षणावली के प्रकाशनादि के सम्बन्ध में विचार साने, भीर प्रेरणा मिलने पर भी सन्य सावस्यक कार्यों में सन्य जाने से सम्यादन भीर प्रकाशन कार्यों में तिर्माण समय के लिए टसता ही रहा।

सन् १६५६ में पं. हीरालाल जी सिद्धान्त-वास्त्री की नियुक्ति वीर सेवा मन्दिर में की गई, भीर लक्षणसली का कार्य उन्हें कींपा गया। किन्तु पांच वर्ष के समय में भी उक्त कोश का एक भाग भी प्रकाशन के योग्य नहीं हो पाया। तब धन् १६६६ में बाव छोटेलाल जी ने पं. दोषचन्द्र की पाच्या की नियुक्ति लक्षणावली के लिए की, किन्तु वे भी सन् ६२ में पर्ण कार्यव्य शोच में ही चेत गए। इससे कार्य कुछ प्रगति न कर सका। लक्षणावती के प्रकाशन की चिन्ता बराबर बनी रही। बेद है कि बाब छोटेलाल जी भीरपं. युगलिकशोर जी मुस्तार पर्णने जीवनकाल में लक्षणावती का प्रकाशन नहीं देख तके। वीर सेवा मन्दिर की वर्तमान कमेटी ने साहू खान्तिप्रधाद जी की घम्पस्ता में लक्षणावती की प्रकाशन करने का दुर निदस्य किया।

सन् १९६६ में पं. दरवारीजान जी कोठिया की प्रेरणा से पं. बालचन्द जी सिद्धानत-आहाकी की नियुक्ति बीर सेवा मन्दिर में हुई, तब से लक्षणावली के संबोधन, सन्पादन धीर धनुवाद का कार्य व्यव-रिक्त चला धीर प्रथम सण्ड के योग्य सामधी की प्रेयकाणी कराकर उसे प्रेस में दे दिया गया। ३३-३४ फार्म छपने के बाद पं. बालचन्द जी प्रस्वस्वतावधा घर चले गये, भीर वहां बहुत दिनों तक योगार रहे। धन्त में स्वस्य होकर १० महीने के बाद वे घर से वापिस धाये धीर तब धाये का प्रकाशनकार्य शुरू हुछा। इस प्रकार प्रव वसका प्रथम सण्ड छप कर तैयार हो गया है।

इस लाखणिक कोश के निर्माण करने और सम्पादनादि में विपुत्त खर्च हुया। श्रम भीर सर्प-श्रम के साथ परेशानी भी उठानी पढ़ी। यह लाखणिक कोश दिगम्बर-वेतान्बर चार सी अंबों पर से तैयार किया गया है। प्रस्तुत कोश जहाँ रिसर्च स्कालरों के लिए सुगमता प्रदान करेगा, वहा स्वाध्याय-प्रीमयों भीर तुलनात्मक भ्रम्ययन करने वालो के लिए भी भ्रत्यम्त लासप्रद होगा।

ऐसे महान् कार्यों में समय भीर धक्ति धिक कमानी पड़ती है, तभी ऐसे महान् कार्य सम्यन्त हो सकते हैं। मैने इस कार्य के लिए बिलाम की परवाह नहीं की, भीर विद्वानों को बराबर प्रेरणा देता रहा तथा जिस तरह मी हो सका, कार्य में यथासाध्य सहयोग दिलाता रहा। यह निश्चित है कि महान कार्यों में पिछ-बाशाएं धाती हैं भीर समाप्त हो जाती है, मनुष्य धपने ध्येय की सिद्ध में जुटा रहे तो वह कार्य सम्पन्त हुए बिना नहीं रहता।

इस प्रत्य का प्राक्कयन (Foteword) लिखने के लिए कई विद्वानों से प्रेरणा की गई, किन्तु वे समयामाव से उसे न लिख लक्षें। तब श्री का द्यानन्द की मागंव, संस्कृत विमायाम्यक्ष रामवस कालेंब मीरिस नगर से प्राक्कयन लिखने के लिए निवेदन किया गया, जिसे उन्होंने सहस् सर्थाकार कर लिया और जिलकर मेरे पास उसे मिजवा भी दिया। इसके लिए में प्रपनी भीर से व संस्था की भीर से उन्हें बहुत स्पयाद देता हैं।

प्रेमचन्द जैन (कशमीरवाले) मन्त्री वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंब, दिल्ली

#### Foreword

The aim of the Dictionary of the Technical Terms of Jainism (Jaina lakṣanawah) is to provide at one place the different definitions of terms, which have been used in the works of Jainism during the last 2500 years. These definitions have been carefully collected from 351 authoritative works of Prakṛta and Sanskṛta and are sometimes so detailed that they can be more appropriately called descriptions rather than definitions. There can be, however, no doubt about their authenticity, because they are taken verbatim from the Scriptures.

The technical terms, included in this Dictionary, can be, broadly speaking, classified into five categories:

- (i) Terms which are exclusively used in the writings of Jainism, e.g. rjusutranaya, avaya etc.
- (ii) Terms which are used in both, the Jaina and the non-Jaina systems, but the Jainas use them in altogether a different sense, e.g. adharma etc.
- (iii) Terms which are used in Jaina and non-Jaina systems in more or less the same sense, e.g. ahimsā, asatya etc.
- (iv) Terms which are used in Jaina and non-Jaina systems in a sense which is basically the same but the philosophical concepts, they convey, differ, e.g. anu, apavarga etc.
- (v) Terms which are used in day-to-day language also, but which have been adopted by the Jain thinkers to give a peculiar meaning, e.g. arambha, upayoga etc.

All the categories, mentioned above, can be included under one category of technical terms, because they have been adopted or invented by the specialists to give precise expression to certain notions and they convey that notion only to a person who is familiar with the subject and not merely with the language. Though the etymologies of such words are also sometimes helpful in their understanding and are sometimes given by the ancient authors, (e.g. see *indriva* (p. 233) yet these seldom convey the real sense.

In fact, the words of a language are only symbols, conveying a notion, which has to be understood mentally rather than expressed verbally. It is perhaps with reference to those who stick only to the literal dictionary meaning of a word and cannot mentally picture the notion for which it really stands, that the Reynetic poets declared: one sees not the speech even though seeing it; one hears Her not

even though hearing it, but to another She reveals Her form like a loving wife, finely robed to her husband'—

#### उत त्वः पश्यन्न ददशं वासमृत त्वः श्रुष्यन्न श्रुषोत्येनाम् । उत त्वस्मं तन्त्रं विसन्ने बायेव पत्य उज्ञतो सुवासाः ।।

-Reveda 10-171-4

The fact is that our understanding of a word or a sentence is always hindered by our prejudices and pre-concepts about a problem and the proper understanding of a word requires a mind free from all prejudices. This is why the ancient Indian philosophers believed that one who masters the reality of the word, attains the Supreme Reality—वाब्दबहाणि निष्णातः परं बह्माधिगण्डांत. If we look at the present work from this point of view, it is not merely a compilation work but a work of independent significance.

Sri Batacandra Sastri, the editor of this Dictionary, has done his work in the spirit of a devotee of Isabdarahman. This is evident from his introduction running into 87 pages, where he has shown a keen interest in the history of words. The words may expand or contract their meanings by the passage of time. The definitions of words undergo changes as and when they are criticised by the opponent. Sri Sastri has critically examined the definitions of about 25 such words or word-pairs, where the definitions have undergone changes. He has shown a rare quality of non-sectarian approach even while dealing with such controversial words as acelaka (np. 70-71).

Sri Sastri has also given a historical account of 102 works, which have been utilised in the preparation of the present work. This account is full of valuable information and is very helpful in making a historical study of the definitions. collected in the main body of the Dictionary. In this account, however, I feel that ancient texts like Acarangasutra should have been placed before late works like Trilokaprajipti. In fact, it is a sectarian problem. Digambara authors sometimes do not give due importance to the Svetambara agamas, even if they are very old. Similarly the Svetambaras sometimes overlook such eminent and old authors as Kundakudacarya. The Acarangasutra, to the best of my knowledge, has been generally placed in the first part of the 3rd Century B.C. and as such should have been dealt with together with the Digambara agamas.

I am, however, glad to observe that Sri Balacandra Sastri is perhaps the first to take an initiative in preparing a Dictionary of the Technical Terms of Janism, in which the works of both the sects of the Jainas have been given equal importance. The earliar two works of the similar nature, Abhidhanarajendrakoja and Janendrasiddhantakoja (Vol. I), though excellent in their own ways, are superseded by the present work in the sense that the former is primarily based only on the

FOREWORD ix

Svetambara works whereas the latter is primarily based on the Digambara works, whereas this Dictionary takes into account works of both the sects. It may be, however, pointed out that the present work is confined only to the definitions whereas the earlier two works deal with all the problems connected with a particular philosophical concept.

The work is mainly philosophical and religious and as such deals with words of metaphysical, ethical, logical, epistemological, psychological and mythological significance. All students of philosophy, whether Eastern or Western, will be benefited by going through the concept of akasa or space (pp. 166-167) as found in Jainism. Similar is the case with ahinsa or non-violence (pp.163-165). Terms of logical or epistemological importance have been rather more thoroughly dealt with. In case of araya (or apaya) or perceptual judgment (p. 142) 33 definitions have been collected. Similar is the case with Rjurstranaya or straight-expressed point of view (pp. 288-290). If we cast a glance at the descriptions of words like anihamacana or non-concealing conduct (p. 65) and anumanitadoya or inferential defect (p. 78), we would see that the Jaina authors have a deep insight into the workings of human mind.

While collecting the definitions, Sr. Balacandro Sastri had to use his own judgment as to which of them is the most representative. Sr. Sastri has also given a Hindi translation of one of the most representative definitions. He has been successful in both, selecting the representative definition as well as translating it into Hindi. Moreover his Hindi translation has, at places become an illuminating commentary of the original text and the contribution of the author is very significant in this direction. Let us take, as an example, the case of antarygapti or internal concomitance (p. 88). The original text reads as follows:

पक्षोक्कत एव विषये साधनस्य साध्येन ध्याप्तिरन्तव्याप्तिः। यथानेकान्तात्मकं बस्तु सस्वस्य तर्वयोपपत्तेरिनि ।

The Hindi version of this reads as follows:

"पक्ष के मीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने को अन्तव्याप्ति कहते हैं। जैसे वस्तु अनेकान्तात्मक हैं, क्यों कि अनेकान्तात्मक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है। यहाँ पक्ष के अन्तर्गत वस्तु को छोड कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्बद नहीं है, बहाँ कि उक्त व्याप्ति ग्रहण की वासके।"

Here the underlined words are by way of explanation of what has been said in the original text. This certainly fecilitates the understanding of manyapti.

This Dictionary includes many words which are important for the students of history of Jaina literature e.g. Anuttaraupapatika dasa (p. 69)

Acarangasutra (p. 180) and Upasakadata (p. 281). Not only this, but the readers will find that there are some passages, which are good examples of prose and poetry from the point of literary style. We quote below a passage from Sarvathasiddhi (p. 148).

यथा पृगशायकस्यैकान्ते बत्तवता कृषितेगानियंविणा व्याप्ने णामिमृतस्य न किञ्चिष्ण्यण्यास्ति तथा बन्म-वरा-मृत्यु-व्यापि-प्रमृतिव्यवतमस्ये परिभ्रमतो बन्तोः शरणं न विद्यते। परिपुष्टमिष हारीरं मोकनं प्रति सहायोगयवित न व्यवनोपिनपाते, यत्नेन संविता प्रयो प्रति न भवान्तरमनृगण्यानित, वंतिमन्त्रकु-कु-व्याः सुद्धिताश्य क्वा परीतं न परि-वास्त्रकु-कु-वाः सुद्धिताश्य क्वा परीतं न परि-वास्त्रक्ति, स्वितः विद्यापित विद्

The following verse from the Yasastilakacampū may also be noted in this connection (p. 148).

वत्तोदयेऽर्षनिषये हृदये स्वकार्ये सर्वः समाहितमतिः पुरतः समास्ते। काते स्वपायसमयेऽम्बुपतो पतत्रेः पोतादिव इतवतः शरणं न तेऽस्ति।।

Many of the words are interesting for the students of ancient Indian Culture. The following description of askarmarya, for example, gives the names of ancient weapons (D. 160).

स्रसि-तरबारि-वसुनन्यक-धनुर्वाण-कृरिका-कट्टारक-कृन्त-पर्ट्टश-हल-मुसल-गरा-भिन्विपाल-कोक्रपन-शक्ति-चकायवचठचवः प्रसिकर्मायां उच्चन्ते ।

It is clear from what has been said above, that the utility of the present work is not confined merely to the students of Jainism but extends to the wider field of Indology. I hope that the work will receive appreciation from all scholars of oriental studies.

Head of the Sanskrit Deptt. Ramjas College Maurice Nagar, Delhi-7.

Dayanand Bhargava

## दो शब्द

प्रव मेरा निरिचत विचार है कि दो सो दिगम्बर भोर इतने हो स्वेताम्बर ग्रन्थों पर से एक ऐसे लाग्न-णिक शब्दकोष के बनाने का है जिससे कम से कम पच्चीस हजार लाखणिक शब्दों का संग्रह हो। उस पर से यह सहज हो जात हो सकेगा कि मौतिक लेखक कीन है, धोर किन उत्तरवर्ती साचारों ने उनकी नकल की है। दूसरे यह भी जात हो सकेगा कि लक्षणों में च्या कुछ परिस्थितियश परिवर्तन या परि-वर्षन मी हुया है। उदाहरण के लिए 'प्रमाण' शब्द को हो ले लीजिए। प्रमाण के प्रनेक सक्षण हैं, पर उनकी प्रामाणिकता का निर्णय करने के लिए तुलनात्मक प्रध्ययन करने की खावस्यकता है।

प्राचार्य समन्तमह ने 'देवासम' में तत्त्वज्ञान को धौर स्वयंमुस्तोत्र में स्व-परावज्ञावी ज्ञान को प्रमाण वत्ताया है'। धनतर त्यायावतार के नती सिद्धवेन ने समन्तमहीन्त 'स्व-परावज्ञावी ज्ञान के समाण होने की मान्यता को स्वीहत करते हुए 'वाषर्वावत' विशेषण नगाकर स्व-परावज्ञावी ज्ञान के समाण कहा है'। परचात जैन न्याय के प्रस्थापक घरुककेदेव ने 'स्वपरावभासी बाधा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा है'। परचात जैन न्याय के प्रस्थापक घरुककेदेव ने 'स्वपरावभासी' विशेषण का समर्थन करते हुए कही तो स्वपरावज्ञावी व्यवसायास्थक ज्ञान को प्रमाण वत्ताया है
भीर कहीं प्रनाविगतायंक प्रविद्यादी ज्ञान को प्रमाण कहा है'। प्राचार्य विद्यानन्त ने सम्यस्थान को प्रमाण कहा है'। प्राचार्य विद्यानन्त ने सम्यस्थान को प्रमाण का स्वप्ता हुए 'स्वायंव्यवसायास्थक' ज्ञान को प्रमाण का स्वप्ता निर्देश किया है'। माणिव्यनन्ती ने एक ही वाक्य में 'स्व' भीर 'प्रपूर्वाय' पर निविष्ट कर सक्तक हारा विक्रवित परस्था हो एक प्रकार से प्रमुदार्थ किया है। सुत्र में निविष्ट 'प्रपूर्व' पर माणिव्यनंती का स्वोपन्न नहीं है, किन्तु उन्होंने धनिष्यत

१. तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगत्पत्सर्वभासनम्। देवा. का १०१.

<sup>🗙 🗙 🗙</sup> स्व-परावभासकं यथा प्रमाणं भृति बुद्धिलक्षणम् । बृहत्स्वयं. ६३.

२. प्रमाणं स्व-परावभासि ज्ञानं बाधविवजितम् । न्यायवाः १.

व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थप्राहकं मतम् । लघीयस्त्रय ६०.
 प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्, प्रनिधगतार्थाधिगमलक्षणस्वात् । प्रष्टशः काः ३६.

तस्त्वार्थव्यवसायात्मज्ञान मानमितीयता ।
 लक्षणेन गतार्थत्वात् व्यर्थमन्यद्विषेषणम् ॥ तत्त्वार्थश्लोकवा १, १०, ७७; प्रमाणप. पृ. ५३.

को अपूर्वायं बतलाया है। यत: उसे धकलंक को देन मानना चाहिए। सम्मति टीकाकार धमयदेव ने विद्यानन्द का ही अनुसरण कर 'व्यवसाय' के स्थान में 'निर्णीति' वर रक्खा है'। वादिदेव सूरि ने भाषायं विद्यानन्द के ही शब्दों को दोहराया है भीर स्व-परव्यवसायी झान को प्रमाण प्रकट किया है'। हेम-चन्द्र ने पूर्वोच्चत लक्षणों में काट-छांट करके सम्मक्', 'मर्ब' और 'निर्णय' ये तीन पद जोड़े। इससे स्पष्ट है कि हेमचन्द्र ने पूर्वोच्चां निर्पाणन तक्षणों में संशोधन कर स्व, अपूर्व और व्यवसायास्मक पद निकाल कर प्रमाण का लक्षण 'सम्यगर्वनिर्णय' प्रमाणम्' बतलाया है'। इन लक्षणों को इतिहास की कसीटी पर कसमा विद्यानों का कार्य है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाण के इन लक्षणों में कहां, कब धौर किस परिस्थित में उन उन विशेषणों की वृद्धि करनी पढ़ी, इस सब का इतिवृत्त भी झात हो सकेगा धौर लक्षणावनी में संक्रमित लक्षणों का प्रस्तावना में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जा सकेगा।

लाखिणिक सच्दों को प्रकारादि कम से दिया जायगा। यदि वे लाखिणिक सब्द कालकम से दिये बा सकें तो पाठकों भीर विद्वानों के लिए अधिक सुविधा हो सकेगी। मैंने कहा कि अपका यह विचार भीत उत्तम है। परन्तु यह सब कार्य भरवन परिश्रमदास्य है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए दिगम्बर-वेताम्बर सभी प्रन्यों के संबह करने की आवस्त्रका होगी, लिए पूरा करने का प्रयत्न होना चाहिए। बो प्रन्य उपनक्ष्य हो सकते हों उन्हें लायबंदी में मंगवा लीजिए। अवशिष्ठ प्रश्य किन्ही शास्त्र-भण्डारों से मंगवा कर पूरा कर लेना चाहिए। कार्य होने पर उनके वे सन्य वार्षिस कर दिवे जांच।

साथ ही लक्षणावली की रूप-रेखा भी बननी चाहिए, जिससे लक्ष्य शब्दों का संग्रह उसी रूप में किया जा सके। भीर बाद में विद्वान उस रूप-रेखा के अनुसार ही लक्षणों का समृह करें। महनार साहब ने कटा कि मैं लक्षणावली की रूप-रेखा बना दुंगा, जिससे कार्य योजनावद्ध ग्रीर जल्दी शरु किया जा सके। मैं पहले विद्वानों को बुलाने के लिए आवश्यक विज्ञान्ति पत्र लिखे देता हैं, उसे आप कापी करके सब जैन पत्रों को भिजवा दीजिये, जिससे नियुक्ति के लिए उन विद्वानों के पत्र हा सके जो विद्वान इस कार्य में विशेष उत्साह रखते हैं भीर जिन्हें जैन साहित्य के अध्ययन की रुचि हो, अथवा जिन्होंने शब्द-कोष बनाने का कार्य किया हो या उसका कुछ प्रनुभव हो। विज्ञाप्ति जैन साप्ताहिक पत्रों में भेज दी गई। साथ ही मुक्तार साहब ने एक पत्र बाबू छोटेलाल जी कलकत्ता, डा० ए. एन. उपाध्ये कोल्हापर धौर मनि श्री पृथ्यविजय जी को महमदाबाद भेजा। जिनको नकल उन्होने ग्रयने पास रख ली। इन पत्रों के उत्तर से मुक्तार साहब के उत्साह में वृद्धि हुई। इघर विद्वानों के भी पत्र धाये। उनमें से प्र ताराचन्द दर्शनशास्त्री भौर प. किशोरीलाल जी को नियुक्ति पत्र दे दिया। कार्य की रूप-रेखा के सम्बन्ध में एक पत्र मुस्तार साहब ने बाबू छोटेलाल जी को लिखा ग्रौर लक्षणावली के कार्यके शरू करने की सचना दी। भीर उसके लिए ब्राधिक सहयोग की प्रेरणा करते हुए लक्षणावली के महत्त्व पर भी प्रकाश क्राला। लक्षणावली का कार्य ५—६ महीना दूत गति से चला, किन्तु बाद मे उसमे कुछ शैथिस्य ग्रागया। मालम हमा कि उसमे कुछ माधिक कठिनाई भी कारण है। बाब छोटेलाल जी ने साह शान्त्रिमाद जी से कड़कर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार की सहायता की स्वीकृति प्राप्त की धीर साथ ही पाच हजार का चैक भी पत्र के साथ भिजवादिया। उसके बाद लक्षणावली के लक्ष्य शब्दों पर लक्षणों के सग्रहका कार्यहोने लगा। लक्षणावली में कुछ शब्द निरुक्त्यर्थ और स्वरूपात्मक शब्द भी संब्रहीत किये गये थे। ग्रब दिख्ट में कुछ परिवर्तन हो जाने पर उन दोनों प्रकार के शब्दों को कम कर दिया।

५. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणम् । परीक्षाः १, १.

६. प्रमाणं स्वार्थनिर्णीतिस्वभावज्ञानम् । सन्मतिः टी. पृ. ५१८.

७. स्व-परव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणं । प्रमाणनः १,२. ८. सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम् । प्रमाणमीमांसा १२.

बैन सक्षवादती या परिमाधास्मक सब्द कीय का एक नमूना घनेकान्त के तीवरे वर्ष की प्रयम किरण में देने का विचार किया। घतः दिगम्बर-विताम्बर के तक्ष्य सब्दों के घनुसार नक्षणों का संकलन करना सुक किया गया। घोर उसने दोनों सम्प्रदाय के तक्षणों को प्रतप-धना दिया, कारण कि एक कम करने पर उसमें सताब्दीयार करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती थी। दूसरे, घाचार्यों के समय का कालकम निर्णात नहीं था। फिर लक्षणों का सम्पादन संग्रीन करके उसे प्रकासन के योग्य बना दिया, पर उसके साथ हिन्दी नहीं यो जा सकी। इस कारण उसमें विवाद होना स्वामाविक था। इसी से उन्हें प्रसण रक्षणा गया। दिखों, धनेकान्त वर्ष दे किरण १)

इस नमूने पर से लोगों के झनेक मन्तव्य झाये, जिनका संकलन मुख्तार सा॰ ने रक्ला।

नक्षणों का कार्यप्रायः समाप्त हो गया, श्रीर कुछ ऐसे ग्रन्य जरूर रह गये जो उस समय प्राप्त नहीं हो सके, जैसे महाबन्य धादि, उसके कुछ वर्षी बाद उनका भी संग्रह कर लिया गया।

पर सक्षणावली का सम्मादन प्रकाशन पढ़ा रहा। वर्शेकि मुस्तार सा० धपने को धनवकाश से विरा हुआ बतलाते के, सौर दूसरे किसी ऐसे विद्वान की तलाश भी नहीं हुई, जो उस कार्य को सम्मन कर सकता, तलाश हुई भी तो उन्होंने उस कार्य की सोर विशेष घ्यान नहीं दिया। धतः वर्षों बहु कार्य मेरी ही पढ़ा रहा।

तः दीपचन्द भी पाण्डपा तममग एक वर्ष रहे धीर पं. हीराजाल जी सिद्धान्त-शास्त्री बीर सेवा-मन्दिर में पांच वर्ष रहे, किंग्तु लक्षणावली का कार्य जो हुधा, वह धपूर्ण धीर अन्यवस्थित रहा । इसलिए तमका एक भाग भी प्रकाशित नहीं हो सका ।

एक बार पं. हीरालाल बारती ने बा. छोटे लाल वी से कहा कि लखणावली का एक सम्ब प्रकाशन के योग्य हो गया है। उन्होंने वह उसे मुस्तार सा. को देखने के लिए दिया। मुस्तार साहब ने उसे देखा, तब उन्होंने फुलिस्केप साइब के दो पेजो में उसकी चूटियों को लिखकर दिया धौर कहा यह सामधी तो धपूर्ण धौर चूटियों से मरी हुई है, प्रतः प्रकाशन के घयोग्य है। यूटिया बता देने के बाद भी उनका सुशार नही हुझा, धौर न भूल तसक्यों का संयोधन ही किया यया। पं. हीरालाल जी घर बने गए धौर लक्षणावली का वह कार्य यों ही पड़ा रहा। पं. दोशचन्द जी पाण्डपाने सक्षणावली का कार्य किया, किस्यु ने भी बीच में चले गए धौर कार्य तददस्य रहा।

बाबू छोटेललजी को लक्षणावली के प्रकाशन की बड़ी चिन्ता रही, पर वह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सकी।

संत में पं दरबारीलाल जी की प्रेरणा से पं बालवन्द जी सि साहशी की वीर सेवा मन्दिर में नियुक्ति हुई। तब उन्होंने लक्षणावली का कार्य सम्हाता और लक्षणावली के मूल लक्षणों का संशोधन तबा सनुवाद कार्य किया। और घब उसका प्रयम खण्ड छन कर तैयार हो गया है।

हसमें दि. स्वे. सक्षणों का कम एक रखते हुए भी उनमें ऐतिहासिक कम यदाशस्य दिया गया है। प्रमुवाद किसी एक ग्रन्थमन सक्षण के प्राचार पर किया गया है। यदि कही कुछ विशेषता सक्षणों मे दांटरगोचर हुई तो प्रन्य प्रन्यों का भी प्रमुवाद वे िया गया है, जिससे पाठकी को कोई भ्रम न हो।

पृत्य को प्रस्तावना मे १०२ प्रत्यों भीर प्रत्यकर्ताओं का परिचय इस खण्ड मे दिया गया है, भीर क्षेत्र प्रत्यों का परिचय भगते खंड में दिया जायगा।

परिशिष्टों में बच्चों का प्रकारादि कम दिया गया है, उनमें उनके संस्करणों व प्रकाशन स्थान मादि को भी सूचित कर दिया गया है। संकेत-सूची, भाचार्यों का ऐतिहासिक कालकम भी दे दिया गया है। विससे पाठकों को किसी तरह की प्रमुचिया न हो।

इस तरह लक्षणावती (पारिमाधिक घट्ट कोश) के एक भाग का कार्य सम्पन्न हो पाया है। इस महान कार्य के लिए सम्पादक प. बालवन्दजी सिद्धान्त गास्त्री और संस्थाके संपासक सम्यवाद के पात्र है।

--परमानन्द जैन शास्त्री

### सम्पादकीय

सवसम् १ वर्ष पूर्व मैंने वं. दरवारीसाल जी कोटिया न्यायाचार्य, एम्. ए., पी.-एक्. ही. बारामसी की ग्रेरणा से यहाँ बाकर प्रस्तुत तसणावनी के सम्पादन कार्य की हाथ में तिया था। इसकी योजना हस. अद्धेय पं. जुनतकिशोर जी मुस्तार हारा तैयार की गई थी। उन्होंने हस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए कुछ विद्वानों को निवृतन कर उनके द्वारा दिवान्वर व देनान्वर दोनों ही सम्प्रदायों के सहुत से पत्यों से तस्त्रमों का संकतन भी कराया था। यह संकतन तब से याँ ही पढ़ा रहा। वो कुछ भी कठिनाइयों रही हो, उसे भूदण के थोग्य स्थास्थित कराकर प्रकास में नहीं नाया वा सका।

म्रव जब मैंने उसे व्यवस्थित करने के कार्यको प्रारम्भ किया तो इसमें मुक्ते कुछ कठिनाइयों का मनुभव हुन्ना। जैसे—

१ उनत संकत्तित लक्षणों में से यदि कितने ही लक्षणों में सम्बद्ध पत्थों के नाम का ही निर्देश नहीं किया गया था तो भनेक लक्षणों में केवल प्रम्य के नाम मात्र का निर्देश किया गया था—उसके सन्तर्गत प्रविकार, सूत्र, गाथा, स्त्रोक प्रमया पृष्ठ धादि का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया था। उनके स्त्रीवने में काफी कठिनाई हुई।

२ कुछ लक्षणों को ग्रन्थानुसार न देकर उन्हें तोड़-मरोड़कर कल्पितरूप में दिया गया था। उदा-हरणार्यं यवला (पु. ११, प्. ८६) में से संगृहीत 'अकर्मभूमिक' का लक्षण इस प्रकार दिया गया था---पण्णा-रसकम्मभूमीसु उपपण्णा कम्मभूमा, ण कम्मभूमा झरूम्मभूमा, भोषभूमीसु उपपण्णा सकम्मभूमा इत्यर्थः।

परन्तु उक्त पवता में न तो इस प्रकार के समास का निर्देश किया गया है धीर न वहां घवला-कार का वेगा प्रभिन्नाय भी रहा है। उन्होंने तो वहां इतना नाम कहा है—तस्य प्रकासभूमा उक्कास-हिंदि व बंबति, पश्चारतकम्मभूमीसु उप्पत्या वेव उक्कासहिंदि बंबति सि जाणावणहुं कम्मभूमियस्स सा सि भणियं।

इस प्रकार के सप्रामाणिक लक्षणों का संकलन करना उचित्र प्रतीत नहीं हुमा। यदि सन्यकार का कहीं उस प्रकार के लक्षण का समित्राय रहा है तो सन्यगत मूल बाक्य को—चाहै वह हेतुपरक रहा हो या सन्य किसी भी प्रकार का—उसी रूप में लेकर सागे कोष्ट्रक में फुलित लक्षण का निर्देश कर देना मैंने उचित समक्षा है।

३ कितने ही लक्षमों के मध्य में मनुष्योगी संघ को छोड़कर यदि सागे कुछ सौर भी लक्षणो-परोगी प्रश्न दिला है तो उसे ग्रहण तो कर लिया गया था पर वहाँ बीच में छोड़े गये सब की प्राय: मुचना नहीं की गई थी। ऐने लक्षणों में कहीं-कहीं सम्बक्तार के साक्षय के सममने में भी कठिनाई रहीं है। सत्त्व मैंने बीच में छोड़े हुए ऐमें संग्न की मुचना X X दश चित्र के कहारा कर दी है।

४ समुहीत लक्षणो का जो हिन्दी धनुवाद किया गया था वह प्रायः भावात्मक ही सर्वत्र रहा है—जिन प्रत्यों से विविधित लक्षण का सकतन किया गया है, उनमें से किसी के साथ भी प्रायः उसका मेल नहीं खाता था। यहां तक कां नक्षण केवल एक ही प्रत्य से लिया गया है उसका भी प्रतुवाद तवनुक्य नहीं रहा। वेंसे 'धन्यपुं' के लक्षण का प्रमुवाद हम प्रकार रहा है—

शिवसुखदायक पूजा---यज्ञ---के करनेवाले व्यक्ति को अध्वर्यु कहते हैं'।

इसके म्रतिरिक्त स्वे ग्रन्थों में उपलब्ध ग्रधिकांश लक्षणों का श्रनुवाद तो प्राय:कल्पना के स्राधार पर किया गया था, ग्रन्थगत प्रमित्राय से वह वहिर्मृत ही रहा है।

१. घवलाकार को 'ग्रकर्मभूमिक' से क्या प्रभीष्ट रहा है, इसे उक्त शब्द के नीचे देखिये।

२. उसका परिवर्तित अनुवाद उक्त शब्द के नीचे देखिये।

इस प्रकार के धनुवाद को न लेकर मैंने उस्लिखित बन्धों में से किसी एक के बाबार से—तथा उनमें से भी बही तक सम्मब हुमा प्राचीनतम बन्य के घाश्रय से—प्रनुवाद किया है एवं साथ में उसकी क्रिमिक संस्था का निर्देश भी उसके पूर्व में कर दिया है। हां, यदि धन्य बन्यगत विवक्षित लक्षण में कहीं कुछ विधेषता दिखी है तो उसके घाषार से भी धनुवाद कर दिया है तथा उसके पूर्व में उसकी भी कमिक संस्था का निर्देश कर दिया है।

५ कहीं-कहीं प्रस्वत विवस्तित लक्षण के स्थल को न देखने के कारण लक्ष्य खब्द व उस लक्षण का समुवाद दोनों ही प्रसम्बद्ध हो गये थे। जैसे—स्वता(दु. १३, पृ. ६२) में परिहार प्रायस्थित के इन दो भेदों का निर्देश किया गया है—'प्रस्वद्धयों' ग्रीर 'पारंचियों'। 'श्रमबद्धयों' का सस्कृत रूपान्तर 'सनु- वर्तक' स्थीकार करते हुए उसका स्रमुवाद इस प्रकार किया गया था—

जमन्य से छह मास और उत्कर्ष से बारह वर्ष तक कायभूमि से परे ही विहार करने वाला, प्रतिवन्तना से रहित, पुत्र के धानिरिक्त क्षेत्र समस्त करों में मीन रखनेवाला; उपवास, धाचाम्स, एक-स्थान, निवृद्धित धादि के द्वारा सरीर के रस, दिवर और मीस का सुखानेवाला साथु धनुवर्शक परिहार-विवादिसंस्त कहताला है।

यह विसंगति ग्रन्थगत 'परिहारो दुविहो' से केवल 'परिहार' शब्द को देखकर उससे 'परिहार-विजुद्धितंत्रत' समझ लेने के कारण हुई हैं। पर वास्तव में वहां उसका कोई प्रकरण ही नहीं है, प्रकरण वहां धालोचनादि दस प्रकार के प्रायदिवक्त का ही है, जिन्हें ववलाकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ऐसी ही कुछ कठिनाइयां भेरे सामने रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विवक्षित लक्षणों से सम्बद्ध प्रिवकांश प्रन्यों को देखना पड़ा है। इसी कारण समय कुछ कल्पना से प्रधिक लग गया।

यद्यपि इस स्पष्टीकरण की यहाँ कुछ भी भावश्यकता नहीं थी, पर चूँकि मेरे सामने कितनी ही बार यही प्रस्त भाषा है कि अन्य तो तैयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन में इतना बिलम्ब क्यों हो रहा; अतएव इतना स्पष्ट करना पड़ा है।

इसके प्रतिरिक्त सन् १६६६ के दिसम्बर में मैं सस्वस्य हो गया ग्रीर इस कारण मुक्ते बालू काम को छोड़कर पपने बच्चों के पास बता जाना पड़ा। स्वास्थ्यसुषार के लिए मुक्ते उनके पास लगमग १० माह रहना पड़ा। इस बीच मैंने प्रपनी प्रस्वस्वता के कारण प्रकृत कार्य के सम्पन्न करा लेने के लिए प्रम्य कुछ व्यवस्था कर तेने के विषय में भी प्रार्थना की थी, पर बैसा नहीं हुया। प्रमन्त में कुछ स्वस्य हो जाने पर व्यवस्था कर तेने के विषय में भी प्रार्थना की थी, पर बैसा नहीं हुया। प्रमन्त में कुछ स्वस्य हो जाने पर व्यवस्थारियों की प्रेरणा के मैं वापिस चला घाया व कार्य को गतिओन कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रस्य का यह स्वरान्त (प्र-मी) प्रथम माग पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है।

यद्यपि मैंने ययासम्भव इसे घण्छा बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वह तृटियों से सर्वचा रहित होगा, यह नहीं कहा वा सकता— प्रत्यता व स्मृतिहीनता के कारण उसमें घनेक तृटियों का रह बाना सम्भव है। वास्तव में ऐसे महस्वपूर्ण कार्य प्रनेक विद्वानों के सहकार की घणेसा रखते हैं।

हमें इस बात का विशेष दुःस है कि साहित्य-गगन के सूर्यस्वरूप जिन श्रद्धेग मुस्तार सा. ने इसकी योजना प्रस्तुत की थी भीर तदनुसार कुछ कार्यभी कराया था, वे भाग भपनी इस कृति को देखने के लिए हमारे बोच नहीं रहे।

#### धाभार

मई १८६० में सम्पन्न हुए एं. गो. वरैया स्मृति प्रत्य के समारम्य के समय उसके निमित्त से भ्रमेक मुर्चेन्य विद्वानों का यहीं युभागमन हुमा था। इस भ्रमसर का लाम उठाकर उन्हें थीर सेवा मन्दिर के भवन में प्रस्तुत लक्षणावली-विषयक विचार-विमर्ख के लिए भ्रामन्त्रित किया गयाया। तस्तुसार

#### जैन-सक्षणावसी

उनका सम्मेलन श्री पं. हैतास बन्द्र जो शास्त्री की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जैसी कि सपेक्षा थी, इस विद्यसम्मेलन ने उन्त लक्षणावली के सम्मन्य में कुछ उपयोगी सुकाव देते हुए उसके श्रीष्ठ प्रकाशित कराने के लिए प्रेरणा को थी। उक्त विद्वस्तम्मेलन की सद्द्रभावना से मुक्ते इस कार्य के सम्पन्न कराने में कुछ बल मिला व मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। तदनुसार ही मैंने यथासस्ति उसके कार्य के सम्पन्न करने का प्रयत्न विद्या है।

प्रन्य की प्रस्तावना के लिखने में हमें जैन साहित्य और इतिहास, जैन साहित्य और इतिहास पर विश्वय प्रकास, पुरातन जैन वामय-सूत्री की प्रस्तावना, सिद्धिविनित्यय की प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति में जैनमं का योगदान, जैन साहित्य का इतिहास—पूर्व गीठिका, तथा जैन साहित्य का बृहद् इतिहास (भाग १-४) इत्यादि पुरस्तकों को लेखक विद्वारों का ऋषी हैं।

श्री बाबू पत्नालाल जी यग्रवाल को मैं नहीं भूल सकता, जिनकी कृपा से मुक्ते समय-समय पर भावश्यकतानुसार कुछ ग्रन्थ प्राप्त होते रहे हैं।

प्रस्तावना के घन्तर्गत प्रन्वपरिचय के लिखने में श्रीमान् साहू शान्तिप्रसाद जी जैन (मध्यक्ष बीर सेवा मन्दिर) के कुछ सुभाव रहे हैं। साथ ही प्रत्यकारों की प्रनृत्रमिणका के दे देने के लिए भी भागकी प्रेरणा रही है। प्राप्क सुभावों पर मैने यथासम्भव ध्यान दिया है। यन्थकारों मे प्राय: बहुतों का समय निष्वित नहीं है। फिर भी उनके समय के समय में जिननी कुछ सम्भावना की जा सबी है, तदनुसार समय के निवेंशपूर्वक उनकी प्रनृक्षमणिका परिशिष्ट में दे दी गई है। साहू जी की इस क्रथा के लिए मैं उनका विशेष साभारी हूँ। माय ही श्री डॉ. गोकुलवन्द जी के भी कुछ उपयोगी सुभाव रहे हैं, उनहें भी मैं भूल नहीं वकता।

बीर सेवा मन्दिर के एक पुराने विद्वान् श्री पं. परमानन्द की शास्त्री से मुक्ते समय-समय पर योग्य परामर्थ मिलता रहा है। दूसरे विद्वान् श्री पं. पादवंदास जी न्यायतीर्थ ने श्रेसकाणी करके सहायता की है। तथा प्रुक्तवाचन में भी ग्राप सहायक ग्हे है। इन दोनों ही विद्वानों का मैं प्रतिक्षय कृतक हूँ।

बीर सेवा मन्दिर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष राय सा. ला. उलफातराय जी तथा मंत्री श्री बाबू प्रेमचन्द जी जैन (कसमीर वाले) ने इस गुरुतर कार्य के भार को सौंग कर मेरा बड़ा प्रमुख्ड किया है। उसके प्राप्तय से मुक्ते कितने ही प्रपरिचित प्रत्यों के देखने का सुयोग प्राप्त हुया है। धतएव मैं भाप दोनों ही महानुभावों का प्रत्यन्त ग्रामारी हूँ।

इसी प्रकार की यदि आगे भी अनुकूल परिस्थिति बनी रही तथा स्वास्म्य ने भी साथ दिया तो आबा करता है कि प्रस्तुत ग्रन्य का दूसरा भाग भी सीझ प्रकाशित हो सकेगा।

दीपावली } १८-१०-७१ }

# प्रस्तावना

#### लक्षमावली व उसकी उपयोगिता

यह एक जैन पारिमाधिक शब्दकोप है। इनमें समभग ४०० दिगम्बर धोर देनगम्बर शंघों से ऐसे सब्दों का संकलन किया गया है, जिनकी कुछ न कुछ परिनाया उपनव्य होती है। सभी समझदायों में प्रायः ऐसे पारिमाधिक शब्द उपलब्ध होते हैं। उनका ठोक-ठीक प्रशिमाय समझने के लिए उन-उन प्रत्यों का भाव्य ने ना पहना है। परन्तु सबके पान इनने भिषक शब्दों का आयः सग्ह नहीं रहता। इसके प्रतिक्ति प्रतिकाशिक प्रिकाश श्रीय हो। इसके प्रति से प्रकाशित हैं व उनमें अनुक्रमणिका धारि का प्रयाय है। अतः उनमें से भ्रमीप्ट लक्षण के लोजने के लिए परिश्रीय तो भ्राधक करना है। पहता है, साथ ही समय भी उससे वहत नगता है। इसते एक ऐसे प्रत्य की भ्रावस्यकता पी, विवसें पारिभाषिक सब्दों का संकलन है। अपना कल्यावली इसी अकार का भ्रमे है। इसमें सकारादि वर्णानुक्रम के भ्रमुनार विविध प्रत्यों से लक्ष्य सक्यों का संवहत विधाय पार्यों है। इसमें सकारादि वर्णानुक्रम के भ्रमुनार विविध प्रत्यों से लक्ष्य सक्यों का संवह किया पार्या है। इससे एक ही भ्रमुन अपने का भ्रमुन स्वाप के स्वत्य संवयों का संवह किया पार्या है। इससे सकार उनका समय भ्रीर शांचित हो से अकार उनका समय भ्रीर शांचित होगा। सभी इसका स्वरास्त्र (य से भ्री तक) प्रयाम भाग ही प्रकाशित हो रहा है। धारे का कार्य चाल है।

#### लक्षरणावली में स्वीकृत पद्धति

- लक्षणावली मे उपयुक्त कदय शब्दो का सस्कृत रूप ग्रहण किया गया है। कहीं-कही पर कोष्टक () में उसका प्राकृत रूप भी दे दिया गया है।
- लक्ष्यभूत शब्दी को काले टाइप (१४ पा.) मे मुद्रित कराया गया है। ग्रन्थों के संकेतों
   को भी काले टाइप (१२ पा.) मे दिया गया है।
- शब्दों के नीचे विविध प्रत्यों से जो लक्षण उद्गत किये गये हैं उनका मुद्रण सफ्टेर टाइप मे हुमा है। प्रत्येक शब्द के नीचे जितने प्रत्यों से लक्षण उद्गत किये गये हैं उनकी क्रियक संख्या भी दे दी गई है।
  - ४. हिन्दी अनुवाद को काले टाइप में दिया गया है।
- ४. अनुवाद किसी एक प्रत्य के प्राधार से किया गया है और वह जिस प्रत्य के प्राध्य से किया गया है उनकी क्षमिक संक्या अनुवाद के पूर्व में अधित कर दी गई है। यदि विविधत लक्षण में अन्यान्तरों में कुछ विधेयता दृष्टिगोचर हुई है तो कहीं-कहीं २-३ धन्यों के प्राधार से भी पृथक्-पृथक् अनुवाद कर दिया गया है तथा उन प्रमों की क्रिमक संक्या भी अधित कर दी गई है।
- ६. कितने ही सक्षण जयबवता की सम्भवतः ध्रमरावती घीर घाराया देहली प्रति से उद्मृत किये गये हैं, पर ये प्रतिवर्तासामने न रहने से उन सकेती को व्यवस्थित करा में ही दिया जा सका। इसके प्रतिरिक्त कितने ही लक्षण जयबदमा से ऐसे मी लिये गये है जो कसायपाइटसुत घीर ववता में भी कहीं-कही टिस्पणों में उपलब्ध होते हैं। उनको प्रस्तुत संक्तर में यहण कर तदनुसार सकेत में भी कहीं-कही टिस्पणों में उपलब्ध होते हैं। उनको प्रस्तुत संक्तर में यहण कर तदनुसार सकेत में

'जयक---क. पा.' का उल्लेख करके उसकी पृष्ठसंस्या ग्रीर टिप्पणसंस्यादेदी गई है। इसी प्रकार ववला की भी पुस्तक, पृथ्ठ झौर टिप्पण की संख्या श्रंकित कर दी गई है।

७. कितने ही लक्षण ग्राभिधानराजेन्द्र कीय में उपलब्ध होते हैं, परन्तु वहां ग्रन्थ का पूर्ण संकेत न होने से विवक्षित लक्षण किस ग्रन्थ का है, इसकी खोज नहीं की जा सकी। ऐसे लक्षणों के नीचे 'ग्रीम.

रा.' का संकेत करके उसके भाग व पुष्ठ की संख्या झकित कर दी गई है।

 मगवती सुत्र और व्यवहार सूत्र के बहुत से लक्षण संगृहीत हैं। परन्तु भगवती सुत्र के जिस सस्करण से लक्षण लिये गये हैं, उसके यहा न मिल सकने से वैसे ही अंक दे दिये गये हैं। गुजरात विद्यापीठ से प्रकाशित भगवती (ब्यास्याप्रज्ञप्ति) के यहां प्रयम, ततीय भीर चतुर्य ये तीन सण्ड हैं. दितीय खण्ड नहीं हैं। इनमें जो लक्षण उपलब्ध हो सके हैं उनका संकेत में उल्लेख कर दिया गया है। व्यवहार सूत्र के १० उद्देश है। उनमे यहां द्वितीय उद्देश अपूर्ण है तथा तृतीय सर्वथा ही नही है। व्यवहार सुत्र(भाष्य) से जो लक्षण निये गये है वे सम्भवतः किसी दूसरे संस्करण से लिये गये हैं। उनमें से जो यहां के सस्करण मे स्रोजे जा सके हैं उनके लिए उहें स, गाया और पृथ्ठ की सख्या दे दी गई है, परन्तू जो इसमें उपलब्ध नहीं हो सके उनका सकेत उसी रूप में दिया गया है।

६. भ्रतेक ग्रन्थों से उदधत लक्षणों में जहा शब्दशः भीर भ्रयंतः समानता रही है वहा प्रायः प्राचीनतम किसी एक ग्रन्थ का प्रारम्भ में सकेत करके तत्पश्चात शेष दूसरे ग्रन्थों का ग्रमंबिराम (;) चित्र के साथ सकेत मात्र कर दिया गया है।

१०. जहां प्रकृत लक्षण किसी एक ही ग्रन्थ में कई स्थलों मे उपलब्ध हुआ है वहां एक ही संख्या

में उसके उन स्थलों का सकेत (;) इस चिद्ध के साथ कर दिया गया है।

११. तत्त्वार्थवातिक के लक्षणों में वातिक को काले टाइप मे और उसके विवरण (स्पष्टीकरण) को सफेद टाइप मे मूद्रित कराया गया है। षट्खण्डागम के ब्रन्तर्गत लक्षणों में 'पट्ख.' के ब्रागे डैश (---) देकर 'घव. पू. १-२' ध्रादि की पुष्ठ संख्या देदी गई है। घवला टीका से संगृहीत लक्षणों के लिए मात्र 'घव. पू.' संकेत किया गया है।

#### ग्रन्थ-परिचय

प्रस्तृत ग्रन्थ में जिन ग्रन्थों के लक्षण वाक्यों का सग्रह किया गया है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--

१. खटखण्डागम--यह प्राचार्य पृष्पदन्त ग्रीर भूतदलि द्वारा विरचित एक महत्त्वपूर्ण कर्मग्रन्थ है। रचनाकाल इसका विक्रम की प्रथम शताब्दी है। यह छह खण्डों में विभक्त है। छह खण्डों में विभक्त होने से वह 'पटलण्डागम' नाम से प्रसिद्ध हमा है । वे छह खण्ड ये है-जीवस्थान, श्रद्धकवन्य, बन्ध-स्वामित्वविचय, वेदना, वर्गणा और महाबन्ध है। इनमें से प्रथम खण्डभत जीवस्थान के ग्रन्तर्गत सरप्र-रूपणा मात्र के रचियता आचार्य पृथ्यदन्त हैं। शेष सभी ग्रन्थ आचार्य भूतवनि के द्वारा रचा गया है।

निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त करने वाला यह संसारी प्राणी यदि कभी देव होता है तो कभी नारकी होता है, कभी मनव्य होता है तो कभी तियंच होता है, कभी विशिष्ट ज्ञानी होता है तो कभी मल्पजानी होता है, कभी प्रतिशय सुखी हाता है तो कभी भयानक दु:ख को सहता है, कभी कामदेव जैसा स्वरूप होता है तो कभी बेडौल और कुरूप होना है, कभा उत्तम कुल मे जन्म लेकर लोकमान्य होता है तो कभी नीच कुल में जन्म लेकर घिक्कारा जाता है. तथा कभी बिना किसी प्रकार के परिश्रम के मतिशय सम्पत्तिशाली होता है तो कभी दिन-रात परिश्रम करता हुआ कुटुम्ब के भरण-पोषण योग्य भी पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार सभी संगारी प्राणी सुख तो ग्रस्प, किन्तु दुःस ही ग्राधिक पाते हैं। इस विषय में विचार करने पर प्रतीत होता है कि इसका कारण स्वकृत कर्म है। प्राणी निन्छ या उत्तम जैसा कुछ भी बावरण करता है, नदनसार उसके कर्मका सन्स हमा करता है। इस प्रकार बन्ध को प्राप्त होने वाले उस कर्म में कवाय की तीवता व मन्दता के धनुसार स्थिति प्रस्तावना ३

(बीव के साथ उसके सम्बद्ध रहते का काल) व अनुभाग (फलदानखित) पड़ा करता है। जिस प्रकार साम सादि कल सपने समय पर परिपाक को प्राप्त होकि सोक्ता को मिठास व सदाई सादि का सनुभव कराया करते हैं, उसी प्रकार वह कमें भी सपनी स्थिति के अनुसार उदय (परिपाक) को प्राप्त होने पर सुवसु-आदि कप होनाधिक फल दिया करते हैं। साथ ही सिक्ष प्रकार कमों को पाल मे देकर कमी समय पूर्व भी पका लिया जाता है उसी प्रकार उपकरण के हारा कमें को भी स्थित पूर्ण होने के पूर्व ही उदय की प्राप्त करा तिया जाता है, तथा इसी प्रकार उपस्थ सनुष्ठान से नवीन कमें बन्ध को भी रोका जा सकता है। इस प्रकार प्राणी प्रपन्न सुख-दु-स्व का विचाला स्वयं है, हुसरा उसका कोई माध्यम नहीं है। जो सात्स्वित्य मध्य मंत्र करता हु सा पर में राग-द्वेष नहीं करता है वह संयम का परिपालन करता हु सा मुक्ति को भी प्राप्त करते तह सा सुम्ब करता हुमा पर में राग-द्वेष नहीं करता है वह संयम का परिपालन करता हुसा मुक्ति को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं साराध्य या ईवर बन जाता है। इस सबका परिपालन करता हुसा मुक्ति को भी प्राप्त कर तेता है—स्वयं साराध्य या ईवर बन जाता है। इस सबका परिपालन करता हुसा मुक्ति को स्वयं स्वयं साराध कर से सा स्वयं साराध है। इस सबका परिपालन करता हुसा मुक्ति को स्वयं साराध से प्राप्त करता हमा मुक्ति का स्वयं साराध कर सा हमा हमा सुक्त से साराध है। इस सबका परिपालन करता हमा मुक्ति का स्वयं साराध स्वयं साराध हमा सुक्त स्वयं साराध्य सा स्वयं साराध हमा स्वयं साराध हमा सुक्त से साराध हमा स्वयं साराध हमा सुक्त से साराध हमा सुक्त से साराध हमा सुक्त से साराध हमा स्वयं साराध हमा सुक्त साराध हमा सुक्त साराध हमा सुक्त साराध हमा सुक्त साराध साराध

- (१) जीवस्थान-यह उक्त षट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है। पूर्वोक्त कर्म के उदय, उपशम, क्षयो-पक्षम भीर क्षय के बाश्रय से जीवकी जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है, जो मिथ्यात्व व सासादन ग्रादि के भेद से चौदह प्रकार का है। जिन श्रवस्थाविशेषों के द्वारा जीवों का मार्गण या श्रन्वेषण किया जाता है उन श्रवस्थाओं को मार्गणा कहा जाता है। वे चौदह हैं--गित, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कवाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सज्जी भीर भ्राहार । प्रकृत जीवस्थान में कौन जीव किस गुणस्थान में है या किन जीवों के कितने गुणस्थान सम्भव हैं, किस-किस गुणस्थानवर्ती जीवों की कितनी संख्या है, कहाँ वे रहते हैं, कहाँ तक जा था सकते हैं, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को छोड़कर पुनः उस गुणस्थान की प्राप्ति मे कितना काल लग सकता है, किस गुणस्थान मे भौदियकादि कितने भाव हो सकते हैं, तथा विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव किस गुणस्थानवर्ती जीवोंसे हीन या प्रधिक हैं, इस सबका विचार थहां प्रथमनः गुणस्यान के प्राश्रय से किया गया है। तत्पक्ष्चात् इन्हीं सब बातों का विचार वहां गति व इन्द्रिय ग्रादि चौदह मार्गणात्रों के ग्राधार से भी किया गया है। ग्रन्त मे ग्रनेक प्रकार की कर्मप्रकृतियों का निर्देश करते हुए उनकी पृथकु-पृथकु स्थिति ग्रीर उदय में ग्राने योग्य काल को चर्चा करते हुए किस पर्याय में कितने व कौन से गुण प्राप्त हो सकते हैं, तथा ग्रायुके पूर्ण होने पर पूर्व शरीर को छोड़कर कौन जीव कहां उत्पन्न हो सकता है, इसका विवेचन किया गया है। इसी प्रसंग में कौन जीव किस प्रकार से सम्यग्दर्शन ग्रौर चारित्र को प्राप्त कर सकता है, इसकी भी चर्चायहां की गई है। यह खण्ड शिताबराय लक्ष्मीचन्द जैन साहित्योद्धारक फण्ड भ्रमरावती से प्रारम्भ की ६ जिल्दों मे प्रकाशित हुमा है।
- (२) जुड़करूप यहां सक्षेप में बत्यक जीवों की चर्चा की गई है। बत्य की विरत्त प्ररूपणा इतके छठ लण्ड महाक्य में की गई है। यहां कारण जो इसे झुड़करूप कहा गया है। यूर्व जीवस्थान लण्ड में जीवों का जी विवेचन गुणस्थानों और मार्गणाओं के साध्य से किया गया है वह यहां हुए विखेचताओं के साथ्य से किया गया है वह यहां हुए विखेचताओं के साथ्य से किया गया है वह यहां हुए विखेचताओं के साथ्य से इत ११ अनुयोगद्वारों में किया गया है—एक जीव की प्रयेक्षा स्वाप्त स्वाप्त है—एक जीव की प्रयेक्षा स्वाप्त स्वाप्त जीवों की प्रयेक्षा भंगविष्य, इस्प्रप्रपाणानुगम, सेवानुगम, स्वर्धनानुगम, नाता जीवों की प्रयेक्षा काल, नाता जीवों की प्रयेक्षा स्वार, भागाभाणानुगम सोर प्रस्पवहृत्वानुगम। यह खण्ड उक्त संस्था द्वारा अर्थ जिल्ल में प्रकाधित किया गया है।
- (१) बन्धस्वामित्वविषय—िवस्यात्व, घ्रसंयम, रुवाय धौर योग के द्वारा जो जीव धौर कमेंपुरालो का एकता (धमेर) रूप परियमन होता है वह बन्ध कहलाता है। किन कमंग्रकृतियों के बन्ध के कीन जांव स्वामी हैं धौर कौन नहीं है, इसका विचार हस खब्ध में प्रथमतः गुणस्यान के प्राध्य से धौर तत्वरवाद मार्गणाओं के धायव से किया गया है। विविद्यात प्रकृतियों का बन्ध जिस गुणस्थान तक होता तत्वरवाद मार्गणाओं के धायव से किया गया है। विविद्यात होरे यो के गुणस्थानों में उनकी बन्धशुष्कित्ति है, धांगे नहीं होता; जन प्रकृतियों का बहुं तक बन्ध बीर धांगे के गुणस्थानों में उनकी बन्धशुष्कित्ति ।

जानना चाहिये। इसी पदिति से यहा प्रश्नोत्तरपूर्वक उसका विचार किया गया है। य**ह सच्य उत्तः** संस्थासे प्रवीजित्द में प्रकाशित हमा है।

- (४) बेदनाखण्ड—हस खण्ड को प्रारम्भ करते हुए प्रयमतः 'णमी विणाण, णमी मीहिजिणाण' ग्राहि ४४ सुची हारा मंगल किया गया है। परचात ग्रयायणीय पूर्व के मत्यतंत्र पंचित्री सर्जु (ग्रविकार-विकाय) के चतुर्थ प्रामुत्तमुत कमंत्रकृति-प्रामुत कृति-वेदनादि २४ मनुयोगद्वारों का निवस्त करते हुए मामकृति, स्थापनाकृति, प्रथ्यकृति, भण्नाकृति, यण्यकृति, करणकृति घोर मामकृति इस सात कृतियाँ की प्रकण्णा की गई है। तरस्पनात् वेदनानियेखा, वेदनात्रविकाणकाता, वेदनातमिश्वान, वेदनाद्वयिक्षान, वेदनाक्षेत्रविषान, वेदनाकालविधान, वेदनाभावविधान, वेदनाप्रथयविधान, वेदनाप्तिविधान, वेदनायामित्रवीक्षान, वेदना-वेदनाविधान, वेदनागिनिवधान, वेदनाभनत्त्रविधान, वेदनाभ्रयविधान, वेदनापिणामित्रधान, वेदना-ग्राधामाणिवधान ग्रीर येदना-मल्यवहत्य इन १६ मनुयोगद्वारों के प्राम्य से वेदना की प्रकपणा की गई है। यह सण्ड उक्त सत्या द्वारा १ से १२ इन चार जिल्हों में प्रकाशित हुपा है।
- (५) वर्षणा—इस लण्ड के प्रारम्भ मे प्रथमतः नाम-स्वापनादिक्य तेरह प्रकार के स्पर्ध की प्रकष्णा स्पर्वानिक्षेप व स्पर्वानयविभाषणता घादि १६ (वेदनालष्ट के समान) धनुयोगद्वारी के मान्नय से की गई है। धननस्र नामकर्म, स्थापनाकर्म, इध्यक्षम, प्रयोगकर्म, समबदानकर्म, प्रयक्ष्म, द्वर्याव्यकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म धौर भावकर्म इन दस कर्मों का विश्वन किया गया है। इन कर्मों का निरूपण प्राचारांग मे भी किया गया है। तरस्वान निल्लेपादि १६ धनुयोग द्वारों के मान्नय से कर्म की मूल धौर उत्तर प्रकृतियों की प्रकृषणा की गई है।
- कर्म से सम्बन्धित ये चार प्रवस्थाये है—बम्ब, बन्धक, बन्धनीय भीर बन्धविधान। इत्य का इत्य के साथ अपवा इत्य भाव का जो स्वयोग या समझाय होता है उतका नाम बन्ध है। इस बन्ध के करने वाले वो जीव है व सम्बन्ध करहाता है। बन्ध के साथ जो पुर्मल इक्य है उन्हें बन्धनीय कहा जाता है। बन्धविधान से प्रभिप्राय वन्धभेरी का है। व चार है—प्रकृति, स्थिति, समुभाग भीर प्रवेश। इनमें यहा वन्ध वन्धन करों व चन्धनीय कहा जाता है। बन्धविधान के प्रभिप्राय वन्धभेरी का है। व चार है—प्रकृति, स्थिति, समुभाग भीर प्रवेश। इनमें यहा वन्ध, वन्धव का प्रवेश का प्रविधान की प्रभ्याविक्तार के छठे खच्छ महावन्ध में को गई है। यह लच्छ उत्तन संस्था से १३ भीर १४ इन दो जिल्हों में प्रकृतिया है।

इन पाच खण्डो पर ब्राचार्य वीरसेन द्वारा विराचत ७२००० स्लोक प्रमाण खबता नाम की टीका है, जो यक सम्बन् ७३८ (वि॰ स॰ ८७३) मे उनके द्वारा समाप्त की गई है। उक्त संस्था द्वारा इस टीका के साथ ही मृन प्रन्य १४ जिल्हों मे प्रकाशित हुवा है।

मागे इस पवना टीका में कमंत्रकृतिप्राभृत के कृति सादि २४ मनुषोगद्वारों में जो निवन्यन सादि श्व १६ मनुषोगद्वार मृत प्रत्यकार के द्वारा नहीं प्रक्तित है, उनकी प्रकृषण सक्षेप से बीरसेनाचार्य के द्वारा की गई हैं। इस प्रकार वीरसेनाचार्य द्वारा प्रकृषित वे स्रहारह सनुषोगद्वार उक्त सस्याद्वारा ११ और १६ इन दो जिस्टों में प्रकाशित किये गये है।

(६) महाबन्ध-यह प्रस्तुत पट्लब्डागम का शन्तम खण्ड है। इसमें प्रकृति, स्थिति, धनुमाग ग्रीर प्रदेश इन पूर्वनिदिष्ट बन्च के चार भेदों की प्ररूपणा विस्तार से की गई है। इस पर कोई टीका नहीं है। वह मूलग्रन्थकार ग्रा. भूतवित्त के द्वारा इतना विस्तार से खिलागया है कि सन्मवतः उसके

णाम ठवणाकस्म दल्वकस्म पद्मीयकस्म च । समुदाणिरियावहिसं म्राहाकस्मं तबोकस्मं ।। किङ्कस्म भावकस्म दसविहकस्म समासयो होई । म्राचारांग नि. गा. १९२-६३, पू. ६३.

भूदविन महाराण वेणेदं मुत्तं देसामासियमांवण लिहिद तेणेदेण सुत्तेण सूचिदसेसप्रदूरस्थणयोग-हाराण किचिससेवेण पत्रवणं कस्सामो । यद. पु. १४, पु. १ (विशेष के लिए देसिये प्रतेकास्त वर्ष १६, किरण ४, पू. २६४-७० में 'वट्खण्डागम भीर शेष १८ मनुयोगद्वार' शीर्षक लेख) ।

प्रस्तावना ५

ऊपर टीका लिखने की ग्रावश्यकता नहीं समक्षी गई। इसका ग्रन्थप्रमाण २००० व्लोक है, जब कि पूर्वोक्त पांच खण्डों का मुल ग्रन्थप्रमाण ६००० व्लोक ही है।

यह छठा खण्ड भारतीय ज्ञानपीठ काशो के द्वारा सात जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग निम्न शब्दों में हम्रा है.--

ब. बीका—सकर्मभूमिक, सकवाय, सक्वतमुद्चात, स्रक्ष (प्रक्षत), सक्षपकानुपशासक, प्रक्षरतान, सक्षरसृतज्ञान, सक्षरत्मात, स्रक्षरत्मान, प्रक्षर्याग, प्रांक्षत्र, प्रक्षीणमहानत, प्रक्षेम, प्रक्षीहिणी, धव्यकर्णकरण,
सक्षात्वेदनीय और प्रसातसम्प्रवद्ध सारि।

२. कसायपाहुड (कवायप्राभृत) — यह धानार्थ गुणवर के द्वारा रचा गया है । इसे पेज्ब-रोस-पाहुड भी कहा जाता है। पेज्य (प्रेयस्) का अर्थ राग और रोस का अर्थ द्वेष होता है । ये (राग-देष) । दोनों चूकि कवायस्वरूप हो है, धतः उक्त रोनों नाम समान अभिग्राय के सूचक हैं । इसका रचनाकाल सम्भवतः विकम की प्रयम तताब्दी से पूर्व है।

यह परसायम मूत्रक्य गायाधं में न्या गया है। समस्त गायाधों की सक्या २३३ (मूल गाः रे॰०)—भाष्यगार १५०) है। इसकी गायाथं दुक्त व प्रयंगमीर है। यद्ख्यागम में जहाँ झाताबरचादि गाठों कमी का विवेचन किया गया है वहां प्रस्तुन करायपादु है गे एक मात्र मोहनीय कमी का ही स्थान्य किया गया है। इसमें प्रेयोद्वेपविभक्ति, स्थितिकिश्चत व मुद्रुमाविभित्ति धादि १५ प्रयोधिकार है। इसके ऊपर प्राचार्य यित्वृत्वम (विक्रम की छठी सताब्दी) प्रणीत ६००० स्त्रोक प्रमाण वृत्व-प्रवादा मोह साव्या विशेच व उनके द्वारा प्रवाद येति वृत्वम (विक्रम की छठी सताब्दी) प्रणीत ६००० स्त्रोक प्रमाण व्या-प्रवाता गाम की टीका है। उक्त टीका की २०००० स्त्रोक प्रमाण रचन के बाद प्राचार्य वीरसेन स्वर्गस्य हो गए। तब उनकी इस प्यप्ते टीका की १०००० स्त्रोक प्रमाण प्रवान के इस प्राचार्य वीरसेन स्वर्गस्य हो गए। तब उनकी इस प्यप्ते टीका की १०००० स्त्रोक प्रमाण प्रवान के इस प्रवाद वीरसेन स्वर्गस्य हो गए। तब उनकी इस प्यप्ते टीका की १०००० स्त्रोक प्राच विज्ञान विश्वम वि

चूणि-अकरणरेपशामना, अदवकणंकरण भीर भ्रसामान्य स्थिति भादि ।

ज. टीका — सकरणोपशामना, सकर्मबन्ध, धकर्मीदय, स्रतिस्थापना, सन्तकृह्श, प्रपचयपद स्रीर सपविद्वि भावि ।

े. समयप्राभृत यह बाचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा विरावत एक महत्वपूर्ण झाध्यारियक सम्य है। कुन्दकुन्दका दूसरा नाम वयनन्दी भी रहा है। इनका समय प्राय. विक्रम की प्रवम शताब्दी माना जाता है। ये मुलसंव के प्रमुख ये धीर कठोरतायूर्वक निमंत चारिक का परिपालन स्वय करते व समस्य धन्य मृति जनी से भी कराते थे। ये पर पाइट उन्यों के कठी माने जाते है। प्रस्तुत गय्य मे बुद्ध निश्चयन्त्र की प्रमानता से बुद्ध आरम्पत्रक्व का विचार किया गया है। इसमे ये ६ धिकार है—बीवाजीवाधिकार (प्रयम व द्वितीय रंग), कर्तु-कमीधिकार, पुण्य-पापाधिकार, आस्त्रक, सवर, निर्वरा, बन्य, मोझ सौर सर्वविद्युद्ध ज्ञान। इसकी सगस्त गायासक्या ४४४ है। इसके कत्रर एक टीका (आरमस्याति) समृतवन्त्र सूरि (वि. की १०वी भागी) विरचित हो इसके कह सरकरण निकल चुके हैं। हमारे पास जो सरकरण है वह उक्त दोनो टीकाभो के साथा मारतीय जैन सिद्धान प्रकाशीनी सस्या काशी से प्रकाशित हुष्या है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुछा है—

मूल-ममूढदृष्टि, भालोचन भौर उपग्रहन भादि ।

भारमस्याति -- भ्रध्यवसाय भीर भ्रमूढदृष्टि भादि । तात्पर्यवृत्ति -- भ्रनेकान्त भादि ।

प्रस्तुत सक्षणावती में द्या. कुन्दकुन्द विरक्ति इत घन्य ग्रन्थों का भी उपयोग हुमा है— 'प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, दर्शनप्रामृत, चारित्रप्रामृत, बोधप्रामृत, भावप्रामृत, मोक्षप्रामृत भीर द्वादशान्त्रेक्षा।

४. प्रवचनसार—इसमें ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन, ज्ञेयतस्वप्रज्ञापन धीर वरणानुसूचिका चूलिका ये तीन श्रृतस्कृत्य (सिकार) है। इनमे सच्यात्म की प्रचालता से ज्ञान, ज्ञेय धीर चारित्र का निकरण किया या है। इनकी गया संस्था २२ + १०० + ७४=२०४ है। इसके उत्तर भी झा. झमुत्रकृत्व धीर व्ययेन के द्वारा पृथक-पृथक टीका लिखी गई है। इसका एक संस्करण परम श्रृत प्रभावक मण्डल बस्मई से उक्त दोनों टीकाओं के साथ प्रकाशित हुआ है। इसका उत्योग इन शब्दों में हुआ है—

मल--- मनभोपयोग भौर उपयोग भादि।

सार्वे द्वितीय अुतस्काय में प्रयम्तः मोक्षमार्गं के विषयभूत जोव, स्रजीव, पुष्प, पाप, सास्त्र, संदर, निजरा, स्थ्य भीर मोक इन नी पदार्थों का विवंचन किया गया है। तत्यश्वात मोक्षमार्थ स्वरूप सान, दांचत प्रोत्त का स्वरूप सान, दांचत की स्वरूप का सान, दांचत मोर के स्वरूप को वत्य का स्वरूप सान, दांचत की स्वरूप के स्वरूप को के स्वरूप को स्वरूप के स्वरू

मूल-अधर्मद्रव्य, अस्तिकाय और श्राकाश ब्रादि ।

. तत्त्वदीः – सकालुब्य, स्वलुदर्शन, सबीव, प्रपक्रमपट्क, प्रश्निनशोध, प्रलोक, प्रश्नुद्ध चेतना, प्रस्ति-सबक्तद्रव्य, प्रस्तिद्रव्य, धस्ति-नास्ति-प्रवक्तव्यद्रव्य स्त्रीर प्रस्ति-नास्तिद्रव्य स्नादि । तात्पर्यः -- अक्षरात्मक, अचलदर्शन, अजीव, अधर्मद्रव्य, अपक्रमषट्क और अलोक आदि ।

इ. निग्रमसार-ग्रन्थकार कृत्दकुन्दाचार्य ने यहाँ सर्वप्रथम वीर जिन को नमस्कार करते हुए केवली एवं श्रुतकेवली द्वारा प्रणीत नियमसार के कहने की प्रतिज्ञा की है। फिर 'नियमसार' के शब्दार्थ को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो कार्य नियम से किया जाना चाहिए वह नियम कहलाता है। वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र स्वरूप है। इस 'नियम' के साथ जो 'सार' शब्द प्रयुक्त है वह विपरीतता के परिहारार्थ है। यह ज्ञान-दर्शन-चारित्रस्वरूप नियम भेद व ग्रभेद विवक्षा से दो प्रकार का है। शद ज्ञानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धा के साथ उसी में स्थिर रहना, यह अभेद रत्नत्रय स्वरूप नियम है। तथा भ्राप्त, भ्रागम भ्रौर तत्त्व के श्रद्धान के साथ जो तद्विषयक राग द्वेष की निवृत्ति है, यह व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप नियम है जो भेदाश्रित है। यह नियम मोक्ष का उपाय है भीर उसका फल निर्वाण है। इन्ही तीनों की यहाँ पृथक-पृथक प्ररूपणा की गई है। इस प्रसंग मे यहाँ प्रथमत: उक्त सम्यग्दर्शन के विषयभत ग्राप्त, ग्राप्त ग्रीर तत्त्व का विवेचन करते हुए ग्राप्तप्रणीत तत्वार्थी -- जीवादि छह द्रव्यों -- का वर्णन किया गया है। इस बीच प्रसंग पाकर पाँच बतों, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों रूप व्यवहार चारित्र का निरूपण करने हुए अग्हित, सिद्ध, प्राचार्य, उपाध्याय और साधू का स्वरूप प्रगट किया गया है। इस प्रकार यहाँ भारमशोधन मे उपयोगी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, मालोचना, प्रायश्चित्त, परमसमाधि, रत्नश्रय ग्रीर ग्रावश्यक का विवेचन करने हुए शृद्ध ग्रात्म-विषयक विचार किया गया है। ग्रन्थगत गायाग्री की संख्या १६६ है। इस पर पदाप्रभ मलघारिदेव (वि. सं. १३वीं शतान्दी-- १२४२) के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ वह जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हम्रा है—

मूल—प्रचीर्य महावत, घघमंद्रव्य, घहुँन्, घहिसामहावत, घाकाश, धादाननिसेपणसमिति, घाष्त, ईयांसमिति स्रोर एषणासमिति स्रादि ।

टीका--अधमं द्रव्य भीर भाकाश मादि ।

- ७ दर्शनप्राभृत— इसमें ३६ गायायें हैं। सर्वप्रयम यहां सम्यय्यांन को वर्ष का मूल बता कर यह कहा गया है कि ओ जीव सम्यय्यंन से प्रषट है उसे प्रषट ही समस्ता बाहिए, वह कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। किन्तु जो चरित्र में प्रपट है, वह समयानुसार भुक्त हो सकता है। सम्यय्यंन से एहिल जीव घोर तपदवरण क्यों न करने रहे, प्रश्तु वे करोडों वर्षों से भी बोधि को नहीं प्राप्त कर सकते। जो सम्यय्यंनसे प्रपट है वे जान धोर वारित्र से भी प्रषट है। ऐसे जीव क्यां तो नष्ट होते ही है, साथ हो दूसरों को भी नष्ट किया करते है। यहां सम्यय्यंन के स्वक्य की प्रपट करते हुए कहा गया है कि जो छह हम्प, नौ पदार्थ, पाय प्रसित्काय धौर सात तक्य का जितप्रधीत तक्यों से स्वक्य का गया है कि जो छह हम्प, नौ पदार्थ, पाय प्रसित्काय धौर सात तक्य कि जितप्रधीत तक्यों से स्वक्य का प्रदान करता है उसे सम्यय्हीट समभ्रता बाहिए। यह व्यवहार सम्यक्त है। निश्चय से तो प्राप्ता हो सम्यय्यंत है। सांग कहा गया है कि जो अपन प्रमुख्त का प्रप्ता को —िविसे किया जा सकता है—करता है प्रीर प्रथम पर श्रद्धा रखता है, उसके सम्यक्त है या वह सम्यय्हिट है; ऐसा केवली के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार यहा सम्यय्वंन की महिमा को प्रगट किया गया है। इसके उत्तर भट्टारक श्रुत-सागर सांग वार्य है प्रकार वहा सम्यय्वंन की महिमा को प्रगट किया गया है। इसके उत्तर भट्टारक श्रुत-सागर सांग वार्य है प्रकार प्रहार का है। इसके जयर भट्टारक श्रुत-सागर सांग वार्य है प्रकार वित्र हो। है। इसके वार्य यहा सम्यय्वंन की महिमा को प्रगट किया गया है। इसके उत्तर भट्टारक श्रुत-सागर वार्य है प्रवार होता है। इसके उत्तर सहा सम्यय्वंन की स्वर्य प्रवार का वर्षों है हमा है— धाजासम्बर्य भीर उपयेष सम्यय्वाला वर्ष ही प्रकारित हमा है। इसके वर्षों प्रवार वर्षों प्रकार सम्यय्वं सम्यय्वंन की स्वर्य प्रवार हम वर्षों में हमा है— धाजासम्यय्वं स्वर्य सम्यय्वं सम्यय्वं स्वर्य सम्यय्वं सम्यय्वं स्वर्य सम्यय्वं सम्यय्वं सम्यय्वं स्वर्य सम्यय्वं सम्यय्वं सम्यय्वं स्वर्य सम्यय्वं स्वर्यं सम्यय्वं सम्यय्वं
- स. चारित्रप्राभृत— इसमें ४४ गायाये हैं। यहां चारित्र के दो मेद निर्दिष्ट किये गये हैं— सम्ययस्वष्यणवारित्र और संयमस्याचारित्र। निर्माणित निर्माणित निर्दिष्ट स्थित स्थापित स्थाप स्थाप स्याप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप स्थाप स

सम्यग्दर्शन से इय्य-पर्यायों को देखता है -- श्रद्धा करता है, ज्ञान से जानता है तथा चारित्र से दोवों को इर करता है।

सागार और अनगार के भेद से संवमचरण दो प्रकार का है। दर्शन, वत, सामायिक, प्रोवम, सिचत, रात्रिभवत, बहा, धारस्भ, पिषड़, अनुसनन और उद्दिष्ट दन ग्यारह प्रतिमाधों का यहां खंकेंप में निर्देश करते हुए इस सब आवरण को देशविरत (सागारणारिक) कहा गया है। प्राये पांच प्रणुवत, तीन पुणवत और चार शिक्षावतों का उन्तेल करके सागारसंगमवरण को समाय्य किया गया है। यहां इतना विखेष है कि गुणवतों में दिशा-विदिशामान, अन्यवंग्डवजंन भीर भोगोपभोगपरिमाण को तथा शिक्षावतों में सामायिक, प्रोचय प्रतिविद्शा और स्टिनेखना इन चार को बहुण किया गया है।

हुसरे धनगारसंयमवरण का विचार करते हुए मनोज व धमनोज सबीव व धजीव हव्य के विचय में राग-देव के परिहारस्वकण पांच हिन्दयों के संवरण, पांच बत, पांच समितियां और तीन गुलियां, हन सबको धनगारसंयमवरण कहा गया है। यहां प्रहिशादि पांच करों का निर्देश करते हुए उनकी पुषक पुषक भावनामों का भी उल्लेश किया गया है। नत्यव्यात् पांच समितियों का निर्देश करते हुए धन्त में कहा गया है कि वो भन्य जीव स्पष्टतया रचे यो भावगुढ इस चारित्रप्राभृत का चिन्तन करते हैं वे श्रीघ हो चुन्तित परिक्रमण से स्ट्रंटन प्रश्न में निर्देश करते हुए धन्त में कहा गया है कि वो भन्य जीव स्पष्टतया रचे यथे भावगुढ इस चारित्रप्राभृत का चिन्तन करते हैं वे श्रीघ हो चुन्तित परिक्रमण से स्ट्रंटन प्रश्नमंत्र — जन्म-मरण से रहित — हो जाते हैं। इसके क्रयर भी म. श्रुतसायरकी टीका है व उनके साथ वह पूर्वोंचन धन्यमाला से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इत सम्बंधी में हुशा है —

टीका -- अनुकम्पा, ईर्यासमिति और ऐपणामिनिति आदि ।

ह. बोधप्राभृत—इसमे ६२ गाथाएं है। यहां सर्वप्रथम धावायों को नमस्कार करते हुए समस्त जनों के प्रवोधनायं जिनन्द के उपरेशानुसार पट्कायहितकर—छह काय के जीवो के लिए हितकर बारल के (बोधप्राभृत के) — कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तरप्रचात् धायतन, चेरप्रहु, जिनप्रतिमा, वर्षेन, जिनिबन्द , जिनमुद्रा, प्रारम्भव जान, प्रिरहुन के हारा दृष्ट देन, तीर्थ, प्ररिहृत धौर प्रवश्या इन प्याद्व विषयों का बहु प्रधारम की प्रधानता के विचार किया पथा है।

धन्त में प्रत्यकार कहते है कि जितमार्ग में शुद्धि के निए जिस प्रकार जिनेन्द्रों ने रूपस्थ — निर्धत्यक्ष्यस्य सावरण —को कहा है उसी प्रकार से भव्य जनों के बोधनार्थ पर्कायहितकर को कहा गया है। भाषासूत्रों में जो शब्दिवकार हुया है व उसे जैसा विनेन्द्र ने कहा है उसे जान करके भववाहु के शिष्य (कुलकृत्व) ने बैना हो कहा है। बान्ह स्रगों के जाता, चौदह पूर्वांगों के विश्वान विस्तार से पुस्त, प्रीर गमकों के गुरू भगवान श्रुतज्ञानी (जुतकेवली) भववाहु जयवन हों। यह भी श्रुतसायर सूरि विरिधन टीका के साथ पूर्वोंचन संग्रह मे उक्त सस्या से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है— मृत्य—सहैदभाव भीर सहैन साथि

दीका —अजंगमप्रतिमा ग्रादि ।

प्रस्तावना ह

साबु तिर्यंचनित का पात्र होता है। यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए भाव को प्रधान इस प्रकार से सिद्ध किया गया है—

१. बारीरादि से निर्ममत्व होकर भी बाहुबली को मान कथाय से कसुषित रहने के कारण एक वर्ष तक मातालनयोग से नियत रहना पड़ा—तब तक उन्हें केवलज्ञान प्राप्त नहीं हुया। २. मबुपिन नामक पूर्ति बारीर स्वीर साहारादि की प्रवृत्ति को छोड़ करके भी निदान मात्र के कारण मावस्वमय नहीं हो रखा। ३. विधाय मुनि भी निदान के दोव से दुःख को प्राप्त हुया। ४. भाव के निना रौड पित्रम के बयी मुत हुया बाहु मुनि जिनलिन से मुक्त होकर सी रौरव नरक को प्राप्त हुया। ४. इसी प्रकार डीपानम मुनि दर्शन, बान सीर वारित से प्रप्त हुवार को पह हो प्राप्त हुया। १. वारह स्वीय पार पौर वीह पूर्वरूप समस्त खूत को पढ़कर भी भव्यसेन मुनि भावश्रमणता को —यवार्ष मुनियने को —नहीं प्राप्त हो सका। ।

१ इसके विपरीत निमंतवृद्धि शिवकुमार मुनि गुवति जनों से वेध्यित होकर भी भावस्थमण होने से परीतसंखारी—मोड़े ही समय मे पूर्तिक को प्रत्य करनेवाले हुए । २ तुष्ट-माय की वोषणा करनेवाले— दाल भीर जिलके के समान भारमा भीर धारीर पृथक् पृथक् हैं, इस प्रकार भारसस्वरूप का निवयम करने वाले—शिवकृति मूनि भ्रतितय मस्पताली होकर भी केबलखान को प्राप्त हुए हैं।

चार्णिसिक्य (एक सुद्र मस्त्य) महामास्य के मुख के भीतर जाते-माते भनेक जलकर बन्धुओं को देखें कर विकार करता है कि यह कैसा मूर्ज है को मुख के भीतर प्रवेश करनेवाले की वों को भी यों ही छोड़ देता है। यदि में दतना विशाल होना तो समस्त समुद्र के बन्तुओं को सा जाता। वस इसी पाणपूर्ण विचार से बहु जीवहिंसान कनता हुआ भी महानरक को प्राप्त हुमा।

इस प्रकार से प्रापें भाव पर अधिक ओर देते हुए अन्त में कहा गया है कि बहुत कहनेते क्या ? सर्प, सर्प, काम और मोक ये पूरवार्य तथा सन्य भी व्यापार (प्रवृत्ति) ये सब भाव पर ही निर्मर हैं। प्रस्तुत सन्य भी 'पद्यामृतादि संप्रह' में श्रुतसार सुरि विरक्ति टीका के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया हैं। इसका उपयोग इन सब्सों में हुआ है—

टीका—सयःकर्म, सन्यविदोव, प्रतिच्छाप्रवृत्तदर्शनवालमरण, सनुत्रेक्षा (स्वाच्याय), प्रसिद्धत, सर्विष्मरण, सञ्चल्त वालमरण, आवीचिमरण, सासन्न धौर उदिमन्न स्रादि ।

११. मोलप्रामृत— इसमें १०६ गायार्थे हैं। यहां सर्वप्रयम जिसने पर हत्य को छोड़कर कमं से रहित होते हुए ज्ञानस्य प्रास्था को प्रारंत कर जिया है जब देव को नमस्कार करते हुए परम पदस्कण परमारमा के कहने की प्रतिक्षा की पई है। पदचात जिला के स्वरूप को प्राप्ट करते हुए कहा गया है कि जिस (परमारमा) को बानकर निरन्तर लोजते हुए योगी प्रध्यावाय, मनन्त व सनुषम सुख को प्राप्त करता है, उकका नाम निर्वाण (मोछा) है। घाने जीवनेयों का निर्वेश करते हुए बतलाया है कि बहिरासमा अन्यारमा भी परमारमा के मेद से जीव तीन प्रकार के हैं। इनमें बहिरास्मा को छोड़कर धम्तरारमा के उपाय से परमारमा का प्यान करना चाहिए। बहिरासमा इन्द्रियों है, पर्वाण बालस्वरूप सम्तरारमा के जातकर वाह्य इतियविवर्धों में जो धासकर रहता है व बहिरासमा इन्द्रियों है, पर्वाण बालस्वरूप के करपना होना—उसे बरीर से मिन्न समभना, यही धमरारारमा का स्वरूप से समस्त से बरीर है कि सरारारमा के देव कहा जाता है।

जो प्रात्मस्वरूप को न जानकर प्रचेतन शरीर के विषय में स्वकीय व परकीय की करूपना किया करते हैं, उनका मोह पुत्र भीर स्त्री भादि के विषय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। निर्वाण उसी को

१ इन कवानकों को मुतसागर सुरि विरचित टीका से इस प्रकार जानना चाहिये—(१) बाहुबती गा. ४४, (२) मधुरिंग ४४, (३) ब्रक्षिष्ठ मुनि ४६, (४) बाहु मुनि ४६, (४) डोगावन ४०,

<sup>(</sup>६) भव्यसेन ५२.

२. (१) शिवकुमार मुनि ५१, (२) शिवभूति मुनि ५३.

प्राप्त होता है जो करीर के विषय में निरिक्त होकर निईन्द (निराकुल), निर्मम (निःस्पृह) भ्रीर धारकम से रहित होता हुया भ्रास्तवस्थान में निरत हो चुका है। जो स्त्री-पुत्रादि व चन-मृह धादि वेतन-भवेतन पर स्थामें में धासकत रहता है वह धानेक स्वार के कहा है। तो स्थान से प्रदास के स्वार करित है। विरक्त (पराक्ष्मुच) होता है वह उन कसी के बन्यन से खूटता है। यही संखेश में बच्च भीर मोझ का उपदेश है। इसे कुछ भ्रीर स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो असम स्वहत्य — परहस्थानरपेक्ष जुढ़ धारमस्वरूप— मे रत है वह सम्बन्द्रिट है व सम्मन्त्व से परिषत होकर बाठ कसी का खब करता है तथा जो सामु धारम्बरूप्य से भगिमह होकर परह्या में निरत होता है वह मिस्याद्रिट है भ्रीर मिस्यास्व से परिचत होकर उनस प्राठ कसी से बंदता है।

सहां यह सार्थका हो सकती है कि वो सुद्ध झाश्मद्रव्य मे रत न होकर घहंदादि पंच गुरुधों की सित्त करता है, वनों का परिपालन करता है, धीर तर का धावरण करता है; उसका यह सब पुष्य कार्य स्था निर्यक्ष रहेगा ? इसके उत्तरस्वरूप यहां (गा. २५) यह कहा गया है कि पाप कार्यों से वो गरकारित का दुःज प्राप्त होनेवाला है उसकी घरेखा उकत सुख्य कार्यों है या सर्वविद्या है उसकी घरेखा उकत सुख्य कार्यों है यो सर्वविद्या है उसकी घरेखा उकत सुख्य कार्यों होता है तो वह कहीं उत्तम है—हर्ग्य है। उदाहरणायं—वो व्यक्ति पीत ख्य मे स्थित होकर किसी आसीय कर की प्रतिक्षा कर रहा है, उसकी घरेखा वो किसी वृक्ष की शीतल छात्रा में बैठ कर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, सराहतीय है।

आपने आपन, दर्शन भीर चारिच का स्वरूप प्रगट करते हुए यह बननाया है कि जो जानता है वह, जान, जो देखता है वह दर्शन, भीर जो पुष्प व पाप दोनों का ही परित्याय है वह चारिज है। प्रकारानतर के तत्त्वविष को सम्प्रकल, तत्त्ववहण को सम्प्रकान भीर पिहार-परियाग या उपेक्षा-को चारिज कहा नया है। इस कात्र यहाँ मोल के उपायभूत सम्यरकांनादि का विवेचन करने हुए प्रदृश्य की भीर से विमुख होकर स्वदृश्य में निरत होने का उपदेश विविध प्रकार से दिया गया है।

आगे (१६) आवक को लक्ष्य करके कहा गया है कि जो निर्मन सम्यक्ष मेर पर्वत के ममान स्थिर है जकका टु.लाविनाशार्थ ज्यान करना चाहिए। जो जीव सम्यक्ष्य का ज्यान करता है जह सम्यक्षित्र है और वह बाठ कमों का क्षय करता है। यहां उत्त सम्यक्ष्य का स्वक्ष्य यह बननाया है कि हिंदाराहित, पर्म, स्राजरह रोधों के रहिन देव धीर निर्मय आववन—पर्मिण्डहित होक्न धामान के धाभित गुरु; इन तीनों पर खदा रखना, इसका नाम सम्यक्ष्य है। जो कुस्तित देव, कुस्सित पर्म और कुस्सित[ला] (कुस्तिनी साथु) को तज्या, प्रयू, प्रयदा महत्व के काण्या नमस्कार करता है वह सिध्याद्धि है। सन्यस्पृतिक आवक विनोधदिक्य प्रमें का ही धाष्यक करता है, यदि वह उसमें विपरीत झाष्यण करता है तो वेचे मिथ्याद्धि समस्ता चाहिए।

जो साबु पूनगुण को नष्ट कर बाह्य कमं को — मत्र-तंत्रादि कियाकाण्ड को — करता है वह जिन-तिग का विरायक होने से मोक्षमुल को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। काण्य यह कि शास्त्रस्वभाव के विपरीत बाह्य कमं, बहुत प्रकार का क्षमण — उपवासादि, जीर मानाप — मातापनादि योग; यह सब क्या करता है ? कुठ नहीं। पन्त मे कहा गया है कि मिहते, निवद, मानायं, उपाध्याय भीर माधु ये गांच परियेट। तथा सामायक्ष, नम्यक्षान, सम्बक्षारित्र और समीधीन सग ये चार भी चूकि मात्मा में स्थित हैं; म्रतएव मात्मा हो मुक्के गरण है।

धाचार्य पुरुषपाद ने इसकी प्रनेक गावाधों को छायानुवाद के रूप में धपने समाधितंत्र ग्रीर इस्टोपदेश में स्वीकार किया है'। इसका प्रकान भी खुतसागर सूरि विरक्षित टीका के साथ उक्त सरवा

वरं वर्तः पदं दैवं नावतैर्वत नारकम् । छाणातपस्ययोभेदः प्रतिपालयतोर्महान् ।। इप्टोपदेश ३.

२. इन गाथाओं का समाधितंत्र के इन इलोकों से मिनान की जिए---

मो. प्रा.—४, १, १०, २१, ३१.

समाधि--४, १०, ११, १८, ७८ इत्यादि

प्रस्तावनः ११

द्वारा हुन्ना है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुन्ना है— मूल—मन्तरात्मा मादि।

(१२) द्वाबशानुप्रेक्शा— इसमें ६१ गायाये हैं। इसमें प्रनित्य, प्रसरण, एक्टब, प्रत्यत्व, ससार, लोक, प्रसुचित्व, प्रास्तव, सबर, निर्वरा, पर्म बीर बोधि इन १२ भावनाधों का विवेचन किया गया है। प्रतित्व ४ गायाधों में पनुत्रेक्षाधों के माहात्त्य को प्रगट करते हुए कहा गया है कि धनुत्रेक्षा से चूंकि प्रत्याक्षान, प्रतिक्रमण, भागोचन प्रोर समाधि सम्भव हैं। धतएच धनुत्रेक्षा का चिन्तन करना बाहिए। यद प्रपत्नी अक्ति है तो राशि व दिन सम्बन्धी प्रतिक्रमण, प्रत्याक्षान, समाधि, सामाधिक भीर सालिया करना चर्ता प्रतिक्रमण, प्रत्याक्षान, समाधि, सामाधिक भीर सालिया करना चर्ता प्रतिक्रमण, प्रत्याक्षान का सिन्तन करके ही गये हैं। बहुत कहने से क्या ? वो पुरुपोत्तम सिद्ध हुए है, होंगे, धौर हो रहे हैं, यह उसका (प्रमुप्नेक्षा का) माहात्म है। प्रत्ने में प्रपत्ने नाम का निर्वेद करते हुए सम्बन्धार कहते हैं कि इस प्रकार कुन्दकुन्द पृतिनाथ ने निश्चय-ध्यदहार को कहा है। वो खुद सन से उसका स्वयार करता है वह परम निर्वाण करता है। इसका प्रत्यान प्रत्यान मूलकप में प्रविक्त स्वयह में मा दि- अने यण्यावासों से ही हुमा है। इसका उपयोग प्राप्तव वर्षों सीर एक्टवानुप्रेक्षा प्राप्ति स्वयं में हुमा है।

(१३) मूलाचार—यह मुनियों के प्राचार की प्रकरणा करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रुपयिता बहुकेराचार्य है। कुछ विद्यानों का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कुछ हस्तिविश्वत प्रतियों में ग्रन्थकर्ता के रूप में भाषार्य कुन्दकुन्द के नाम का निर्देश पाया जाता है। इसते इसके रुपयिता ग्रा. कुन्दकुन्द हो प्रनीत हाने है। दूसरे, बहुकेर नाम के कोई प्राचार्य हुए भी नही दिखतें, इस्तादि। कर्ता कोई भी हो पर ग्रन्थ प्राचीन है व पहली बुसरी शताब्दी में रचा गया प्रतीत होता है।

इसमें वे १२ प्रधिकार है— मूलगुण, बृह्दप्रत्याच्यानसंस्तरस्तव, सक्षेत्रप्रत्याच्यानसस्तर, समावार, पवाचार, पिण्डसृष्टि, बद्धावस्थक, द्वादशानुष्ठेशा, प्रनगारभावना, समस्यार, शीलगुण ग्रीर पर्यागित । इनमें भाषासच्या कम से इस प्रकार है— ३६+७१+१४+७६+२२२+=२+१६३+७६+१२४+१२८-१६+ २०६=१२४१ ।

- (१) भूलगुलाधिकार—इस प्रधिकार में सहिसादि यांच बत, पाच समितियां, पांच इन्द्रियिनरोध. छह बाबदयक, तोच, साचेलक्य (नगता), धस्तान, भूमिशयन, रन्त्रधर्यण का स्रभाव, स्थिनिगोशन (बड़े रहकर भोजन) और एकमक (एक बार भोजन); इन मुनियों के २८ मूलगुणों का विवेचन किया नया है।
- (२) बृह्दप्रस्थाक्यानसंस्तरस्य मरण के उपस्थित होने पर साधु को विक्षा ध्यवा लकशे के पाटे सार्थि रूप विस्तर को स्थीकार करते हुए किस प्रकार से पाप का परिस्थाग करना चाहिए तथा उम समय धारमस्वरूप सार्थि का चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सबका यहां विचार किया गया है।
- (३) संक्षेपप्रत्याक्यानसस्तरस्तय —िकसी भयानक उपप्रव के कारण मकस्मात गरण की सम्भावना होने पर भारायक जिन एवं गणवरादि को नमस्कार करते हुए सखेप से हिमादि गांच पापों के माण सब अकार के माहार, बार सजाधों, भावा भीर कपायों का परिस्थाप करता है तिया मबसे ममस्यभान को छोड़ कर समाधि को स्वीकार करता है। बहु यह नियम करता है कि यदि इस उपप्रव के कारण जीवित का नाख होता है तो उक्त प्रकार से मैं सबंदा के लिए परिस्थाम करता हूँ भीर यदि उब उपप्रव में बच जाता है तो पारणा करणा। इस प्रसंग में यह कहा गया है कि यदि बोब एक भवपहण में समाधिमरण को प्राप्त करता है तो वह सात भ्राठ भवषहण में निर्वाण को पा लेना है।

१. देखिये 'पुरातन जैन वान्यसूची' की प्रस्तावना पृ. १४-१६.

(४) समाचार—समता अर्थात् राय-द्वेष का सभाव, सम्बन्धावार—भूतनुवादि का सम्बन्ध अनु-कान, सम साचार—ज्ञानादिक्य पांच प्रकार का भावार अवना निर्दोष मिक्षाब्रहणकर साचार तथा सब संवर्तों का कोबादि की निवृत्तिक्य या दशस्त्रस्य कर्मकर समान साचार; इस प्रकार समाचार या सामाचार के उक्त वार वर्ष निर्दिष्ट किये गये हैं। यह समाचार भीषिक धोर पदिभाग के मेद से दो प्रकार का है। इसमें भीषिक देस और पदिभाग के भनेक भेद कहे गये हैं। इन सबका वर्णन प्रकृत अधिकार में किया गया है।

परित्राग के प्रसंग में यहां यह कहा गया है कि कोई सर्वसमय सामु अपने गुरु के पास यथायोग्य अपूत का जान प्राप्त करके निनीत आस से पुछता है कि मैं आपके पादप्रसाद से अपने आपतान को
बाना चाहता हूँ, इस प्रसंग में यह पांच छह प्रस्तों को पूछता है। इस प्रकार पूछने पर जब गुरु अपन्य बाने की आजा वे देता है तब यह पगने से अतिरिक्त तीन, दो अपवा एक अपने साथ साधु के साथ वहाँ से निकलता है। यहाँ एक विहार तो मुहीतार्थ का और इसरा निहार किसी मुहीतार्थ के साथ अपुहीतार्थ का हो बतलाया गया है, तीसरे किसी विहार की अपूता नहीं दो गई है। एकविहारी होने की अपूता बत्ती को दो गई को तत, सुत्त (दारवांगणुत), सर्व (बन), एकट— मारीरादि से भिन्न आराना—में द राग, तुम परिवाम, योग्य सहनत और येंग से पुत्त हो। इसके निपरीत दक्षणावारों के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापूर्ण भावरण करने वाला तो मेरा धत्रु भी एकविहारी न हो। मुहीतार्थ के विहार के विषय में भी यह कहा गया है कि बहा आवार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्वविर और

इस प्रकार से जब कोई समर्थ सामु ग्रन्य संघ में पहुँचता है तो समस्य सामु उसका यवायोग्य स्वागत करते हुए रतनव्यविषयक पूछताछ करते हैं। तत्यश्चात् वे उससे नाम, कुल, गुरु भीर दीका आदि के विषय में प्रका पूछते हैं। इस प्रकार से यदि वह योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे यहण करते हैं, प्रमायका छोड़ देते हैं। भीर यदि भाचार्य योग्य प्रमाणित न होते हुए भी उसे ग्रहण करता है तो वह स्वयं प्रायदिक्स का मागी होता है।

इस प्रकार से इस प्रविकार में मुनि व शायिकाओं के श्राचरणविषयक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चा की गई है, जो साञ्चसंस्या के लिए मननीय है।

- (५) पंच-साचार—यहां दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप धौर बीर्य इन पांच प्रकार के आचारों सौर तिद्वययक स्रतिचारों की प्ररूपणा की गई है।
- (६) पिण्डमुद्धि—पिण्ड का प्रयं प्राहार होता है। साधु के प्रहल योग्य सुद्ध प्राहार किस प्रकार का होता है, इसका विचार प्रकृत प्रथिकार में किया गया है। सर्वप्रथम उद्गम, उत्पादन, एवण (प्रसन), संयोजन, प्रमाण, संगार, सुन प्रीर कारण इस प्रकार से घाठ प्रकार की पिण्डसुद्धि निर्दिप्ट की गई हैं।
- उद्गम—दाता गृहस्य भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-प्रयोग्य साधनों के द्वारा प्राप्त करता है तथा उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसका विचार १६ उद्गमदोषों में किया गया है। इन उद्गम दोषों से रहित होने पर ही साधु को झाहार ग्रहण करता चाहिए।
- २. उत्पादन —पात्र (मुनि मादि) जिन मार्गावरोधी समित्रायों से बाहार को प्राप्त करता है, वे उत्पादनदोष माने जाते हैं। ये उत्पादन दोष भी १६ हैं।
- ३. प्रधनदोय--परोसनेवाले मादि की मशुद्धियों को झशनदोय में मिना जाता है। ये संस्था मे १० हैं।
- मंगोजना दोष—शीत-उच्च एवं सचित्त-प्रचित्त प्रादि भोज्य वस्तुषों का परस्पर में समिश्रण करता, इसे समोजना दोष माना जाता है।

विशेष के लिए देखिये 'पिण्डलुढि के अन्तर्गत उद्दिष्ट झाहार पर विचार' शीर्षक लेख । अनेकान्त वर्ष २१, किरण ४, पु. १४१-६१.

प्रस्तावनां १३

५. प्रमाण दोच — प्रविक प्राहार के ग्रहण करने पर साबु प्रमाण दोच का भागी होता है। उदर के बार भागों में से दो भागों को भोजन से प्रीर एक माण की पानी से पूर्ण करना चाहिए तथा सेव एक माण को वायुसंचार के लिए रिक्त रख्ता चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर साबु प्रमाण दोख के लिए होता है। पुरुष का प्राइतिक प्राहार २२ बाख प्रमाण सीर महिला का वह २= घास प्रमाण होता है। एक वास का प्रमाण एक हुतार (१०००) चावल है।

६. अंगार दोष — प्रासिक्तपूर्वक प्राहार के बहल करने वर साचु अंगार दोष से द्वपित होता है। ७. चून्न दोष — मोजन की प्रतिकृत मान कर निन्दा का असिप्राय रखना, यह यून्न दोष का

द. कारण—मोजन प्रहण करने के छह कारण है—पूज की पीरा, वैयावृत्य करना, मावस्वक कियापी का परिपालन करना, संबस की राजा, प्राणें की सिली और पर्य की विल्ता । वसें का मावरण करने के लिए लायू की उक्त छह कारणों के होने पर ही माहार को यहण करना चाहिए, प्रथमा वसें का विल्ता प्रवस्ती के एक एक राजा पीहए, प्रथमा वसें का विवाद प्रवस्त्री में हैं निजने होने पर मोजन का परिस्ताण करना चाहिए, प्रथमा वसें का विवाद प्रवस्त्री मंत्री हैं । वे छह कारण में है—रोग का तद्यात, देव-मनुष्पादिकत उपहब, बहाचर्य का संरक्षण, जीवव्या, तथ प्रीर समाविकरण । इनके प्रतिरक्त कलवृत्ति, प्रायुविद्ध, स्वादलीखुपता सीर वारीपुर्विद्ध के लिए किये जाने वालं प्राहार का यहा सर्ववा निवंच किया गया है । इस प्रकार से यहां मोजनवृद्धि के निमित्त अस्त रोगों प्रीर प्रयुव्ध के हिस्स अकार से यहां मोजनवृद्धि के निमित्त अस्त रोगों प्रीर प्रयुव्ध के हुर करने की प्ररुप्ता की गई है ।

७. वहावहवक—यहाँ धावस्यक का स्वरूप बतानाते हुए कहा गया है कि जो हान्नयों धीर राग है बादिय क्यायों के हारा वधीभूत नहीं किया जाता है उसे प्यस्य नामसे कहा जाता है। ऐसे ध्रवस्य (साधु) का वो प्रावद्य के हम हम बताना है। निर्मेष्ट अस्य प्रताप प्रति पृत्ति का ध्रवं व्याय धीर 'निर्दे का ध्रवं निर्मेष्ट आप होता है। इस प्रकार इत ध्रविकार में चृक्ति का ध्रवं व्याय धीर 'निर्दे का ध्रवं निरमेष्ट आप होता है। इस प्रकार इत ध्रविकार में चृक्ति का ध्रवे कुर प्रारम्भ में उसके ज्यायोंका वस्यूर्ण विवेचन किया गया है, ध्रवः इसे प्रत्यकार ने ध्रावस्यकानिष्ट कित कहते हुए प्रारम्भ में उसके निरम्यक करते की प्रतिका की है। वे धावस्यक छह है—सामाधिक, चतुर्विवादित्य, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रतास्थान ध्रीर कायोसिर्ण। इस छह का यहाँ क्रविते निरम्पण किया गया है। इससे में यहाँ ध्रवस्थार द्वारा अस्य प्रमुखोग से जातना चाहिए। टीकाकार वसूनसी ने चनुयोग का प्रयं ध्रावस्थार किया है।

चतुर्ववाविस्तव के प्रसंग ने यहाँ प्रवमतः लोक को उद्योतित करने वाले तथा वर्मतीर्थं के कर्ता धारितंतों को कीर्त के योग्य बतलाते हुए उनने उत्तम नोशि की वालना की गई है। तप्तवम ऐसा ही पूर्व वावस्थान ने में दर प्रकर में उपनक्ष होता हैं। याये लोक की निर्मुतितपूर्वक उसके तो नेवों का निर्देश किया गया है। धावस्थक निर्मुत्त किया नेवों का निर्देश किया गया है। प्रवस्थक निर्मुत्त के त्या नेवों का निर्देश किया गया है। प्रवस्थान कीर्य किया गया है। वे दोनों धावस्थकतृत्व में नहीं हैं। वहीं एक काललोक धाविक हैं। इसके पत्थान प्रोप भी जो प्रकर्णना वहीं थीर धावस्थकतृत्व में की जा है। तथी एक काललोक धाविक हैं। इसके पत्थान दोनी कुछ गावार्थें भी यहाँ धार धावस्थकतृत्व में की जा है है। तथी हो कुछ गावार्थें भी यहाँ धार धावस्थकतृत्व में की जा है है। तथी से की जा है है लिया या गाव्य के कर में कुछ शब्दोद के साथ वसानक्ष से पायी वार्ती है। वैही—

सोगस्सुज्जोगयरे सम्मतित्ययरे जिले । प्रसिहते कित्तइस्सं चडवीसं वि केवली ।। स्नाव- १, पृ. ४६. २. णाम ट्रवणं दब्वं सेत्त चिन्ह कसायलोस्रो य ।

भवलोगो भावलोगो पञ्जयलोगो य णादम्बो।। मूला. ७-४४.

नामं ठवणा दविए सित्ते काले भवे स भावे स ।

पणजवलोगे व तहा ब्रष्ट्रविहो सीगणिक्खेवो ॥ बाव- नि. १०५७.

लोगुक्जोए घम्मतित्थयरे जिणवरे य घरहंते । किलाण केविलमेव य उत्तमबोर्हि मम दिसंतु ।।

मूला. ७-४२.

मूलाबार— ७-४७, ७-४४, ४१, ४६, ४८, ग्राव-ति- या मा- १९४ (मा-), २०२ (मा-), १०११, १०६०, १०६२, मूलाबार— ६२, ६८, ६, ६९, ७०, ७२ ग्राव-ति- या मा- १०६६, १०६३, १०६४, १०६४, १०६७

इसी प्रकार बल्दना आवश्यक के प्रकरण में भी उन्त दोनों बन्धों में कुछ गायाये साधारण सब्द-भेद व अर्थभेद के साथ समान रूप से उपलब्ध होती हैं।

- स. द्वावकानुमेका इस प्रधिकार में प्रनित्यादि १२ अनुप्रेक्षाओं का निरूपण किया गया है।
   इसमें ७६ गावार्ये हैं।
- 8. श्रनगारमाबना—इत धिकार में निगमुद्धि, बतसुद्धि, बनसुद्धि, विहारगुद्धि, भिक्तासुद्धि, बानसुद्धि, उज्प्रन (स्थाग) शुद्धि—धारीर से प्रदुराग का परित्याग, बावस्युद्धि, तप्तशुद्धि धीर ध्यानसुद्धिः इन रस की प्रकण्या की गई है। उज्प्रनसुद्धि के प्रसंग में ताझु के लिए मुंह, नेत्र धीर दातो के घोने, यातो के घोने, संवाहन—धीनमदेन, पितमदेन—हात्र की मुद्धियों बादि से ताबन धीर धरीरसंस्कार की निश्चित बताया गया है। इस प्रविकार में १२४ पाषायें है।
- १०. समयसार—समय बाब्द से हुक-पर्वायों के साथ एकता (प्रमेद) को प्राप्त होने वाले सभी पदार्थ बहुल किये जाते हैं। प्रकृत में 'समय' बाब्द से जीव स्रोतिक है। उसके सारमून जो सम्मयस्त्र, ज्ञान, सारित ग्रीर ध्वान ग्रादि हैं उनके परियालन में मुद्धस को सतत सावयान रहना चाहिए; इत्यादि को वर्षों इस ग्राधिकार में की गई है।

यहाँ कियाबिहोन जान को, संयमिदहीन लिंग के बहल को और सम्यक्शविहीन तय को निरयंक कहा गया है। धागे यहाँ धावायंकुन को छोड़कर एकाकी विहार करने वाले को पानश्रमण कहा गया है। इस प्रविकार मे १२४ गायायें हैं।

- ११. बीलगुलाधिकार—इस धिषकार में प्रवस्तः योग ३, करण ३, सजा ४, इन्द्रिय ४, वृध्यिकेलायादि १० धोर प्रमाणयर्थ १०; इनके परस्तर गुल्त से निष्यन्त होने वाले १०००० शीलों का निकस्त्र किया गया है। तराव्यात प्राणिवयादि ११, धनिकमण, स्वतिकमण, धतिवार धोर मनावार ये वारः पृथिकी, धर्, धनिन, याग्न, प्रयंक, साधारण, होन्द्रिय, मीन्द्रिय, वनुरिन्द्रिय धोर प्रवेन्त्रिय इत रस्त को परस्यर में क्या करने के कारण परस्यर गृणित करने पर १००(१० ४ १०); सब्ह्या के कारण परस्यर गृणित करने पर १०० १०० १०। सब्ह्या के कारण परस्यर गृणित करने पर १०, इत सब को परस्यर गृणित करने से (२१४ ४ १०० ४ १० ४ १०० ६० ४ १०० ६००००००) समस्त गृण वीगसी साल होते हैं। धागे इनके भंगों वे उत्तरिक्षण को भी वतलाया गया है।
- १२. पर्वारित ग्राधिकार—इन प्रधिकार में कम से पर्वातियां, देह, सस्यान, काय, इन्द्रिय, योनि, ग्रायु, प्रमाण (ब्रव्य-क्षेत्रादिप्रमाण), योग, वेद, लेक्या, प्रवीचार, उपपाद, उद्धर्मन, स्थान, कुल, फल्य-बहरव ग्रीर प्रकृत्यादि वन्य; इन विषयों की प्रस्पणा की गई है।

" महां उपपाद मीर उड़तंन (गति-मगति) प्रकरण का उपसंहार करते हुए सम्पकार ने यह निर्देश किया है कि इस प्रकार से सारसमय में प्रकपित गति-मागति का यहां मैंने कुछ वर्णन किया है। टीका-कार वमुनन्दी ने मारसमय का मर्च व्यास्वापत्रापित किया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

१. देखियं मूलाचार प्रविकार ७, गा. ७६-म०, म१, ६४, ६८, १०२ छोर १०४ छादि तथा छात्र. निर्योक्त गा. ११०२-३. १२१७, ११०५, ११०६, १२०१, १२०२ छादि।

झायरियकुल मुच्चा विहरिद समणी य जो दु एमागी।
 ण य गेण्हित उन्नदेत पावस्थमणो ति तुच्चदि दु॥ १०-६-प्रावकार ४ को गा. २६-३३ भी झच्डक है (पृ. १२८-३४)।

प्रस्तावना

\$ ¥

टीका-प्रकिचनता, प्रचक्षुदर्शन, ग्रत्यासादना भौर ग्रदत्तग्रहण ग्रादि ।

१४ अगवती धाराधना— इसके रचिवा धावार्य किवार्य हैं। उनका समय निश्चित नहीं है। पर प्रत्य के विषय और उसकी विवेदन-व्यक्ति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उसका रवनाकाल हुनगी-प्रोतरी सतास्त्री होता माहिए। इसमें स्वन्यस्थली, सम्यक्षाना, सम्यक्षारित धीर तप इन बार धाराधनाओं की प्ररूपणा की गई है। वैसे तो रत्यत्र सदा ही धाराधनीय है, पर मरण के समय उसके धाराधन का विवेध महत्व है। इस प्रतंग में यहाँ यह कहा गया है कि जो मरणसमय में उसकी विराधना करता है वह धनन्तसंसारी होता है। साथ में यह मी कहा गया है कि बारिज को—रतज़ब को—धाराधना करते वाले धनादि सिच्यादृष्टि भी थोड़े हो समय में मुक्ति की प्रारंग करने देवे गये हैं। इसको स्पष्ट करते हुए पं धाशाधर ने धपनी टीका में वतनाया है कि भरन चकर्ती के भद्र-विवर्धनादि नो सो वेईस पुत्र नित्यतियोद से धाकर समुख्य हुए थोर भावान् ग्रादिनाय के पादगूल में रतनज़य को बारफ करते हुए थोड़े हो समय में मुक्ति को प्राप्त हुए हैं।

यहीं मतरह मरण भेदों की मूचना करके उनमें से समयानुकून पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, वाल-गण्डितमरण, बानसरण और बाल-बालसरण इत पाँच भेदों की प्ररूपणा की गाई है। सक्तप्रयास्थान के भेदभून निवचार सन्तरप्रयास्थान के स्वतंत्र में झारायक की बोग्यता के परिचायक झाहींना झाहि ४० पदों का विवेचन यहीं प्रया प्रांतिक चर्चा के साथ बहुन विस्तार से (गा. ७५-२०१०) किया गया है। यहाँ झारायक को स्थिर रक्षत्र के लिए अनेक पौराणिक उदाहरणों द्वारा उपदेश दिया गया है।

प्रस्त में प्रस्तुत प्रत्य की रचना के सम्बन्ध में प्रत्यकार ने यह कहा है कि पाणितनभोजी मैंन (णितार्यने) प्रायं जिनतन्दी गणी के पादमूल में अलीभांति सूत्र भीर अर्थ की जानकर पूर्वाचार्यनिवद— पूर्वाचार्यन्यन्यना से प्राप्त— इस अगवती ग्राराधना की उपजीवित किया है— उसे संकलित या उद्धृत किया है। छद्मस्य होने में यदि इसमें कुछ आगमित्रक सम्बद्ध हो गया हो तो विशेषज्ञानी प्रवचन-क्तमता से उसे सुद्ध कर ले। मेरे द्वारा मस्ति से बणित यह अगवती माराधना संघ और शिवार्य के निगु उत्तम समाधि प्रदान करे। ग्रन्य की गायासंक्या २१७० है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊरर धाराजितसूरि (घनुमानतः विषम की देवीं वाताब्दी के पूर्व) द्वारा विजयो-त्या नाम की टीका बीर प० प्राताघर (विषम की देवी वाताब्दी) द्वारा मृतारावनादर्थ नाम की टीका न्वी गर्द है। इनके प्रतिरिक्त द्वार धांमतनाति हिर (विषम की ११वी वाताब्दी) के द्वारा उसका पद्यानुवाद भी किया गया है। कुछ प्रन्य भी टीका-टिप्पण इसके ऊपर रचे गये हैं।

विजयोदया टोका के निर्माता ध्रवराजित सूरि स्वे. सम्मत झागमों के महान् विद्वान् थे। उन्होंने नम्नता का प्रवत्न समर्थन करने हुए झाबारशिषिष, झाबरारंग, पायेसणी, सावना, सूत्रकृतांग, उत्तरा-ध्ययन घोर दश्यवैकानिका आदि कितने ही झायम अस्यों के उद्धरणों को उत्तर नम्नता से असंग मे वही उपस्थित किया हैं। श्यावैकानिक सूत्रके अपर तो उन्होंने विजयोदया नाम को टीका मी निल्ली है, जिसका उक्लेख प्रस्तुत टीका में उन्होंने स्वयं भी किया हैं। स्वराजितसूरि ने इस टीका के अन्त में उत्तका

१. गा. १४. २. गा. १७.

३. इन १७ मरणों का उल्लेख उत्तराध्ययन नियुं क्ति मे उपलब्ध होता है। उत्तरा ४, पृ. ६६.

४. देखिये 'जैन साहित्य घीर इतिहास' पृ. ७६-८०.

देखिये गा. ३२१ की विजयो. टीका, पृ. ६११-१३.

६. दशकैकालिकटोकायां अभिवजयोदयायां प्रपंत्रिता उद्गमादिदोषा इति नह प्रतन्यत । विजयां टीका गार ११६७ ।

परिचय देते हुए इतनी मात्र सुचना की है—चन्द्रनन्दी महाकर्मत्रकृत्याचार्य के प्रधिष्य, धारासीयसूरि-मुलामीण नागनन्दी गयी के चरण-कमन की सेला से प्राप्त बुढि के लेख से बहित और बसदेव सूरि के शिष्य प्रस्थात धरपाजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गयी की प्रेरणा से रची गई विजयोच्या नामकी धाराधना दीका समाप्त हुई। उक्त टीकाओं के साथ प्रस्तुत प्रन्य बलात्कारण जैन पिक्तकेशन सोसायटी कार्रचा से प्रकाशित हुया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुसा है—

मूल--- मकुतसमुद्धात, प्रणुषत, प्रव्यक्त दोष, प्राचारवान्, प्राजाविषय, प्रादाननिक्षेपणसमिति ग्रीर भारतम्यान ग्रादि ।

विजयोः —- मनभिगृहीत भिष्यास्त, प्रव्यक्तमरण, धाकिञ्चन्य, मावार्यं, प्राप्ताविचय, प्राम्नाय भौर जन्मिकरोथ प्राटि ।

मूला.--श्रतिचार, श्रनभिगृहीतिमध्यात्व, श्राचार्य, उपगूहन श्रीर उद्भिन्न श्रादि ।

११. तस्त्राचेंग्रम — यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रत्य है जो दिगम्बर व स्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में प्रतिस्वत है। इसे तस्त्राया में यह तस्त्रावाधियम सुत्र के नाम से प्रतिख्व है। इसके रविषता भाषावाध जागस्त्रात है। रवन प्रत्यात में यह तस्त्रावाधियम सुत्र के नाम से प्रतिख्व है। इसके रविषता प्रत्यास्त्रात है। यह तस प्रत्यास में सम्प्रवाद सुत्र संत्र ते प्रत्या है। यह तस प्रध्याम में में विकास है। प्रत्य प्रध्याम में विकास कर है। दूसरे, तीसरे व चौपे इन तीन प्रध्यामों में जीवतस्त्र का, पावें में स्वावतस्त्र का, को व सामायों में आस्त्रका, पावें में स्वावतस्त्र का, नोवें में संत्र प्रौर निर्वर का तथा दववें में मोक्षका; इस प्रकार इसमें प्रयोजनीमृत सात तस्त्रों की प्रकृपणा की गई है। प्रत्य व्यविध क्ष्यक्षति से सुत्र है। एस प्रदेश प्रत्यास स्वाविध स्वावत्र है। सुत्र स्वविध स्वावत्र स्वाविध स्वाविध स्वाविध स्वाविध स्वविध स्वाविध स्वाविध स्वविध स्वाविध स

१६. तस्वायिषियम भाष्य—यह उपयुक्त तस्वायमुत्र पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोपक्त माना जाता है। पर कुछ विद्वान् इसे स्वोपक्त न मान कर पीछे की रचना मानते हैं। इसमे मूल सुनों की व्याख्या करते हुए यथाप्रसंग घम्य भी कितने ही विषयों का विवेचन किया गया है।

यहाँ प्रथम सूत्र की व्याक्या में मोक्ष के सायनभूत सम्यन्धांन, सम्यक्षान भीर सम्यक्षारिष इन तीनों में पूर्व के प्राप्त होने पर उत्तर को भजनीय (वह हो, सम्यान न भी हो) तथा उत्तर के प्राप्त होने पर पूर्व की प्राप्ति नियम से बतलाई गई है। परानु सर्वामिशिद्ध और तत्त्वायंवातिक के सम्यन्धांन और सम्यक्षान की उत्पत्ति सम काल में हो निहिष्ट की गई है। प्राप्य के उत्तर कथन का स्पय्टीकरण करते हुए सिद्धसेन गणी ने यह बतलाया है कि देव, नारक भीर तियंच तथा मनुष्यो में किन्ही के सम्यन्धांन के भाविभूत हो जाने पर भावाशादि भग्नप्तिच्टका ज्ञान नही होता और न देश या सर्व वारिष भी होता है, स्रतः ये दोनों सम्यन्धांन की प्राप्ति में भजनीय है। यह सिद्धसेनशणि विरक्षित टीका के साथ देवचन्द लालभाई वैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से दो भागो में प्रकाशित हुखा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है।

भाष्य — मांगकुमार, ग्रङ्गप्रविष्ट, ग्रङ्गवाद्य, ग्रांतिचार, ग्रांतिचसंविभाग, ग्रांघिकमास, मियाम सम्यग्दर्शन, ग्रनियत, ग्रनीक, ग्रनुत भौर ग्रनुतानन्द ग्रांदि ।

सि. वृत्ति — अगुरुतधु नामकर्म, प्रङ्गप्रविष्ट, प्रङ्गवाद्य, प्रतिविसंविभाग, श्रविकसास, प्रनिध्यि-तावग्रह, प्रनीक भीर अनुतानन्द भादि ।

१७. पडमचरिय-इसके रचयिता विमल मूर्ति हैं। ये नाइलकुलबंध को प्रमुदित करने वाले विजयसूरि के शिष्य और स्वसमय-परसमय के ज्ञाता राहु नामक आचार्य के प्रशिष्य भे । प्रस्तुत राम-

देखिये 'बने. तस्वार्यसूत्र स्रीर उसके भाष्य की जांच' शीर्षक लेख—चैन साहित्य स्रीर इतिहास पर विश्वद प्रकाश पु. १२४-४-.

२. पडमच. ११८, ११७-१८.

प्रस्तावना १७

वरित्र के मूल रविधता बीर जिन हैं। तत्वस्वात् उचका व्याक्यान किच्यों के लिए झाक्रण्डलप्रित (इन्द्र-मूर्ति—मोतम) ने किया। फिर उसी को विमनसूरि ने गावामी में निवद किया। बीर क्लिन्स के सिद्धि करण करने के परवात् दुःपमाकाल के १३० वर्षे बीतने पर इस वरित्र की विमनसूरि के द्वारा रचना की गईं।

भगवान् महावीर से धर्म अवण कर राजा अंजिक के मन में रामचरित्र के सम्बन्ध में कुछ प्रका उत्पन्न हुए। वैसे—बानरों ने धतिषय बतवान् राख्यों को कैसे मार डाला ? रावण का भाई कुम्मकणं छह मास तक सीता था, में का बता होने पर किठनाई से वह जागता था, उठने पर वह हांची भीर में या प्रारं को बा जाता था, ऐना मुना बाता है; सो वह कैसे सम्भव है ? हत्यादि । इतके समाधान के लिए वह गीतम गणवर के पास बहुंचा धीर उनके रामचित्र के बहुते की प्रधंना की। तदनुसार गीतम गणवर ने जिस रामचित्र को कहा वही परम्परा से प्राप्त प्रस्तुत धन्य में निबद्ध किया बया है। इतमे १९० उहंच हैं। यहाँ यामचित्र का वर्णन करते हुए प्रस्त्रामुखार विदुत्तान्तन पर महावीर का पर्योपदेश, इत्स्मृति के द्वारा श्रीणक के प्रति कही गई कुतकरबंध की उत्पत्ति, व्यवपन्न नार वंदा; इत्यादि धनेक विवयों की चर्ची की गई है। इन वर्णनीय विवयों की सूचना प्रस्त के प्रारम्भ में गण्यकार ने ही कर दी हैं।

यह जैनवर्म प्रमारक सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है --प्रक्षीहिणी, प्रयोणोक भीर माचार्य मादि ।

श्यः आप्तामीमांसा (देवायम-स्तीत्र)—इसके रचयिता आचार्य समन्तमद्र है। समन्तमद्र का समय श्री व. जुनविक्शोर वी मुक्तार द्वारा विक्रम की दूसरी सताब्दी विश्वित किया गया है। स्रा. समत्तमद्र प्रसाधारण दार्शनिक विद्वान् थे। उन्होंने शास्त्रावं में स्रोक प्रतिवादियों के मान का मर्यन किया था। उनकी यह दार्शनिक कृति स्तुतिपरक है। इसमें केवल ११४ ही कारिकार्य (सुन्नक्य स्त्रोक) है। पर वे इतने गम्भीर प्रयं को लिए हुए है कि सावारण विद्वान् की तो बात ही क्या, विशेष विद्वान् भी कभी-कभी उनके सर्य की गम्भीरता का अनुभव करते हैं।

प्रस्तुत प्रत्य १० परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें प्रयमत: सामान्य से सर्वज्ञता को सिद्ध करते हुए वह सर्वज्ञता युक्ति एवं शास्त्र से प्रविष्ठद्व प्रायण करने वाले भगवान् परिहृत मे ही सम्भव है, इसे स्पष्ट किया गया है। तत्यवचात् भावभाविकान्त में दोषों को दिखला कर कर्षाचित् सत्य कर्षाचित् ससत् प्रारि सप्तभंगी को सिद्ध किया गया है। घागे इसी कम से महौत घोर द्वेत, मेद घोर प्रमेद, नित्य घोर प्रानिय, कार्य-काराणदि को भिन्नता घोर प्रभिन्नता तथा घापेक्षिक घोर प्रमापेक्षिक घादि विविष्ठ एकान्यवारों को दूषित किया गया है।

दसपर धावायें धकलंकदेव (वि.की स्वीं शती) के द्वारा ८०० स्लीक प्रमाण 'धाय्यसती' सीर स्ना. विद्यानग्द (वि. की श्वी तती) के द्वारा ८००० स्लोक प्रमाण 'धाय्यसङ्की' नाम की व्याख्या रची नाई है। सा. वसुनन्दी द्वारा एक संक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है। इसका उपयोग इन क्षत्यों मे हुसा है—

मध्दशती-सन्यापोह म्रादि । मध्दसहस्री-मधिगम मादि ।

वसु. वृत्ति-प्राकिचित्कर, प्रकुशल, प्रनुमेय ग्रीर ग्रन्तरितार्थं ग्रादि ।

१६ युक्त्यनुशासन — यह भावार्य समन्तमद्र विरिचत स्तुत्यात्मक एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक

- १. वही ११८, १०२-४.
- २. वेखिये उ. १, गा. ३२-८१,
- देखिए 'समन्तभद्र का समय निर्णय' सीर्थक उनका लेख—जॅन साहित्य और इतिहास पर विशव प्रकास, पृ० ६=१-१७.

बन्ध है। इससे ६४ पर्धों के द्वारा सहावीर जिनेक की स्तुति की गई है। इसकी सुकना प्रयस पक्ष में ही कर दी गई है। देवानम स्तीत्र में बीर जिनके महस्वित्ययक उद्घारीक करते हुए प्रश्नानादि दोगों और ज्ञानावरणारि कर्मों का सर्वेचा धमाज हो जाने के कारण महावीर जिनमें सर्वेकत करते हुए क्षानादि दोगों और ज्ञानावरणारि कर्मों की स्तित करते हुए कहा गया है कि हे वीर जिन, प्राप्त चूंकि ज्ञानावरण और दर्धनावरण के नाश से प्रपट हुए निर्मत ज्ञान-दर्धन कप वृद्धि के नाथ सरताय के आप है उत्पाद वीर्य दर्धनावरण के नाश से प्रपट हुए निर्मत ज्ञान-दर्धन कप वृद्धि के नाथ सरताय के लाश से अपने होणे कुछ का प्रयोध के स्तित करते हुए सामें प्रदेश्यमें के प्राप्त हो से चरस सीमा को प्राप्त हो चुके हैं, प्रनप्त प्राप्त मोजवार के नेता होते हुए महान (परमात्मा) हैं, यह कहने के लिए हम सर्वया समय है। इस कार से सर्वृति करते हुए सामें भेद-समेद और निरम-सनित्य सादि एकारणवारों की समीधा-पूर्वक स्वादायसम्मत उन भेदानेद धादि को सुन्नतिष्ठित किया गया है। इसके क्रयर धायार्थ विधानस्य (विकास की ही सावाद्य) विद्वित टीका है जो सम्बगत हुइ सर्व के प्रयट करते में सर्ववा समर्व है। इस को त्या या है। इसके क्रयर धायार्थ विधानस्य होना के साय वह मा. दि. जैन सन्वयाला समिति सन्वद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका तपयोग सनेक स सर्व (उन्धा) प्रार्थित स्वादों में हमा है।

२०. स्वयम्मूस्तीय—यह इति भी उक्त भाषार्थं समत्तप्रद्र की है। इसमें १४३ पद्यों के द्वारा वृषभादि २४ तीयं करों की पृषक् पृषक् स्तुति की गई है। यह स्त्रीय भी भवंगम्भीर है। इसे दृहक्-स्वयम्भूस्तीय भी कहा जाता है। प्रापार्थं समत्तप्रद्र वहां भ्रपूरं दार्थों नक थे, वहीं वे एक महान् किव भी थे। यह उनकी इति विविध मत्त्रां समत्तप्रद्र पर्धों के अनंकृत है। भित्तम महावीरस्तुति के तो नव (=) ही पद्य ममकालंकार से सुसीभित है। इसके उत्तर आ. प्रभाषन्द्र (वि. की १३वीं सती) विरंचित एक संस्कृत टीका भी है जो दोशी सखाराम निमन्दर शीलापुर द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इनका उपयोग धनित और प्रमेकान्त मादि सब्दी में हुमा है।

२१. रत्नकरण्डक---यह एक धावकाचार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सन्य है। इसके रचिता भी जनत समन्प्रशायार्थ है। क्रम पाच परिच्छेद में बाम के हं विकास पाट परिच्छेद में बाम के हं विकास की है। इसी परिच्छेद में बाम को के हं विकास की है। इसी परिच्छेद में साम धाव का, हो गी विकास की हो हो की परिच्छेद में बार विकास को का, वर्ष परिच्छेद में बार विकास को का, तथा पांचवें परिच्छेद में बात सक्ते बात के साथ खात है। इसके उत्तर प्रभावन्द्रावार्थ (वि. की १३वी बती) विराचन एक सिक्षत संस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ मूल प्रण्य मा. दि. जैन प्रण्याना सम्बद्ध द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग इन वान्यों में हुए। है—

मुल-ग्राचीर्याणुवत, ग्रणुवत, ग्रधमं, ग्रनगंदण्डविरति ग्रीर ग्रप्रध्यान ग्रादि ।

टीका-अतिभारवहन, ग्रतिभारारोपण, ग्रतिलोभ, ग्रतिवाहन ग्रौर ग्रनगार ग्रादि ।

२२. सर्वार्षिसिद्धि—यह घाषायं पुत्रवाद द्वारा विरक्षित तस्वार्थमुत्र की व्याच्या है। प्राथायं पुत्रवाद का दूसरा नाम देवनको भी रहा है। इनका समय विक्रम की छठी प्रतास्त्री है। प्राथाय पुत्रवाद का दूसरा नाम देवनको भी रहा है। इनका समय विक्रम की छठी प्रतास्त्री है। धाषाय पुत्रवाद विद्यान सम्प्रेत प्रमास की है वह पुत्रवाद को स्वाचाद को है वह द्वार प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के स्वाचाद के समान है। धार पुत्रवाद ने 'तत्रवाल' (१-१०) धीर 'ध्यदंस' (१-१०) धादि सूत्रों की स्वाच्या दार्थिनक प्रवित्त के ही है। उनका 'वैनेन्द्र व्याकरण' भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार धार पुत्रवाद बहुसूत विद्वान रहे हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ का नवीन संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ काश्री द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकाः खपयोग इन प्रन्दों में हुआ है—

सकामनिर्वरा, प्रकारीकृत सन्द, प्रवारी, ध्रमुक्तधु गुण, श्रमुक्तधु नामकर्म, श्रीनकायिक, श्रक्तो-पाकृत नामकर्म और सबीर्याणुक्त सादि ।

२३. समाधितन्त्र—यह भी उपर्युक्त पूज्यपादावार्य हारा विर्तावत है। इसमे १०५ श्लोक है। अन्य सम्यास्त्रपात है। वर्षमम् वर्ष हुए कम के सिद्धाल्या और सकतात्या (धरिहत) को तमस्कार करते हुए धानम, पुनित और स्वानुमव के समुद्धार बुढ भारमस्वरूप के कथन की प्रतिज्ञा को गई है। परवादा सास्त्रा के बहिरात्या, मनदारामा भीर परमास्या इत तीन भेदी का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि बहिरात्ययपे को छोड़कर सनदारमाक्य उपाय के हारा परमास्यावस्या को प्राप्त करना चाहिय। वो भागवय सरीरादि को ही भारमा समम्भन है—सरीरादि से मिन्न ज्ञायकस्यभाव मास्या का धनुभव नहीं करता है - वह बहिरात्या (मिन्याद्विष्ट) है। यह वह सरीर को मास्या समम्भने के कारण उससे सम्बद्ध स्वय्य बोदों को जुन व त्यो सार्व सानता है। यहाँ तक कि वह यो यन व गृह मांच सरीर से भी मिन्न दिखते हैं उन्हें भी वह सपना मानता है। इस भानदुख के कारण वह पुन: पुन: सरीर को घारण करता हुता सुन्तित्वस्वर स्वार में परिम्मण करता रहता है।

जिसने वड़ शरीर से झाता-पूष्टा झात्मा को पृषक् समक्ष जिया है—उसं धन्तरात्मा कहा जाता है। इत प्रकार खरीर से मिन्न झात्मा का निष्डय हो जाने के कारण वह रशं-पुत्रांत तथा धन-स-प्रीस प्रांति नेतन-सनेतन परिश्वह में पृष्य नहीं होता। वह रूट के वियोग धीर धांगव्द के सवोग में व्याकुल तथा रूट के संयोग भीर भनिष्ट के वियोग में हष्तित भी नहीं होता। चारित्रमांह के उदयवस्य वह इन्द्रिय-वियों का उभोग करता हुआ भी उनमें आसकत नहीं होता।

हिंहा धादि का सबदावरण से पाप और सहितादि वती के सावरण से पुष्प होता है। पर पाप तहां नरकादि दुर्गित का कारण है वहीं पुष्प देवादि उत्तम गति का कारण है। इस अकार वर्षा पाप को अदेशा दुष्ण देवादि उत्तम गति का कारण है। इस अकार वर्षा पाप को अपेशा दुष्ण दोगों के ही। इस अकार वर्षा पाप को अपेशा दुष्ण दोगों के ही। दिनाश का नाम मोक्ष है। इस कारण यह वादयक है कि वो बोव सारसिंहत का सीभावादी है उदे सबतों को छोड़ कर बतो पर निष्ठ रावते हुए उनका परिपालन करना चाहिए। तत्वववादी पर च—वीतराग अवस्था—को पाकर उत्त वर्तों को भी छोड़ देना चाहिए। यह क्यूनियाति है। इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि वो सबती है—करों से रहित है—वह तत को बहण करके बती हो जाता है। किर आन-भावना में तत्वर होकर वह उद्धारण स्वावर है। किर आन-भावना में तत्वर होकर वह उद्धारण साम हो जाता है वह वह स्वय ही एरमास्मा हो जाता है। इस अकार वहीं मुनुश्च जीवों को परने राग-वेष को छोड़ कर सुद्ध —कर्मनल विमुक्त —मारमा के स्वयण की वर्ष है । इस को के परने सुनुक्त निर्माण की वर्ष है ।

इस पर माचार्य प्रभाजन्तै (विक्रम की १३वी शती) द्वारा सकिन्त संस्कृत टोका रची गई है। इस टीका के साथ सन्य बीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्ली से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग प्रन्त-रास्मा भीर मारमभ्रान्ति भादि शब्दों में हुमा है।

२४. इस्टोपचेश — इसके रचीवता उप नित्र क्षाचार्य पूज्यपाद है। समाधितत्र के समान यह भी जनकी भाष्मारियक इति है। इसमें ३१ स्थोक है। यहां सर्वप्रथम समस्य कभी का झमाद हो जाने पर स्थर्य नित्र स्वताय (स्वरूप) की प्राप्त होने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए यह कहा गया है कि योग्य उपायान के सम्बन्ध से लिख प्रकार प्रथम होना है स्थाप के सम्बन्ध से लिख प्रकार प्रथम सोग्य हमाने प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम होना है स्थाप के सम्बन्ध से लिख प्रकार प्रथम सोग्य हमाने प्रथम प्रथम प्रथम स्थाप प्रथम स्थाप स्थापने प्रथम स्थापने प्रथम स्थापने स्थापने प्रथम स्थापने स्थापने प्रथम स्थापने स्थापने प्रथम स्थापने स

१. चा. प्रभाचन्द्र सोमदेव सूरि बोर पं. ब्राखायर के मध्यवर्ती हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने धारमानुवासन की टीका में सोमदेव सूरि विरक्ति उपासकाध्ययन के प्रनेक स्त्रोकों को उत्युत किया है (देखिन ब्रास्मानु- की प्रस्तावना पु. २.५.२६ धादि), तथा पं. ब्राखायर ने धनगारवर्षामृत की स्त्रो. टीका (८-६३) मे धादर के साथ उनके नामोस्त्रेलपूर्वक रतनकरण्डक की टीकामत वावय को उत्युत्त किया है।

उत्तम साधनसामग्री के प्राप्त होने पर बीव भी घारमस्वरूप को प्राप्त कर लेना है। यहाँ यह प्राक्षंका ही सकती थी कि प्रस्थादिकर सामग्री के प्राप्त होने पर बीव जब स्वयं परमात्मा बन बाता है तब उसके लिये किया जाने वाला बतावपर निर्देश सिंद होता है। इस प्रायंका का समायान करते हुए ग्रम्कार स्वयं यह कहते हैं कि ध्रवतों के — हिसारि के परिचाग के बिना— जो नारक पर्योग प्राप्त होती है उसकी ध्रपेका बतों से प्राप्त होने वेद पर्याप कहीं उत्तम है। इसके लिए वहां यह उदाहरण दिया गया है कि को ब्यक्ति चूप से स्वयंत होने हैं उसकी ध्रपेका वह बुद्धिमान करता हुए से स्वयंत करता है। इसके लिए वहां यह उदाहरण दिया गया है कि को ब्यक्ति चूप से स्वयंत होकर किसी इस्ट बन्धु की प्रतीवा कर रहा है। उसकी ध्रपेका वह बुद्धिमान करता है जो कि किसी नुस्त की सीतन छाया में स्थित होकर उस इस्ट बन्धु की प्रतीवा कर रहा है।

यह धिमप्राय केवल पुरुषपादावार्य का हाँ नहीं रहा, बर्लिक उनके पूर्ववर्ती धाध्यासिक सन्त
धावार्य क्रुम्बकुम्ब का भी वही धीमप्राय रहा हैं। दर्शनेनाहे के उदय में जीव का जान यथायें स्वरूप
को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार उन्मादजनक कोर्यों के उपयोग से ध्यवा सच्छ के लोगे ते समुख्य
पदार्थों को यथायें न जानकर उन्हें धन्यया जानता है उसी प्रकार निष्यास्य के वशीभूत हुधा जीव जो
सरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु धीर घन धादि भिन्न स्वभाव वाले है उन्हें धपना मानकर उनसे राग-द्वेष
क्रिया करता है। पर विस प्रकार पत्ना विभिन्न दिशाधों से शाकर रात में वृक्ष-वृक्ष पर स्थित होते है
धीर फिर सबेरा हो जाने पर वे प्रपन-प्रभागे प्रयोजन के धनुसार विविच्न दिशाधों को चले जाते हैं उसी
प्रकार ये संसारी प्राणी धपने-धपने कर्म के धनुसार विभिन्न कुटुस्त्रों में धाश्रय लेते है धीर धायु के
समाप्त होने पर सन्त्यान्य प्रवस्त्याओं को प्रपन्त होते हैं।

कुछ मनुष्यों का घन के संबह में यह घमित्राव रहता है कि धन का सचय हो जाने पर उससे कर्याणप्रद दानादि सकावों को करेंगे। पर उनका यह विचार कितना मूलंतापूर्ण है, इसे उदाहरण हारा स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि उनका वह विचार उस मूर्ण व्यक्ति के समान है जो यह सोचकर कि स्नान कर लूँगा, पपने सारीर को कीचड़ से लियन करता है।

हुए प्रकार धनेक उदाहरणों द्वारा यहां मुतुलु जोवों को धारय-परका विकेत उरवन कराकर गान-देव को खुदारी हुए उन्हें धारसव्हवर में स्थित होने का उपदेश किया गया है। धन्त में नह कहा गया है किया माना क्षान समानाथ को मुद्दित्यत करता है व क्याग्रह को छोड़ देता है वह बाहे जनाकों लुहुस्बादि से रहे धौर बाहे वन से भी रहे, बहु भव्य धनुषम मुक्ति-सबसी को प्राय कर सेता है। इस पर पर प्रायायर (विकास की देवी साती) ने धन्य के गहस्य को स्थय करने वाली टीका निली है। इस पर पर प्रायायर (विकास की देवी साती) ने धन्य के गहस्य की स्थय करने वाली टीका निली है। इस पर पर प्रायायर हिन वह पूर्वोक्त समार्थित के साथ उक्त संस्था होरा प्रकाशित किया गया है। इसवा उपयोग इन सब्दों ने हुमा है—

मूल—द्यारमा द्यादि ।

टीका---धन्न धादि ।

२५. तिलोधपण्णती (त्रिलोकप्रकारित)—इसके रचिवना प्राचार्य यतिनृषम है। ये विकम मवन के प्रमुखार सम्प्रवत: १३०-६६६ (ई. ४७३-६०६) के मध्य मे किसी समय हुए हैं। इसमें ये नौ महाविकार है—सामाप्यतोक, नागककोक, भावनतोक, नग्लोक, तिर्योग्लोक व्यन्तरलोक, ज्यांतिलोक, क्ष्मवासिकारिक धौर सिद्धलोक। इनमें गावासंस्था इस प्रकार है—२०३२+३६७+२४३+२६६५ २२१+१०३+५७२५००-१६७०। मध्य में कुछ गद्यमान भी है। जैसे—सातवलय क्षेत्रों के

१. वर वय-तवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ निरइ इयरेहि ।

छायातबद्वियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ।। मोक्षप्राभृत २५.

२. ति. प. भा. २, प्रस्तावना पृ. १५.

आर्था छन्द के अतिरिक्त कही-कही कुछ थोड़े से बन्य छन्टों का भी उपयोग हुआ है। जसे--- इन्द्र-बच्चा, स्वागता, उपजाति, दोषक, शार्ब्सविकीडित और वसन्तितसका झादि।

लाने का विचान (पृ. ४२-४०), उरहष्ट सस्यात एवं तीन-तीन प्रकार के सर्वस्थात व सनन्त की प्रस्थका (पृ. १७८-१०३), द्वीप-सामारों का बादर क्षेत्रफल सादि (पृ. १६०-६१०), सदगाहनाविकस्य (पृ. ११८-६४०) तथा मानुवोत्तर पर्वत के साथे स्थित चन्द्र-सूर्याद के विन्यास व सस्या सादि की प्रकरणा (पृ. ७६१-१७)।

उन्त यद मान मे से कुछ मान बट्सण्डामम की टीका चनता में जैसा का तैसा उपलब्ध होता है। जैसे—जि. प्र. पू. ४१-४६ व बनता यू. ४, पू. ४१-४५ सवा जि. पू. ०६४ के ७६६ व चनता यू. ४, पू. ११-५१ सवा जि. पू. ०६४ के ७६६ व चनता यू. ४, पू. ११-११४ ता जि. यू. १६४ के ७६६ व चनता ते हैं। या वह है कि जैसे चनता कार के द्वारा यह विकास यह है कि जैसे चनता कर है। या यह नहा गया है कि यह तहायोग्य संस्थात रूपों से प्रविक्त वस्तुवीप के सर्वच्छेत सहित होप-सागरों के क्या मान राजु के ध्वच्छेत के प्रत्याच की परीक्षाचिष्ठ प्रत्याच सावायों के उपवेश की परस्थात का प्रत्याच को परीक्षाचिष्ठ प्रत्याच को पर्वच्छा को प्रत्याच को परीक्षाच कर का प्रत्याच को परीक्षाच कर स्वत्याच के स्वत्याच को परीक्षाच कर स्वत्याच का प्रत्याच सावायों के उपवेश की परम्पा का ध्वास का प्रत्याच सावायों के उपवेश की परम्पा का ध्वास का प्रत्याच करने सावी है, प्रांतियों देशों के मानहार के प्रतियादक सूत्र का साताव्यच तेने बाली हुकि के बता से प्रकृत परम्पा के परीक्षाच करने सावी है, प्रांतियों देशों के मानहार के प्रतियादक सूत्र का साताव्यच तेने बाली ही प्रत्याच करने सन्त्यमें भी 'ध्वन्देहिं (दूसने)' यह उपलब्ध होता है व स्वा वही पाया बाता। इसके सावे चलता में को 'प्रतिनियतपुत्रावय्यच्या' साविया से परिकारों है । भी यही नही उपसम्ब होती है। सारों का 'तदी ण एवर' इस्ताद बत्यमें (भर्म परिस्ता) मी प्रायः शोनों में समान है।

इस प्रकार किलोकप्रकृष्टि के इस गण्यमाग की स्थिति को देखते हुए यह निश्चित प्रतीत होता है कि उसत गण्यमाग त्रिलोकप्रकृष्टिकार के हारा नहीं रचा गणा है, गोखे स्थाप्रस्य यह किसी सम्य के हारा इसने कोड़ दिया गणा है। प्रस्तुत प्रस्य मे तीनों लोक सन्वन्यों महस्वपूर्ण विषयों की प्रक्षणा इस प्रकार की गई है—

१. सामान्यत्वोक---वहाँ प्रथमतः मंगत स्वरूप पंच गुवर्धों को त्युतिपूर्वक शास्त्रविषयक मगत, कारण (निमत्त), हेतु, प्रशाण, नाम भीर कर्ता इन छड़ का व्याक्यान किया नया है! (७-६४) । तरपवात नोक के प्रसान में परयोगम, नामरोपम, सूचि-धमुल, प्रतरीगुल, वनांगुल, वगर्थोल, वगप्रति , वाप्ति का स्वरूप के सोर लोक हे साचारभूत तीन वातवलयों के साकार व मोटाई सादि का प्रमाण देखनाते हुए इस महाधिकार को समान्त किया गया है।

२ नारकलोक — इस महाविकार में १४ विवकारों के हारा कम से नारिक्यों के निवास-क्षेत्र, उनकी बस्या, प्राप्नु का प्रमाण, गरीर की कंबाई, प्रवास्त्रान का प्रमाण, उनमें सम्यव गुणस्थानादि (२० प्रक्षणायें), वहां उत्यन्न होने वाले जीवों की सम्यावना, कम्य बीर सरण का प्रस्तर, एक समय में उत्यन्न होने वाले व सरने वाले नारिक्यों की संस्था, नरकों से प्राप्त कर सकते हैं), नारक प्राप्नु के बन्यांग्य परिणान, जममूमियां, नरकों में प्राप्त होने वाला दुःख बौर सम्य-पर्वासपृष्टण के कारण; इन सब की प्रक्षणा को गई है।

१. बबला पु. ४, पृ. १५७ (एसा तप्पाम्रोग्गसंबेज्ज.....)।

२. ति. प. २, पृ. ७६६ (एसा तप्पाचम्मसंबेज्जा .....)।

इस प्रकार की पद्धित प्राचीन प्राचार्यपरम्परा में रही है। ववताकार प्राचार्य वीरसेन स्वामी ने भी इस पद्धित को प्रपना कर उक्त मंगलादि छह की घवला के प्रारम्भ में प्ररूपणा की है। ववता पू. १, पू. ६-७२.

३. आवनलोक — यहां २४ धांदतारों के हारा कर से यबनवाती देवों के निदाससीय, उनके थेद, चित्रु, अवनों की संख्या, इन्हों की संख्या व उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्ह, उनमें प्रत्येक के प्रवर्ग का प्रयाप, सल्पाईक धांदि अवनवासियों के प्रवर्ग का सित्तार, प्रवन, देवी, कूट, विवयवन, प्रास्तद, इन्हिंबभूति, प्रवर्ग वर्षों देवों की संख्या, धायुप्रमाण, शार्यर की कंपाई, प्रविक्रान कि विवयप्रमाण, गुण्यत्यान साहि, एक समय में उत्पन्त होने वाले व मन्ते वालो की संख्या, धायति, प्रवत्वसियों की सामु के बनवारेय परिणाय व सम्यन्दसहुल के कारण; इन सबका वर्षण किया गया है:

४ नरलोक—इस महाधिकार में १६ प्रविकारों के द्वारा कम से नमुष्यलोक का निर्वेश, बम्ब्द्वीय, सबवासपुर, धावकीसण्डद्वीय, कालोरसमुत्र, पुरूरायंद्वीय तथा इन सड़ाई द्वीयों में स्थित मनुष्यों के भेद, संस्था, प्रव्याद्वर्ष, प्रनेक भेदपुक युगस्थान धादिकों का संक्रमण, मनुष्यायु के बन्ध के योग्य मात, योगिप्रमाण, सुक्त, दुझ, सरम्करवाह्म के कारण धौर मुक्ति प्राय्त करने वालों का प्रयाण; इन विषयों की चर्चा की गई है।

यह महाधिकार बहुत बिस्तृत है। यहाँ उपयुंक्त १६ प्रधिकारों में से दूसरे प्रधिकार में बाबू-होप का वर्णन करते हुए भरतकेष का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसके प्रत्योग, प्राप्तेक्षक के वर्णनप्रसंग में गरिवर्तमान प्रवर्षाणी और उत्सारणी कालों के नेवमूत मुक्यमसुष्पम, सुष्पम, सुष्पम, दुष्पमा, दुष्पमसुष्पमा, दुष्पमा और प्रतिदुष्पमा कालों का वर्णन करते हुए मोगमुसियों की व्यवस्था, सलाकापुर्वों (२४ तीर्षकर, १२ चक्रवर्ती, ९ वतरेव, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण) के नाम व संस्था तथा ११ इहीं के भी नामों का उत्सेख किया गया है। तीर्षकरों का वर्णन करते हुए उनके बन्धस्थान प्रार्थित नेत्र हो जातव्य विषयों का विवेचन किया गया है। शांग भरतादि चक्रवर्ति में क्याप्रमाल प्रार्थित नो हम्यण करते हुए नो नारयों का भी निर्देश किया गया है। तीर्षकर सादि कितने मध्य सीव नियसतः मुनित को प्राप्त करने वालों है, इसकी भी सुचना यहाँ (४.१७०३) कर दो गई है।

प्रामे दुष्यमाकाल के प्रसम में गीतमादि धनुबद्ध केवसियों के धर्मप्रवर्तनकाल, प्रस्तिस सिद्ध व धन्तिम बारण ऋषि धारि, चतुर्दगर्दवरों धादि के प्रस्तितः श्रीर खुततीचे के अपुन्धेद साम्र की चर्चा की गई है। तरप्रवाद शक, गुप्त, चरुर्गुं ल, पालक, विजयवश्य, मुरुष्वयंग, पूष्पित्रम, स्तुमित्र-प्रामिन-मित्र, गण्यं, नरवाद्य, मर्प्यपुर्ण (नृत्यास्त्र), पुरः पुरः पौर इन्द्रबुत चतुर्गुं क कस्त्री, इनके राज्यकाल के प्रमाण का निर्वेदा किया गया है (१६०६-१०)। फिर धतिदुष्यमा काल में होने वाले परिवर्तन का निर्वेदा करते हुए प्रामे कम से उस्तिष्यों के छद्द काओं की प्रकल्या की गई है।

इस प्रकार भरतनेत्र का विस्तार से बर्णन करके तत्पस्वात हिमबान पर्वत, हैमबत क्षेत्र, महाहिमबान् पर्वत, हरिवर्ष धौर निषध पर्वत का वर्णन करते हुए विवेह क्षेत्र व उसके मध्य में स्थित मेर पर्वत की प्रक्षणा की गई है।

जिस प्रकार जम्मुडीप के दक्षिणदिशासत क्षेत्र-पर्वतादिकों का कथन किया गया है इसी प्रकार सामे उसके उत्तर दिशा सम्बन्धी क्षेत्र पर्वतादिकों का निरूपण किया गया है। तत्तरकाल सम्बन्धसूत्र स्रोर साक्कीबाल्य ड्रोप सादि का नर्षन करके मनुष्यों में गुणस्थानादि का विवेषन करते हुए इस महाधिकार को समाप्त किया गया है।

५. तिर्बन्तिक—इस महाधिकार में १६ घषिकारों के द्वारा कम से स्वावरक्षेत्र, उसके मध्य में तिर्बन्द महानिर्वेद्य के द्वीनमुद्धी की संस्था व विच्यास, उनका धर्मक प्रकार का क्षेत्रकल, तिर्वेद्यों के मेर, संस्था, प्रापु, प्रापु के बण्याेय्य परिलाम, योनि, मुल-दुल, गुलस्वानादि, सम्बस्त्यद्वरूण के कारण, गीत-सागति और प्रस्वद्वद्वर्ण इत वर्णनीय विचयों का विदेचन किया गया है।

तीर्वकरों से सम्बन्धित उन विषयों मे से सगमग ५० विषयों की एक तालिका माग २ के परिशिष्ट ७ में १०१६-२२ पृट्ठों मे दे दी गई है।

प्रस्तावना भू.. व्यक्तरलोक-विस प्रकार भावनलोक अधिकार में भवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई है लक्षमा उसी प्रकार से कुछ विशेषताओं के साथ यहां व्यन्तर देवों की प्ररूपणा की गई है।

७. ज्योतिलॉक--यहां १७ प्रविकारों के द्वारा कम से ज्योतिली देवों के निवासक्षेत्र, भेड, सहया, विन्यास, परिमाण, चर ज्योतियी देवों का संचार, अचर ज्योतियियों का स्वरूप, आयु, आहार, उच्छ्वास, भविष की शक्ति, एक समय में जन्म व मरण, भ्रायुवन्य के योग्य परिणाम, सम्यक्तवग्रहण के कारण भीर गुणस्थानादि; इन विषयों का वर्णन किया गया है।

द. सुरलोक (वैमानिक लोक) - इसमें इक्कीस प्रविकारों के द्वारा वैमानिक देवों के निवास-क्षेत्र, विन्यास, मेद, नाम, सीमा, संस्था, इन्द्रविश्ति, धायु, जग्म-मरण का धन्तर, घाटार, उच्छवास, उत्मेष, वैमानि ह देवों सम्बन्धी बायुवन्त्र के योग्य परिणाम, लौकान्तिक देवों का स्वरूप, मुणस्यानादि का स्वरूप, सम्यन्त्वयहुण के कारण, प्रायति, ग्रवधिज्ञान का विषय, देवों की संस्था, शक्ति ग्रीर योनि इन सबका वर्णन किया गया है।

 सिद्धलोक—इसमें ५ प्रधिकारों के द्वारा सिद्धों के निवासक्षेत्र, संख्या, प्रवगाहना, सुख भौर सिद्धत्व के योग्य भावों का विवेचन किया गया है।

उपर्कत्त विषय-परिचय से यह भनी भांति ज्ञात हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में ज्ञातव्य भनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का सुव्यवस्थित भीर प्रामाणिक विवेचन किया गया है। विषयविवेचन की शैसी वो देखते हुए ग्रन्थ प्राचीन प्रतीत होता है । ग्रन्थकार के सामने जो इस विषय का पूर्व साहित्य रहा है उसका पूरा उपयोग इसमे किया गया है। यह जहाँ तहाँ प्रगट किये गये मतभेदों से सिद्ध है । प्रन्यकार ने यथाप्रसंग म[स]ग्गायणी, मुलाचार, लोकविनिश्चय, लोकविमाग, लोकाय[य]नी, सग्गायणी, संगातणी और सगोयणी इतने ग्रन्थों का उल्लेख किया है ।

वर्तमान मे जैन संस्कृति संरक्षक संघ सौलापुर से प्रकाशित एक 'लोकविभाग' उपलब्ध है, पर वह प्रस्तृत ग्रन्थ के बहुत बाद की रचना है। उसमें प्रस्तृत ग्रन्थ की बीसों गाथायें ग्रन्थनामील्लेखपुर्वक यत्र तत्र उद्घृत की गई है। इस लोकविभाग के कर्ता सिहसूर्या ने अन्तिम प्रशस्ति में सर्वनस्दी विराचित एक लोकविभाग की सूचना की है। सम्भव है तिलोयपण्यत्तिकार के सामने यही लोकविभाग रहा हो, प्रथवा प्रत्य ही कोई लोकविभाग उनके सामने रहा हो।

यह ग्रन्थ जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से दो भागों मे प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग इन शब्दों मे दुधा है- प्रक्षीणमहानस, प्रक्षीणमहालय, प्रङ्गुनिमित्त, प्रङ्गुन, प्रटट, प्रटटाङ्ग, प्रणिमा, ग्रद्धापत्य, प्रविराज, भनीक, भनुसारी, शन्तरिक्षमहानिमित्त, श्राकाशगामित्व, ग्रारमाङ्गुल, ब्राभियोग्यभावना, ब्राम्यन्तरद्रव्यमल, भामवौषधिऋद्धि, ब्रावास, ब्राह्मीविष, उत्क्रुब्ट परीतानन्त, उत्कृष्टासस्येयासंस्येय, उत्सर्पिणी, उत्सेषाङ्गुल, उद्घारपत्यकाल, उवसन्नासन्न, ऊर्व्वलोक श्रीर भौत्पत्तिकी मादि ।

२६. **आचारांग**—प्रस्तुत माचारांगादि श्रृत का परिचय कराने के पूर्व यह बतला देना भावश्यक प्रतीत होता है कि वर्तमान संगताहित्य के विषय में दिगम्बर (भचेलक) भीर व्वेताम्बर (सचेलक) परम्परा में कुछ मतभेद है। यद्यपि दोनो ही परम्परायें यह स्वीकार करती हैं कि ग्रंग व भंगवाह्य श्रुत प्रवाहरूप से भनादि-निधन है -- प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में उसका मौखिक पठन पाठन चाल रहता है, फिर भी वर्तमान में भन्तिम तीर्यंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात जम्बस्वामी (भ्रन्तिम केवली) तक उक्त अत का प्रवाह प्रविष्ठिन्न चलता रहा । तत्पश्चात् बारह वर्ष प्रमाण भीषण दृष्काल के समग्र भपने संयम को स्थिर रखने की इच्छा से कुछ साधु दक्षिण की घोर घीर कुछ समुद्र के किनारे की मोर चले गये। इस प्रकार पठन-गुणनादि के मभाव में श्रुत सब विनष्ट हो गया। मन्त में दुष्काल

१. इन बतभेदों की एक तालिका प्रस्तुत प्रन्य के परिविष्ट (भाग २, प्र० ६८७-८८) में दे दी गई है।

२. इन प्रन्यों की सूचना भी उक्त परिशिष्ट में पृ० ६६५ पर कर दी गई है।

से समान्त होने पर जब सायुसंव एकत्रित हुमा तब एक वाचना वीर निर्वाण से लगमग १६० वर्ष के बाद माया पारितपुत्र में भीर इसके परचात दूसरी वाचना बीर निर्वाण के लगमग व ४० वर्ष के बाद मायुरा में स्कृतिकाचार्य की तरवादवाता में सम्बन्ध हुं। ठीक इसी समय एक प्रत्य वाचना वसभी में मायार्थ नायार्थ के तरवादवान में भी सम्बन्ध हुं। इन दोनों वाचनामों में जिस सायु को जितना मृत समृत रहा वह उसको लेकर उसे पुस्तकाकड़ कर निया गया। पर इन दोनों वाचनामों में एकक्पता नहीं रह सकी व पारितय दुष्टिगोचर होने लगा।

स्वकं परचात बीर ति. के टंड० वर्ष के समभग एक वाचना धीर भी वसभी में देवाँ वाणी के तरवावधान में सम्यन्त हुई। इस में धंग-उपागादि कर खूत को पूथक्-पूथक् पुस्तकों के रूप में धित कर लिया गया त्रे अत्यान में उपायन के वस्ती हारा प्रतिम वाचना में जो प्राचारोगादि का संकलन किया गया है वह गणपर पुत्रमी के तिली हारा उपायट उसी रूप में नहीं रहा व उत्तरीत्तर उसमें कुछ होनाधिकता भी हुई है। इस बात में दोनों ही सन्ध्रयाय सहमत हैं। इसी कारण दिमान्य परम्परा में उक्त प्राचारोगादि को आगापिक न मानकर मीलिक रूप से परम्परागत गणपरक्षिण प्राचारोगीदि के प्राप्त से बट्कण्डागम व कथावग्रामृत आदि जो आगम प्रन्य प्रारातिय प्राचारों के हारा से गये उन्हीं को धात दिगम्बर परम्परा प्राप्त कि प्राप्त परम्परा देवाँड गणी के हारा संकलित जिन धाचारागिदि को प्रमाणमूत मानती है उन्ही का परिचय वहां कराया जा त्रहा है। इस्तु परम्परा में इन्हें सुचर्चा हारा प्रविश्व और व्यव्हां करी वा जाता है। अस्तुत धाचारा है इस्तु धारा प्रविश्व और व्यव्हां कराया जाता है। इस्तुत धाचारां वाहर इसी में प्रथम हैं।

दसमें मुनि के प्राचार—विषेषतः काल-विनयादिक्य घाठ प्रकार के ज्ञानाचार, निःशंकितादि क्य घाठ प्रकार के दर्शनाचार, प्राठ प्रवक्तवन्त्रानुका (शंक सिमितयों धीर तीन ग्रुप्तियों) क्य घाठ प्रकार के चारिणाचार, वारह प्रकार के तप-घाचार धीर वीर्याचार की प्रदेश का शे है। इसी से इसकी मावाचार संज्ञा है। धाचार, प्रमाल, प्राक्त, प्राव्यां, घंग, धाचीणें, धादी प्रदेश प्रमाल प्रमाल प्रवाद है। यह दो जुनकक्ष्मों में विभक्त है। उनसे से प्रवम जुनकक्ष्म में ये नी प्रध्यस्य प्रधाद है— १ शक्तपरिज्ञा, २ लोकविवय, ३ श्रीतोष्णीय, ४ सम्यक्त, १ लोकसार (चारिष्त), ६ चूत, ७ (वह प्रध्याय ब्युष्टिक्त हो गया है), २ विमोध्न, १ उपधानश्रुत । इन नी प्रध्यमनस्वक्त इस प्रथम श्रुतक्क्ष्म को प्रवाद श्रुप्तक्र कहा गया है। इसके प्राठ्ये प्रध्यमन के प्रकारने घाठवां उद्देशक तथा सम्पूर्ण नीवी घ्रध्यसन प्रधास है। वेष प्रध्यमनों में यह वनवित्त हो एक उपमन्त्र होने है—प्रधिकांश वेष व्यवस्त्रासक है।

दितीय जूतस्कच को प्राचाराध कहा जाता है। इसमे ये पाँच चूलिकाये है। उनमे प्रथम चूलिका में सात प्रध्यमत है—पिप्येषणा, सर्वयणा, ईयाँ, मायाजात, वस्त्रेषणा, पात्रेषणा, और सवस्द। यहाँ मिक्का की विधि, सोचय की बृद्धि, संतर-पामनागमन की विधि, माथा, पात्र, एवं स्थ्य स्वतादि के विध्य में विचार किया गया है। दूसरी, चूलिका सरसक्यतिका में भी सात प्रध्यमन है। तीसरी चूलिका का नाम मावना प्रध्यमत है। विश्ववित नाम की चौथी चूलिकाक्य विश्वति प्रध्यमन में स्वित्यस्व, पर्वेत, स्ट्य, मुज्यत्व सीर समुद्र ये पांच स्विकार है। पांचनी चूलिका निशीय है जो एक गूषक् ही सन्य में निवद है।

जनत भाषारांग प्रयम श्रृतस्कन्य के १—१ हि. श्रृतस्कन्य की प्रयम चूलिका के ७ + हितीय चूलिका के ७ + तृतीय का +१ और चतुर्यका १=२५ इस प्रकार पच्चीस अध्ययनस्वरूप है।

देखिये नंदीसुलचुन्धी गा. ३२, ज्योतिब्करण्डक मलय. टीका २-७१, पृ. ४१ मीर त्रि. श. पृ. च. परिशिष्ट पर्व ६, ४४-७६.

देखिये 'जैन साहित्य का बृहद् इतिहास' भाग १, प्रकरण १, जैन स्तुत पृ. १-१० तथा द्वितीय प्रकरण 'जैनसन्यों का बाह्य परिचय', पृ. ३४-३६।

बाबारांग पर बा. मडबाहु हितीय (विकम की छठी बाबाब्दी) द्वारा विरक्षित निर्दुक्ति घीर वीलांकाचार्य (पुत्त संवस्तर ७७२, विकम की १०वीं वाती) विरक्षित टीका है। उस्ता निर्दुक्ति घीर टीका के साथ वह सिद्धक साहित्य प्रचारक समिति बस्बई से प्रकाशित हुखा है। इसका उपयोग इन तक्षों में हुआ है—

मूल---धसत्यामृषा भाषा श्रादि ।

टीका--- ब्रथ:कमँ, श्रनिसृष्ट, श्रनुमावबन्य, श्रसत्यामृता माथा, श्राच्छेश, श्राचीविष्य, श्राज्ञा, श्राथाकमं, श्रायुक्तमं, श्राहार संज्ञा, श्राहृतकमं, स्वकरण, उपाध्याय, उपवात श्रीर श्रीहेशिक शांवि ।

२७. सूत्रकतांग--यह बारह प्रगों में दूबरा है और वह दो खूतस्करणों में विभनत है। प्रथम खुतरान्य में १६ मध्यप्रत है—१ समयाध्यत, २ वैतालीय प्रथ्यत, ३ उपसर्गाध्ययत, ४ स्त्रीपरिक्षा, ५ तन्क-विभावित, ६ वार्महिन, ६ वारहुनि, ७ हुवीलपरिभागा, ८ तीर्याध्ययत, १ सम्प्रध्ययत, १० समाधि-मध्ययत, ११ मार्गाध्ययत, १२ मार्गाध्ययत, १२ मार्गाध्ययत, १४ प्रवासिय (दा मार्गाध्य हो १ स्त्रीस्त्र स्त्रीस्त्र हो समीक्षा करके स्वस्त्रय (स्वप्त ) को स्वापित किया है।

मूल-ग्रादिमोक्ष इत्यादि ।

टीका-अन्त्रियावादी, श्रदित्साप्रत्याख्यान, श्रनार्य, श्रादिमोक्ष, ऋजुमूत्र, एवम्भूतनय भीर श्रोज-श्राहार भादि ।

२८. स्थानीग—तीसरा प्रंग स्थानांग है। यह दस स्थानकों या प्रध्यवनों में विभवत है। स्थानक-संख्या के प्रमुक्तार इसमें उसी संख्या के पदार्थ या क्रिया का विश्वन किया गया है। जैसे प्रथम स्थानक में एक-एक संख्या वाले पदार्थों का विवरण इस प्रकार है—एक प्रात्मा है, एक स्थ्य है, एक क्रिया है, एक लोक है, एक प्रसोक है, एक वर्ष है, एक प्रथम है, एक वन्य है, एक मोशा है, एक प्रुष्य है, एक पाप है, एक प्रात्मव है, एक संवर है, एक वेदना है, एक निजंदा है, इत्यादि (सूत्र २-१६) । इस एकस्थान प्रकरण में ४६ सुत्र हैं।

द्वितीय स्थानक के प्रारम्भ में कहा गया है कि जो लोक में है वह दी पदों के धवतार रूप है-

१. टीकाकार ने इस टीका के रचनाकाल की सूचना स्वयं इस प्रकार की है— इसक्यरवाधिक हि सतेषु सप्तवु वतेषु पुराताम् । संवस्तरेषु माति च आद्यपरे बुश्वयंचयमम् ॥ शीलाचार्ये कृता गम्मृतामं हिस्सेन टीकेंबा । सम्प्रमृत्युच्य कीच्यं मात्स्यविनाकृतेगर्यः ॥ पु. २८०० क्षणे प्रतिषक्ष से सहित है। इसको स्पष्ट करते हुए प्राये यह कहा गया है—कीव व प्रकीव, तस व स्थावण, स्योतिक व प्रयोतिक, बहायुव व प्रयायुव इत्यादि (सूत्र ५७)।

इसी द्वितीय स्थानक के यून १०२ में कहा गया है कि असण मगवान महाबीर ने निकंपों के लिए इन दो मप्पों का न कभी वर्षन किया है धीर न उन्हें प्रवस्त बतलाया है। वे दो मप्पा वे है— बनावरण धीर वावार्तमारण, निवानगरण धीर तक्ष्यवस्पण, निरिष्तन धीर तक्ष्यवस्प, अवनवेद धीर अवकाश्यक्ष धीर क्षावस्पण धीर क्षावस्पण धीर तक्ष्यवस्पण दी वित्त मुग्ति के भगवान् महाबीर ने इन दो मर्पों की खदा धनुमति तो नहीं ती, पर कारणवश्य उनका निवेष भी नहीं किया है। वे मर्पा है वेहायस (बेहायस) धीर हामपुष्टा । अववान् ने इन दो मर्पों का निवेष आपणों के निए वर्षन किया है व धनुआ दो है—पारोपयमन—स्व-पदक्त प्रतोकार से रहित—धीर भक्तप्रवास्थान। ये दोनों की निवीपित धीर प्रतिक्रास्थान है ये दोनों की निवीपित धीर प्रतिक्रास्थान के में दे दोनों की

विषयिविवेषन पद्धति के ज्ञापनार्थ यहाँ उपग्रंकत कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वर्णन का यही कम पाने तीन बार पादि दस स्थानक तक समस्ता चाहिए। प्रस्तुत श्रंग की समस्त सुवर्षस्या ७६२ है। इसके कार प्रमायदेव सृति के द्वारा टीका रथी गई है। टीका का रचनाकाल लगमग विकम संवत ११२० है। इस टीका के साथ इसका एक संस्करण, वो हमें प्राप्त है, बेठ माणेकाल चुन्नीलाल महुमदाबाद हारा प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुया है:—

मूल-अक्मेंभूमि द्यादि।

दीका-सवर्मद्रव्य, बारम्भक्या, उपपात, ऋजुसूत्र भीर एवम्भूत नय बादि ।

२६. समझायांग—बारह घंगों में इसका स्थान चौषा है। यह भी प्रमयदेव सूरि विरचित कृति से सहित है। इसकी विययविषेषन पढ़ित पूर्वोक्त स्थानंग के ही समान है—जिस प्रकार स्थानांग में कम से एक दो धादि संस्था ताले पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है। विशेष इतना है कि स्थानांग में एक दो तीन धादि संस्था वाले पदार्थों का प्रविपादन किया गया है। विशेष इतना है कि स्थानांग में एक दो तीन धादि कंकम से दस संस्था तक के पदार्थों का ही वर्षोंन किया गया है। इसीलिए उसमें सस स्थानक या प्रकरण है। परन्तु समवायांग में प्रवास हो वर्षोंन किया गया है। इसीलिए उसमें सस स्थानक या प्रकरण है। परन्तु समवायांग में प्रवास तः हो वर्षोंन किया गया है। इसीलिए उसमें सस स्थानक या प्रकरण है। परन्तु समवायांग में प्रवास तः हम प्रवास किया प्रकरण है। परन्तु समवायांग में प्रवास तः एक दो धादि किया प्रवास के ध्रमुक्ता सी (१००) तक प्रवास प्रवास प्रविक्त (१४०, २००, २५० आदि), संस्था वाले तथा इसके धाने ११०० तक १००-१०० धिक संस्था वाले पदार्थों का विवरण है। तत्पत्रवाद दो हमार, तीन हवार धादि संस्थानुक पदार्थों का उस्लेख किया गया है। इस प्रकरण यह कम सामरोपन को झालोड़ी तक चलता रहा है।

त्रवरच्यात सुत्र १३६ में गणिपिटक के रूप में प्रोचारादि बारह संगों के विषयादि का परिचय करावा गया है। इसके परचात नारिकाँ सादि के माबात, सायु सौर सारीरोत्स्य सादि का निक्रण करते हुए कुतकर, तीर्षेकर भीर उनके पूर्वभव सादि का भी उन्लेख किया गया है। स्रश्त में नारावण, बजवेब एवं निक्ष्म में होने वाले तीर्षकरादि का निर्देश करते हुए सन्य समाप्त हुवा है। इसमें सब सुत्र ११८ हैं। बीच में कुछ गायासूत्रों का भी उरयोग हुसा है। उत्तर टोका के साय यह मफतलाल ऋषेरचन्द्र महुमवाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग धक्समूर्त्रामक, प्रतिस्थित्यमसुरुत्व, सहुन्यादिल, सबस्तेहब्य, स्वरसमंत्रीवित्व, प्रतिखातस्य, प्रविधारण, मसंदिग्यत्व भीर उपनीतरामव्य सार्वि सक्यों में हुसा है।

३० व्याख्याप्रज्ञन्ति (भगवती) - यह शंगों मे पांचवा शंग है, जो प्राय: ग्रन्य सब शंगों में

परीषहायि उद्दिग्त होकर संयम से ज्युत होते हुए जो मरण होता है यह बलम्मरण कहलाता है।
 जुल की बाला आर्थि में बन्यन (कांची) से जंबाकाश में मरण होता है उसे बेहाणक मरण कहा जाता है। गिर्झों से गीठ पेट शांदि नुचया कर जो मरण स्वीकार किया जाता है यह पृष्ठपृष्ठ मरण कहलाता है।

३१. प्रश्नन्थाकर्त्यांकर्त्यांक—इसकी कोई नी प्रति हमें उपलब्ध नहीं हो सकी। समधायांग' धीर नन्दीसुत्र' के प्रमुसार प्रस्तुत धंग में मंत्रविद्या धादि से सम्बद्ध १०८ प्रश्न १०८ धप्रक्त भीर १०८ प्रकाप्रकों का निर्देश किया गया है। इसमें ४५ प्रध्ययन हैं।

वर्तमान प्रदनव्याकरण में यह सब नहीं हैं। श्री पं. वेचरदासकी दोशी का प्रिमनत है कि वर्तमान प्रदनव्याकरण किसी गीतार्थ पुरुष के द्वारा रचा गया है ।

इसमें हिंसादिरूप पांच प्रालवों ग्रीर ग्राहिसादिरूप पांच संवरों का विस्तार से कथन किया गया हैं। इसकी टीका का उपयोग ग्रारम्म ग्रीर ग्रारम्भ-समारम्म ग्रादि सब्दों में हुमा है।

- ३२. विवाकसूत्रीग—यह प्यारहवां यंग है, वो दुःवविषक योर सुवविषक इन दो जुतकरायों में विभक्त है। दुवाविषक में ये दस प्राययन हैं—१ मृगापुत, २ कामणवा-विक्रातक, ६ समलसेन, ४ सकट, ४ वृद्स्पतिदल, ६ निर्मित्त, ७ उन्तरपत, ६ दीवेदल, ६ देवदल घोर १० संजु । इसी
  प्रकार दूसरे जुतक्काय में भी दस ही प्राययन हैं—१ सुवाहुक्तार, २ भवनव्यीकुतार, ६ सुवालुक्तार,
  ४ सुवासवकुतार, ४ विनदास, ६ सनपति युवराजपुत, ७ महावक्तुसार, द मद्रवन्यीकुतार, ६ महावक्तु कुशार घोर १० वरदलकुतार । ये २० कवाय यहाँ दो गई हैं। इनमें प्रारम्भ के १० पात्र युव्त के
  परिणाम के भोक्ता तथा मन्तिम १० पात्र सुख के परिणाम के भोक्ता हुए हैं। धमयदेव सूरि (विक्रस को १२वीं शत्रो) विरचित टीकायुक्त को संस्करण इसका हमारे पात है वह युवरात प्रन्यरत्त कार्योत्तम प्रदेशवायद के प्रकाशित है। इसकी टीका का उपयोग वपप्रवान व कनञ्कर घारि सब्दों में हुसा है।
- ३३. श्रीपपालिक सूत्र —यह १२ उपांगों मे प्रथम उपांग माना जाता है। इवके क्रमर श्रभय-रेव सूरि विरांचत विवरण है। इवके शारम्भ में उन्होंने उपपात का सर्व देव-नारकजम्म व सिद्धिगमन करते हुए उनके साध्यम के धोपपातिक अध्ययन बतलाया है। साच ही उन्होंने यह मी लियं किया है कि साचारांग के प्रथम प्रध्ययन शरमपरिका के सन्तर्गत प्रथम उद्देशक में बो 'एवमेगेलि' शादि प्रथम सूत्र है उनमें शास्मा को श्रीपपातिकस्त निविष्ट किया गया है। उसका चूँकि इसमें विस्तार है, सतः इसे साचारांग का उपांग समस्ता चाहिए।

हमें बन्या नगरी, पूर्वगद्र चैरव, वनसण्ड, घधीक वृक्ष धीर पृथिवीकायिक का उल्लेख करते हुए वहाँ (चन्यानगरी मे) कूचिक राजा का निवास बतलाया है धीर उचका एवं धारियी रानी का वर्षन किया गया है। यह कूचिक अंभतार (विन्वसार) का पुत्र वा। धागे महाबीर अपवान का गुणानुवार करते हुए उत्तत पूर्वगद्र चैरवह में उनके धागमन का निर्देश किया गया है। तरवश्यात् धनगार व बाह्य एव अम्मन्तर तथ धारि अनेक प्रावृत्तिक विषयों की चर्चा की गई है। अगवान महाबीर के धाने का समाचार

१. समवायांग सूत्र १४४, पृ० ११४. २. नंदीसुत्त ६४, पृ. ६६,

३. देखिये जैन साहित्य का वृहद् इतिहास भा. १, पृ. २४८.

कात कर रानियों के साथ राजा कूर्णक ने जाकर यथाविध उनकी वन्दना घादि की धौर तत्यस्थात् धर्मश्रवण किया। इस समेदेखना में भनवान् महावीर के हारा लोक-मलोक, जीव-मलीव, वन्य-भोक, प्रथमाप, धास्त्र-संदर्भ, वेदना-निजंरा, धरिहतं, चक्रवर्ती, वलदेव, बालुदेव, नरक, नारक, तियंच, विवंचनी, माता-पिता एवं जूबि धादि कितने ही विषयों के धरितरत का निरूपण किया यया था। यह वस्त्रेयना धर्म-मत्यों की धरनी-मपनी भाषा में परिणत होने वाली धर्ममाथी भाषा में की नई थी। यह कम्प देशमें कुल कर्म वस्त्र प्रशास क्ष्म देशमें सुन्न तक चलता हा है।

तराबचात् भद्वातु गीतम को कुछ विषयों में सन्देह उत्पन्न हुए। तब उन्होंने बीर प्रमु से कमी के प्राप्तव व बन्यादि से सन्धमित कुछ प्रका किंग, विनका प्रभावान् ने समायान किया। इसी प्रसंध में विविध प्रकार के जीव किस प्रकार से गरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसमें ४३ सुन हैं व स्वत्य में विद्वों के प्रकरण से सन्धनियत २२ गायांगे हैं। प्रन्यप्रमाण १६०० हैं।

उत्तर प्रमयदेव सूरि विरक्षित वृत्ति के साथ यह प्रागमोदय समिति द्वारा निर्णयसागर मुद्रणाक्षय बस्वई से प्रकाक्षित कराया गया है। इसकी टीका उपयोग ग्रहेंन् ग्रीर ग्रामरणान्त दोव ग्रादि शब्दों में किया गया है।

१४. राजप्रदनीय—यह बारह उपागों ने दूसरा है । इम पर धावार्य मलयिगिर (विक्रम की १२-१३वी सलाव्यी) विरक्षित टीका है । सुवसिद्ध टीकाकार धावार्य मलयिगिर था. हेमबन्ध के सम-कालीन रहे हैं । उनके द्वारा राजवस्तीय, प्रतापना, जीवाबीवाभिगम धीर धावस्यकसूत्र धादि धनेक धागम बन्यों पर जो टीकार्य रची गई है वे धतिबय महस्वपूर्ण है । ये टीकार्य प्रत्य के रहस्य को अली-भाति स्पष्ट करने वाली हैं । कहा जाता है कि धा. मलयगिर को उनकी इच्छानुसार विमलस्वर देव से इस प्रकार की उत्तम टीकाश्री के लिखने का वर प्राप्त हुंछा था ।

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में बन्ध के नाम धारि के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्रदेशी नामक राजा ने केशिकुमार समण—भगवान पार्वजाय के शिव्य—के जीविषयक जिन प्रतर्गे को किया वा और केशिकुमार समण ने उनका जो समाधान किया था, उससे समाहितविष्ठ हांकर वह वोधि को प्राप्त हुया। पत्रवाद वह सुभ परिष्मामों के साथ पर कर होधमं स्वयं में विमान का अधिपति हुया। वहाँ वह अवधिमान के बन से मगवान वर्षमान स्वामी को दंखकर भनित से नम्म होता हुया उनके सभीप साथा। उसने वहाँ सत्तीत प्रकार का प्रमित्रविष्ठ मा। नृत्य के पत्रवाद होता हुया उनके सभीप साथा। उसने वहाँ तत्तीत प्रकार का प्रमित्रव किया। नृत्य के पत्रवाद होता हुया उनके सभीप साथा। उसने वहाँ के स्वयात्व होता हुया उनके सभीप साथा। उसने वहाँ के स्वयात्व होता हुया उनके सभीप साथा। उसने वहाँ के स्वयात्व होता हुया उनके सभीप साथा। उसने वहाँ के स्वयात्व होता है। इस सबका मूल कारण कुँकि प्रवेधी राजा के उसन प्रदन्त रहें हैं, अतत्व इसका नाम 'राजप्रत्यीय' प्रसिद्ध हुखा है।

समें सब सुत्र ४५ हैं। जिस प्रकार श्रीपपातिक सूत्र में कम से चम्या नगरी झादि का वर्णन किया गया है उसी कम से यहा प्रारम्भ में श्रामनकत्या नगरी झादि का वर्णन किया गया है'। चम्या नगरी का राजा जहाँ कृषिक या वहाँ इस नगरी का राजा सेस (देत) नाम का या। कृषिक की रानी का नाम कैसे घारिणी था, इस ताब की रानी का नाम भी घारिणी था। उस्त कम से वर्णन करते हुए झाणे पूर्वनिद्धित सोधमं कल्यवानी मूर्याभ देव को विभूति—विशेषतः विमान-रक्ता—का वर्णन किया गया है। झाणे यथावसर ३२ प्रकार की नाट्यविध का उल्लेख किया गया है (यू. २४, यू. ११९-११)। यह वर्णन २५वें सुत्र में समान्त हुया है। तत्यस्थात् सुर्याभ देव के पूर्वभव

१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भाग ३, पृ. ४१५-१६.

२. मा. मलयगिरि ने टीका मे इसकी सूचना भी इस प्रकार की — 'बाब समोसरणं समस्तं' इति यावच्छन-करणात् राजवर्णको देवीवर्णकः समवतरण चौपरााः नुकारेण तावद् वनतः यावव्य समयसरणं समात्तम् । तू. ४, पू. २०. सचीक पावप श्रीर किल्... के वर्णन की सूचना स्थवकार के हारा स्वय इस प्रकार की गई है — ससीयवरपावयपुदाविस्तावट्टयवस्तव्या श्रीववाह्ययमेण नेवा। सूच १, पू. ७.

३५. जीवाजीवाभिमम —यह तीसरा उपांग है । इसके करर भी आ. मलयागिर विरिष्ठ विस्तृत टीका है। टीकाकार ने प्रतुद्ध उपांग का सम्बन्ध तीसरे स्थानांग से बतसाया है। इसमें नी प्रतिपत्ति या प्रकरण हैं। मुलबंक्या २७२ है। मुल ग्रन्थ का प्रमाण ४७४० और टीका का प्रमाण ४४०० है। वेता कि धम्य के नाम ने प्रकट है, इसमें मीज गणवर के प्रकर और भगवान महाबीर के उत्तरक्ष में जीव व स्रजीय के भेद-प्रमेदों की विस्तार से वर्षों की गई है। साथ ही यथाप्रवेश सम्बन्ध मा से स्वेक विषय उसमें समाविष्ट है। जैसे —रतन-चर्कराप्रमादि पृथिवयां, डीप-समुद्ध, विवयदार, रतनमेद, धस्त्रमेद, धस्त्रमेद, धस्त्रमेद, धस्त्रमेद, धस्त्रमेद, धस्त्रमेद, धानुमेद, स्वाप्ते होती है। उसि प्रतिपत्ति के साथ सुत्र में विवर्तन जीवजें है। विद्या प्रमाण के प्रतिपत्ति स्थापित प्रतिपत्ति के साथ सुत्र में विवर्तन जीवजें होती है। विद्या नाम की विरोध पतिवर्ति में जीव के हन्त्री, पुरुष सौर नपुत्रमंत्र इस तिवर्ति प्रतिपत्ति में जीव के हन्त्रमंत्र प्रतिपत्ति स्वाप्त स्थापित स्यापत स्थापित स्थापित स्थापत स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापत स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापत स्थापित स्थापत स्य

इसका एक संस्करण मलयागिरि विराजित वृत्ति के साथ सेठ देवजन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुया है। इसकी टीका का उपयोग प्राग्निकुमार, घटासमय, ध्रवमंद्रस्य, धरा-हारक, उच्छुवास धीर उच्छुवासपर्वाप्ति घादि शब्दों में हुवा है।

३६. प्रज्ञापनासूत्र—यह स्वामार्थ बायक विरायित योगा उपांग है। स्वामार्थ का घरितरव महाबोर निर्वाण के ३७६ वर्ष परवात् बतलाया जाता हैं। स्वके ऊपर भी पूर्वोच्छ धाः मतमायिति के दारा टीका रची गई है। यहाँ संगत के परवात् "वायगवरवंशाओं" धादि दो गायार्थ प्राप्त होती हैं। उनकी ध्याख्या करते हुए पत्रवाणित ने उन्हें सम्मकतुंक वतलाया हैं। इन गायार्थों में खुत-बागर से पुत्रकार उत्तम खुत-रत्न के प्रदाता धावं स्थाम को नमस्कार करते हुए उन्हें वायक वदा में तेईसवं निर्विष्ट किया गया हैं। बाय ही 'पूर्वपूतवमुद्ध बुद्ध द्व विवेचण द्वारा उनके महस्य को प्रगट किया गया है। सलयगिति ने प्रस्तुत बन्य को बीचे समयायांग में प्रक्पित विषय का प्रतियादक होने से उसका उत्तरा सुन्ति किया है।

प्रस्तुत प्रस्य में निम्म ३६ पद हैं, जिनकी वहीं कम से प्रस्तोत्तर के रूप में प्रस्पणा की गई है— १ प्रज्ञापना, २ स्थान, ३ बहुनक्तम्म, ४ स्थिति, ४ विशेष, ६ ब्युत्कान्ति, ७ उच्छ्वात, ८ संज्ञा, १ योणि, १० चरम, ११ माबा, १२ शरीर, १३ परिवाम, १४ कवाय, १४ इन्द्रिय, १६ प्रयोग, १७ लेख्या, १८ कार्यन्थिति, १६ सम्प्रस्य, २० बन्तिकया, २१ ब्रवगहिनासंस्थान, २२ किया, २३ कर्म, २४ कर्म-

१. 'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' भाग २, पृ. ८३.

वेनेयं सत्त्वानुबहाय श्रृत-सागरादुद्युता प्रसावप्यासम्तत्रोपकारित्वादस्मद्वियानां नमस्काराहं इति तम्लमस्कारविवयमिदमपान्तराल एवान्यकर्तृकं नायाद्वयम् । पृ. १।१

नन्दीसूत्र में निर्दिष्ट स्मिवरावली (२२-४२) में श्यामार्थ का उल्लेख गा. २४ में उपलब्ध होता है।

बन्बक, २६ कर्मवेदक, २६ वेदबन्धक, २० वेदवेदक २८ घाहार, २१ उपयोग, ३० स्वर्धनता, ११ संबी, ३२ संबम, ३३ धविब, ३४ प्रविचारमा, ३१ वेदना घोर ३६ सपुर्वात । इसमें समस्त सुनों की संक्या ३४१ है। वीच में कहीं-कहीं कुछ गाया सुन भी उपनब्ध होते हैं। मूल बन्ब का प्रमाण ७७६७ है। टीका के प्रम्त में प्रा. म्लयिति है के प्रमत्त में प्रा. म्लयिति है के प्रमत्त में प्रा. म्लयिति है के प्रमत्त में हैं। मूल के विषय पतों के मान को स्वयः किया है तथा जिनके बचन के प्रमान से मैंने सेवक्य में इस विवृत्ति को रचा है। यह मत्वयिति विर्मित उस टीका के साथ प्रायमीदय समिति मेहसाना से प्रकासित हुया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुया है—

मूल--- प्रणुतटिकाभेद भौर घपरीतससार ग्रादि।

े ... टीका प्रदादामिश्रिता, धनस्तानुबन्धी, धनादेवनाम, धनानुगामिक धवधि धौर धावजित-करण प्रादि ।

30. सूर्यंप्रक्रस्ति—यह बन्य हमें उपलब्ध नहीं हो सका। इसका कुछ परिषय यहां 'जैन साहित्य का बृहद् दिहास (भा० २, पू० १०४) 'के धनुवार दिया जा रहा है। यह पांचयां उपान है। इसके ऊपर भी धा. मलबंगिर की टोका है। इसमें २० प्राभुत धीर १०८ सूत्र है, जिनके धाव्य से सूर्यं, चन्द्र एवं नक्षत्रों धादि का विस्तार से वर्षन किया गया है। इसका उपयोग इन अब्सों में हुझा है—

मूल-प्रभिवद्धित संवत्सर धादि ।

इस. जस्बुद्धीयप्रकारित—यह छठा उपांग है। इसके उत्पर शानितवन्द्र वाचकेन्द्र (विक्रम की १६-१७वीं सती) विरावित प्रमेयरत्नमञ्जूबा नाम की एक टीका है। टीकाकार ने १२ मार्ग के साथ १२ उपांगों का सम्बन्ध जोड़ते हुए प्रस्तुत छठे उपांग का सम्बन्ध ज्ञातावांक्याग से वतावाया है (इ. १-२)। योनवाचरण के बाद तीसरे दवीक में उन्होंने इसके उत्पर भावार्य मसर्यागिर द्वारा रची गई टीका की सूचना करते हुए वर्ष संवयन्ताय का नाशक कहा है। धार्ग जनकर उन्होंने सभी भागे भीर उपांगों के टीका-कारों का नामोल्लेख करते हुए यह कहा है कि प्रस्तुत उपांग की वृत्ति श्री मन्त्रायित के द्वारा की जाने पर भी वह इस समय कालदोष से व्यवस्थित हो पई हैं। इसी प्रकरण में उन्होंने यह भी निर्देश किया है कि वीरिनवींण के पश्चात् एक हजार (१०००) वर्ष में दुष्टिवाद व्यवस्थित हो गया, इस कारण उसके विवरण का प्रयोजन नहीं रहा।

प्रस्तुत प्रत्य में ७ बतास्कार (मिषकार) हैं। प्रत्येक बतास्कार की मिलाम पुष्पिका में टीकाकार ने मार्ग की मकदर के वासनकाल में उसे वर्गोपदेश से विस्मित करने वाले श्रीमलपायण्डाणियात्र की हीरिविवयसूरीदेवर के पाद-पर्मों की उपासना में प्रवण महोपाच्याय श्री सकलवन्द्र गणी का किच्च उपाम्याय श्री शान्तिचन्द्र गणी बतलाशा है।

हसमे बम्बूडीपगत मरतादि सात सेव, कुलाचल, सुदर्शनमेर, जम्बूडीप की जगती, विजयहार, संस्थामान, सुयस्युषमादिकाल, दुप्यमुष्यम काल में होने वाले तीर्यकर व चक्रवती आदि, जक्रवती के दिग्यज्ञय और तूर्यव्यक्ताद ज्योतिषयों की प्ररूपणा की गई है। समस्त प्रतस्था १७८६ और मूलप्रम्य का प्रमाण ४१४६ सन्त में ११ स्वोकों डारा टीकाकार ने सप्ती प्रमस्ति दी है। इसका उपयोग टीका के साक्षय से सनगार, सनुगम मीर सनुयोग मादि शब्दों में किया गया है।

4. उत्तराध्ययन सूत्र—यह मूल सूत्रों ने प्रथम माना जाता है। इसका रचनाकाल महावीर निर्वाण से लेकर लगभग १००० वर्षों मे माना जाता है। कारण इसका यह है कि छतीस डम्ध्यमनस्वस्य यह १ क संकत्त बच्च है, विसका रचिया कोई एक नहीं है—यहावीर निर्वाण से लंकर उकत हुआर ते हैं के मीतर विभिन्न स्वित्यों के द्वारा इसके विभिन्न सम्ययनों का संकतन किया गया प्रतीत होता है'।

१. तत्र प्रस्तुतोपाञ्चस्य वृत्तिः श्रीमलयगिरिकृतापि संप्रति कालदोषेण व्यवश्थिना । पृ. २।१.

 <sup>&#</sup>x27;उत्तराष्ययन-सूत्र: एक परिशीलन' पृ. २६-३७.

त्रस्तावना ३१

उत्तराध्यकन में 'उत्तर' सब्द के सर्व निर्दु क्षितकार ने नाम-स्वापना सादि के भेद से सकेक प्रकार करवाये हैं। उनमें यहाँ क्रमोत्तर की विश्वका की गई है, सिसका स्मित्राय यह है कि ये स्वयमन पृष्टि सावारांग के उत्तर (साये) पढ़े गये हैं, सत्तर्य करें इंजलर-स्वय्यन जानना चाहिए ! वृत्तिकार साल्यावार्य ने महां कुछ विश्वेदता प्रयट करते हुए यह निर्देश किया है कि यह उत्तर का कम स्वय्यम्य — उद्यवेकालिक के करो—तक ही समस्ता चाहिए ! इसके पश्चाद के—उत्तर सध्ययनों में से कुछ—दश्यक्तिक के बाद पढ़े जाते हैं ! साथे चलकर निर्दु क्तिकार ने उत्तर सध्ययनों को संगप्तम्य—वृष्टियाद संग से उत्तर्या (जैसे हृत्यु स्पित्राय काम का सहवार स्वय्यमा), प्रयोजकार निर्दु किया हम स्वय्यमा नाम का स्वया स्वयम्यन), प्रयोजकार किया स्वयम काम स्वयम्य स्वयम ने स्वयम की स्वयम काम स्वयम काम स्वयम काम स्वयम ने स्वयम विश्वाद से — इतिकृतार सीर गीतम सव्यवर के प्रकाशत हो से किया नीतमीय नाम का सिखवां सम्बयन) वताया है ! ।

हवर्षे मुनि के माचार का विवेचन किया गया है। साथ ही मनेक उराहरणों द्वारा उपवेसात्मक गर्यात ते व स्तुत्वकर का भी परिवान कराया गया है। इसमें ये क्यति क्षम्यन हैं— १ विषयाध्ययन, २ वरीयहायकर, ३ चतुरङ्गीय, ४ मसंक्रत, ४ मकामयरणीय, ६ सुस्कर्तनिर्भाषीय, ७ भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, ० भीरम्यीय, १ ह्यान्यव्यान, १२ ह्युन्तवृत्या, १२ ह्यान्यवीय, ११ सम्प्रकृतीय, १४ व्युक्तारीय, १४ सम्प्रकृतीय, १४ व्युक्तारीय, १४ सम्प्रकृतीय, १२ व्युक्तारीय, १४ सम्प्रकृतीय, १४ म्हयन्यव्यान, १० व्युक्तारीय, १४ सम्प्रकृतीय, १२ सम्प्रकृतीय, १४ मत्रवारीय, १४ प्रवान, ३० वरोमार्गमति, १२ प्रवान, १२ कर्माम्परकृत, १४ केव्या, ३५ मत्रवारीय, १३ सम्प्रकृतीय, १३ सम्प्रकृति, १२ स्वत्या, १५ मत्रवारीय, १३ सम्प्रकृति वीवानीय विभिन्न विभिन्न, १२ प्रवान, ३२ कर्माम्परकृति, १४ स्वत्या, १५ मत्रवान, १३ सम्प्रकृति वीवानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ स्वत्यानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृत्यानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृत्य, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ सम्प्रकृतियानीय, १४ स

मूल- मचेलपरीवहजय, मधर्महरूप, धनासद, धनुभाव, धाकोशपरीवहजय, धाज्ञारुचि भीर उपवेशक्ति भादि !

नि --- अवित्तद्वव्योपकम, अनिभन्नेत, अनादिकरण, अनुलोम, आत्मसंयोग और आशंसा आदि ।

पू.--मनुगम, प्रनुभाव, प्रविष्मरण घीर श्वात्यन्तिकमरण घादि । टी.--- धनादिकरण, प्राक्रोशपरीषहजय घीर श्वागमहत्योत्तर प्रादि ।

४० **आवश्यकसूत्र**—इसमें प्रतिदिन नियम से की जानेवाली दैनिक क्रियाओं का निरूपण किया गया है। ऐसी क्रियाएं छह हैं—सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग भीर प्रत्याख्यान। इनका प्ररूपक होने से वह इन्हीं नायों वाले छह घष्ययनों से विभक्त है।

इस पर बानायें भद्रबाहु हितीय (विक्रम की छटी शताब्दी) द्वारा विरोचित तिर्मुं वित, बानायें जिनभद्र गणी (विक्रम की धर्वों शताब्दी) द्वारा विरचित भाष्य, तथा एक टीका हरिभद्र सूरि (वि. की दर्बी खताब्दी) द्वारा विरचित बीर दूसरी बानायं मलविगरि (विक्रम की १२-१३वीं शताब्दी) द्वारा

कमउत्तरेण पगर्य प्रायारस्तेव उविरमाइंतु। तम्हा उ उत्तरा सलु प्रवस्त्रयणा हुति णायव्या ।। उत्तरा नि. ६.

२. विशेषक्षायम् । यथा —शस्यस्मवं यावदेण कमः, तदाऽऽरतस्तु दश्चवैकालिकोत्तरकानं पठणन्ते इति । पू. इ. ३. उत्तराः नि. ४.

मूल-ग्रजारकर्मग्रादि।

भा---उत्तरप्रयोगकरण ग्रादि ।

पूर्णि— श्रक्षीणमहानशिक भीर धनुमान सादि। ह. वृत्ति— सङ्गारकमें, धनुमान, धनुयोग, अपददोष, धपन्छिहीतागमन धौर अप्रत्याच्यान-कोष सादि।

म. वृत्ति-- प्रक्षीणमहानस भीर इत्वरपरिहारविशुद्धिक प्रादि ।

हे. टिप्पण-प्रधोलोक ग्रादि ।

४२. बताबैकालिक—द्यके रचियता धाचार्य वाय्याभव हैं। इसके ऊपर धाचार्य भद्रबाहु दितीय विराचित नियुक्ति धीर भावार्य हिरमद विराचित टीका है। कार्तावयवन निवांच के मतंप में नियुक्तिकार के ह्रारा कहा गया है कि सामायिक (धावस्थकतृत का स्वयम धम्ययन) के अनुक्रम से वर्णन के लिए चूंकि वह विपात पोची में वाय्यसभय के द्वारा रचा गया है—पूर्वनत से उद्युक्त किया गया है। अत्याद करें द्वारा पांची में प्राचित के इत्युक्त किया गया है। अत्याद करें द्वारा पांची में प्राचित के इत्युक्त किया गया है। अत्याद करें द्वारा विकास के किया गया है कि मैं (नियुक्तिकार) मनक नामक पुत्र के जनक उन वायसभव गणवर—ज्ञान-व्यंतादिक्य धार्म-गण के वायस—ज्ञान करता है विन्होंने विनर्मातम के वर्षन से प्रतिवोध को प्राप्त होकर दशकालिक का उद्यक्त किया है। इसके टीकाकार हिरमद सुत्रित है वह सम्बन्ध में निम्न क्यानक प्रस्तुत किया है—

सनियं तीर्थं कर श्री वर्षयान स्वामी के शिष्य गणधर लुघमं उनके तीर्थं के स्वामी हुए। तरप्तवात् उनके भी शिष्य कम्बूस्यामी और उनके शिष्य प्रमव हुए। प्रमव को एक समय यह बिनता हुई कि मिल्यम में मेरा गणवर कीन होगा। इसके लिए उन्होंने धरने गण बीर सब में सब मोर दृष्टि वाली, पर उन्हें वहीं कोई इस परम्परा का चताने वाला नहीं दिखा। तब उन्होंने शुक्सों में देखा। वह उन्हें राजशुह ने यज्ञ कराने वाला स्वाम्य विकास हुई से यज्ञ कराने वाला स्वयम्भव बाह्यण दिखा। यह देखकर उन्होंने राजशुह नगर में खाकर दो साधुमों को भिज्ञायं सकस्यक में जाने के कहा। साथ ही उन्होंने गह भी सुवना की कि यदि कोई तहुं से पत्र की तुम कहा। विवास के तर्श्व के तहुं बाते हैं। वहां उनके पहुँचने पर वहीं हुआ और उन्होंने भी वेला ही कहा। उन्हें बहार पर स्थित करम्मव कुता। वह सोच्ये क्ला कि साम तपस्त्री स्वयस्त्र के तहीं हो। उन्हें बहार पर स्थित करम्मव के तुना। वह सोच्ये क्ला कि साम तपस्त्री स्वयस्त्र

सामाइयग्रजुकमञ्जो वण्णेचं विगयपोरिसीए ऊ ।

णिज्जूढं किर सेज्जंभवेण दसकालियं तेण ।। नि. १२.

सेन्जंभवं गणधरं जिलपिडमादंसणेण पिडबुद्धं ।
 मणगिपमरं दसकालियस्स णिन्जुहगं वंदे ॥ नि. १४.

सहीं बोल-तक हो। यही घोषकर वह घम्यायक के वास गया और बोला—"तक क्या है?" उत्तर में सम्यायक ते कहा—"तक वेद है"। तब उसने तलवार को सैंचते हुए कहा कि यदि तुम तक को नहीं । कहोंगे तो विषर काट हूँगा। इसपर सम्यायक बोला कि मेरा समय पूर्ण हो। गया, वेदावें में यह कहा गया है। फिर मी शिरप्लेंद्र के मय से कहना ही चाहिए, सो जी यहाँ तक है उसे कहना है। इस मूप (बक्त काट) के नीचे सर्वे तक्ता प्रार्थ (बक्त काट) के नीचे सर्वे तक्ता प्रार्थ (बक्त काट) के नीचे सर्वे तक प्रार्थ को प्रति हो। इस मुप्त (बक्त काट) के नीचे सर्वे तक्ता प्रार्थ को प्रति हो। तब वह उसके पैरों ने यह गया। धनत में उसने प्रतस्यक की सामयी को उसे संभना दिया और वह उन सामुधों को बोलता हुया प्राचार्थ (प्रत्रव) के पास पहुँचा। वहीं पहुँच कर उसने धाषार्थ और उन दोनों सामुधों की वस्तान की। किर उसने मर्स के कहने के लिए प्रार्थना की। तब धाणार्थ ने उपयोग लगा कर जाता कि यह वहीं (स्थयम्य ) है। यह जातकर धाषार्थ में सामु के वर्ष का जयशा दिया। उसे मुनकर प्रत्रोध को प्राप्त होते हुए उसने दोक्षा शहर कर ले।। वह चौरह पूर्वों का जाना हो गया।

बब उसने दीक्षा प्रहण की थी तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। मोगों ने उसने पूछ। कि तेरे रेट में कुछ है बया? उसने उत्तर में 'मनाक्—कुछ है तो' कहा। धरना में प्रशासनय पुत्र के उत्पर्ण होने पर उसने पूर्णके उत्तर को पत्न में स्वार —कुछ है तो' कहा। धरना में प्रशासनय पुत्र के उत्पर्ण होने पर उसने पूर्णके उत्तर को सबस ने स्वकार उसको जात में स्वार को हो जाने पर उसने मी ते विना के विषय में पूछा। उसके उत्तर ते पिता को दोशित हुआ जानकर वह उनके पास च्या नगरी में जा पहुँचा धौर पारस्वरिक बार्नालाय के पत्वात् नह भी दीशित हो गया। प्राचार्य ने विनिध्य तान गे यह जानकर कि इसकी पायु छह मात्र की चर रही है, उन्होंने उसके नियमित प्रहृत प्रण्य ती १० काय्यवा में पत्वात की। साचारणतः स्वार्थाय व प्रण्यात्वान पत्व न पत्र कि प्रयम धौर प्रतिम पत्र प्रशास की। साचारणतः स्वार्थाय व प्रण्यात्वान प्रशास की कारण प्रस्त प्रण्या को करे कारण इसकी प्यना काल की अपेका प्रस्ता नहीं को जा सकी। प्रतः विकास में रचे धौर पड़े माने के कारण उसकी प्यना काल की अपेका प्रस्ता नहीं को जा सकी। प्रतः विकास में रचे धौर पड़े माने के कारण उसकी पत्र कारण है। प्रथम है। प्रथम प्रवास सका दसवां प्रध्यान चूंकि वेतास छन्द में रचा यथा है, इसलिए भी इसका नाम दखकी लिक सम्बन्ध हम्म है।

जेता कि कवानक में निर्देश किया गया है, इसमें वे दस धव्यवन में हैं—१ हुमपुष्पिका, २ आमध्य-पूर्विका, ३ सुस्तिकाचारकवा, ४ वक्षीवनिकास, ४ विष्ठवेषण, ६ सहाचारकवा, ७ वानववृद्धि, ८ प्राचार-प्राचिम, २ दिनयसमाधि और १० समिक्षु। अन्त में रितवानयचूनिका और विविश्तवर्याचूनिका से दो चुनिकारों हैं।

निर्जु भितकार के अनुसार इनमें धर्मप्रज्ञानित—बङ्जीवनिकाय नामक चौचा अध्ययन—आरम-प्रवाद पूर्व से, पांचवां (रिपर्डेपणा) कर्मप्रवाद पूर्व से, वाक्यखुद्धि नामक सातवाँ अध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व से धीर से घर अध्ययन नीवें (प्रत्याक्यान) पूर्व के अन्तर्यत तृतीय वस्तु (प्रिचकार) से रवे गए हैं। प्रतिन यो वृत्तिकारों वाय्यम्मव द्वार येनी गई नहीं मानी वातीं। इसका एक संस्करण निर्जु भित्त और हरिमद्र विरिचत टीका के साथ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार कृष्य बन्धई से प्रकाशित हुमा है। चूर्ण श्री ऋषभदेव जी केशरीमल औ स्वे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका उपयोग इन सब्दों में हुमा है—

मूल-प्रत्यागी द्यादि ।

नियुं क्ति-प्रकथा, प्रयंक्या, धाराधनी भावा और ग्रोध।

चूणि — प्रक्रिचनता, अमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त-धार्तच्यान, अर्थकया, धाज्ञापनी धौर आज्ञा-

ह. व्—प्रध्यवपूरक, धनुलोस, धन्याहृत, ध्रवंकवा, धारावनी भावा, उपबृंहण, छोघ भौर भौपवेशिक प्रादि।

१. तत्थ कालियं वं दिण-रात्रीणं पढमे (बरिमे) पोरिसीसु पढिण्डह । नन्दी चू.पू. ४७.

२. नि. गा. १६-१७.

४२ पिण्डानियुं कि — यह पूल तूनों में चीचा माना जाता है। दसवैकालिक का पांचवां सम्मवन पिण्डेवला है। उनके स्नर सामार्थ महस्राह के द्वारा जो नियुं कि रची गई वह तिस्तृत होने के कारण एक स्वतन्त्र सन्य के रूप में मान ती गई। सामु का साहार किस प्रकार से चूढ़ होना चाहिए, दसका तिकार करते हुए यहां साहारविवयक १६ उद्धम १६ उत्पादन, १० यहणेचणा, १ देवीचल, १ प्रमाण, १ यूम प्रोर १ समाण; इन ४६ दोचोंकी यहां वर्चा की गई है। इसके प्रतिरक्त जिन छह कारणों से मोजन को बहुण करना चाहिए, तथा जिन छह कारणों से उनका परित्यान करना नाहिए, उनका भी निर्वेष किया गया है। इस रोधों ने उद्धम दोधों का सम्बन्ध हृहस्य से, उत्पादन दोधों का सम्बन्ध साखु से, तथा मार्थवणा दोधों में से चाकित भीर प्रपर्धित इन दो का सम्बन्ध सु से भीर खेद साठ का सम्बन्ध गृहस्य से हैं। प्रारम्भके निकोर प्रकरण में हम्यपिष्ट की भी कुछ विस्तृत प्रकरणा की गई है। तिमुं किय गायासंख्या ६७१ है। इसके उत्पर मामार्थ मनयणिर द्वारा टोका भी रची पई है। इस टीका के साथ प्रस्तुत प्रस्य सेट देवचन्द्र लालमार्ड मैंन पुस्तकोद्वार कुछ बन्दई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका ज्योग इस चान्यों में इसा है—

मूल-मङ्गारदोष, श्रवःकर्म, अनुमोदना, श्राधाकर्म और शाजीव शादि ।

टीका--- मङ्गारदोष, अष:कर्म और आवाकर्म प्रादि ।

४३ स्रोधिनियुँ कित-यह सावस्यक नियुं कित के संगमूत है। इसके रचयिता धाषायं मझबाहू दितीय है। इसमें माझु के माचार का विवेचन करते हुए उसके माहार, बिहार, मासन, वसित सीर पात्र मादि की विधि का निकरण किया गया है। इसमें नियुं कित गावार्य २२२ हीर मास्यगावार्य ३२२ हैं। स्रान्य नि. गा. प्रसिद्ध सीर सरपट सीर प्रतीत होती है। इस पर होणवार्य (विक्रम की ११-१२वीं बताब्दी) द्वारा विरचित टीका मी है। इस टीका के साथ उसका एक सस्करण विवयदान सुरीस्वर की यावपाला सूरन से प्रकाशित हुवा है। इसका उपयोग मारायक सीर मामोग मादि सब्दों में हमा है।

४४ करुपसूत्र — छह छेदसूत्रों में प्रथम छेदसूत्र दशाश्रुतस्कन्य माना जाता है । इसका दूसरा नाम प्राचारदशा भी है। इसमें ये १० घष्ययन हैं — प्रसाधस्थान, शब्त, खासादनाय, घाठ प्रकार की गणिसम्पदा, दस विस्तसमाधिस्थान, ग्यारह उगासकप्रतिमाये बाग्ह भिस्तुप्रतिमाएं, पर्युवणकरूप, तीक्ष मोहनीयस्थान और धायतिस्थान । इनमे घाठवां वो पर्युवणकरूप है वही करुपसूत्र के रूप में एक पुत्रक् बन्य प्रसिद्ध हमा है।

बन्य की भूमिका के रूप में यहाँ प्रथमत: टीकाकार ने यह निर्देश किया है कि सगवान सहाबीर चूंकि वर्तमान नीय के स्वामी व निकटवर्ती उपकाश है, हसीविष् भड़बाहु स्वामी पहिले महाबीर के चरित का वर्णन करते हैं, हममें भी प्रयमत: साध्यों का दस प्रकार का करन वहा जाता है। इस दस प्रकार के करण की सूचक को गाया यहां दी गई है वह भगवती झारायना, पंचवस्तुक झन्य (१५००) सीर पंचा-शक (२००) में उपलब्ध होती है।

यहाँ सर्वप्रथम 'णमी भरिहंताणं' भ्राटि पंचनमस्कार मंत्र के द्वारा पाँच परमेष्ठियों को नमस्कार

१. ये दोष प्रायः इस्हीं नामो धीर स्वरूप के साथ यहां धीर मूनावार के पिष्टकृद्धि नामक छठे फष्टिकार में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। कुछ गावार्ये भी समान रूप से दोनों में पायी बाती हैं। (देखिये मनेकान्त वर्ष २१, किरण ४ मे 'पिष्टकृद्धि के सन्तर्गत उहिष्ट साहार पर विचार' सीर्यक लेख)

२. नि. गा. ४०३ और ५१४.१५.

माचेल्लुकुट् सियवेज्जाहररायाँवडिकिरियःमे ।
 जेट्टपडिक्कमणे वि य मास पञ्जोसवणकायो ॥ म. मा. ४२१.
 (पचवस्तुक व पंचायक में 'जेट्टपडिकमणे विय' के स्थान मे 'वयांबट्टपडिक्कमणे' पाठ है ।)

करते हुए इस पंच नमस्कार मंच को सब पायों का नायक भीर सब मंगवों में प्रथम मंगव कहा गया है। तरवाबाह समय मंगवान महाबीर के बीवनवृत्त का वर्णन करते हुए उनके विवय में इन पांच हस्तो-तरामां उत्तराकास्त्रुमी नक्षमों—का निर्वेश किया गया है—१ सगवान महाबीर प्रथम हस्तोत्तरा—हस्त नवक में पूर्ववां उत्तराकास्त्रुमी—नक्षम में पूर्वात्तर विमान से च्यूत होकर भवतीयों हुए—बाह्य कुव्यवाम नगरवासी को हालस्योगी व्यवस्त बाह्य की पत्नी देवानन्दा की कुक्त में प्रविच्द हुए। १ इसी नगराकास्त्रुमी नक्षम में इन्त की साम्रा हे हिप्योगीसि देव के द्वारा देवानन्दा के गर्म में परिवर्ध किया प्रयाव के क्षायि कुच्याम नगरवासी सिद्धार्य किया की पत्नी स्विचायों विश्वला के गर्म में परिवर्ध किया गया। १ इसी उत्तराकास्त्रुमी नक्षम में भगवान् का वन्म हुमा। ४ उसी उत्तराकास्त्रुमी नक्षम में भगवान् का वन्म हुमा। ४ उसी उत्तराकास्त्रुमी नक्षम में भगवान् का वन्म हुमा। ४ उसी उत्तराकास्त्रुमी नक्षम में भगवान् के स्वत्य हुमा भी प्रवाव की प्राप्त किया। इस मान्यान् ने स्वत्य क्षाया। इस स्वार उत्तराकास्त्रुमी नक्षम में भगवान् ने परिवृत्त केवलसान व केवलस्वीन की प्राप्त किया। इस मुक्तार उत्तर पांच इस्तीलरा प्रवाव मान्यान् के इन पांच क्ष्याण की स्वार विश्व है। मुक्ति की प्राप्त भगवान् की स्वार विश्व में हुई।

उस्त गर्मादि कस्याणकों के सारण वहाँ धाये मणवान् महावीर के वीवनवृत्त का विस्तार से वर्णन किया या। है। मर्मपरिवर्तन के कारण का। निवंध करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि इन्त को जब यह जात हुमा कि अमण महावीर देवानन्दा के गर्म में स्ववतीण हुए हैं तब उसे यह विचार हुमा कि भिर्मुल महावीर देवानन्दा के गर्म में स्वतीण हुए हैं तब उसे यह विचार हुमा कि भिर्मुल, पक्ष्मती, कबदेव और वाहुदेव ये बृहकूत में, तीचकुल में, तृष्ककुल में, दिरहकुल में, इपणकुल में, सिश्कुल में धीर बाह्यणकुल में; इन सात कुलों में से किसी कुल में न कभी धाए हैं, न घाते हैं धीर न कभी धानेंग भी विच्या कार्ति, हुन व वंद्यां में भार हैं, माते हैं भीर प्रावेश मात्र हुन से तबा इसी प्रकार के धन्य भी विच्या कार्ति, हुन व वंद्यां में भार हैं, माते हैं भीर प्रावेश । यह एक सावस्पर्यमूल मात्र (भीवतच्या) हैं जो धनन्त उत्स्विणी-प्रवक्तिणिध्यों के बीतने पर उत्त प्रतिवृत्तां सक्षीण, धवेदित धीर धनिर्मीण प्रावेशी मान-पोत्रकर्म के उदय से पूर्वोक्त सात कुलों में गर्भस्य ये घाए हैं, माते हैं धीर सावेगें, परनु वे योनिनिक्ष्मणकस्य वन्म से उन कुलों से कभी न निकले हैं, न निकलते हैं, भीर न निकलेंगें। वस इसी विचार से इन्त ने उत्त हरियंगमेशि देव के द्वारा उत्तन गर्म को परिवर्तित करायां।

इस प्रकार प्रयम पांच वाचनाओं में स्वमण भगवान महाबीर के जीवनवृत्त की प्रक्यवा की गई है। इस प्रवंग में यहां भगवान के मुक्त हो जाने पर कितने काल के पदचात् वाचना हुई, इसका निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि भगवान् के मुक्त हो जाने के पदचात् नी सी सस्तीवें (೭=०) वर्ष में वाचना हुई। सागे वाचनान्तर का उल्लेख करते हुए यह भी कहा गया है कि तदनुसार वह १९३वें

एसो पंचगमोक्कारो सञ्जयावप्यणासगो । मंगलाणं च सन्धेसि पढमं हवइ मंगलं ॥ (यह पख मूलाचार में उपलब्ध होता है—७,१३)

ऐसे मास्त्रपं दस निर्दिष्ट किए गए हैं—
 उससम गन्महरणं इरवीतित्वं समाधिया परिता ।
 कष्ट्रस्त प्रदर्शका स्वयरणं चंद-मुराणं ।।
 हर्रितंबकुतुष्पती चयरवासो य सहुस्यसिद्धा ।
 सस्त्रयाण प्रपा स्वर्ति सम्तेण कालेण ।। टाका ठू. ३३.
 (ये दोनों गायार्थं पंचरतुक १२६-२७ में उपलब्ध होती हैं ।)

<sup>₹.</sup> सुत्र १४-३०, प. २६-४८.

वर्ष में हुईं। (इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत बन्ध की रचनावीर निर्वाण से ६६३ वर्ष के। परचार किसी समय हुई है)।

मागे छठी बाचना में भगवाम् पारवंनाय सीर नेमिनाथ के पाँच करुयाणकों का निरूपण कियाः गया है।

सातवीं वाचना में प्रवसतः तीर्थकरों के मध्यगत बन्तरों को बतलाते हुए सिद्धान्त के पुस्तकाक्कः होने के काल का मी दिर्देश किया गया है। तत्पश्चात् प्रादिनाप जिनेन्द्र के पांच कत्याणकों की प्रकल्लाः की सर्द है।

. भाठवीं वाचना में स्वविरावली और प्रस्तिम (नीवी) वाचना में साधु-सामाचारी को प्रकल्णाः की गई हैं। ग्रन्थप्रमाण इसका १२१४ है।

इसके ऊपर सकलपन्द्र गणि के शिष्य समयसुन्दर गणि के द्वारा करपलता नाम की टीका लिखी. गई है। उसका रचनाकाल निकम सं. १९६१ के बास पास है। इस टीका के साथ प्रस्तुत ग्रन्य जिनवस्त सूरि जानमच्यार बन्यई से प्रकाशित हुमा है। इसरी मुलीपिका नाम की टीका कीतिबिजय गणि के खिल्प. विनयनिजय उपाध्याय के द्वारा वि. स. १९६६ में निल्ली गई है। इस टीका के साथ वह धारमानन्द जैन सभा भावनगर से प्रकाशित हुमा है। इसकी टीका का उपयोग मकस्माद्भय, प्राकर, बाचेलक्य, धारानभर, धारमाण भीर सहलोकमय मादि शब्दों में हमा है।

४५. बृहत्करुपसूत्र— यह खेदलूतों में से एक है। इसमें हाधु-साध्यियों को किस प्रकार की प्रवृत्ति करती चाहिए, इसका विसेचन किया गया है। इसके करद सामायों प्रवृत्ति करती चाहिए, इसका विसेचन किया गया है। इसके करद सामायों प्रवृत्त्वा है (दिवीय) विरचित निर्देशित और प्राचार्य संवश्या (विश्वम की अवीं वती) गणि विरचित कथु माध्य भी है। वृहदू माध्य भी इसके करद रचा गया है, पर उसका प्रियक्तंश माम मनुष्यक्रय है। निर्वृत्तित्वामायों माध्यगायाधों से मिश्रित हैं। यह पीटिका के मतिरित्त छह उत्देशों में विभक्त है। समस्त गायासंक्या ६४६० है। इस माध्य में मने महत्वपूर्ण विषय चौंचत है। इसके करद गा. ६५६ तक सा. मत्यसिति के द्वारा टीका रचे वा माकी है, तत्वश्यात सेच टीका की पूर्ति माचार्य केमकीति द्वारा की गई है। माचार्य केमकीति विजयवन्त सूरि के विषय थे। उनके द्वारा यह टीका ज्येष्ठ सुक्ता दयमी वि. स. १३३२ को समाप्त की गई है। यह पूर्वोक्त निर्वृत्ति भीर माध्य के साथ साथ साथनात्वत्व साथ मानवत्व दारा छह मार्गों के प्रकासित की गई है। इसका उपयोग इन सब्दों में इसा है.

निः या भाः—प्रच्छिन्तकतिका, धतिपरिणामक, धनन्तजीव, धनुयोग, प्रमिवद्धित मास, धर्य-कत्थिक, उत्किष्टचरक, उन्मागंदेशक, घोज धाहार, धौषम्योपलब्धि धौर घौषणीमक सम्यवस्य धादि ।

टीका — सक्ष, ग्रस्यन्तानुपलब्धि, ग्रनूपक्षेत्र, श्रपचयमावसन्द, श्रोज ग्राहार ग्रीर ग्रीपन्योपलब्धि ग्राहि।

४६ व्यवहारसूत्र--- इसकी गणना भी क्षेत्रसूत्रों में को जाती है। बृहत्करपसूत्र के समान इसमें भी साधु-साध्याके के प्राचार-विचार का विवेचन है। इसके ऊपर भी ग्राचार्य भवताहु विरचित निर्मुप्ति है। भाव्य भी है, पर वह किसके डारा रचा गया है, यह निश्चित नहीं है। इतना निश्चित प्रतीत होता है कि इसके रचिता विवेचणवती के कर्ता विनमद्र गणि कु पूर्ववर्ती हैं। इसके ऊपर आ- समस्विगिरि इहारी विरचित माध्यानुजारियों टीका भी है। पूरा सन्य पीठिका के प्रतिरक्ति वस उद्देचों में विचक्त है। इसने स्वाह के लिए वया करना चाहिए और वसा नहीं करना चाहिए, इसका उत्सर्ग भी में प्रसाद के

समणस्स भगवयो महाबीरस्स जाव सम्बदुस्त्वगहांणस्स नवनासस्याद विदश्कताइं दसमस्स य बास-सयस्स मय मसीदमे सवच्छरे काले गच्छह, नायणंतरे वुण मयं तेणवए संवच्छरे काले गच्छह इह दिसह । सुत्र १४८, प्. १६०.

२. जैन साहित्य का वृहव् इतिहास मा. ३, प्. १३७.

प्रस्तावना इक्

सम्य विवेचन कियागयाहै। साथ ही विविध प्रकार के दोषों पर तवनुसार ही नाना प्रकार के? प्रस्थरियकों काभी विधान कियागयाहै। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमाहै—

भाष्य — प्रतिक्रम, ग्रम्यासवर्ती, श्राप्त भीर भारम्भ भादि ।

टीका----प्रकल्प्य, प्रकुललमनोतिरोय, प्रकृतयोगी, प्रश्नताचार, प्रतिक्रम, प्रम्यातवर्ती और वारम्बः प्रादि ।

४० नक्योसून — यह चूनिका सूत्र माना जाता है। इसके रचिता देववणक गणि (विकास की छंडी वार्याओ — १२३ के पूर्व ) है। इसके कार प्राचार्य निजवास गणि के द्वारा चूनिक रहे हैं। निकरता गणि का सवस वा सोहनजात जो मेहता द्वारा विकास की घाटवों तात्वा का पूर्वा (११०-७४०) निरिष्य प्राचा का से हैं। इसके उन्होंने (चूनिक द्वारा चूनिक की प्राचार के प्राचार्य का प्राचार के प्राचार का प्राचार के प्राचार का प्राचार का प्राचार का प्राचार के प्राचार का प्राचार का प्राचार का प्राचार का प्राचार के प्राचार का प्राचार के प्राचार का प्रचार का प्राचार का प्राचार का प्राचार का प्राचार का प्राचार का प्रचार का प्राचार का प्रचार का प्

सून — अनुनामी धर्वाच, धनुत्तरीयपारिकरका, धाकार, ईहा भीर उनासकरका आदि । वृष्य- अभिनिकोन, धरवह, सामिनिकोमिक, धाहारवर्षाचि, उनासकरका और ऋषुनति सादि । ह. टोका — आकियावारी, धयमंद्रक्य, धनुत्तरीयपारिकरका, धनुमान, धनकृद्दश, धन्तसत सर्वाच, धन्तर, ईहा, उनकोम और उनासकरका सादि ।

मलयः टीका---प्रित्रवानादी, श्रमिनिबोध, प्रवाय, श्राचार घौर उपासकदशा ग्रादि ।

४८ सनुयोगद्वार—यह भी चूनिका सूत्र माना जाता है। इसके प्रणेता सम्भवतः धार्यराज्ञ स्वित्त है। प्रारं रिका प्रारं वर्ज के समकाशीन थे। धार्यवज्ञ की नि. सं. ४८४ में स्वर्गस्य हुए। तदनुसार प्रस्तुत वन्स की रचना थी। ति. १८-४८ (विक्रम ११४-२७) के सम्भग मानी जा सकती हैं। सावस्यक निर्दृत्ति से मार्यराज्ञ का निर्देश करते हुए उनके तिए देवन्त्रवन्ति धीर सहानुमाल खेते प्रारं सहानुमाल की सावस्त्रवृत्तव विवेदणों का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें पृषक् पुषक् चार अनुयोगों का व्यवस्याक कहा गया है। टोका में उनका कथानक भी उपलब्ध होता है। दसके प्रारम्भ में पौच तानों का विवेदण

देखिये 'नदिमुत्त प्रणुयोगहराइंच' की प्रस्तावना पृ. ३२-३३.
 देखिये 'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' भा. ३, पृ. ३२.

३. एवं क्यमंगलोवयारे पेराविक्त य वंसिए मरिहेसु य दंखितेसु दूसगणिसीसो देववायगो साधुवण-

<sup>·</sup> हियद्वाए इणमाह--। नन्दी चूर्णि पृ. १०.

४. नन्दी गा २३-४१.

देखिए धनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महाबीर जैन विद्यालय, बम्बई) पृ. ५०.

६. देविदवंदिएहिं महाणुभावेहिं रिक्सम्मज्जेहिं।

जुगमासज्ज विहलो धणुधोगो तो कथो चउहा।। बाव. नि. ७७४. विशेषावस्यक माध्य (२७८७) में उनके माता-पिता, भाई व धाचार्य के नामों का भी निर्देश किया गया है। प्रभावकचरित (पृ. १२-२१) में उनका कथानक भी है।

करके प्रकृत में भुतकान का उब्देश बतलाया है। धावे प्रश्नोत रपूर्वक संवप्तिषट सादि का निर्वेश करते हुए सस्कालिक भूत में वावस्वक सीर सावस्वकर्मातित्वत का उब्देश बतलाया है। इस प्रकार प्रथमतः यहाँ सावस्वक सादि के विवय में निक्षण सादि को योजना की पहें है। इसी प्रसंग में बात सानुपूर्व का सिस्तार से विवेशन किया प्रयाद है। धागे यवाप्तमं भीदिम्हादि मान, सात स्वर, ने रह सीर इब्य-स्वीत्रादि प्रमाण कर सनेक विवयों की चर्चा की गई है। इसके उत्तर जिनदास गणि महत्तर (सि. सं. ६४० से ७४०) द्वारा पूर्वि रथी गई है। ये माय्यकार जिनमद्र गणि (सि. सं. ६००-६६०) के बाद भीर हिस्स सूरि (७४७-२७) के पूर्व मे हुए हैं। इस चूंणि के सतिरित्त उच पर एक टीका हरिमद्र सूरि द्वारा सीर द्वारा सीर द्वारा सीर द्वारा सीर द्वारा सीर द्वारा सीर प्रस्ता स्वार स्वार सुर्वि स सामारण्डीय हेनचन्द्र सूरि द्वारा सीर द्वारा सीर प्रस्ता हरिस्य सुरि हारा सीर द्वारा सीर प्रस्ता से राज्यसन्त्री रहे हिस्स स्वर स्वार स्वार स्वार स्वार साम्यवेश सुरि धार साम्यवेश सुरि कर राज्यसन्त्री रहे हिस्स स्वय विक्रम सं. २२वी सताब्रों से उत्तरा है। इसका उपयोग इन सब्दों में हुसा है—

मूल-प्रवित्तहब्योपकम, झद्मृतरस, धनानुपूर्वी, धनेकडव्यस्कन्ध, धनमान, धागमहब्यानुपूर्वी, धागमहत्र्यावरश्क, धागमभावाब्ययन, भागमभावाबस्यक, धात्माहमुल, भादानयद धौर उद्धारपस्योपम साथि ।

वूर्णि—धद्धापस्योपम, धनुगम, उदयनिष्पम्न, उदयभाव, उपमित, ऊध्यरेणु शौर शौदयिकमाय स्मादि ।

ह. टोका----धद्मृतरस, घडापत्योपम, धधर्मद्रव्य, धनुगम, धन्त, धवमान, ईश्वर, उडारपत्योपम, ऋखुभुव स्रोर स्रोदियिकमाव स्रादि ।

म. हे. टीका-प्रचितद्रव्योपकम, ब्रद्भृतरस, धनेकद्रव्यस्कन्य धीर धागमभावावश्यक ग्रादि ।

४६. प्रश्नमरित प्रकरण्— इत्ते माचार्य जमास्वाति (विक्रम की ३री शतास्थी) विरक्षित माना जाता है। इत्तमे पीठवन्य, कथाय, रागादि, माठ कर्म, पंचीन्य विषय, माठ मद, माचार, मावना, मार्चन, मर्चक्षाक्षा, तव तस्त, उपयोग, भाव, छह इत्य्य, चारित्र, शीलांग, व्यान, सपक्रमेणि, समुद्द्यात, योगनिरोज, मोक्षणस्त्र मीर सप्तकल ये २२ धाँकार हैं। ससत्त स्लोक्तंब्या ३१३ है।

यहां प्रत्यकार ने सर्वप्रथम जीवीस तीर्थकरों का जयकार करते हुए जिन, सिद्ध, साथायं, उपा-ध्याय सीर सर्व साधुसाँ को नमकार किया है सीर तदनन्तर प्रधमरित में राग द्वेषके समास्रकष्प वैराध्य-विचयक सनुराग में स्थियता के लिये जिनागम से कुछ कहने की प्रतिज्ञा की है। परचात सर्वज्ञ के सासन-स्प पुर में प्रवेष को कष्ट्यप्रव बतताती हुए भी बहुत से श्रुत-सावर के पारगतों की प्रधमजनक सास्त्रपद्धतियों की सहायता से उस सर्वज्ञासन में सपने प्रवेश की सम्भावना ज्यक्त की है सीर श्रुतभक्ति से प्राप्त बुद्धि के बस से प्रस्तुत प्रस्य के रचने का समित्राय प्रगट किया है। सागे का विवयविवेशन उक्त समिकारों के नाम मनुसार ही कम से किया गया है।

इसके उत्पर प्राचार्य हरिशक्ष (विकम सं. ११८५) द्वारा टीका रची गई है। इस टीका और एक प्रकातकर्त् क यवपूरि के साय यह परमञ्जूत प्रभावक मध्यल बस्बई द्वारा प्रकासित किया गया है। इसका उपयोग प्रियम और विनियानुपेक्षा प्रादि सब्दों में हुया है।

५०. विशेवावस्यक आध्य — यह धाषायं जिनमह क्षमाध्यमण द्वारा धावस्यक सुत्र के श्रवम धाष्यपत्रक सामायिक मात्र के उत्तर रचा गया है, सामायिक धाप्यत पर निमित नियु किरावों की ही उन्नमें विवेव स्थायया पर निमित नियु किरावों की ही उन्नमें विवेव स्थायया की गई है। सामायं जिनमह बहुन्यु विद्वान वे। धाराम ब्रग्यों का उन्होंने निक्रमण क्षम्ययम्त किया था। स्वीनिए इस माध्य में धामाये के धान्यों प्रायः सभी विवयों का उन्होंने निक्रमण क्षिया है। धावस्यकतानुसार उन्होंने नाव्यंतिक पदित को भी धानाया है। यथाश्रवंश विधिन्त सतात्वरी की भी धानाया है। यथाश्रवंश विधिन्त सतात्वरी की स्वा विवेच करते हुए उन्हें वि. छं.

१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास भा. ३, पृ. ३२.

६६०-६० के ब्रास बास का बिद्वान् मानते हैं। इसके करर विजयक स्वयं टीका के लिखने में प्रमृत हुए । पर बीच में ही वियंगत हो जाने के कारण वे छठे गम्मस्वाद तक ही टीका विश्व सके व स्वयं उसे पूरा नहीं कर सके। वेद भाग की टीका कोटमार्थ द्वारा की गई हैं। इसका एक संस्करण वो हमारे पाप है, कोटमाबार्थ विरक्षित टीका के साव श्वमदेव जो केसरीमत वी हमें संस्था रतनाम द्वारा दो नायों में प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार मायाओं की संख्या ४३५ है। इससे सम्मवतः बहुतसी निर्देशित गायाओं का निषय हो गया है। इसका उपयोग इस सब्दों में दूधा है—

मूल-मध्ययन, अनुगासी सर्वाच, अनुयोग, प्रशितिनोष, स्वाय, स्वाय, स्वायस्थ्यमंगल, प्रापितिकोषिक, इत्वरक्षमायिक, उपकरण, उपक्रम, उपयोग और ऋजुगति स्रादि ।

टीका-इत्वरसामायिक (स्वो.) भौर ईहा (को.) भादि ।

५१. कमंत्रकति—यह शिवधमं सूरि द्वारा विरचित एक म:त्वपूर्ण कमंद्रस्य है। विवधमं सूरि का समय सम्मतः विवध विवध से स्वित सामास्वरा ४०५ है। इसने बन्धन, राक्रमण, उद्धर्तना, प्रपर्वता, उसीरणा, उपशामना, निर्धात भीर निकाचना व धाठ करण हैं। इनमें बन्धमंत्र कानावरणादि धाठ कर्मों के बन्ध, परस्कृतिवरिष्मन, उत्कर्वन, धपक्वंच धौर उसीरणा (परिणाम के वस स्थिति को कम कर उदय में देना), करणोपशामना व धकरणोपशामना धादि धनेक मेदक्य उपशामना, निर्धात थीर निकाचना, इनका निक्षण किया गया है। निर्धात धौर निकाचना से विवेधता यह है कि निर्धात भीर संक्रमण धौर उदीरणा नहीं होती, किन्तु उत्कर्षण-पपक्वंण उसमें समय है। पर निकाचना में संक्रमण धौर उदीरणा नहीं होती, किन्तु उत्कर्षण-पपक्वंण उसमें समय है। पर निकाचना में संक्रमण धौर उदीरणा नहीं होती, किन्तु उत्कर्षण-पपक्वंण उसमें समय है।

प्रस्तुत कर्मप्रकृति एक गायाबद्ध संक्षिप्त रचना है भीर पूर्व निविष्टयट्खण्डायम प्रियक्तांक गद्यसूत्रमय है—गायासूत्र यत्र स्वचित् ही पाये जाते हैं। इन दोनों की विषयप्ररूपणा में कहीं कहीं समानता देखी जाती है। जैसे—

कर्मप्रकृति में प्रदेशसंकमण की प्रक्षणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी गुणितकर्माशिक को बतलाया है। वह किन किन धवस्थाओं में कितने काल रहकर उस उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी होता है, इसका यहाँ संक्षेप में निरूपण किया गया है<sup>8</sup>।

यही प्ररूपणा बट्खण्डामम में कुछ विस्तार से की गई है'। दोनों में झर्यसाम्य तो प्राय: है ही, सम्बसाम्य भी कुछ है।

धाने कर्ममकृति में उन्त कर्मों के जबन्य प्रदेश के स्वामी क्षिप्तकमीशिककी प्रक्षपणा करते हुए बहु कब और किस प्रकार से उस जबन्य प्रदेश का स्वामी होता है, इसका संस्थे से निवेंश किया गया गया है। यही प्रकल्या पद्संख्यागम में जानावरणीय कर्मे के जबन्य प्रव्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित-कर्मीशिक के प्रसंग में कुछ दिस्तार से की गई हैं।

षट्कण्डागम में स्थितिबन्ध के घरपबहुत्व की प्ररूपणा की गई है'। वही प्ररूपणा कर्मप्रकृति में पूर्णिकार के द्वारा की गई है, जो प्रायः शब्दशः समान है'।

```
१. जीन साहित्य का वृहद् इतिहास भाग ३, पृ. १३३-३४. २. वही पृ. ३४४.
```

३. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास भाग ४, पू. ११०.

४. कर्मप्र. संकमकः गाः ७४-७८

४. बट्सं. ४,२,४,६-३२ पु. १०, पू. ३१-१०६.

६. कर्मप्र. संक्रमक. १४-१६

७. बर्बं. ४,२,४,४८-७४, पू. १०, पू. २६८-६६

व. वट्सं. ४,२,६,६४-१००, पु. ११, पृ. २२४-३७

र. कमेंप्र- १, ८०-८२ (चूणि), पु. १७४-१७५

; ∵्बद्धाच्यामम में जिन दो गायासूत्रों के द्वारा गुणलेणिनिवेरा की प्ररूपणा की गई है वेंदो त्तकाकार्ये अस्तुत कर्मप्रकृति और श्राचारांग निर्मुक्ति में भी उपलब्द होती हैं।

. **छक्त गुणअर्थिणिनर्जराका निरू**पण इसी प्रकार से तत्त्वार्थसूत्र मे भी किया गया है<sup>1</sup>।

सुतके कर प्रकातकरूँ के पूर्वा है, जो विक्रम की १२वी जताब्दी के पूर्व रची गई है। इसके
- अस्मिरिक्त एक टीका झा. मलयगिरि हारा विरचित और हूमरी टीका उपाध्याय यशोविक्य (विक्रम की
१ वर्षी खताब्दी) विरचित मी है। उनत पूर्वा और दोनों टीकाओं ने साथ उसे मुक्तावाई आगमस्वर
- स्वकींक (पुजरात) हारा प्रकाशित कराया गया है। मात्र मूल बन्य प्रचाशक सादि मन्य कुछ प्रन्यों के
साथ क्ष्य मदेव जी केसरीमतजी दने. सस्या राताम से भी प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन बन्दी
में हुमा है-

मूल — अधःप्रवृत्तसंकम, अपवर्तना और उदीरणा आदि ।

र्जुष — सकरणोपसामना, ग्रथःप्रवृत्तसकम, सनिमत्तिषचवीर्यं, प्रपबर्तना धीर शविभागप्रतिष्छेद प्राप्ति ।

म. टीका-प्रयःप्रवृत्तसंकम घौर घपवर्तना पादि ।

भूर, आतक्त अकर्रा— इसे बन्धसतक भी कहा जाता है। यह पूर्वोक्त कर्मप्रकृति के कर्ती सिक्समं सूरि की कृति मानी जाती है। इसमें मूल गायायें १०६ हैं। ये गायायें स्वंगम्भीर है। उनके अपिकाय को स्वध्य करने के लिये जकेंदबर सूरि के द्वारा वृहद् भाष्य तिला गया है। इन भाष्य गायायों का स्तोकप्रमाण १४१३ हैं। जकेंदबर सूरि द्वारा रचित यह माध्य अंसा कि उन्होंने अस्त में निर्देश विचा है, अन्तत्वेत नृपति के राज्य में बर्तमान गांस्त विषय विशेषण (?) नवर में वि. सं. ११६७ में कार्तिक जापुनीसि विन में पूर्ण हुंदा है। ये श्री वर्षमान गणकर के विषय और गुणहर गुणवर के गुद्द के । इन गुणवर क्रिया की प्रेरणा से ही यह भाष्य रचा गया है। इस वृहद् भाष्य के प्रतिनिचन एक २४ गायासक

 सम्मनुष्पत्ती वि य सावय-विरदे प्रणतकम्मसे । दंसणमोहन्सवए कसायजनसामए य उवसने ।।

स्वयत् य सीणमोहे जिणे य णियमा भवे ग्रसंसेज्जा । तिम्बवरीदो कालो संसेज्जगुणाए संढीए ॥ वट्सं- पु. १२, पू. ८८-

सम्मसुध्वत्तिसावयविरए संजोयणाविणासे य ।

दंसणमोहक्खवगे कसायउवसामगुवसंते ।।

सवगे य सीणमोहे जिले य दुविहे ग्रसंबगुणसेढी ।।

**उदधो** तब्बिवरीम्रो कालो संबेज्जगुणसेढी ॥कर्मप्र. ६, ८-६.

सम्मत्तुप्पत्ती सावए य विरए भ्रणंतकम्मंसे ।

**दंसणमोहक्सव**ण् उवसामंते य उवसंते ।।

. स्वर् य खीणमोहे जिणे य सेढी भवे भ्रसंसिज्जा।

तः विवतिमा कालो संखिण्जगुणाइ सेढीए ।। ग्राचारौग नि. २२२-२३, पृ १६०,

२. त. सू. (दि.) ६-४४, इवे. ६-४७

 चीन साहित्य का युहद् इतिहास' में इसके जिनदास गणि महत्तर के डारारचे जाने की सम्भावना की गई है। प्रा. ४, पु. १२१

४. 'जैन साहित्य का वृहद् दितिहास' भाग ४, पृ. १२७ पर वि. स. ११७६ लिया गया है।

सिरिवद्धमाण-गणहर-सीसेहि विहास्गेहि सुहवाहं ।
 एयं सिरिचक्केसरस्रीहि सयग्गगुरुभास ॥

गुणहर-गणघरणामगणिययविणेयस्य वयणभो रहय ।

सबु माध्य, एक श्रवातकर्तुक चूर्णि, तथा तीन टीकाओं में से एक मक्तवारी हेमचन्द्र सूरि (वि. की १२मीं हः.) विरोचत, हुसरी उदस्प्रम सूरि (सम्भतः वि. की १३मीं सः) विरोचत और तीसरी टीका गुणरत्नसूरि (वि. की १५ वीं सः) द्वारा विरोचत है।

प्रस्तुत प्रत्य में चौदह बीवस्थान (बीवसमात) भीर चौदह गुणस्थानों में वहां बितने उपयोग भीर योग सम्प्रव हैं उनकी दिखलाते हुए कारणनिर्देशपूर्वक प्रकृति-स्थित स्रादि चार प्रकार के बस्य, उदय भीर उदीरणा की प्रकपणा की गई है हसका एक संस्करण माध्य भीर सक्यादिय हीना के साथ चीर समाज राजनगर द्वारा प्रकाशित कराया नया है। इनका उपयोग इन सम्बं में हुआ है—

भाष्य-अतिवृत्तिकरण गुणस्थान, ष्यूवंकरण गुणस्थान ग्रीर भविरतसम्बन्धृष्टि भादि।

टीका-म्मान्वन्य, मप्रत्यास्यानावरणकोद्यादि और उदय बादि ।

५३. उपवेशरत्नमाला—इसके रिजयता वर्मदास गिण हैं। ये महावीर स्वामी के हस्त-वीक्षित विषय थे, इस मान्यता को 'जैन माहित्य का बृहद् इतिहास' में विचारणीय बतलाया है। इसका कारण वहां किये गये वच्यस्त्रामी के उत्लेख के प्रतिरिक्त प्राचारांगादि जैसी प्राचीन माणा का समाज भी हैं। प्रन्यकार वर्मदास गिण ने गाया ५३७ म्रोर ६४० में इसके रचयिता के रूप में स्वयं ही स्रयने नाम का उत्लेख किया हैं। प्रन्यगत गायामों की संख्या ४४४ है। (गा. ४४२ के सनुसार यह गायासंख्या ४४० है।)

ृष्य उपनेशपरक प्रन्य मे मनेक पौराणिक व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए गुरु की महुता, माचार्य को विशेषता, वितय, धर्म एवं सामा मादि मनेक उपयोगी विषयों का विशेषता किया गया है। इसके उत्तर कई टीकार्य लिखी गई है। पर हमें सटीक ग्रन्य उपलब्ध नहीं हो सका। मूल मान पंचायक मादि के साथ क्ष्यभदेव जो केशरीमलजी स्वेताम्बर संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग प्यायविषय, मात्राविषय, मात्राविषय, मात्राविषय, मात्राविषय, मात्राविषय, मात्राविषय संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग प्यायविषय, मात्राविषय, मात्राविषय, मात्राविषय संस्था में हमा है।

५४. जीवसमास—यह किसकी कृति है, यह जात नहीं होता । मुद्रित संस्करण (मूल मान) में 'पूर्वमूत् सूरि सूनित' ऐसा निर्देश मात्र किया गया है। यह प्राकृत गायाबद अन्य है। समस्त गायाबें २०६ है। यहां प्रयाद जीवाध जिनेन्द्रों को नमस्कार कर संक्षेप में जीवसमासों के कथन को प्रतिक्षा की प्रदेश मार्थ थे जीवसमास निक्षेप व निवित्तत्वकुंक छह अवया आठ अनुयोगद्वारों तथा गति आदि बौदह मार्याक्षों के द्वारा जातव्य हैं' ऐसी सूचना करके प्रकृत छह अनुयोगद्वारों का प्रशतस्कर निर्देश इस प्रकार किया गया है—१ विवक्षित निस्त्यात्व धार्ष तथा है, २ किसके होते हैं, ३ किसके

```
सुयणे सुणंतु जाणंतु बुहत्त्रणा तह विकोहतु ॥
सत्त-गव-वहम्यववच्छरम्मि विक्कमणिवाउ वहृते ।
कत्तिय-चउमासियो गोलनविसयविसेसणे नयरे ॥
दहिवसमी सिरिनिद्धरायभूवस्थायगेहस्स ।
सम्मत्वेवनिवस्णे सुहरण्ये वहुमाणीम् ॥
णिप्तत्तिसुवर्यायमेणं ता नंदर जाव सिद्धिपुरमूने ।
तिवलोक्करायक्रवाचे जिण्यत्यसम्यो जये जयह ॥ प्. १३३-३४.
१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास मा. ४, पू. १६३.
```

इंत-मणि-राम-सिन-प-चिह्निययदवस्थानिहाणेणं।
 इवस्यसमालपारणिनमा रद्दं हिष्ठद्वार्।।१३७॥
 इसमें संत, मणि, दाम, सिन, गम और चिहि; इन पदों के प्रयम सक्षर को क्रम से बहुण करने पर कंनाइल (वर्गदाल) गणि होता है, इनके डारा इस उपदेशमाला प्रकरण के रचे जाने की सूचना की गई है।

द्वारा होते हैं, ४ कहां होते हैं, १ कितने काल रहते हैं और ६ मार्थ कितने प्रकार का है? इन उन्ह प्रकार के साथ प्रकृत का विवेचन किया जाता है। प्रथमा साध्यक्ष्यणा, प्रत्यप्रमाण, सेन, स्पर्ध, काण, सन्तर, प्राव्य और सस्पन्नहृत्य दन बाट अपूर्वगोवारों के आपन्य से विवक्षित जीवसमासों का अपूर्वग करना चाहिए। उसके पत्रचात् गति आदि चौबह मार्गणाओं और सिच्याल व प्रासादन खादि चौदह जीवसमासों (पूर्णस्थानों) का नामनिर्देश किया गया है।

धागे गित प्रांत भेदों में विभन्त जीवों का निरूपण करते हुए उनसे सवायोग्य गुणस्थान धीर सामंचा प्रांति का विचार किया गया है। इस प्रकार सत्यदररूपणा करने के परवाद हथ्यप्रसाम के प्रसंग में हत्यादि के भेद से बार प्रकार के प्रमाण तविचन किया गया है। इस कम से यहां शेष व स्थान ग्रांति नेश प्रमुणोग्हारों की प्रकण्या की गई है।

यहां पृथिवीं मादि के भेदों के प्रसंग में जिन गाधामों का उपयोग हुमा है वे मूलाचार में भी प्राय: उसी कम से उपलब्ध होती हैं'। यदाकम से दोनों ग्रन्थों की इन गाधामों का मिलान कीजिए—

जीवसमास—२७-२६, ३० (तू.), ३१ (तू.), ३२ (तू.), ३३ (तू.), ३४-३७, ३८-३६ सीर ४०-४४.

मूलाबार (पंचाबाराधिकार)—६-११, १२ (पू.), १३ (पू.), १४ (पू.) १४ (पू.), १६-१६, २१-२२ और २४-२८.

पाठमेंद — जीव. गा. २५ में 'कट्टा' व मुला. गा. १७ में 'खंब' पाठ है। जीव. गा. ४० में 'बारब' व मुला. गा. २४ में 'बाबील' पाठ है। जीव. गा. ४३ में मनुष्यों के कुलसेद बारह नाल करोड और मूला. गा. २७ में वे चौदह लाल करोड निर्दिष्ट किए गए हैं। इसी से उनकी समस्त सक्या में भेद हो गया है। जीव. गा. ४४ मे जहाँ वह एक कोड़ाकोड़ि सत्तानवें लाल पवास हजार है वहाँ मूला. गा. २० में वह एक कोड़ाकोड़ि तत्तानवें लाल पवास हजार है वहाँ मूला. गा. २० में वह एक कोड़ाकोड़ि नित्यानवें लाल पवास हजार है

सत्तुत प्रत्य का एक संस्करण जो हमारे पास है, पंचाशक प्रांदि के साथ, प्रूल रूप में ऋषभदेवजी केसरीमनवी स्वेताम्बर संस्वा रतलाम से प्रकाशित हुआ है। इमके ऊपर टीका भी लिखी गई है, पर बहु हमें उपलब्ध नहीं हो सकी। इसका उपयोग सबन, सहोरात्र, प्रात्माइगुल, प्रावति भीर उच्छ्लस्थ-स्विष्णका भागित सब्यों में हुआ है।

- १. चीवह बीवसमासों की प्रस्पणा बट्लच्हागम में भी इन्हीं घाठ अनुयोगद्वारों के माश्रय से की गई है—एवेंसि चेव चोह्सच्हं जीवसमासाणं परुवजट्टदाए तत्य दमाणि घट्ट प्रणियोगद्वाराणि णायव्याणि भवंति ॥ तं जहा ॥ सतरक्वणा द्व्यपमाणाजुगमो खेताणुगमो कोसणाणुगमो कालाणुगमो प्रतराणुगमो भावाणुगमो प्रणावहृताणुगमो चेदि ॥ बट्लं. १, १, १-७, पु. १, १, १, १२२-५.
- मार्गणामेदों की सूचक यह (६) गाथा बोघप्रामृत (३३), मूलाचार (१२-१४६), पंचसग्रह (१-४७) मीर म्रावस्यकानमुं क्ति (१४—कुछ झब्दमेद के साथ) झादि कितने ही ग्रन्थों मे पायो जाती है।
- बीवसमास G-2; यद्खण्डायम से गुणस्थानों का उल्लेख 'बीवसमास' नाम से ही किया गया है। यद्खं. १,१२, पु. १, पृ. ६१. (बीवा सम्ययन्ते एप्लिति जीवसमासाः। चतुर्देश च ते जीवसमासासच चतुर्देशजीवसासाः। तेषां चतुर्देशानां जीवसमासानाम्, चतुर्देशगुणस्थानानामित्ययंः। घवला पु. १, पृ. १३१)
- ४. इतमें से कुछ गावायें पंचसंबह (भारतीय जातबीठ)—जैसे १, ७७-६१—में घीर कुछ गो. बीवकाच्य (जैसे गा. १८५) में भी उपलब्ध होती है। जीवसमास की २७-३० गावायें कुछ पाटव्यत्यम के साथ प्राचारांगितिर्मृतित (७३-७६) में पाई जाती हैं। इसके प्रतिरक्तित वहाँ कुछ गायायें प्रायः प्रयंतः समान है। जैसे —जीव. ३१, ३२, ३४, ३४-३६, ३६ घीर ३३ तथा प्राचान नि. १०-,११८, १२०, १८६, १४१ घीर १६६.
- कुल भेदो की यह संस्था गो. जीवकाण्ड (११४-१६) में जीवसमास के अनुसार है।

83

४५. ऋषिभाषित — इसके रचियता कीन हैं, यह जात नहीं होता। इसका एक संस्करण मूल कप में श्री ऋष्मवेदवी कैसरीयलवी को संस्था रतज्ञाम से अकाधित (तत् १६२७) हुता है। उसमें सीसद्माः प्रत्येक्त सुवेद्योपितानि श्रीऋषित्वास्तिमुत्ताव्यं ऐसा निवेद्यं किया यया है। यह एक व्यंकेषा- तुषीय का सम्म है। नह स्मयः त्योक, बार्या छम्य और नास्मुलों में रचा गया है। इसने ये ४५ सम्प्रत्येक्त हैं लगार २ विजयपुत्त व दिन्त ४ धर्मार्थित ५ दुण्कताल ६ वक्कवनीरी ७ कुम्मापुत्त = (ते) कैतिल ६ सहाकास्त्र १० नेतिसपुत्त ११ संबत्तिपुत्त १२ स्वत्यक्ति १३ स्वास्ति १४ बाहुक ११ समुद्राविष्य १४ सार्थित्व १४ सिरियायण १७ विद्यु १० विद्यु व सिर्फ्य १२ स्वाप्तियायण १० विद्यु १०

श्विपाधितों की समाप्ति के दश्चात् श्विधिपाधितों की संबहनी में उपयुंक्त ४५ प्रत्येकबुद्ध श्विधयों के नाम निदिष्ट किए गये हैं, जिनके नाम पर के सम्यापन प्रतिद्ध हुए हैं। इनमें से धरिष्टनेमि के तीर्थ में २०, पाश्चे जिनेन्द्र के तीर्थ में १५ धौर सेच महाबीर के तीर्थ में हुए हैं। धनितम श्विधाधित— धर्माधिकार संबहनी—में उनत धम्पयनों के ४५ धर्माधिकारों के नामों का निर्देश किया गया है। तद्मुतार ही जो उनत श्विधों के द्वारा उपदेश दिया गया है नह प्रकृत सम्ययनों में निकद है।

इस पर धा- भद्रबाहु द्वारा निर्जुषित रची गई है, पर वह उपलब्ध नहीं है। यह ऋषभवेत केशरीमल जी दवे. संस्था रतनाम से अकाशित हुसा है। इसका उपयोग धरत्तादानविरमण भीर स्रॉहसा-महावन भ्रादि शब्दों मे हुया है।

पश्चार यह निर्देश किया गया है कि लोक में लाबु बन परमियों के द्वारा उपविष्ट जिस महा-त्रतों की उच्चारणा की किया करते हैं उसे करने के लिये में भी उपिस्वत हुमा हूँ। यह सूचना करते हुए छठे प्रिभोजनियानक के लाय उस्त महाबतीच्याचा पांच प्रकार की कही गई है। तरस्वता कम से प्राणातियातियानियामण प्राप्ति छहीं महाबतों का उच्चारण किया गया है। जैसे—प्राणातियात के विरत होना, यह प्रहिमा महाबत है। इस प्रहिसा महाबत में मैं सूचम, बाबर, प्रवा व स्वाबर समस्त प्राणातियात का मन, बचन व काय से तथा हत, कारित व धनुमति से प्रत्यास्थान करता हूं। में प्रतीत सब प्राणातियात की निन्दा करता हूं, वर्तमान का निवारण करता हूं, धीर धनायत का प्रत्यास्थान करता हु इस्तादि।

इसी प्रकार से आगे क्षेप महावतों की भी उच्चारणा की गई है। तत्पश्चात सगवान सहावीर की स्तुतिपूर्वक सामायिक, चतुविश्वतिस्तव, बग्दना, प्रतिक्रमण, कायोरसर्ग और प्रत्यास्थात; इन छह स्रावश्यकों का निर्देश करते हुए उत्कालिक और कालिक श्रृत का कीर्तन किया गया है। इसके ऊपर यक्षोदेव सूरि (विक्रम की १२वीं शताब्यी) हारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ वह देवचन्त्र सासमाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बन्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग समीर्थमहाबत मौर महिसा-महाबत मादि सम्बंगिं हुमा है।

५७ ज्योतिकारच्यक—इसके कर्ता का नाम मजात है। इसमें २१ प्राणृत (भविकार) भीर सब गावार्षे १७६ हैं। वहां कालमान, मासभेद, वर्षभेद, दिन व तिथि का प्रमाण, परमाणु का स्वरूप व उत्तरे निष्णन होने वाले संपूत भादि का प्रमाण, चन्द्र की हानि-वृद्धि, चन्द्र-सूपों की संस्था, नक्षणों की साइति; चन्द्र, सूर्य व नक्षण भादि की गति, सूर्य-चन्द्रमण्डल भीर पौस्थीप्रमाण, हत्यादि विवयों की प्रकल्पण की गर्द है।

इस पर प्राचार सलयागिर की टोका है। गाया ६४-७१ में सर्ताय व सता सादि कालमानों की प्रक्षपा की गई है। ये कालमान सनुयोगद्वारसूत में निक्षिरत कालमानों से हुछ फिल्म हैं। इस मिल्लता का विचार करते हुए टोका में सम्वाधित ने यह कहा है कि स्करियलायों के समय दूषमानकाल के प्रचास के बो दुनिका पढ़ा था, उत्तके कारण साधुमों का सम्ययन व जुलन (चिन्तन) आदि सब नष्ट हो गया या। उत्त दुनिका के नष्ट होने पर मुश्रिक के समय दो संघों का मिलाय हुया—एक वनमी में सीर एक समुरा में। उनमें नुवार्च की संबंदना है परस्य वाचनामेद हो गया। से वह सस्वामाविक भी नहीं है, स्वॉकि विस्मृत सुत्र सौर सर्थ का स्मरण कर करके संघटना करने पर वाचनामेद सबस्यानाहि है। इसमें ससंगति हुछ भी नहीं है। उनमे जो सनुयागदार मादि साज वर्तमान है वे माधुर वाचना के मनुसारी रहे है। इस प्रकार इसमें असंगति हुछ भी नहीं है। उनमे जो मनुयोगद्वार मादि साज वर्तमान है है। साधुर वाचना के मनुसारी रहे है। इस प्रकार इसमें जो संख्यास्थानों का प्रतियादन किया गया है वह वानम्य वाचना के मनुसार निक्रण गया है। सतपुर सुर्योगद्वारप्रतिवादित संस्थास्थानों से इनकी मिलनता को देश करके प्रस्ता नहीं करना चाहिए।

यह उक्त टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीमलबी दवे संस्था रतलाम से प्रकाशित हुणा है। इसका उपयोग सन्न (मापविशेष), सभिविधत मास, अभिविधत संवत्सर, स्नादित्यमास, अश्विरयसवत्सर, उच्छवास भौर उत्स्विणी स्नादि बन्दों में हुआ है।

भूम. आ. पंचासंबाह (बि.)—पंचायं ह स्म नाम से प्रसिद्ध धनेक बन्य हैं, को संस्कृत सौर प्राकृत दोनों ही भाषाधों मे रचे गये हैं। उनमे यहाँ दिवाबर सम्प्रदाय भाग्य पंचायं सह रात्र पार्ट पर स्वाया वा रहा है। यह किसके द्वारा रचा या सकतित किया गया है, यह धमी तक ब्रज्ञात हो बना हुषा है। यह किसके द्वारा रचा या सकतित किया गया है, यह धमी तक ब्रज्ञात हो बना हुषा है। वर विचयवायं में भीर रचनाधीने के देखते हुए वह बहुत कुछ प्राचीन प्रतीत होता है। इसमें नाम के मनुसार ये पांच प्रकरण है—शोबतमास, प्रकृतिसमूलकीर्यन, बन्यस्त, शतक धीर सर्वतिका। इनकी गावासंस्था कमया इस्तर कार है—१०६+१२२५७५२२२५०७१३२४। प्रकृति-समुत्तित नामक दूसरे प्रकरण में कुछ गयमान भी है। उक्त पांच प्रकरणों में कम के कर्स के बन्यक (बीव), बच्याना (कर्म), बन्यस्वामित्व, बन्ध के कारण धीर बच्य के भेदों की प्रकृत्या की गई है। प्रतं के सनुसार सम्य भी विवयों का—जैते उदय व सन्य धादि का—निक्ष्य किया गया है।

बीरसेनावार्य द्वारा सपनी घवता टीका मं धनेक ऐसी गावार्थों को उद्युत किया गया है को यवास्थान प्रस्तुत पंकार्थक में उपलब्ध होती हैं। पर ग्रन्थ धीर प्रत्यकार के नाम का निवंदा वहाँ कहीं नहीं किया गया है। इससे कहा नहीं जा सकता है कि उनके समझ प्रस्तुत पंचार्थक हुत है या ग्रन्थ कोई प्राचीन ग्रन्थ।

दसके करा महारक सुमतिकीति द्वारा संस्कृत टीका रची गई है। जिसे उन्होंने माद्रपद शुक्ता दशमों नि. सं १६२० को पूर्ण किया है। यह भारतीय झानपीठ काशी से प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग पनिवृत्तिकरण गुणस्वान, पपूर्वकरण गुणस्थान, प्रयोगिजिन, धलेक्य, प्रविरतसम्बर्यास्ट धीर स्नाहारक (जीव) पादि सक्दों में हुवा हुमा है।

५६. परमात्मप्रकाः — इसके रचियता योगीन्दु देव हैं। उनका समय विक्रम की छठीं-सातवीं

१. ज्योतिष्क. टीका ७१, पृ. ४०

सताब्दी है। बन्द की भावा सपभ स है। वह ब्रायः दोहा छन्द में रचा गया है। ब्रान्तिम दो नहीं में प्रथम सम्बद्धा छन्द में सीर दूसरा मासिनी छन्द में रचा गया है। इसमें २ स्विकार व पच्छांक्या १२३+२१४=३३७ है। इनमें कुछ प्रक्रिय नख भी बन्मिनित हैं। इसमें बहिरास्था, सन्तरारस्या सीर परनात्मा के स्वक्ष्म को प्रगट करते हुए इस्थ, यूष्ण, पर्याय, निश्चयनय, मोस, मोक्षकत सीर निश्चय-व्यवहार के भेद से दो बकार के मोकसार्यका विवेचण किया गया है।

सन्य की रचना योगीन्दु देव के द्वारा थिया प्रमाकर सट्ट की विज्ञानित पर की गई है। सम्य की प्रारम्भ करते हुए संगत के पश्चात यहाँ सह कहा गया है कि सट्ट प्रमाकर ने मावतः पंच गुक्सों की नमस्तार कर निर्मत प्रावपूर्वक योगीम्द्र जिनसे विज्ञानित की कि स्वामिन्, संवार में रहते हुए सनन्त काल बीत गया, पर मैंने मोश्रा भी सुल नही प्रारत किया, किन्तु दुख ही स्विक प्रमत्त किया है। हस्तिष्ट क्रणाकर मुखे चतुर्गति के दुःख को नच्ट करनेवाले परमास्या के स्वक्य को कहिये। इस प्रकार से विज्ञानित देव स्व प्रमार से मान्य के स्वक्य को कहिये। इस प्रकार से विज्ञानित देव कहते हैं कि है यट प्रमाकर सुनो, मैं तीन प्रकार के सारमा के स्वक्य को कहता हैं।

धम्य के घन्त में भी बन्धकार यह पशिप्राय प्रगट करते हैं कि यहां जो कहीं-कहीं कुछ पुरस्तित हुई है वह प्रभाकर मृह के कारण से हुई है, धतः पिष्कत जन उसे न तो दोषजनक प्रहण करें भीर न गुण ही समर्भें।

हमके उत्तर बहादेव के द्वारा टीका रची गई है। बहादेव विक्रम की ११-१२वीं खताब्दी के बिहान् है। उन्होंने मोजदेव के राज्यकाल (जि. तं. १०७०-१११०) में प्रध्यसंबह की टीका निसी हैं। इन्होंने भी प्रपनी टीका में प्रभावर भट्ट का बंकाकार के रूप में टल्लेस करते हुए कहा है कि यदि पुष्य मुक्य रूप से मोझ का कारण व उपारंध नहीं है तो भरत, सगद, राम चौर पायबद सादि भी निरातर प्रसिद्ध-गुणस्मरण एवं दान-पूजा धादि के द्वारा भिनवस पुष्य का उपार्वन किसालए करते रहे हैं'।

यह उक्त टीका के साथ परमश्रृत प्रभावक मण्डल बम्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन सब्दों में हुमा है—

मूल-परमात्मा धौर वहिरात्मा द्यादि ।

टीका-मन्याबाषसुख **या**दि ।

६०. सम्बल्पियुन—यह भावार्थ विद्यक्तेन दिवाकर द्वारा रचा गया एक प्राकृत गावाबद्ध व्यथ है, वो दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों ही परम्पराधी में समानक्य से प्रतिष्ठित है। ये विद्यवेन न्याया-वतार के कती से मिन्न व उनने पृथंती हैं। इनका समय विक्रम की छठो या साववी सताव्यी है। वे नियुक्तिकार प्रवाह (डिट्टीय) के बाद बीर विकाम कानावमण के पूर्व (कि. सं. १६-६६६) किसी समय में हुए हैं। प्रस्तुत वस्त्य तीन काव्यों में विभक्त है। समस्त नायासंस्था १४-१४-१०-१९ है। उक्त तीन काव्यों में प्रयम का नाम नयकाम्ब धीर डिट्टीय का नाम वीवकाम्ब साथा साता है, तीयर काम्ब का कोई नाम उक्तस्य नहीं होता। इसके अपर प्रयुक्त सुरिक विषय सम्बदेव सुरि (विक्रम की १०वी बताब्दी) द्वारा विरक्तित विस्तृत टीका है। इसके प्रयम कास्त्र में प्रमानक्तिक से प्रमानक्ति

परमा. १, ५-११.

२. इत्थुण लेवउ पंडियहि गुण-दोसु वि पुणक्तु।

भट्ट-पभायर कारणई मई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२-२११.

स्रनेकान्त के 'छोटेलाल जैन स्मृति संक' में 'द्रव्यसंग्रह के कर्ता और टीकाकार के समय पर विचार' गीर्थक लेखा। पुर १४५-४८.

४. परमाः २-६१.

५. पुरातन जैन वाक्यसूची की प्रस्तावना, पृ. १४४-४७.

पूर्वक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व सप्तभंगी की योजना की गई है। द्वितीय काच्य में जान चौर वर्षन उपयोगों का विचार करते हुए स्वस्थ के ज्ञान चौर वर्णन में तो क्रमवित्व बतनाया गया है, यरमु केवली के ज्ञान-वर्णन में उस क्रमवित्व का निराकरण करते हुए उन दोनों में समेद सिद्ध किया गया है। वहां कहा गया है कि केवली चूंकि नियमतः सस्यय्य वर्षों को जानते एवं वेसते हैं, स्वत्य उनका केवलस्थवांच ही समानरूप से जान धीर दर्धने हैं। साने वहां कहा गया है कि इस प्रकार विजयक्षित प्रवाचों का जो अद्यान करता है उसका जो सामिनिवीधिक ज्ञान है वही दर्धन है—सम्यय्य- धूंन शब्द से कहा जाने वाला है। सन्त में 'सनादि-सनियन जीव सीर सादि-सनियन केवलज्ञान इन दोनों में समेद केंद्र हो सकता है, इस शक्त का निराकरण करते हुए कहा गया है कि सिद प्रकार कोई दुस्य साठ वर्ष का हुमा व तीस वर्ष का राजा हुसा, इस उदाहरण में पुरुषसामान्य की सपेक्षा समेद के होते हुए भी राजारूप पर्याय की सपेक्षा समेद के होते हुए भी राजारूप पर्याय की सपेक्षा समेद के सात जाता है, उसी प्रकार प्रकृत में कथीलत सेवाम सममना चाहिए।

धन्तिम तृतीय काण्ड मे सामान्य और विशेष का विचार करते हुए तद्विषयक मेर्दकान्त भीर समेर्दकान्त का निराकरण किया गया है और उनमे कथचित भेदाभेद को सिद्ध किया गया है।

प्रस्तुत प्रत्य मुलक्ष्य मे जैनवमं प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सभयदेव सूरि विरिचित उक्त टीका के साथ गुजरात विद्यापीठ (गुजरात पुरातत्वमन्दिर प्रत्यावली) प्रहमदाबाद द्वारा पांच भागों में प्रकाशित किया गया है। इनका उपयोग इन शब्दों में हुआ है—

मूल -- मस्त-मवन्तव्य द्रव्य, मस्ति-नास्ति-मवन्तव्य द्रव्य मौर मस्ति-नास्ति द्रथ्य मादि ।

टीका-ऋजुसूत्र भौर एवम्भूत नय भादि ।

६१. स्यायावतार—इसके रचिता सिद्धसेन दिवाकर है। इनका समय (बाय: विकम की स्वी शाताब्दी) है। इसके ऊपर सिद्धिय (विकम की श्वी शाताब्दी) विप्वित एक टीका है। प्रिद्धिय के द्वारा यमनी उपसितिय-प्रपंकश्या ई. सन् २०६ (विकम सं. ६६३) मे तमाप्त की गई है। प्रस्तुत सम्य में सुक्ष्य २२ कारिकाये (स्वोक्ष) है। ये कारिकाये घर्षतः गम्भीर है। यहां सर्वश्रयम स्वप्तावभासी निर्वाय ज्ञान का प्रमाण बतलाकर उनके प्रत्यक्ष भीर परोक्ष इन दो मेटो का निर्देश किया गया है। परचात प्रसिद्ध प्रमाणों के लक्षण के निकष्ण का प्रयोजन बतलातं हुए प्रत्यक्ष भीर परोक्ष का लक्षण इस प्रकार कहा गया है— जो ज्ञान भगरेशियक्ष के स्वष्य की प्रयोजन को प्रदेश को भरेखा न कर साखा-स्वारिता है, प्रयं को प्रहण करना है उसे प्रत्यक्ष भीर उससे विपरोत्त को परोक्ष कहने हैं। माणे मनुमान के लक्षण का निर्देश करते हुए वसे प्रत्यक्ष के समान प्रभात्व बतलाया है।

तारपरवात् सामान्य से शाब्द — शब्द बन्य ज्ञान — का लक्षण बतलाते हुए जिस प्रकार के शास्त्र से उरलन होनेवाला वह शाब्द बान प्रमाण हो सकता है उस वास्त्र के लक्षण का निर्देश किया गया है। जिस सलीक के द्वारा उनत लक्षण को प्रगट किया गया है वह समन्त्रप्रदाशार्थ विरक्षित रस्तरूरण्डक में उपलब्ध होता हैं। इस कम से यहां प्राणे रायांनुमान, प्रका, हेतु, इस्टान्त, तदाभास (लक्षाभासादि), दूषण, दूषणामात, केवलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याहादश्रुत धोर प्रमाता बीव; इनकी चर्चा की गई है। सन्तर्भ कहा गया है कि यह सनाविश्व माणाविक के व्यवस्था यद्याप सब स्वयहारी जनों को प्रसिद्ध है, फिर मी ग्रज्युरम्लों को उसका बोध कराने के लिए यहाँ उसकी प्रकरणा की गई है।

यह मूनरूपमे जैनयमें प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सिद्धीय विराचित उक्त टीका श्रीर देव-भद्र सूरिकृत टिप्पण के साथ व्येताम्बर जैन महासभा वस्यई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल-प्रतुमान, प्रनैकान्तिक घौर ग्रसिद्ध हेत्वामास ग्रादि ।

माप्तोपज्ञमनुल्लब्यमदृष्टेब्टविरोधकम् । तस्वोपदेशकृत्सावं शास्त्रं कापयघट्टनम् ॥ न्यायाव, ६; रत्नक. १.

टीका---धनैकान्तिक मादि ।

६२. तरबार्थवार्तिक — प्राचार्य प्रकलंक देव द्वारा विरचित यह तत्वार्थसूत्र की ब्याख्या है। प्रकलंकरेव का समय ई. ७२०-६०. (वि. सं. ७७७-६३७) निश्चित किया गया है! । ये प्रविद्ध वार्धिनिक विदान तो ये ही, साथ ही वे विद्वान के भी मर्थज्ञ वे। उनके समक्ष यट्खण्डागम रहा है और प्रस्तुत ब्याख्या में उन्होंने हक्का पर्योग्त उपयोग भी किया है। जैसे—तत्त्वार्थवार्तिक में प्रथम सम्यक्त्य की उत्ति के विषय में जो विवेचन किया गया है वह प्रायः यट्खण्डागम के प्राथ्य से किया गया है। यही शोगों प्रन्यों के कुछ समान उदरण दिये जाते हैं!—

एदेसि चेव सव्वकम्माणं जाघे भ्रतोकोडाकोडिट्टिवि ठवेदि संखेज्जेहि सागरीवश्सहस्सेहि ऊणियं

ताथे पदमसम्मत्तमूप्यादेदि । पट्सं १, १-८, ४-पू. ६, पृ. २२२,

मन्त.कोटिकोटिलागरीपमस्यितिकेषु कर्मेतु बन्यमापद्यमानेषु विश्वृद्धिपरिणामयशान् सत्कर्मेसु च ततः संब्येयसागरो।मसहस्रोनायामन्तःकोटिकोटिलागरोपमस्यितौ स्यापितेष प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति । त. वा. २, ३, २ ।

षट्खं. १, ६-८, ४---पु. ६, पृ. २०६।

स पुनर्भव्यः पंचेश्द्रियः संज्ञी मिथ्यावृध्दिः पर्याप्तकः सर्वविश्रुद्धः प्रथमसम्यक्त्वमृत्पादयति ।

त. वा. २,३,२।

वातिककार के सामने लोकानुयोग के भी कुछ प्राचीन यन्य रहे हैं। चतुर्व ग्रन्थाय के धन्तर्गत १ ६ में मुत्र की व्यस्था करते हुए उनके द्वारा करनों की व्यवस्था में १४ इन्हों की प्रक्षणा की गई है। बहां जहांने यह कहा है कि ये जो यहां १४ इन्ह कहे गये हैं वे लोकानुयोग के उपदेख के प्रमुख्तार कहें गये हैं। परन्तु यहाँ (तस्वार्थायुन में) वे १२ ही माने गये है। इसके ग्रनुसार ब्रह्मोक्सर, कार्याय्वर, महार-शुक्र और सहस्नार ये चार इन्द शिक्षण इन्दों के ग्रनुवर्ती है तथा ग्रानत ग्रीर प्राणत में एक-एक इन्ह हैं।

इत प्रकार तत्वायंतुत्र की इत ध्यक्ता में प्रसंग के सनुतार स्रनेक महत्वपूर्ण विषयों की वर्षी की गई है। धन्य मारतीय ज्ञानपीठ काशी से २ भागों ने प्रकाशित हुआ है। इतका उपयोग स्रक्याय-वेदनीय, प्रकामनिजंरा, स्रक्ष (धारमा), स्रक्षमञ्जाण, स्रक्षीणमहानस सौर स्रमुक्तचु नामकर्म स्रादि सन्दर्भ में हुमा है।

द् ३. लधीयस्त्रय—इसके रचिवता उक्त प्राचार्य प्रकलंक देव हैं। इसमें सब ७८ कारिकार्ये हैं। इसम् प्रत्यक्ष परिच्छेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, पागम परिच्छेद, नयप्रवेश और प्रचचनप्रवेश; इन छह परिच्छेदों में विमक्त है। इसमें प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, धर्मके भेषद्रकृष्ण नय भीरिकार्य पादि का विवेचन किया गया है। इस पर स्वयं प्राच्छेत के इस के हागा विवृत्ति, प्राचार्य प्रमाचार (विक्रम सं. १०२७-११२२, ई. ६०-१०६५) द्वारा विरचित तिस्तृत न्यायकुष्टुष्णप्र माम की क्वाक्या और प्रमायकट सूरि (विक्रम की १३-१४वीं सती) विरचित तास्पर्यपृत्ति टीका है। उक्त न्यायकुष्टुष्णप्र व्याक्षमा के साथ पूल वण्य मा. दि. जैन प्रन्यमाला बम्बई से दो भागों में प्रकाधित हुसा है। तथा प्रमयकट विरचित वृत्ति के साथ भी वह उक्त संस्था द्वारा प्रमण से प्रकाधित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुसा है—

१. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना पृ. ४६ व ५५ ।

विशेष जानने के लिये देलिये प्रनेकान्त (वर्ष १६, किरण ४, पृ. ३२१-२४) में 'सर्वार्यसिद्धि प्रौर तक्षार्यवातिक पर बद्वण्डागम का प्रमाव' शीर्यक लेख ।

३. त. वा. ४, १६, ८, पृ. २३३, पं. २१-२३।

४. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना, पृ. ४१ ।

मूल-प्रतीत्रिय प्रत्यका, बनुमान, अभिक्व धौर उपयोग आदि । व्यायकु:--धनुयोग भादि । तारपर्यवत्ति-प्रयोक्षिया भादि ।

- ६४. न्यायविनिष्ठव्य—इसके रविगता उक्त सकलंक देव हैं। इसमें तीन प्रकरण हैं—प्रत्यक्ष प्रस्ताव, सनुमान प्रस्ताव और प्रवचन प्रस्ताव। नामों के सनुवार इनमें कम से प्रत्यक्ष, सनुमान और प्रवचन (सागम) प्रमानों का उन्हागोहपूर्वक विचार किया गया है। समस्त कारिकाओं की संख्या ४६० हैं। यह मुक्कर में तिवधी जैन प्रत्यकाला कलकता द्वारा प्रकाशित 'श्रक्तकंक्षमण्यत्रम' में मुद्रित है तथा सा. बादिराज (विक्रम की ११वीं सताब्यी, ई. १०२५) द्वारा विकास विवच्छ के साथ वह भारतीय ज्ञानपीठ काबी द्वारा दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग प्रमुमान, प्रत्यय और उपन्मान प्रार्थित स्वयों मृत्यान, प्रत्यय और उपन्मान प्रार्थित स्वयों मृत्या है। इसका उपयोग प्रमुमान, प्रत्यय और उपन्मान प्रार्थित स्वयं में प्रवार्थित क्या गया है। इसका उपयोग प्रमुमान, प्रत्यय और उपन्मान प्रार्थित स्वयं में प्रवार्थित .
- ६५. प्रमास्पत्तंग्रह—यह कृति भी उक्त प्रकलंक देव की है। इसमें प्रत्यका स्मृति प्राधि भेदों से युक्त परोक्ष, सनुमान व उसके प्रवयक, हेतु, हेल्यामान, वाद, सर्वज्ञता और सत्तरंगी प्राधि विषयों की प्रकल्या की गई है। सब कारिकार ८५ है। इत पर एक स्वीपन्न विवृत्ति भी है जो कारिकामों के प्रयं की प्रदेश है। यह प्रकलंकरण्यक्य में सिंधी जैन प्रत्यमाना कसकता द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इका उपयोग प्रत्यक्षम आदि सब्दों में हुआ है।
- ६६. सिद्धिविनिक्चय— हमके भी रचियता उक्त झाथायं प्रकलंक देव हैं। इसमें निम्न लिखित १२ प्रस्ताव हैं— अरवसिदि, सिक्कल्यिनिद्ध, प्रमाणान्तरसिद्धि, जीवसिदि, जल्यिमिदि, हेतुलक्षणसिदि, वास्त्रपार्थिदि, सर्वक्रीसिद्ध, वास्त्रविद्धि, सर्वन्यसिद्धि, वास्त्रविद्धीर निस्त्रेयिति । यह स्वीपज विस्तृति भीर भाषायं प्रमन्तवीयं द्वारा विरक्षित टीका से सहित है। घनन्तवीयं नाम के अनेक प्रयक्तार हुए हैं। उनमें से प्रकृत टीका के रचयिता धनन्तवीयं का समय पं. महेन्द्रकृतार वी न्यायाचार्यं के हारा ६. १५०-६० (वि. सं. १०००-१०४७) सिद्ध किया गया हैं। इस टीका के साय वह भारतीय ज्ञान-पीठ काली से दो भागों में प्रकृतित हुमा है। इसका उपयोग निम्न तस्त्रों में हुणा है—

मूल-मन्ययोगव्यवष्छेद भौर उपमान भादि ।

टीका — प्रक्रिचित्कर, प्रनेकात्तिक प्रत्यवानुपपत्ति, प्रत्यवानुपपत्तत्व, प्रत्यवोगव्यवच्छेर, प्रयोग-व्यवच्छेर, प्रविद्देश्वाभास प्रोर उपमान घादि ।

६मः वरांगवरित— इसके रचयिता धावायं जटासिहनन्दी है। इनका समय विक्रम की त्यों सतान्त्री है। प्रस्तुत प्रन्य ११ समी में विभक्त है। यह समुद्धू व उपवाित धादि धनेक छन्दों में रचा गया है। इसमें उत्तपपुर के शासक भोववंत्री राजा वर्षकेत के पुत्र वरांग की कवा दी गई है। यथा-प्रवाह इसमें उत्तपपुर के शासक भोववंत्री राजा वर्षकेत के पुत्र वरांग की समीक्षा भी की गई है।

१. सिद्धिविनिश्चय १, प्रस्तावना पृ. ८७.

२. पद्मपु. १२३–१८२.

बहु ना. दि. जैन राष्ट्रमाला बम्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग प्रथमंद्रक्य, धनार्य, धस्तेयमहा-सत, प्राकाश, ध्राप्त, प्रायं और ऋतु ध्रादि शब्दों में हुमा है।

६१. हरिबंशपुरास-इसके रचयिता आचार्य जिनसेन प्रथम हैं जो पुन्ताटसंब के रहे हैं। गुरु उनके कीतियेण थे। इसका रचनाकाल शक सं. ७०५ (विक्रम सं. ८४०) है। यह ६६ पर्वों में विभक्त है। इसमें हरिबंश को विभूषित करने वाले भगवान् नेमिनाय व नारायण श्रीकृष्ण भादि का जीवनवत्त है। प्रारम्म में यहाँ मंगलाचरण के पश्चात् ग्राचार्य समन्तमद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी (पूज्यपाद), वक्रसार, महासेन, रविषेण, वरांगचरित के कर्ता जटासिहनन्दी, शान्त, विशेषवादी, प्रभाचन्द्रके गुरु कुमार-सेन, बीरसेन गर और पारविस्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया है। तत्पश्चात् तीन केवली और पांच श्रतकेवली ब्रादि के नामों का उल्लेख करते हुए श्रत की ब्रविच्छिन्न परम्परा निर्दिश्ट की गई है । साठवें पर्वमें श्रीकृष्ण के प्रश्न के अनुसार भगवान नेमि जिनेन्द्र के मुख से तिरेसठ शलाकापुरुषों के चरित का भी निरूपण कराया गया है'। मन्तिम छ्यासटवें सर्गमे ग्रन्य के कर्ता माचार्य जिनसेन ने श्रपनी परस्पराको प्रगट करते हुए इन बाचार्यों का नामोल्लेख किया है—१ विनयंवर, २ गुप्तऋषि, ३ गूप्तश्रृति, ४ शिवगूप्त, १ म्रहंदबलि, ६ मन्दरार्य, ७ मित्रबीरिव, ८ बलदेव, ६ मित्र, १० सिह्दब्ल, ११ बीरवित, १२ पद्मसेन, १३ व्याघ्रहस्तक, १४ नागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्दिवेण, १७ प्रभुदीप-सेन, १८ तपोधन वरसेत, १६ सूधमंसेन, २० सिहसेन, २१ सुनन्दिषेण (प्र.), २२ ईश्वरसेन, २३ सुनन्दि-वेण (द्वि.) २४ श्रमयसेन, २५ सिद्धसेन, श्रमयसेन (द्वि.), २७ भीमसेन २८ जिनसेन, २६ शान्तिवेण, ३० जयसेन गुरु, ३१ उनके पुनाट संघ के अग्रणी शिष्य अमितसेन — जिनके अग्रज कीर्तिषेण थे, श्रीर उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन-प्रकृत ग्रन्य के निर्माता।

यह मूल मात्र मा. दि. जंन धन्यमाना बम्बई द्वारा दो भागों में तथा हिन्दी धनुवाद के साथ भार-तीय कानगीठ काशी द्वारा भी प्रकासित किया गया है। इसका उपयोग धनीवांचुत, धन, धबोविष्यत, धारिष्यिंविभाग, धनाकांक्षांक्रया, धन्त-पानितरोध, धपच्यान, धपायविचय धीर उपायविचय स्नादि सन्त्रीं में हमा है।

१. हरिवंशपु. ६६, ५२-५३. २. सर्ग १, इसोक २६-४०.

सर्ग १, दलोक ४८-६५ (ब्रागे ६६ सर्गके २३-२४ ब्लोकों में पुनः उसकी संक्षेप में सूचनाकी गई है)।
 ४० दलोक १३४-४७२.

५. जैन साहित्य भीर इतिहास, पृ. ५११-१२.

कावपीठ कासी द्वारा तीन भागों में प्रकाशित किया गया है। इतका उपयोग अपूत्रत, धाष्यान, साहेल्यक्रिया, इस्ताहु, उपक्रम, उपदेशसम्यस्य और एकत्ववितकंत्रीचार मारि शब्दों में हुमा है।

७१. प्रमात्एपरीका— इसके रचयिता धाषार्थ विधानन्य (विकस की श्वी बताब्दी) हैं। इसमें सनिकवादि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियों के प्रमिनत की परीक्षा करते हुए उपका निराकरण किया तथा है थीर स्वादेखसाधारमक सम्पत्तान को प्रमाण तिद्ध किया गया है। पश्चात् उच प्रमाण के प्रस्ता व परीक्षा इन दो नेयों का निर्देश करके उनके उत्तर मेदों की भी प्रक्षणा करते हुए तिहिषयक सताब्दों की समीक्षा भी की गई है।

यह झाप्तमीमांसा के साय में भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिमी संस्था काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग ध्रवाय, ईहा भौर उपयोग झादि शब्दों में हुमा है।

७२. तस्वार्षद्रलोकवार्तिक—यह उक्त भाषायं विद्यानस्य द्वारा विरक्ति तस्वार्षसूत्र की विस्तृत व्याव्यार्थे है। रवनाकाल इक्ता है. दर् ० (वि. सं. - ६७) है। यहां सर्वप्रमा यह संका उठाई यह है कि प्रवक्ताविये के प्राप्त में चूँकि किसी प्रतिपाद्यविये के प्रतिपित्सा (विज्ञासा) सम्भव नहीं है, सत्यत् तत्वार्यं आप्ताद का यह प्रथम सुत्र चरित नहीं होता है। इक्ते समाधान में कहा गया है कि विस्ते समस्त तत्वार्यं को जान लिया है तथा थो कर्म-मल से रहित हो चुका है उत्तके सोक्षमार्यं के नेता सिद्ध हो जाने पर चूँकि प्रतिपित्सा धसम्भव नहीं है, प्रतप्त उत्तर प्रमा मूत्र की प्रवृत्ति संगत ही है— सर्वपत नहीं है। इस प्रसंग में बही भागपविषयक विभिन्न मान्यताभों का निराहरण करते हुए सर्वज्ञ-प्रकृति स्त्र मिन प्रमाणकृत सिद्ध किया गया है। साथ हो भ्रत्य प्रवादियों के हारा माने यथे भ्राप्त का निराहरण भी किया गया है।

इस प्रकार पूर्व पीठिकारूप से इतना विवेचन करके तत्परचात् कम से समस्त सूत्रों की तार्किक पद्धति से ब्याख्या की गई है। यह रामचन्द्र नावारंग गांधी बम्बई के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसका उपयोग धण्डव, धदर्शनपरीयहवय, धपिकरणक्रिया धौर धनवैक्रिया घारि गर्ब्सों में हुसा है।

७३- झात्मानुज्ञासन — गुणमडाचार्य (विक्रम की ६-१०वी शताब्दी) द्वारा विरचित बहु एक उपदेशासक प्रस्य है। आस्पहितंबी प्राणी आत्या का उद्धार किम प्रकार से कर सकता है, इककी शिक्षा यहाँ अनेक प्रकार से दी गई है। इसमें विविध छन्दों में २६६ स्तोक है। इसके उत्पर आचार्य प्रमाचन्द्र (विक्रम की १३वीं शताब्दी) विरचित एक संक्षिप्त सस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ मूल यन्य वैन संस्कृति संस्कृत संख्य नोलापुर से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग प्रयं (सम्यक्त्यभेद), प्रवगाव-सम्यक्त और आज्ञासम्यक्त सादि शब्दों में हुमा है।

७४. सर्मसंबह्ग्यों—इसके रचिता हरिनद्र सूरि है। ये बहुजून विडान ये। इन्होंने प्राहृत स्रोर संस्कृत रोगों ही भाषाओं में अनेक महत्वपूर्ण अन्य रवे हैं। इसके प्रतिरिक्त बहुत से अन्यों पर टीका सी जिल्ली है। इनके द्वारा विरचित अधिकांश अन्यों के अन्त में 'विरह्' शब्द उपलब्ध होता है। इनका अभावकचरित (पृ. १०२—२३) में उपलब्ध होता है।

प्रस्तुत यन्य प्राकृत गायाबद है। गायाघों का प्रमाण १३६६ है। लेखनयद्वति दार्धनिक है। यहाँ जीव को धनाविनियन, धनूने, परिणामी, जायक, कर्ता धीर निय्य त्यादिकृत निव कर्म के फल का भीचता बतनाते हुए प्रथमतः उसके जस्तित्व को सिद्ध किया तथा है। फिर उसकी परलोक्तगासिता के बाब नित्यता की भी सिद्ध की गई है। इसी क्रम से धाने उसकी परिणामिता, परीरप्रमाणाता, ज्ञातुब्द, कर्म-कर्त्ता धीर कर्मफलभीवानुस्त को भी सिद्ध किया गया है। धाने कर्म के स्वक्पादि धीर उसके मृतिवस्त का विचार करते हुए बाह्य धर्च को लिद्ध किया गया है। अत्यवस्त्र सम्यवस्त्र, ज्ञान, बीर रागता धीर सर्वज्ञता धादि का विवेचन करते हुए यथाप्रसंग धर्मान्य विवयों का भी विचार किया गया

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास मा. ३, पृ. ३४१.

है। प्रकरणानुसार इसमें मौर आवकप्रशित में कितनी ही गायाएँ समानरूप से उपलब्ध होती हैं। कुछ गायार्वे समराज्यकहा में भी उपलब्ध होती हैं। यथाकम से मिलान कीविये—

वर्मसंग्रहणी---६०७-२३, ७४४-४७, ७४२, ७४४-६३, ८००, ७८०(पू.), ७६६-८१४.

मावकप्रज्ञप्ति--१०-२६, २७-३०, ३२, ३४-४२, ४७, १०१(पू.), ४३-६१.

सके उत्पर प्राचार्य सलयगिरि द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ प्रम्य वेषक्य लालमाई जैन साहित्योद्वार एकड बम्बई से प्रकाशित हुमा है। मूल माण पंचायक मारि के साथ म्हण्य-वेष केसारीमल की व्ये-संस्था राजाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग इस सम्बंध में हुमा है— प्रमुपान, असरायकर्म, प्रावेश नामकर्म, प्राप्तुकर्म और बीग्सामिकसम्बन्धकर साथि।

हरिसद्र सूरि के इन सन्य बन्यों का भी अक्टत स्वामावती में उपयोग हुया है— १ उपवेसपर, २ आवकप्रवारित ३ वर्गीबन्दुप्रकरण, ४ पंचाशक, ४ वड्डवर्गनसमुख्यम, ६ सास्त्रवातासमुख्यम, ७ वोड-शकप्रकरण, ८ सब्दकानि, ६ योगदृष्टितमुख्यम, १० योगिबन्दु, ११ योगविशिका सौर १२ पंचवस्तुक।

मागे कहा गया है कि ससारक्य समुद्र में मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लम है। अतएव जिस किसी प्रकार से इसे पाकर मारसहितेंथी जनों को उसका सदुपयोग करना चाहिए। उक्त मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुर्लम है, यद चोस्तक मादि के दूष्टानों द्वारा था. मदबाहु मादि के द्वारा पूर्व में कहा गया है। तदनुसार में भी उन्हें पुष्टानों को कहता है। इस कार कहकर—१ चोस्तक, २-३ पासक, ४ खूत, ४ रल, ६ स्वन्न, ७ चक्र, द चमें, ६ युग मोर १० परमाणु इन दस दुष्टानों का निवेंस करते हुए कम से उन दुष्टानों की पृषक्-पृथक् सक्यमा की गई है।

प्रयम दृष्टान्त चोल्लक का है। चोल्लक यह देशी शब्द है, जो भोजन का वाचक है। जिस प्रकार बहुबदत चक्रवर्ती के यहाँ एक बार मोजन करके पुनः भोजन करना दुर्लभ हुषा, इसी प्रकार एक बार मनुष्य पर्याय को पाकर किर उसका पुनः प्राप्त करना दुर्लभ है। इसकी कथा टोकाकार ने किन्हीं प्राचीन ४०४ गायाओं द्वारा प्रगट की है।

उक्त दृष्टानों के प्रतिरिक्त प्रत्य भी कितने ही विषयों की प्ररूपण प्रनेक दृष्टानों के साथ की गई है। प्रत्य का प्रकाशन मुनिचन्द्र विरिचत (वि. सं. ११७४) उक्त टीका के साथ मुक्तिकमल जैन मोहनमाला बड़ोदा से हुया है। इसका उपयोग इन सच्टों में हुमा है—

मूल-भाषवाद भीर भीत्पत्तिकी भादि ।

टीका-अनध्यवसाय, अनुमान और अपवाद सादि ।

७६. शावकप्रझप्ति—इसके रविवा उक्त हरिमद्र सूरि है। यद्यपि उसकी कुछ हस्तिसिखत प्रतियों में 'उमास्वातिवरिकत' लिखा गया है, पर बावकप्रमंत्र्वाकक, व्यसंबद्गी धीर समयाह्म्यकहा धादि प्रत्यों के साथ तुसना करने पर वह हरिमद्र सूरि की ही कृति प्रतीत होती है'। यह बारह प्रकार

वर्मविन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्र सूरि न वाचक उसास्वाति विरिचित एक श्रावकप्रकृति सूत्र का निर्देश किया है। वेते—ज्या च उमास्वातिवाचकविर्याचकप्रकृतिसूत्रम्—च्या स्रतिविद्यत्वि-मागो नाम प्रतिवदाः——। घ. वि. सृति. वृ. ३-१६. (पर उसास्वाति विरिचित कोई संस्कृत श्रावक-प्रवृत्तिवृत्त उपनव्य नहीं है।)

के आवक्षवर्म का प्रक्रवक एक महत्ववृत्तं वृत्य है। गावासंस्था इवकी ४०१ है। इसमें प्रवस्तः शावक के स्वस्त्य की प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो सम्पद्धार्थः प्रतिदिन मुनि वर्णो से सामावारी—साहु बीर आवक के सान्य हम को—सुनता है वह शावक कहलाता है। माने आवक के बारह सतों का निर्वेष करके उनका मुन कारण सम्प्रक्त को बतलाया है। परवात् जीव के साथ प्रगादि से सम्बन्ध को प्राप्त हुए झानावरणादि कर्मों का निरूपण करते हुए वहां सम्प्रक्त भीर उनके विषयमूत जीवादि सात तस्त्रों का विवेषन किया गया है। फिर कम से शावक के बारह वर्तों की प्रक्रवण करते हुए सूत प्राप्तक्रम क्षित प्रवस्त्र प्राप्त स्ववृत्त के प्रसंत में हिना-स्वार्थ को विद्वार से (गा. १०६-२५६) चर्चा की गई है। स्वस्त्र में शावक के निराह सादि से सम्बद्ध सावारी सादि का विवेषन किया गया है।

कछ गायाएँ यहाँ और समराइच्चकहा मे समान रूप से उपलब्ध होती है। जैसे-

श्रा. प्र. ५३-६० व ३६०-६१ मादि ।

सम. क. ७४-६१ व ६२-६३ भ्रादि ।

इस पर 'दिक्प्रदा' नाम की स्वोपज्ञ टोका है। इस टीका के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ ज्ञानप्रसारकमण्डल नामक समाज बम्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मल-प्रणुवत, ग्रतिथिसंविभाग, ग्रासव ग्रीर ग्रीपशमिक सम्यक्त ग्रादि ।

७. वर्मीबन्दुप्रकररण---यह हरिप्तद सूरि विरचित वर्म का प्रस्पक सूत्रास्मक प्रत्य है। इसमें पाठ प्रधाय है। गणारण कस्मत सूत्रों को संख्या ४२६ शरे कि (धनुष्ट्य) सख्या ४० है। वे स्तीक प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में ३-३ धौर धना में भी ३-३ ही है। प्रयम धन्याय के प्रारम्भ करं हैं? प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ करं हैं? पर्वेश्व स्वर्ध प्रत्ये स्वर्ध के प्रत्ये कर्म के स्वर्ध प्रत्ये स्वर्ध के प्रत्ये के स्ति के उद्युव करते उत्ये के कहते के प्रति करते हुए उमे प्रहस्य धौर यित के भेद से दो प्रतार का बतलाया है। फिर सामान्य चौर विशेषक्ष से गृहस्थममं के भी दो भेद निरिध्द किये गये हैं। उनमें सामान्य प्रत्येष का वर्णन करते हुए प्रयमतः न्यायोगांत्रन वन को धायस्मक बतलाया है, तरप्यवात् समानकुक-शोलादि वाले प्रयोशको (भिन्न गोत्र वालो) में विवाह सार्वि ३३ प्रकार के सामान्य प्रति वर्ण करते हुए सम्पत्य किया गया है।

हेमचन्द्र सूरि ने सम्भवतः इसी का धनुसरण करके 'न्यायविभवसम्पन्न' धादि ३५ विशेषणों से विशिष्ट गृहस्य को श्रावकवर्म का प्रथिकारी वतलाया है'।

षागे दूसरे प्रध्याय में गृहस्यमर्थेशना की विधि का निरूपण करते हुए तीसरे प्रध्याय में श्रमु-स्रतादिक्य विशेष गृहस्ययमें की प्रक्ष्यणा की गई है। चनुषं प्रध्याय में दीक्षा के स्रियकारों का विचार करते हुए उनके लिए सार्थेशोस्पन सार्थि १६ विशेषणों से विशिष्ट बतनाया गया है। पोच्चे प्रध्याय में यित की विशेष विधि का वर्णन करते हुए छठे प्रध्याः में यतिसमं के विषयविभाग का विशेषन किया गया है। सात्वे प्रध्याय में यमं के कन सीर साठवें सुध्याय में पश्चरा से तीर्षकरस्व सादि की प्रास्ति का वर्णन किया गया है।

इसके ऊपर मुनिचन्द्र सूरि के द्वारा विक्रम सं. ११८१ में टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ प्रस्तुत यन्य मागमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुया है। इसका उपयोग इन शक्दों में हुमा है—

मूल-प्रगुवत और इन्द्रियजय ग्रादि ।

टीका — म्रतिथि, म्रनिथिसविमाग, मनर्थदण्डिवरति, मनङ्गश्रीहा मौर मन्त-पानिनरोध मादि ।

७६. पंचाशक-इसमें १६ प्वाशक (लगभग १०-५० गावायुक्त प्रकरण) भीर उनकी समस्त गावासंस्था १४० है। प्रथम पंचाशकका नाम आवकधमंपंचाशक है। इसमें सम्पन्तव के साथ आवक के १२ क्तों की क्कों की गई है। इसे आवकप्रश्नसिका संक्षिप्त रूप समस्ता वाहिए। वेष दूसरे-तीसरे प्रादि पंचासकों के नाम ये हैं—

२ दीक्षापंचाधक, ३ वन्दरारंचाधक, ४ पूजाकरण, १ प्रत्यास्थानपंचाधक, ६ स्तवनिधि, ७ जनजबनकरणतिथि, ० प्रतिस्टाविधि, ६ वासाविधि, १० अमयोगासकप्रतिमाधिथि, ११ साधुवर्ध-विधि, १२ सामाचारी, १३ पिण्डतिशृद्धि, १४ शीलांग, ११ प्रानोचनाविधि १६ प्रायदिचत्त, १७ विस्ताविष्ठकर, १० मिळ्जतिमा और १६ तरोविधान।

इसके ऊपर धमयदेव सूरि के द्वारा विकम स. ११२४ में टीका लिखी गई है, पर वह हमें उपसब्ध नहीं हो सकी। मूल धन्य ऋवभदेवजी केश्वरीमनजी देवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुसा है। इसका उपयोग प्रबद्धावर्थन स्नारि सब्दों में हुमा है।

७६. बद्दार्शनसमुज्यय — इसमें ८७ स्तोक (सन्प्रूप) है। देवता सौर तस्व के भेद से मूल में हरिश्व सूर्ति की दृष्टि में ये छह दर्शन रहे हैं — बौद, नैयायिक, सांस्थ, लेन, सेशिक्क सौर लीमतीय। सम्बाद को मही इन्ही छह दर्शनों का परिचय कराना समीष्ट रहा है। तदनुतार उन्होंने प्रथमत: ११ स्त्रीकों में बीद दर्शन का, किर १२-३२ में नैयायिक दर्शन का ३३-४३ में सांस्थ दर्शन का, ४४-५६ में जैन दर्शन का, १४-६० में बीपिक दर्शन का सौर ६६-७७ में बीमिनीय दर्शन का परिचय कराया है। सैशिक्त रहान का परिचय कराया है। सैशिक रहान में प्रथम नियमिक दर्शन का परिचय कराने हुए प्रारम्भ में यह कहा गया है कि देवता की प्रयेखा नैयायिक दर्शन से सेशिक दर्शन में कुछ मेर नहीं है —दोनों ही दर्शनों में महेश्वर को मुण्टिकर्ती व संहारक स्वीकार किया गया है। तत्वव्यवस्था में जो उनमें मेर रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है। तत्वव्यवस्था में जो उनमें मेर रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है।

क्तिने ही दार्शनिक नेपायिक दर्शन से वेशेषिक दर्शन को भिन्न नहीं मानते—वे दोनों दर्शनों को एक ही दर्शन के प्रत्यनंत मानते हैं। इस प्रकार वे पूर्वनिष्टिप्ट पौच प्रास्तिक दर्शनों में एक नास्त्रिक दर्शन लोकायत (शर्वाकं) को सम्मितित कर छह तक्या की पूर्ति करते हैं (७८-७१)। तबनुसार यहाँ धन्त में (६०-६७) लोकायत दर्शन का मी परिषय करा दिया नया है।

यह विशेष स्मरणीय है कि यहाँ किसी भी दर्शन की धालोचना नहीं की गई है, केवल उक्त दर्शनों में किसकी क्या मान्यताए रही है, इसका परिचय मात्र यहां कराया गया है।

इसके ऊपर गुणरान सूरि (विक्रम स. १४००-१४०४) के द्वारा विरक्षित तकरहस्यदीपिका नाम की विस्तृत टीका है। इस टीका के साथ वह एशियाटिक सोसाइटी ४७, पार्क स्टीट से प्रकाशित हुमा है। तूल नाज सारव्यातीसमुज्यय भावि के साथ जैनममं प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित किया गा है। इसका उपयोग इन गर्ब्सों में हुमा है—

मूल-प्रजीव धौर ग्राश्रव ग्रादि।

टीका—धनुमान घौर घाष्त घादि ।

८०. बास्त्रवार्तासमुच्चय — यह एक पण्डब दार्धानिक प्रत्य है। इसमे द स्तव (अक्र्रण) हैं। उनमें पण (अनुष्यू) संस्था इस अकार हैं— ११२१-६२४४४-१३७-१६८५६२६५६५१४६८७०१। यहां लांकायत मत, नियतिवाद, सृष्टिकतृंत्व, संपक्षायित्व, विकासवाद, युग्यवाद, वेंत, पर्वेत प्रोर मुक्ति साथित कि विवयों का विचार कि साथम के अध्येता प्रत्य (वेंत) उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि कहते हैं। ऐसा कहते हुए साथित उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि कहते हैं। ऐसा कहते हुए साथि उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि कहते हैं। ऐसा कहते हुए साथे उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि कहते हैं। ऐसा कहते हुए साथे उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि कहते हैं। ऐसा कहते हुए साथे उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि करते हैं। ऐसा कहते हुए साथे उत्पाद-यय-प्रोध्यपुक्त वीवावीवस्वक जगद को सनादि कहते हुए स्वाप्ति स्

१. घट-मौति-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम् ।

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्।। पयोक्रतो न दघ्यत्ति न पयोऽत्ति दिखक्रतः।

भगोरसवतो नोभे तस्मात्तत्त्वं त्रयात्मकम् ॥

<sup>---</sup>शास्त्रवा. ७, २-३; ब्राप्तमीः ५१-६०।

इसके क्रपर यशोषित्रय उपाध्याय (विक्रम की १७-१-वीं शताब्दी) विरोधत टीका है। इस टीका के शाय वह देवचन्द्र सालगाई जैन पुस्तकोद्वार फण्ड वस्वई से तथा मूल मात्र जैनवर्ग प्रसारक सन्ना मावनगर से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन सन्दों में हुमा है—

टीका-अतीर्यकरसिंड, मदत्तादान, मध्येषणा भौर भनेकसिंड मादि ।

द१. बोडशकप्रकरण—इसने नाम के सनुसार १६-१६ पत्तों के १६ प्रकरण है, वो सार्यों स्वयं हैं। इनमें प्रथम पोडशक को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम बीर जिनको नमस्कार कर स्वयंपरीक्षक सारि—बाल, मध्यमशुद्ध भीर दुण साथि—मानों के लिय सारि के येन से संवीय में हुख कहते की प्रतिका की गई है। इत प्रतिका के मनुसार साथे कहा गया है कि वाल—विशिष्ट विवेक से विकल —तो लिय (वाह्य वेष) को देखता है, मध्यमद्विद्ध चारित का विचार करता है, भीर दुण (विशिष्ट दुद्धिमान) प्रयत्पपूर्वक सायम तरन की—उसकी समीचीनता व ससनीचीत्रता की—परीक्षा करता है। साथे उसने वाल प्रारि के लक्षण निर्देश किये गये हैं। इस प्रकार से इन सब प्रकरणों में विविध विषयों का विवेचन किया गया है।

इस पर यशोभद्र सूरि विरचित संक्षिप्त टीका है। इस टीका के साथ वह ऋषभदेव जी केशरीमल की जैन इने. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुधा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा हे—

मूल — बगुरुलघु भीर भागम भादि ।

टीका--- अनुबन्धसारा, शसदारम्भ श्रीर उद्वेग श्रादि ।

द्धः झष्टकार्ति—इसमें ८-६ श्लोकमय ३२ प्रकरण है, जो इस प्रकार है—१ महावेवाध्टक, २ स्लामाध्टक, ३ प्रकारक, ४ सिलाराह्यक, ६ मिलार्टक, ६ प्रकारक, ७ प्रथमनोजनाटक, ६ प्रशास्त्रक, ६ हानाध्टक, १० वेराज्याद्धक, ११ तयीऽध्यक, १२ पाराध्यक, १३ सामध्यक, १४ सिलारास्त्रक, १२ पाराध्यक, १३ सामध्यक, १४ स्वाक्याद्यक, ११ सामध्यक्ष, १६ मिलारास्त्रक, १७ मोलमास्त्रम् प्रकारक, १० मोलमास्त्रम् ११ स्वाव्यक्ष, १० मोलमास्त्रम् ११ सामध्यक, १४ मालमुक्तियाध्यक, ११ मालमुक्तियाध्यक, ११ प्रकार्यक्ष, ११ प्रकारक, ११ प्रकारक, ११ स्वाव्यक्ष, ११ सामध्यक्ष, १० सेवन्यक्ष, ११ देशनाय्यक, ११ देशनाय्यक, १० सेवन्यक्ष, १० सेवन्यक्ष, ११ देशनाय्यक, ११ देशनाय्यक, ११ देशनाय्यक, ११ देशनाय्यक, ११ स्वाव्यक्ष, १० सेवन्यक्ष, ११ देशनायक, ११ देशनायक, ११ स्वाव्यक्ष, १० सेवन्यक्ष, ११ देशनायक, ११ देशनायक, ११ स्वाव्यक्ष, ११ स्वाव्यक्ष, ११ देशनायक, ११ स्वाव्यक्ष, ११ स्वाव्य

यह प्रष्टक प्रकरण शस्त्रवातीसमुच्चय पादि के साथ जैनममें प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग मार्तच्यान मादि शब्दों में हुमा है।

द्व योगहिष्टिसमुख्य — इसमें २२६ स्त्रोक (मृत्युष्ट्य) हैं। इच्छायांग, शास्त्र ग्रीर सामध्ये योग के भेद से योग तीन प्रकार का है। इनमें सामध्येयोग दो प्रकार का है— धर्मसन्याससित भीर योगसंत्याससितित । इन सब योगों के लक्षणों का निवेंग्न करने हुए यहां मित्रा, तारा, क्ला, दीन्ना, रिष्ट्य, कास्ता, प्रमा भीर परा धन याठ योगदृष्टियों का यथाक्म से विषेचन किया गया है। इसके क्रयर स्वयं हिर्मद्र सूरि के डारा वृत्ति भी निली गई है। इस बृत्ति के साथ वह जैन प्रस्य प्रकाशक सस्था महसदा-बाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 'इस्कायोग' आदि शब्दी मे हुशा है।

८४. योगबिन्यु— इसर्ग १२७ वड (मनुष्टप्) हैं। यहां योग से सम्बद्ध विविध विवयों की प्रक्ष्मण करते हुए जीमनीय व सास्य धारि के अभिमत का निराकरण भी किया गया है। इसके ऊपर भी स्वीपत बुक्ति है। वृक्ति के साथ यह भी पूर्वोक्त जैन बन्द प्रकाशक संस्था धहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है।

स्थ- योगॉविशिका—नाम के घनुशार इसमें २० गावायें हैं। सर्वेश्वम यहाँ योग के स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो परिवृद्ध पर्मज्यापार मोक्ष से मीजित कराता है उस सबकी मोग कहा बाता है। पर प्रकृत में विशेषकर से स्थातारितत पर्मज्यापार को हो योग जातना चाहिए। हे स्थान झादि पांच ये हैं—स्थान, उर्ण (शब्द), पर्ष, झालस्वन और रहित—क्यी ह्रव्य के झालस्वन

क्षे रहित चिन्मान समाचि। इनमें प्रयम दो—स्वान ग्रीर ऊर्जे—कर्मयोग हैं तथा खेव तीन जानयोग हैं। स्वान से प्रमित्राय कारोस्सर्ग व परासन ग्रादि का है, तथा घर्ष के प्रमित्राय किया ग्रादि में उच्चा-रण किये वाने वाले सुन के वर्णादि से हैं। उत्त स्वानादि में प्रत्येक इस्का, प्रवृत्ति, स्विप ग्रीर सिद्धि के भेव से चार-वार प्रकार का है। इन सबका यहाँ वर्णन किया गया है।

इस पर यशोविवय उपाध्याय द्वारा धन्य के रहस्य को स्पष्ट करने वाली विस्तृत टीका विश्वी गई है। इस टीका के साथ प्रन्य धारमानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल धागरा से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इच्छायोग धारि शर्मों में हुआ है।

प्रथम प्रवच्या धविकार में प्रवच्या देने का धियकारी कीन है, किनके लिए प्रवच्या देना उचित है, वह किस स्थान में दी जानी चाहिये, तथा किस प्रकार से दी जानी चाहिये; इस्थादि प्रवच्या से सन्बद्ध विषयों की चर्चा की गई है। प्रवच्या का निस्क्त्य है मोक्ष के प्रति गयन। तवतुसार हर्से पाप के हेसुपुत मुहस्य के व्यापार से निवृत्त होकर सुद्ध संयत के धनुस्कान में उच्चत होना पहता है।

दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की किया) में उपिकका प्रतिलेखन, स्थान का प्रतिलेखन, भोजनपात्रों का प्रकालन, भिक्षा की विधि, नृत्यादि का त्याग भीर स्वाध्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है।

तीसरे बतविषयक स्थापना अधिकार के प्रारम्भ में यह निर्देश किया गया है कि संशारनाश के कारण बत हैं। वे बत विजनको दिये जाते हैं, किस प्रकार से दिये जाते हैं, भीर जिस प्रकार से उनका गिराजन किया जाता है; इस सबका कथन इस प्रशिक्षण में किया जाता हो। इस सबका कथन इस प्रशिक्षण में किया जाता हो। इस सित्त कर्यों कि स्थापन स्थापन होता है इसित्त कर्यों को नष्ट करने के लिए विरित करना चाहिये। इस प्रकार निर्देश करते हुए श्राहिलादि बतों का यहां सागोपांग विचार किया गया है। इस प्रथिकार के धन्त में चारित्र की प्रधानता को प्रगट करते हुए महस्त्री के प्रयोग से समन्त काल में होने वाले इन दस पाइचर्यक्य मार्थों का निर्देश किया गया है— १ उसमें, २ गर्महर्यं का सबतरण, ७ हरियंश कुल की उत्पत्ति, १ चमरेन्द्र का उत्पत्ति, १ एक समय में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में स्थापन की सिद्य (मृक्ति) और १० समयं में स्थापन की सिद्य (मृक्ति) और १० समयं में एक सी पाठ की विद्य (मृक्ति) और १० समयं में स्थापन की सिद्य (मृक्ति) और १० समयं में स्थापन की सिद्य (मृक्ति) और १० समयं स्थापन की स्थापन की स्थापन की सिद्य (मृक्ति) स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन की सिद्य (मृक्ति) स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन स्थापन की स्थापन स्था

चतुर्य भनुयोग—गणानुता धिकार में प्रयस्तः यह कहा गया है कि जो साधु बतों से सहित होते हुए समयोचित समस्त सुत्रार्थ के जाता है वे ही धाचार्यस्वायनारूप धनुयोग प्राप्ता के योग्य कहे पये हैं। धन्यवा लोक में मृगावाद, प्रवचन-निन्दा, योग्य नायक के प्रमाव मे खेव के गुणों की हानि धीर तीर्थ का नाया होनेवाला है। धनुयोग का धर्य जिनासम का व्यास्थान है। सदा प्रमाद से रहित होकर विधिपूर्वक तक साल्यान को करना, यहाँ उसकी धनुजा है। इस प्रकार सुवना करके तत्वस्वन्याथी धाय-स्थक विधि-विचान का यहाँ विवेचन किया गया है। धारोग गयानुज्ञा के प्रसंग में गण (यन्छ) के प्रधि-क्ष्राता होने के योग्य गुणों का निर्देश करते हुए उसके विषय में भी विचार किया गया है।

उवसमा गन्महरणं इत्योतित्यं प्रभाविद्या परिता ।
 कण्हस्स प्रवरकंका प्रवयरणं चंद-सुराणं ।। ६२६ ।।
 हिर्ष्यकुलुप्पत्ती चमरुप्पाधो प्र प्रहुतय सिद्धा ।
 प्रस्तवयाण पूषा दस वि घणतेण कालेणं ।। ६२७ ।।

शरीर भौर कवार्यों का संलेखन करना-प्रागमोक्त विधि के धनुसार उन्हें कृश करना, इसका नाम संलेखना है। इसका वर्णन प्रतितम सलेखना प्रीयकार में किया गया है।

इसके कपर स्वयं हरिपद्र सुरि के द्वारा टीका (स्वोपक्त) लिखी गई है। इस टीका के साथ वह देवचन्त्र सालभाई जैन पुस्तकोद्वार फण्ड वस्वई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग मारमटा मीर इस्वरपरिहारविख्दिक मादि शब्दों ने हुमा है।

क. तस्वाचं सुत्रवृत्ति— यह उक्त हरिमद्र सूरि द्वारा विरचित तस्वाचंसूत्र की भाष्णानुसारिकी स्थाव्या है। इसमें मूल सूत्रों की माध्य के घतुसार व्याक्या करते हुए कितने ही महत्त्वपूर्ण विषयों की वर्षा ने तहे है। इसका उत्योग प्रकामनिजेरा, प्रञ्जोगाञ्जनामकर्म, प्रवश्नदर्शन, प्रश्नाचररीयहजय धोर प्रमामरारोगण पादि शस्त्रों में हमा है।

द्रदः भावसंग्रह्-यह प्राचार्य देवसेन के द्वारा रचा गया है। देवसेन का समय विक्रम की १०वी धनाव्यों है। ये विम्रसचेन गणवर के खिल्म थे। उन्होंने दि. सं. ११० में दर्खनसार की रचना की है। प्रस्तुत ग्रन्य प्राकृत गावार्यों मे रचा गया है। बीच में कुछ थोड़े से प्रत्य छन्दों का भी उपयोग हुया है। समस्त प्रवासंग्य ७०२ है।

यहाँ प्रथमत. जोव के मुक्त भीर ससारी इन दो भेदों का निर्देश करते हुए भाव से पाप, भाव मे पुष्प भीर भाव से मोश्र प्राप्त होने की सुवता की गई है। तरप्रवाद घोदिष्कादि पांच आपों का निर्देश करके मिथ्याद घादि चौदह गुलस्थानों के नामोल्लेखपूर्वक कम से उनकी प्रकरणा की गई है। प्रथम गुल-स्थान के प्रस्ता में प्रिप्ताद का विवेचन करते हुए सक्या और निर्वन्य को मुक्ति वतकाने वाले स्वेतास्थर सम्प्रदाय की ममीशा की गई है। इस समीक्षा में सवस्थता, क्ष्मीमुक्ति, केवलिमुक्ति, जिनकल्प भीर स्थविन-कल्प भारत हो प्रविक्तास्थर की उत्तरिक सम्बन्ध में यह कहा गया है कि विकाराजा की गई है। इसी प्रसंग मे स्वेतास्थर सम्प्रदाय की उत्तरिक सम्बन्ध में यह कहा गया है कि विकाराजा की मुक्त के प्रवत्य तथा में स्वेतपुर सम

ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुन्या है। इसका उनयोग प्रनिवृत्तिकरण गुण-स्थान, अप्रमत्तनंथत, प्रविरतसम्बन्दुष्टि भौर उपश्चमसम्बन्दन प्रादि सन्दों मे हुआ है।

स्ट. ग्रालापपद्धति— इसके कर्ता उक्त देवसेनाषार्थ है। यहाँ प्रयमतः द्रव्य के लक्षण का निवंश करते हुए प्रस्तित्व, वन्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रमुक्तपुत्व, प्रदेशत्व, चेनतत्व, प्रचेतत्त्व, मृतंत्व भौर प्रमृतंत्व इन तस सामान्य गुणी में से प्रत्येक द्रव्य के वे घाट-घाठ वतताचे गये है। प्रारम्भ के छह गुण सो सभी में रहते हैं। चेततत्व, प्रचेततत्व मूतंत्व भौग प्रमृतंत्व इन चार में से कोई दो ही रह सकते हैं। वेतत्वत्व, प्रचेतत्व क्षेत्र चार्य के प्रचेतत्त्व और प्रमृतंत्व है।

विशेष गृण सोलहे हैं। उनमें से प्रत्येक ह्या में कितने झीर कीन से सम्भव हैं, इसका विचार करते हुए पर्यापों के स्वरूप भीर उनके भेदों का विवेचन किया गया है। इसके परचात ह्यामें के इक्कील स्वभावों में से ग्यारह सामान्य भीर दल विशेष स्वभावों का विश्लेषण करते हुए वे जीवादि ह्यामों में से किसके कितने सम्भव है, इसका विचार किया गया है। तत्यत्यात प्रमाणभेदों भीर नमभेदों की चर्चा की गई है।

इसका प्रकाशन नयक के साथ मा. दि. जैन प्रन्यशाला अम्बई से घौर प्रथम गुच्छक में निर्णय-सागर मुद्रणालय से हुआ है। इसका उपयोग प्रनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय घौर धनुपचरितासद्भूतव्यव-हारनय बादि शक्तों में हुआ है।

६०. तच्यार(तच्यार) —यह भी उनत देवतेनाचार्य की कृति है। इसमें ७४ गायार्य है। सर्वप्रयम यहां परमित्रदों को नमस्कार कर तच्यतार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। परचात् यह कहा गया है कि तस्य बहुत प्रकार का है, उसका वर्णन पूर्वीचार्यों द्वारा यमें के प्रवर्तन भीर सम्य जुलों के प्रस्तादना ५७

प्रवोचनार्ष किया गया है। एक तत्त्व स्वगत है म्रोर हुइरा परगत। स्वगत तत्त्व नित्र म्रात्मा म्रोर परगत तत्त्व पीमों परमेखी हैं। जन परमेख्यों के म्राज्य रूप का—जनके बोघक म, सि, मा, ज, सा व म्रोन् मादि म्राज्यों का—च्यान करने वाले मध्य मनुष्यों के बहुत प्रकार के पुष्प का बन्य होता है मीर परम्परा से मोक्ष भी प्राप्त होता है।

स्वगत तस्य दो प्रकार का है—धविकव्य और प्रविकृत्य। इनमें स्विकृत्य स्वगत तस्य प्रास्तव-पुक्त है और प्रविकृत्य स्वगत तस्य उस प्रास्तव के रहित है। इत्यिपविषयों के विमुख हो जाने पर जब मन का विश्वेद हो जाता है तब प्रश्ने स्वरूप में निविकृत्य सहस्या होती है। इस प्रकार से सुद्ध प्रास्त-स्वरूप का विचार करते हुए प्यान करने की प्रश्नात को मई है। इसी प्रसंप में स्वरूप्य और प्राह्मण का विचार करते हुए जानी और प्रज्ञानी की प्रवृत्ति में विद्येषता प्रगट की गई है।

यह मा. दि. जैन प्रत्यमाला बम्बई द्वारा तत्त्वानुवासनादिसंग्रह में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भारमा (भ्रष्या) भादि शब्दों में हमा है।

६१. नयचक — इतके रचियता उक्त देवसेन हैं। बृहन्त्यचक को लक्ष्य में रलकर इसे लघुनय-चक भी कहा जाता है। इसमें ५० माघार्य हैं। सर्वप्रचम यहां बीर चिनेन्द्र को नसस्कार करते हुए नयों के लक्षण के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। धागे नय के लक्षण में कहा गया है कि ज्ञानियों के विकल्पक्षण जो बस्तु के गया को बहुण करने वाला श्रुतमेर है उसे नय कहा जाता है तथा उन्हों नयों के माज्य से तीव ज्ञानी होता है। नय के बिना चूंकि स्वाइत्य का बोध सम्प्रच नहीं है, धतएय एकान्त को नस्ट करने के समित्राय से नय का ज्ञान प्राप्त करना धावस्थक है। इस प्रकार नय की झावस्थकता को प्रपट करते हुए धागे कहा गया है कि एक नय एकान्त घोर उसके समृह का नाम प्रनेशन्तर है तथा वह ज्ञान का विकल्प है वो समीचीन में होता है धारे मिच्या में होता है। नयक्ष्य दृष्टि के बिना बस्तुस्वकप की उपलब्धि नहीं होती घोर बिना बस्तुस्वकप की उपलब्धि के जीव सम्प्यूष्टि नहीं होते।

इसके परचार द्रथ्याधिक और पर्याधाधिक इन दो नयों को मूल नय बतलाते हुए उनके असंख्य भेदों की सूचना की गई है। आगे इन दो नयों के साथ नैगमादि सात नयों का निर्देश करके नय के नौ भेद और उपनय के तीन भेद कहे गये हैं।

धार्ग प्रध्याधिक के दस, पर्यायाधिक के छह, नैगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, ऋतु-सूत्र के दो तथा शेष के एक-एक भेद का निर्देश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदों की प्ररूपणा की गई है।

प्रन्त में कहा गया है कि व्यवहार से चूंकि बन्य होता है और मोध चूकि स्वमावसंयुक्त है, मत-एव स्वभाव के धाराधन के समय में उसे (व्यवहार को) गौण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ आस्प-स्वभाव का भी विचार किया गया है।

इसका प्रकाशन मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से हुग्रा है। इसका उपयोग उत्पाद-स्थयसापेक, श्रशुद्धक्याधिक, ऋजुसूत्र भीर एवम्भूत भावि सन्दों में हुग्रा है।

६२. घाराधनासार —यह कृति भी उक्त देवसेनावार्य की है। इतमें ११४ गायार्य है। यहाँ सर्वप्रयम महावीर को नमस्कार कर धाराधनासार के कहने की प्रतिका की गई है। परवात तथ, रखेंग, जान भीर वारित के समुदाय को धाराधनासार बतलाते हुए उसे ध्यवहार भीर परमार्थ (निश्वय) के मेद से दो प्रकार कहा गया है। ध्यवहार से धाराधनावानुष्ट्य का सार सम्यव्यंत, सम्यव्यं वारित भीर तथ को कहा गया है। ध्यवहार से धाराधनावानुष्ट्य का सार सम्यव्यंत की प्रधानना सम्यव्यं वारित भीर तथ को कहा गया है। धारे उक्त सम्यव्यंतादि के व्यवहार की प्रधानना से सक्षणों का निवंध करके निश्वय साराधनावनुष्ट्य के सार को स्थय करते हुए कहा गया है कि बुद्ध नय की धरेवा सम्यव्यं कहते प्रस्त के भीर्य का सम्यव्यं का सार है। इस सम्यव्यं का सार है। इस सम्यव्यं का स्थाप का सार है। इस सम्यव्यं ने व्यव्यं के स्थाप है कि बुद्ध न करता है। इस निश्यव्यं का स्थाप करता है अपने क्ष्य का सार है। इस सम्यव्यं ने व्यव्यं का स्थाप करता है। इस निश्यव्यं का स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का स्थाप व्यवं का स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का स्थाप स्थाप करता है। इस निश्यव्यं के व्यव्यं के स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का सार स्थाप स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का सार स्थाप स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का स्थाप स्थाप स्थाप करता है। इस निश्यव्यं कि व्यव्यं का सार स्थाप स

चारिक एवंतप ही झारमा है झौर राम-द्वेचादि से रहित उन्नी शुद्ध झारमा के झारायना की प्रेरणाकी सर्देष्टे।

धाने धारावक (क्षपक) की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि मेदगत (अयवहारकप) बार प्रकार की धारावना थी मोक्ष की सावक है। इस प्रकार व्यवहार धारावना को महत्त्वपूर्ण बतनाते हुए सह, संगरताग्र, क्षायनल्लेकना, परीवहत्वय, उपसर्ग तहने का सावप्य, इंडियनव घोर एन का नियमन इस बात क्षत्रों के द्वारा दोषंकालविष्त कर्मों को नष्ट करने के निय ग्रेरित किया गया है।

धान में जिन मुनी-दों के द्वारा धाराधनासार का उपदेश किया गया है तथा जिस्तोने उसका धाराधन किया है उन सबकी वस्ता करने हुए कहा गया है कि मैं न तो कबि हूँ भीर न छन्द के लक्षण की भी कुछ अनता है। मैंने तो निज सावना के निमित्त धाराधनाशार को रवा है। धनिम माचा मे धपने नाम का निर्देश करते हुए कहा गया है कि यदि इसमें कुछ अववनविषद्ध कहा गया हो तो उसे मुनीन्द्र बन गढ़ कर में।

इसके ऊपर क्षेमकीति के शिष्य रस्तकीति (विक्रम की १४वी शती) के द्वारा टीका लिली गई है। इस टीका के साथ वह मार्-दि-जैन ग्रन्थमाला बस्वई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन सब्दों में हमा है—

मुल -- प्राराधक ग्रादि ।

६३ पंचलंग्रह—इसके रचिता चर्चाच महत्तर हैं। इनका समय निश्चित नहीं है। सम्भवत. वे विकम की १०-११वीं सताब्दी के विद्वान् होना चाहिए। प्रस्तुत ग्रन्थ दो विभागों में विभवत है। यहां सवंश्रम बीर जिन को नमस्कार करके पंचलंग्रह के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 'पचसपह' इस नाम की मापंकता को प्रगट करने हुए कहा गया है कि इसमें चूंकि यमायोग्य शतक ग्रादि पाच ग्रन्थों का सव्यव्यापोच होते सा सवेष्य (संग्रह) किया गया है, इसीलिए इमका पचमंत्र में एत मापंक नाम है। वे पांच द्वार है है—वीवस्थानों में योगों व उपयोगों का मार्गय (प्रन्वयण), स्वय-, अन्वय्य —बाचने योग्य कर्म, बन्यहेनु प्रीर बन्यभेद। इनकी प्रस्पणा इनके प्रयम्न विभाग में वी गई है।

प्रयम द्वार में ३४ गाचाये हैं। यहाँ जीवस्थानों घीर मार्गण स्वानों में यवानम्भन योगों घीर उप-योगों की प्ररूपणा की गई है।

दूसरे द्वार में ८४ गायायें हैं। यहाँ शहर, सूक्ष्म, पर्याप्त व सपर्याप्त एकेन्द्रिय; पर्याप्त व सपर्याप्त प्त द्वीदिव्यदि तीन, तया संजी व ससंजी पर्याप्त-सपर्याप्त पचेन्द्रिय; इन १४ बन्यक जीवस्थानो की प्रय-पणा सत्-सक्या शादि साठ प्रविवारों के साध्य से की गई है।

तीमरे बन्यक द्वार मे ६७ गायः में है। यहाँ बन्य के योग्य ज्ञानावरणादि माठ कमें भीर उनके उत्तरभेदों के स्वरूप मादि की चर्चाकी गई है।

चीये बन्धहेनुद्वार मे २३ गाथाये है। यहाँ बन्ध के कारणभूत मिष्यात्व अविन्ति, कषाय सीर योग इनको तथा इनके उत्तरभेटों की प्रक्षणा की गई है।

पाचने बन्धनियान इर में १८५ गाथाये है। यहाँ नाचे गये कर्म के प्रकृति, स्थिति, मनुभाग भीर प्रदेश के आश्रय से बन्ध, उदय उद्देरणा भीर सत्त्व का विस्तार से विचार किया गया है।

दूपरे रिजान में प्रत्मन: १०१ नामाओं के द्वारा कर्मप्रकृति के सनुनार बन्धन, संक्रम, उदीरणा स्रोर उथसना करणों का निकलण किया गया है। तत्त्रव्यात् ३ गामाओं में निमक्ति-निकाचना करणों का जियर करने हुन सन्त में १४६ गाथा में द्वारा सादि, सनादि, सूत्र भीर स्रभूत बन्ध के सबेच का विवेषन दिया गया है।

दम पर एक टीका स्रोपन प्रीर दूप ने था. मलबांबिर द्वारा विशवत है। यह इन दोनों टीकाओं के साथ मुकाबाई जानमन्त्रिर क्योई से तथा केवल स्वोपन टीवा के साथ सेठ देवचन्द्र लालग्राई अंन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाणित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल-- मध्यवोदय, भनुदयवती प्रकृति, भववकर्णकरणाद्धा, उदयवती भौर उदीरणा भावि ।

स्वो. वृ.— अचलुदर्शन, अध्यवसरकर्म, अझुबोदय, अनिभग्नहीत मिण्यास्व, उदयवती श्रीर टदय-सक्रमोरकुष्ट शादि ।

मलयः वृ.—प्रश्नुववन्य, प्रमुवसत्कर्म, प्रश्नुवोदय, धनुदयवनी प्रकृति, जदयवती धीर उदयसक्सो-त्कृष्ट प्रादि ।

EV- सप्तिकाप्रकर्ण (बट्ट कर्मग्रस्थ) — यह किसके द्वारा रवा गया है, यह जात नहीं है। वेते यह चन्द्रीव महत्तर प्रचीत माना जाता है। शास्त्रानन्द वैन समा भावनगर से प्रकाशित सक्तरण के प्रनुतार हर्मों ५२ गायार्थे हैं। यहाँ सर्वप्रचम यह सुचना की गई है कि मैं सिद्धरयों के साध्य से — प्रतिचित्त गरों से युक्त कर्मग्रकृतिप्रामृतादि प्राचीन प्रचों के साधार से स्वया जीवस्थान-पुज्यानारूप (स्वर्यों के साध्य से —क्य, उदय भीर सत्तारूप प्रकृतिस्थानों के महत्त् पर्यपुत्त संखेप को करूँगा, तो वृद्धियाद से निकला है। प्राये प्रधन उद्यापा गया है कि फितनी प्रकृतियों को बांचता हुया जीव कितनी प्रकृतियों के से से प्रकृति से प्रवास प्रकृति से प्रवास प्रवास के स्वर्ध प्रवास प्रवास के स्वर्ध प्रवास प्रवास के स्वर्ध के प्रवास प्रवास है कि मूल प्रीर उत्तर प्रकृतियों के संवस्त प्रवास के स्वर्ध के स

ग्रायुवन्य के बिना सात के बन्धक मिथ्यादृष्टि से लेकर भनिवृत्तिबादरसाम्पराय तक है। इनके सात का बन्ध, प्राठ का उदय भीर भाठों की सत्ता रहती है।

सुष्टमनाम्पराय गुणस्थानवर्ती सायु सौर सोहनीय के विनाखह के वश्यक हैं। इनके साठ का उत्य स्रीर साठों की मत्तारहती है।

उपशान्त्रकाया, श्रीणकवाय और समोगिकेवनी ये एक मात्र वेदनीय के बन्धक है। इनसे उपशान्त-लयाय के एक का बन्ध, मोहनीय के बिना बात का उदय भीर सत्ता भारों की है। श्लीणकवाय के एक का बन्ध, सात का उदय भीर मोहनीय के बिना सात्र की ही सत्ता है। समोगिकेवनी के एक का बन्ध, चार (भगानी) का उदय भीर चार की ही सत्ता है।

ग्रयोगिकेवली के बन्ध एक का भी नहीं है, उनके उदय चार का भीर सत्ता भी चार की है। इसकी दिग्दर्शक तालिका---

| गुणस्थान    | बन्ध          | उदय               | सत्ता             | विशेष                          |
|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>१−</b> ७ | ٩             | =                 | 5                 | भायुर्वन्यकाल में              |
| 3-9         | v             | =                 | =                 | द्यायुर्वेन्च के विना          |
| ţ.          | Ę             | 5                 | 5                 | भ्रायुव मोहनीय के बन्ध के बिना |
| * *         | ŧ             | (m)               | 5                 | _                              |
| १२          | (वेदनीय)<br>१ | (मोहके दिना)<br>७ |                   | _                              |
| १३          | ₹ .           | ¥                 | (मोहके विना)<br>४ | _                              |

इसी कम से झारो झानावरणादि प्रत्येक कमें की उत्तरफ्रकृतियों में बन्ध, उदय झीर सत्ता तथा संयोगी मंगों का विचार किया गया है।

तरपरवात् किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बन्य होता है, इसकी स्पष्ट करते हुए उपसम-श्रेणि, सनस्तातुबन्धी का उपसम, वयाप्रदृतादिकरण, गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण और सपकश्रेणि साहि का निकृत्यण किया गया है।

इसके उपर भाषामं नसर्वारित के द्वारा टीका रथी गई है। इस टीका के साथ उपर्युक्त म्रास्मा-नन्द क्या भावननर के ततक (श्वां कर्मन्य के.) के साथ प्रकाशित हुमा है। म्रायाने मत्यनिति विर-चित टीका सहित एक चय्ठ कर्मन्य वैनवर्मम्यारक स्थाग भावनगर से भी प्रकाशित हुमा है। वर दोगों की गावामों में कुछ मिनता भी है। इसका उपरोग (टीका ले) मनुकलबु नामकर्म, मानुपूर्वी, माहारक (बरीर), माहारप्रवारित, उचीत और उपवात माति कच्चों में हुमा है।

हेथ्. कर्मविषाक—यह गर्गीय के हाग रका गया प्रयम प्राचीन कर्मेश्वस्य है। गर्गीय का सम-ग्राहि निधियत नहीं है। सम्प्रयतः वे विकल को १० जी सतास्त्री में हुए हैं। प्रथमत गायाओं को स्वार्ध १६ की हास ने संवेदस्य की रजिन को नातस्त्रता रुखे हुए प्रमुख्यात्वर कर्मेश्वाय के संवेप के कहने की प्रतिक्रा की गर्द है। यहाँ कर्म का निश्वत (किस्मत) वर्ष करते हुए यह कहा गया है कि बार गतियों में परिप्रमण करने वाले संवार्ध औष के हारा विध्यात्वादि के सावय से जो किया बाता है वह कर्म कहलाता है। यह प्रकृति, स्थिति, प्रयुगाव और प्रदेश के अद से बार प्रकार का है। उसकी मूल क्रतिया बाट और उत्तर प्रकृतियां पात को महावत है। मूल क्रतियों का नामनिर्देश करते हुए उनके लिए कम से पर, प्रशीहर, मिल, मस, हिंद (काठ को बेडी), विश्व (विश्वकार), कुम्हार धीर नाध्यागिरिक; वे दृष्टान्त दिवे गये है। प्राणे कम से दन भून भीर उत्तर फ्रहतियों का स्वरूप दिखलाया गया है।

इस पर एक व्यास्या प्रजातक हुँक भौर दूसरी एक वृत्ति परमानन्द सूरि (सम्भवतः विक्रम को १२-१३मीं शताब्दी) द्वारा विरोधित है। यह जैन भारमानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुमा है—

मूल-समुश्लघु नामकमे, मातप नामकमे, माहारक-कार्मणवःघन, माहारकवःघन, उद्योत, उपधात नामकमे ग्रीर उपभोग मादि ।

व्यास्था— अङ्गोपांगनाम, अनुस्तद् नामकर्म, प्रनन्तानुबन्धी और अप्रत्यास्थानकोषादि । प. वृत्ति—अन्तरायकर्म और आयुकर्म भादि ।

६६. गोम्मटलार—६वकं रचिवता प्राचार्य नेमियनट विद्वाराज्यकार्यों हैं। इनका समय विक्रम की ११वीं बनावरों है। वे बानुष्यराय के समक्षाणीन रहें है। बानुष्यराय रे का राज्यस्त के मंत्री प्रोर सेनाति वे । उनके हुएन गाम बोम्मटटराय भी रहा है। उन्होंन बनावर उन्हों के उस्त गाम से गोम्मटटराय भी रहा है। उन्होंने का मान के इत्त नाम से गोम्मटटराय भी रहा के इस्त पर वह प्राः नेमियनट डारा रच्या गया है। इस्त मेम्मटटराय पर वह प्राः नेमियनट डारा रच्या गया है। इस्त मेम्मटर पर वह प्राः नेमियनट डारा रच्या गया है। इस्त प्रकार चक्र वर्ति के उस्त पर वह हो। उन्होंने स्वय यह कहा है कि जिस प्रकार चक्र वर्ती व ककरता के डारा छह सम्बन्ध पर समय पर सेन को निष्य का है हमा उन्हों प्रकार मैंने बुढ़िक्य कक्क के डारा छह सम्बन्ध पर स्वयागम को मने प्रकार दिख किया है—उसके रहस्य को हुर्यगंगठ विद्वार हमें प्रमाण हमें प्रवार में प्रवार में ने प्रवार में में प्रकार में स्वयं हम से इसके प्रमाण हमें प्रवार में में स्वयं १७०१ है। वह बोयकाव्य भीर कर्मकाव्य इन दो भागों में विभावत है।

जीवकाण्ड--इस िभाग में ७३३ गावार्ये हैं । इसमें गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा,

१. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास माग ४, पृ. १२७.

२. जह चनकेण य चनकी छनखंड साहियं सवित्रवेण । तह महचनकेण मया छनखंड साहियं सम्मं॥ गो. क. ३१७.

बस्तावना ६१

१४ जार्ममा बीर उपयोग; इन २० अस्पमाओं का मर्थन किया गया है। गुमस्थान मिम्बाल व सालाहक में यह में पह है। उपने प्रस्पाप ६४ गायाओं हाए की यह है। बीर धनन है। उपने बार सुक्त प्राहि के मेर से नीर है। वीर धनन है। उपने बार है उपहें बीर प्रस्ता के साथ के दिया मा स्वीत किया जाता है उपहें बीरवयाल कहा माता है। वादर व मुक्त के मेर से एकेंद्रिय दो प्रकार के तथा संजी के मेर से पेसेलिया मी तो प्रकार के है। इन मार के मेर से एकेंद्रिय दो प्रकार के तथा संजी के मेर से पेसेलिया मी तो प्रकार के है। इन मार के मेर से एकेंद्रिय कारने पर सात होते हैं। वे सात प्रतिकार कर मेर मार होते हैं। वे से बीरवामा मारे बाते हैं। इन सबसी प्रस्थाप वहीं ४० (७०-११६) गायाओं हारा की गई है।

भाहार-वारीर मादि के मेद से दर्शान्तिया छह हैं। पर्योपित नामकर्म के उदय से यथायोच्य धवनी मपनी पर्योपित में के पूर्व हो जाने पर बीत वर्षान्त कहताता है। इन वर्षान्तियों का प्रारम्भ तो एक साथ ही बाता है, पर उनकी पूर्वता कम से होती है। बन तक सारि-पर्योपित पूर्व नहीं हो बाती तक तक बीव नित्यपर्योपित कहाता है। सर्वान्त नामकर्म का उदय होने पर सप्तान्ती योग्य पर्योपित से की बुर्णता तो नहीं हो बाती से पन्तर्महुत के मीतर ही बीब मरण को प्राप्त हो बाता है। ऐसे बीव सपर्योप्त कहे बाते हैं। इस सबकी प्रस्पता यही ११ (११७-२७) गाथाओं द्वारा की गई है।

पांच इन्द्रियों, मनवल आदि तीन वल, मानपान (स्वासोच्छ्वास) भीर आयु ये १० प्राण कहलाते हैं। इनका वर्णन यहाँ ४ (१२८-३२) गावाधों में किया गया है।

म्राहार, मय, मैयुन मीर परिग्रह ये चार सज्ञायें हैं। इनका वर्णन ६ (१३३–३८) यायामों में किया गया है।

विन सबस्यामों के द्वारा जीवो का मार्गण या सम्वेषण किया जाता है वे मार्गणाये कहमाती है। वे वे चीदह है, जो इस प्रकार है—सिंत, इस्त्रिय, कार, योग देस क्ष्याय, जान, इसम, इस्त्रेन, देखना, स्थ्या, सम्बन्धल, संबी स्रोद साहार। इस कव वर्षण वहीं कम से विस्तारपूर्वक किया गया है। यह स्रिक-कार तबके विस्तृत है जो २३२ (१२६-६७०) गायाओं में पूर्ण दूसा है। इस स्थिकार के प्रस्तुतील संद्या मार्गणा की प्रक्ष्यणा निर्देश, वर्ण, परिचाम, संक्रम, कर्म, सक्ष्या, गति, स्वामी, सावन, संस्या, खेन, स्पर्त, काल, सन्तर, बाद भीर सन्त्रकृत्व इस १६ सन्तराधिकारों के द्वारा भवन-१५११ गायाओं में की गई है।

बस्तु के जानने-देखने का जो जीव का चेतनबाव है वह उपयोग कहलाता है। वह साकार धौर निरावदार के मेद के दो प्रकार का है। साकार उपयोग वहाँ बस्तु को विशेषक्य से घहण करता है वहां निरावतार उपयोग उसे बिना किसी प्रकार को विशेषता के सामान्यक्य से ही प्रहण किया करता है। साकार उपयोग जान घौर निरावतार उपयोग दशंन माना गया है। धपने वेद-प्रमेशों के साथ इसका वर्षन यहाँ ४ (६७१=७४) गावाघों में किया गया है।

वाने गुणस्थान बीर मार्गवाक्षों के बास्य से पृषक् पृषक् पूर्वीक वीस प्रकणमाधों का वधायोग्य विचार किया गया है (६७६-७०४)। धन्त में गीउम स्वर्धित को नमस्वार करते हुए गुणस्थान और मार्गवाधों में बालाय का विचार को स्वर्धात के तीन बालाय है। वागान्य, पर्योच्य बीर वयांत्र से तीन बालाय है। स्वर्धात्व के तो माराय है। स्वर्धात्व के मार्गवाद्धीं में स्वर्धात्व के तो माराय है। स्वर्धात्व के तो माराय है। स्वर्धात्व के तो माराय है। स्वर्धात्व के तो सम्प्रावना है, पर कम्प्रप्रदेश के तो सम्प्रावना है, पर कम्प्रप्रप्राव के तो सम्प्रावना नहीं है। समुद्दात्व स्वर्धात्व से योग की बचेवा वयोगकेवशी के भी सम्प्रावना सम्प्रदेश हो। इस प्रकार उपर्युक्त पांच गुणस्थानों में सामान्य, प्रयोच्य बीर स्वय्वित के सी सम्प्रावना सम्प्रदेश हो। स्वर्धात्व के स्वर्धात्व के सी सम्प्रावना सम्प्रदेश हो। स्वर्धात्व के सामान्य, प्रयोच्य बीर सम्प्रप्रावना सम्प्रदेश हो। स्वर्धात्व के सामान्य, प्रयोच्या स्वर्धात्व के सामान्य सम्प्रदेश हो। स्वर्ध नी गुणस्थानों में एक पर्वाच्य ही सम्भव है। बढ़ी कम मार्गवाधों में सी स्वरावन्यत सम्भना वार्बिए।

कर्मकाच्य-इसकी गाथा संस्था ६७२ है। इसमें ये नौ प्रविकार हैं-प्रकृतिसमुस्कीतंन, बन्द-

उदय-सन्द, सन्दस्यानमम्, त्रिचूलिका, स्यानसमुत्कीर्तन, प्रत्यय, भावचूलिका, त्रिकरणचूलिका और कर्म-स्थितिरवना ।

- (१) प्रकृतिसमृत्कीतंन--जीव शरीरनामकर्मके उदय से सशरीर होकर कर्मको-- शानावर-णादिक्षप परिणत होने वाले पुद्गसस्कन्यो को—तथा नोकर्म को—शौदारिकादि शरीररूप परिणत होने वाले पदगलस्कन्धों को-भी प्रतिसमय ग्रहण किया करता है। इच्य भीर भाव के भेद से कम दी प्रकार का है। ग्रहीत पुदगलस्कत्व का नाम द्रव्यकर्म ग्रीर उसमे उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दर्शन के ग्रावरणादि-रूप वृक्ति का नाम भावकर्म है। ये कर्म मूल में ज्ञानावरणादिरूप घाठ हैं। उनके उत्तरभेद सब एक सौ महतालीस हैं। जो जीव के स्वभावभूत ज्ञानादि मुणों का विघात करते हैं वे घातिकमें कहलाते हैं भीर जो भुगावात्मक (प्रतिजीवी) गुणो का विधात करते हैं वे प्रधातिकमें कहलाते हैं। ज्ञानावरण, दर्शना-वरण, मोहनीय और भ्रन्तराय ये चार कर्म घाति हैं, शेष बेदनीय मादि चार कर्म भ्रघाति हैं। वेदनीय कमं के उदय से जो बाधायुक्त सुख संसार में प्राप्त होता या उसका सभाव उस वेदनीय कमं के सभाव में हो जाता है। ग्रायुक्तमं के उदय से जो मनुष्यादि के किसी विशेष शरीर मे परतंत्र रहना पडता था उस परतत्रता का ग्रभाव इस ग्रायुक्त में के ग्रभाव में हो जाता है । नामक में के उदय से जो स्थलता दिहरगोचर होती थी उसका लोप इस नामकर्म के सभाव में हो जाता है। गोत्रकर्म के उदय से जो ऊंचे-पत ग्रीर नीचेपन का ग्रनभव होता था वह उस गोत्रकर्म का ग्रभाव हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार य प्रधातिया कर्म प्रभावात्मक गुणों के विधातक तो हैं, पर धातिकर्मों के समान सदभावस्वरूप ज्ञानादि के विधानक वे नहीं हैं। इस प्रकार विविध कमों के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनकी घाति व प्रचाति ग्रादि भनेक भवस्थावों का यहाँ विवेचन किया गया है। भन्त में उस कमें के विषय में नाम,हि निक्षेपविधि की योजनाकी गई है।
- (२) बम्ब-जयन-सस्य इस प्रविकार में गुगस्वान ग्रीर मार्गणायों के ग्राज्य से प्रकृति-स्थिति ग्रांदि में विभावत बम्ब, उदय श्रीर सस्य की प्रकृतान की ग्राहै है। इस प्रविकार को ग्रम्बकार ने स्नव कहा है, उत्तका स्वक्ष्य वतानते हुए उन्होंने कहा है कि वो शास्त्र विविद्यत तरफ का सर्वागुक्ष विस्तार या सक्षेप से वर्णन करने वानो है वह स्वत कहनाता है। एक प्रग के वर्णन करने वाने शास्त्र की स्तुति भीर एक ग्रंग के एक प्रविकार के प्रकृत का वाने को सम्बन्ध का वाने को स्तुति भीर एक ग्रंग के एक प्रविकार के प्रकृत शास्त्र को सम्बन्ध का वाने करते हुए यही सामाम्य से यह निर्देश किया ग्राह है कि तीर्थक प्रकृति का बन्ध सम्प्रवृत्य के प्रवृत्त स्वत्य मार्ग के प्रवृत्त मुख्यान (वृत्तीय) ग्रीर मिलकाययोग (निर्वृत्यपर्याण प्रवृत्ता) ने नही होता, वह उत्तन नीसरे गुणस्थान (वृत्तीय) ग्रीर मिलकाययोग (निर्वृत्यपर्याण प्रवृत्ता) ने नही होता, वह उत्तन नीसरे गुणस्थान सक्त छोड़ स्वत्न से सार्व गुणस्थान तक होता है। इस प्रविकार के ग्रन्त में ग्रम्थकार ने यह कहा है कि जिस प्रकृत स्वत्त गुणस्थान तक होता है। इस प्रविकार के ग्रन्त में ग्रम्थकार ने यह कहा है कि जिस प्रकृत सक्तर के ज्ञार प्रकृत स्वत्त का स्वत्त विवास प्रवृत्त करता है उसी प्रकृत स्वत्य का प्रवृत्त सार्विक करता के द्वार प्रवृत्त का निर्माण स्वत्य प्रवृत्त का स्वत्य प्रवृत्त स्वत्य करता है। स्वत्य स्वत्य का स्वत्य स्वत्य प्रवृत्त करता है उसी प्रकृत स्वत्य प्रवृत्त का स्वत्य स्वत्य प्रवृत्त करता है उसी प्रकृत स्वत्य का स्वत्य स्व
- (१) तस्वस्थान इस प्रविकार में गुणस्थान के बाध्य हे तस्वस्थानों की प्रक्यवा की हाँ है। विवर्षित गुणस्थान में जितनी कर्मकृतियां वक्षा में विषयान हो जनके तमुखाय का नाम वस्वस्थान है। प्रकृतियों की भिनता के होने पर भी संक्या में मेद न होना, दके मंग कहा जाता है। ऐसे भगों के साथ किस गुणस्थान मे कितने वसस्थान सम्मव हैं, इसका विचार इस प्रविकार में किया गया है।
- (४) तिचूलिका—हत प्रविकार की प्रथम चुलिका में विवसित प्रकृतियों का बन्य बया प्रयमें ... खदम के पूर्व में बच्ट होता है, प्रयमें उदय के परचात नच्ट होता है, प्रयमा दोनों साम हो नच्ट होते हैं; उनका बन्य क्या प्रयमें उदय के साम होता है, प्रयम प्रकृतियों के उदय के साम होता है, सा प्रयमें प्रयम् प्रकृतियों के उदय के साम होता है, तम प्रयम प्रकृतियों के उदय के साम होता है, तम वह बन्य क्या तानतर होता है, तिरस्तर होता है, तिरस्तर होता है, तिरस्तर होता है, तिरस्तर होता है, विरस्तर होता है, विरस होता है, विरस्तर होता है, विरस्तर होता है, विरस्तर होता है, वि

है, स्वया सालर-निरन्तर होता हैं; इन नी प्रक्तों का स्थाधान किया गया हैं। इसरी चूलका में उद्देशन, विश्वात, स्थाप्तक, गुण और सहं; इन पांच संक्रमणों का विचार किया गया है। इस दूलरी पुलिया के प्रारम्प ४०० में यपने गुढ़ सम्यवनसी का स्मरण करते हुए कहा यया है कि सम्यवनसी का वह स्वन-समृत्र पाप-मन में दूर करे, जिसके स्थन के विना हो नैनिक्यन प्रतिक्य निर्मत्व हो गया। तीसरी चूलिका को प्रारम्म करते हुए (४२६) में यह कहा गया है कि बीरेन्द्रनन्दी (स्थया बीरनन्दी और इस्त्रनन्दी) का बस्त मैं (निमयन्द्र) उन प्रस्तनन्दी गृब को नमस्कार करता हूं, जिनके चरणों के प्रसाद के सनन्त ससारक्ष्य समुद्र से पार हुया। इस तीसरी चुलिका में बन, उर्दर्गण, संक्रम, प्रयवर्गण, उदी-ण्या, सस्त्र, उद्य, उपसासन, निमर्ति कोर निकारण कर दस करणों का विशेषण किया गया है।

- (५) **बन्य-उरय-सर्वस्थानसमुरकोर्सन** इस ग्राधिकार में बन्ध, उत्य श्रीर सस्व के साथ प्रकृतियों के विभिन्न स्थानों ना निक्रमण किया गया है।
- (६) प्रत्यव्यक्ष्यणा— इस प्रविकार के प्रारम्भ करते हुए प्रस्ततः (७=४) जुतकार के पार-गामी इन्द्रनन्दी के गृद कोर उत्तम कीरनन्दी के स्वासी हुँ । पत्रवान् नहीं बन्द के कारणमूत पाच विद्याल, बारह प्रकार की घविरति, पच्चीस कवाय कोर पन्हें योग इन सलावन पेट (४+१-२-४+१%=४०) क्य प्रान्नत का गणस्वानक्रम के निकरण किया गया है।
- (७) आव्यकुलिका— यहाँ प्रारम्भ (=११) में गोम्मट विनेतः पत्र को नमस्कार करते हुए गोम्मट पदार्थ संयुक्त व गोम्मटनंग्रह की विषयमुत भाग्यत चुलिका के कहते की प्रतिक्षा की गई है। पद्मात नी गई इस प्रतिक्षा के सनुसार यहाँ सपने उत्तर-भंदों के साथ सोपशमिक साथिक, मिन्न, सीद-यिक सीर पारिणामिक इस मानों का विनंध - किया गया है।
- (c) प्रिकरणण्युत्तिका- इस प्रथिकार में मोहनीय की इक्कीस (दर्शनसाहनीय तीन धौर धन-नतानुविश्यवनुष्ट्य से रहित) प्रकृतियों के स्वयं व उपशासन के कारणभूत ध्रवः प्रवृत्तकरण, प्रपृष्करण भौर धनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामों की प्रकृषणा को गई है।
- (६) कर्मीस्पतिरचनासद्भाव— बांचे हुए कर्म कब तक उदय को प्राप्त नहीं होते भौर फिर भपनो-सानी स्थिति के सनुसार वे किस क्रम से निवॉण होते है, इस सबका विचार इस भन्तिम प्रथिकार में किया गया है।

प्रांतम प्रशास्त में ब्रन्यकार ने कम नी निर्धरा धोर तस्त्र के घ्रवधारण के लिए गोम्मटदेव के ब्राग गोम्मटकूष्ट के मान्यक के रचे जाने का अकेत करते हुए यह कहा है कि जिनमे नाजवरदेवादि क्रांडिप्राप्त सहिष्यों के गुण विद्यमान हैं ऐसे वे वित्तर्वत स्वाभी विवक्त मुक्त है वह राजा (वागुण्वराय गांगम्पटराय) व्यवन्त हो। गोम्मटसंबद्धमून, गोम्मटिखन के कार गोम्मटिजन घोर गोम्मटराय (वागुण्वराय) के द्वारा निर्मित दिखाकुकुकुटिजन व्यवन्त हो। कि गोम्मट के द्वारा निर्मित प्रतिमा का मुख सर्वाधिति के देवों धौर सर्वाधित व परमावधि के धारक योगियों के द्वारा देखा गया है वह गोम्मट व्यवन्त हो। जिसने देखारामार नाम के घनुष्म जिनक्षत को निर्मित कराया वह वागुण्वराय जयवन्त हो। जिसने गोम्मटराय के द्वारा लोड किया स्वत्य स्वत्य के कपर वो यक्षपूर्तियां है जनके मुक्त की किरणों के विद्यों के पाद योगेय वाते हैं, वह गोम्मटराय व्यवन्त हो। वित्तने गोम्मटस्य के किया वोते हैं, वह गोम्मटराय व्यवन्त हो। वित्तने गोम्मटस्य के लिखने में देखी (?) की वह गोम्मटराय, पपर नाम वीरवार्त्यकी, विरक्ताक जीवित रहे।

इस सबका विस्तृत विवेचन पट्सण्डायम के द्वितीय सण्ड बन्धस्वामित्वविचय (पु. ८) मे किया गया है।

२. संस्कृत टीका में इस नाया का मर्थ करते हुए समयनन्दी इन्द्रनिय गुरु मीर बीरनियनाथ इन तीनों को ही किये गये नमस्कार का निर्देश किया गया है तथा बहां नायामे प्रप्रमुक्त 'व' सम्ब का सम्माहार किया गया है। स्व. पं. नायुराम जी प्रेमी ने इन्द्रनत्त्वी मीर बीरनन्दी को म्रा. नेनियन्द्र का ज्येष्ट गुक्ताई बरुकाया है (जिंत काहिंग भीर इतिहास पु. २७०)।

इसके क्रवर एक प्रमयक्ष्यावार्थ (दि. की १४वीं वर्ता) विरक्षित मन्त्रवीधिका नाम की संस्कृत टीका और दूसरी नेमिचन्द्राचार्थ (दि. की १४वीं वर्ता) विरक्षित जीवतस्वरदीपिका संस्कृत टीका है। इनमें मन्त्रप्रनीधिका टीका जीवकाव्य की २०२वी गावा तक ही उपलब्ध है। इन दो टीकाओं के प्रति-रिक्त एक सम्यक्षात्रचन्निका नाम की हिन्दी टीका भी है, जो पण्डितत्रपर दिस्पन की दिया जीव-तत्त्वप्रतीधिका का सनुसंक्ष कर विस्तार से लिखी गई है। इन तीनों टीकाओं के साय प्रस्तुत प्रन्य गावी इन्दिमार देवकरण जैन प्रन्यसाना कलकता से प्रकाशित हो चुका है। संवित्त हिन्दी के साथ वह परस-भूत प्रभावक मध्यत बन्धदी से भी दो प्राणों में प्रकाशित हुंसा है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुसा है—

मूल-सण्डर, सदःप्रवृत्तकरण, सनिन्धिय जीव, सनिवृत्तिकरण गुणस्थान, सनिःसृतावप्रह, सनुधोग-द्वार अतज्ञान और अप्रमत्सवस्यत साथि।

8७. लिखसार—यह भी उपयुंक्त नेमिक्द्रावार्य की इति है। इसमें दर्शनसिम, वारिक-सिक्त सारिक-सिक्त सारिक-सिक्त सारिक-सिक्त सारिकार है। इसकी गावार्यक्या इस प्रकार है—१६७-१२४-१२६१ –१६५०-१२४-१२६१ –१६५०-१२४-१२६१ –६६५०-१२४-१२६१ –६६५०-१३५ वर्षा केता केता करते हुए प्रारम्भ में सुव्यत किया है, तरनुसार वस्तुत: वो ही प्रविकार समस्त्रा वाहिए—सम्बद्धनेत्रकि और वारिक्तिक । उपयोग और क्षय के मेद से वारिक दो प्रकार सामक्रा वाहिए—सम्बद्धनेत्रकि और सम्बद्धनित की प्राप्ति का विचार करते हुए यह तत्त्रावाह है कि समादि स्थित्याहिए प्रवास साहि स्थित्याहुद्धि और वाहि में तिवी में तिवी में से किसी भी पति में प्रयोगक्ष मंत्रक को प्राप्त कर सकता है। विवोच इतना है कि उसे संझी, भारत— और विवास करता है। विवोच इतना है कि उसे संझी, भारत— और साक्षर उपयोग बाता होगा चाहिए। सम्बद्धन्त्राधिक देव उन्हें उन्हें हुए कियाबुद्धि जीव के से पांच सम्बय्य होती है—स्योगवस, विवाह , वेद्यता, प्राप्तिक सोक करते करते होती है।

जन जानावरणादि प्रयक्षत (पाप) कमों की कलदानयांकि उत्तरांसर धनम्यगुणी हीन होकर उदय को प्राप्त होती है। तक उस जीव के प्रयम धर्मायसम्बन्धिय होती है। इस अयोग्यमसम्बन्धिय होती है। इस अयोग्यमसम्बन्धिय होती है। इस अयोग्यमसम्बन्धिय होती है। उस अयोग्यमसम्बन्धिय होती है उसे निकृद्धितांकि कहा जाता है। ओक-पुरन्तादि छह इस्पों सीर नौ रदानों के उपरेशक धावायों ध्राप्त की प्रयास कहा जाता है। ओक-पुरन्तादि छह इस्पों सीर नौ रदानों के उपरेशक धावायों ध्राप्त की प्राप्त को समया उपरिष्ट ध्राप्त की अपन्त कहते हैं। उसते तीन लिक्यों से सम्बन्ध निकृद्ध है। उसते तीन लिक्यों से सम्बन्ध निकृद्ध होती है समान कर रेता है तथा प्रप्रकृद्ध प्राप्त कर्मों के प्रपुत्ता को स्वित्त करे होन करके ध्रमतकोडाकोडि प्रमाण कर रेता है तथा प्रप्रकृद्ध प्राप्त कर्मों के प्रपुत्ता को स्वित्त करे तथा होते दे समान दो स्थानों में स्थापित करता है, तथा हो ध्रमाविया कर्मों के प्रपुत्ता को नीम धीर को प्रदे के समान प्रमुख्य के भी हो सक्ती है, यह कहा ही जा चुका है। उसक पार लिक्यों के प्रस्ता प्रस्थ के समान प्रमुख्य के भी हो सक्ती है, यह कहा ही जा चुका है। उसक पार लिक्यों के प्रस्ता होने वाले परिणामों की प्राप्त होती है, इसे करणविष्ठ कहा जाता है। यह समस्य व्यवस्थ की को प्रपाद को समस्य में जीव प्रप्ता हो। है। समस्य प्राप्त के प्रप्ता है। स्वत्त प्राप्ति होती है, इसे करणविष्ठ कहा जाता है। यह समस्य में जीव प्रपाद कर लेता है। इस समस्य मुल्यान के प्रपुत्ता विभिन्त प्रकृद्धों के नामोल्केखपूर्वक उनके वन्य पार की ही तता के क्रम को दिखलाया गया है।

चारिजलिब्स—यह देश भीर सकत चारिज के भेद से दो प्रकार की है। इनमें देशचारिज को मिध्यादृष्टि भीर ससंयतसम्बद्धिः प्राप्त करते हैं तथा सकक्षचारिज को इन दोरों के साथ देशसंयत

देखिये प्रनेकान्त वर्ष ४, कि. १, पृ. ११३-२० में 'शोव्मटसार की जीवतस्वप्रदीपिका टीका, उसका कर्तृ'त्य प्रीर समय' शीर्षक लेखा

भी प्राप्त करता है। मिथ्यादृष्टि वब उपश्यमसम्बन्धक के साथ बेसचारित्र के सहस्य के उन्मुख होता है तब वह सिस प्रकार सम्बन्धक की प्राप्ति के सिए सब्दायक साथि तीन करवाों को करता है उसी प्रकार इस देशवारित की प्राप्ति के लिये भी अकत तीन करवाों को करता है सीर उन तीन करवाों के सित्तम समय में वह उक्त देशवारित की प्राप्त कर लेता है। यरन्तु प्रदि उस मिथ्यादृष्टि वेदक (सायोपशिमक) सम्बन्धक के साथ उक्त देशवारित के बहुत्य के उन्मुख होता है तो सब अवहुत्त करवा सीर सपूर्वकरण इन दो परिणाओं के प्रतिन समय में वह देशवारित की प्राप्त कर लेता है।

सकल चारित जील प्रकार का है—सायोगशमिक, प्रोपशमिक धीर क्षायिक । इनमे वो जीव उप-श्रमध्यस्वत्व के साथ स्नारोगशमिक चारित्व के श्रहृष में उस्त होता है उसके उसकी प्राप्ति की विधि प्रयमो-स्वसम्बन्धव्य की प्राप्ति के समान है। वो वेदकसम्बन्धृष्टि प्रोपशमिक चारित्व के श्रहृत्व में उसत होता है उसकी विधि मिन्न है। उसका निकल्प हस स्विकार में विशेषक्त से किया गया है (२०४-३११)।

म्रागे क्षायिकचारित्र की प्राप्ति में की जानेवाली क्रियामों का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसी को क्षपणासार कहा जाता है।

गोम्मटसार के समान इस पर भी नेमिबन्द्रावार्थ की सस्कृत टीका भीर पिश्वतप्रवर टोडरमलबी विरासित हिन्दी रीका भी है। संस्कृत टीका भीष्यधिमक बारिज के विधान तक (मा. ३६१ तक) ही उनलक्ष्य है सामे व्याप्त के बारा मां कि उत्तर के तिथान तक (मा. ३६१ तक) ही उनलक्ष्य है सामे दिन स्वाप्त की कारा, ३६१ तक तो उक्त संस्कृत टीका के भ्रमुसार व्याप्त की गई है भीर तत्तरक्षात प्राचार्थ माथवर्ष के विद्या होगा विरासित संस्कृत नथकर साप्तवार के साधार से वह की गई है। पं. टोडरमलबी ने इस सप्तवासार की रक्ता का निर्देश करते हुए यह वत्ताया है कि उक्त प्रन्य भाषार्थ मायवर्षन्द्र हारा भीज नामक राजा के भंत्री बाहुबली के परिज्ञानामं रचा प्रया है। उक्त दोनों टीकाभों के साथ यह हरिपाई देवकर ज जंग प्रयामान कलकत्ता ते प्रकाशित हुया है। इसका उपयोग स्वध्नवृत्तकरण भीर ध्रमुर्वकरण गुमस्यान प्राचार वाह स्वाप्त है। इसका उपयोग स्वध्नवृत्तकरण भीर ध्रमुर्वकरण गुमस्यान प्राचार वाह स्वाप्त है।

- ६६ त्रिलोकसार —यह भी पूर्वोक्त नैमिचन्द्र सिद्धान्तवकवर्ती के द्वारा रचा गया है। इसमें र छह भिषतार हैं—लोकसामान्य, भवनलोक, व्यन्तरलोक, व्योतिसोंक, वैमानिकलोक भीर नरतिय-ग्लोक। इनमें गायाओं का प्रमाण कमसः इस प्रकार है—२०७+४२+४२+१४६+११०+४४६=१०१६।
- (१) लोकसामाम्य जहाँ तीवादि छह इस्य देखे जाते हैं या बो उन छह इस्यों से स्थाप्त है वह लोक कहनाता है। वह सन्तर प्राकाश के ठीक मध्य में ध्रविस्थत है। वह ध्रनादिनियन होता हुआ स्वभावतिद्ध है— उसका कोई निर्माता नहीं है। प्राकाश मीर कालेका मारे स्वलेका का प्रितने ध्राकाश के स्थाप्त करके पर्य, ध्रप्यमं, ध्राकाश मीर काला प्रविस्थत हैं तथा जीव एवं पुत्रवां का यमनापमन जहां तक सम्भव है तला ध्राकाश सोकाकाश कहनाता है। उसके सब धोर जो ध्रमत्त युद्ध प्राकाश है । हा ध्रोप कुर्व के भेद से तीन प्रकार का है। ध्रापे मुद्दंग के उसर एक दूसरे मुद्दंग को खरा, मध्य ध्रीर उसके प्रकार होता है वैसा ही प्राप्त हो। इस प्रकार इस लोक का वर्षन करते हुए प्रनेक भेदक्य लीकिक धोर सोकोत्तर मानों, तीन बातवलयों, रत्नप्रमादि पृथिवयों धीर उनमें रहने बाले नारिक्यों का निक्षण किया या। है।
- (२) भवनलोक इसमें प्रसुरकुमार-नागकुमारादि दस प्रकार के भवनवासी देवों की प्ररूपणा की गई।
- (३) व्यव्यक्तरलोक इसमें किल्तर व किल्पुरुव झादि झाठ प्रकार के व्यन्तर देवों की प्ररूपणा की गई है।
- (४) क्योतिकॉक—यहां चन्द्र, सूर्व, यह, नक्षत्र भीर प्रकीर्णक तारे इन पांच प्रकार के ज्योतियी देवों की प्रक्रपणा करते हुए प्रवमतः सम्बन्धिक के झन्तर्गत १६ झम्यन्तर और १६ झन्तिम द्वीपों के नामों

का निर्देश किया गया है। तत्परचात् बम्बूदोपारि के विस्ताराधि का वर्णन करते हुए उक्त ज्योतिवियों के स्थान, विमान, सचार, ताप व तम (बम्बकार) के क्षेत्र, श्रीवक मास, दक्षिण-उत्तरायण घौर संस्था प्रार्दि का निरूपण किया गया है।

- (१) वैवानिकलोक—इस प्रधिकार से १६ कर्लों के नामों का निर्देश करते हुए उनमें १२ इन्हों की व्यवस्था, करपातीत (६ वैवयक, ६ यनुस्त्र और १ प्रमुक्तर) विमान, इन्द्रकादि विमानों का विस्ता-रादि, देव-देवियों कं। विक्तमा और उनके वैश्वय प्रांति की प्रकरणा की गई है।
- (६) नर-निर्माणो - यहां मरतादि सात क्षेत्र, हिम्बान् मादि छह कुनपर्यंत, इन पर्वतों के उत्तर दियत तालावों में रहनेवालों औ-हों धादि देखियों, उनका परिवार, उक्त तालावों से निकलनेवाली नया-लिए द्वारि वोहित हथिया, पूर्वोक्त क्षेत्र-नवंताहिकों का बिलतादिति व उक्त के ताने के पणिल्लाक्ष, विदेह-सेत्र के मध्य मे स्थित नेह पर्वत, उसके उत्तरत पाण्डुक बनमे स्थित तीर्पकराभिषेक-शिलायें, विदेहके के वर्षा भारि का स्त्रकर, वस्तीत विदेश और तद्यतत नगरियों (गश्चानियों) के नाम, विजयायंत्रत ११० नगरियों के नाम, पर्वतों पर स्थित कुटों के नाम, जबूर्य काल मे होनेवाले कालावृद्धत तथा पायवें व छठ कालों में होनेवाले गरियानन; इरवादि व्यास्त्रमा कितने ही विषयों की प्रकल्या की गई है। अस्त मे ननीश्चरद्धोस्त्य ५२ जिनमवनों का निर्देश कर प्रष्टाह्मिक पर्व मे वहाँ इन्टाहिकों के हारा की जाने वाली पूर्वा का उल्लेख करते हुए उत्तर, मध्यम धीर अपन्य ष्रकृत्रिम जिनमवनों के रवलाक्षम को निल्लाया गया है।

प्रत्येक प्रिकार के प्रारम्भ में प्रत्यकार द्वारा बहां वर्तमान सकृतिम जिनसवर्तों को बन्दना की यह है। सर्वान्त से प्रपत्ती लघुता को प्रयट करते हुए ग्रत्यकार ने यह कहा है कि ग्रभ्यनन्दी के वस्स सरुत्युत के बाता मुक्त-निमयन्द्र मृति के द्वारा यह त्रिलोकतार रचा गया है। बहुत्युत ग्राचार्य उसे समा करें।

हरे. पंचसंग्रह—गत धावार्य प्रमितनित (डितीय) के डारा विकस स. १०७३ से रचा गया है। इसमें पान परिचंद्र है। जैया कि प्रारम्स (ब्लोक २) में संकेत दिया गया है, तदनुसार इसमें वस्पक जयमान, वस्पनामी, वसकारण और वस्पनेद से पांच प्रकाण है। प्यमन्या उसको इस प्रकार है— वैदेने-पंचने १०६१-७०६१-७६१-००१४५। बीच-बीच संबहुतना यस माग भी है।

वन्यक प्रकरण में कर्म के बन्यक जोयों की प्ररूपणा गुणन्थान, जीवसमाम, पर्याप्ति प्राण, संज्ञा, मार्गणा ग्रीर उपयोग र्घाद के ग्राश्रय से की गई है।

दूसरे प्रकरण में बस्यमान —बन्य को प्राप्त होनेवानी ज्ञानावरणादि कमंत्रकृतियो—की प्ररूपणा की गई है।

तीमरे प्रकरण में बन्च के स्वामियों भी प्ररूपणा करते हुए बन्ध, उदय और सस्य की व्युच्छित्ति ग्रादि का विवेचन किया गया है।

चौथे प्रकरण में बत्यकारणों का विचार करते हुए प्रवसतः चौटह जीवसमामी में से एकेन्द्रिय ग्रादि श्रीवों में कहा कितने वे सम्भव हैं, इसका विजेचन किया गया है। ग्राये यही विवेचन मार्गणाधी के ग्राश्रय से किया गया है। तत्वत्वार् गत्यादि मार्गणाधी एवं जीवसमास ग्रादि में कहा कितने गुणस्थान, उपयोग, योग भीर प्रदाय (कारण) सम्भव हैं; इत्यादि का विचार किया गया है।

षांने मार्गणाप्रो के प्राथम ने बन्धस्थान, उदयस्थान और सत्वस्थानो की प्रकृषणा करते हुए ग्रन्त में गुनस्थान और मार्गणास्थानों ने कीन औव कितनी और किन-विज प्रकृतियों के बन्धक है, इत्यादि का विचार किया गया है।

यहा पश्चिमात्रात्वाक्यों से पूर ४८ वर श्रीवसमास, पूर १३ पर प्रकृतिस्तव, पूर भर कर्मवस्थात्व, पूर १४६ वर सनक भीर पूर २२४ वर सार्वात्रकरण के समाप्त होने की सुचना की गई है।

इसके ग्रतिरिक्त पृ. ४ - पर महाबीर को नमस्कार करते हुए प्रकृतिक्तव के कहने की, पृ. ध

पर सर्वजों को नसस्कार कर बन्ध, उदय धीर सस्य के अुम्बेद के कहने की, पू. ७३ वर जिनेन्द्रवयना-मृत का वयकार करते हुए दिष्टवाद से उद्मुत करके बीय-गुमस्थानगोपर कुछ स्त्रोकों के कहने की, पू. १४६ वर घरहेंतों को नसस्कार करके खपनी शक्ति के खनुबार सप्तिन के कहने की, तथा पू. २२६ पर बीर जिनेदवर को नसस्कार कर सामान्य (गुमस्थान) धीर विवेध (मार्गणानेद) रूप से बन्ध-स्वासिक्त के कहने की प्रतिका की गई है।

प्रस्तुत प्रत्य ना. दि. जैन प्रत्यमाला समिति सम्बद्ध से प्रकाशित हुमा है। हसका उपयोग प्रकृतसमुद्धात, मसूहीतमिथ्यात्व, प्रनिवृत्तिकरणगृस्थान, प्रपूर्वकरण धौर धसयतसम्यवृष्टि धादि सन्दों में हुमा है।

- १०० संब्दिवपण्णासी—यह प्राचार्य पद्मनन्दी द्वारा रचा गया है। उनका समय विक्रम का ११वीं सताब्दी हो सकता है। इसमे १३ उद्देश व समस्त गायाओं की संख्या २४२६ है। उद्देशकम से उसका विषयपरिचय इस प्रकार है—
- (१) उपोब्धातप्रस्ताव —यहां सर्वप्रयम पचपुत्रमों का बन्दन करते हुए माचार्यपरस्परा के प्रतु-सार विनदृष्ट द्वेप-सागरों की प्रक्षरित के कहने की प्रतिक्षा की गई है। पश्चात वर्षमान भगवान्को नमकार करते हुए भूतपुत्रभों की परिपाटी में प्रयमतः गीतम, युवर्म (कोहार्य) और बम्बूस्वामी इन तीन प्रमुख्य केचिनियोंका निर्देश किया गया है। तस्प्रचात नग्दी मादि पौच स्मुतकेवनियोंसे लेकर सुमद्व मादि चार माचारामचरी तक की परम्पराका निर्देश किया गया है। किर माचार्यपरस्परा व मानुप्रविक्त मनुसार द्वीप-सागरों की प्रमन्ति के कहने की प्रतिक्षा की गई है।

धागे चनकर समस्त द्वीप-सागरोंकी सक्या का निर्देश करते हुए अन्युद्धीपके विस्तारादि, उसको विध्यत करनेवाली जगती धीर जन्युद्धीप के धन्तर्गत क्षेत्र-पर्वतादिको की संख्या मात्रका निर्देश किया गया है। इस उद्देशमें ७४ गावार्षे है।

- (२) अरतराबतवर्षवर्णन यहाँ अरतादि सात क्षेत्रो धौर उनको विभाजित करनेवाले हिमवान् धादि छह कुनपर्वतो का निर्देश करते हुए भरत व ऐरावत क्षेत्रो धौर उनमें प्रवर्तमान घ्रवसिंपणी-उत्स-विणी कालोकी प्ररूपणा की गई है। इसमे २१० गयावें है।
- (३) पर्वत-नदी-भोगमृमिवर्णन इस उद्देशमें कुलपर्वतों, मानुगोत्तर, कुण्डल एव रुवक पर्वतों; नदियो ग्रीर हैमयनादि क्षेत्रों में प्रवर्तमान कालों (भोगभूमियों) की प्ररूपणा की गई है। इसमें २४६ गयाये हैं।
- (4) सुदर्शन मेद—यहाँ मन्दर घादि पर स्थित जिनमवनों का वर्णन करते हुए तीर्थंकरो के जन्माभिषेक के लिये घानेवाले सौषमींदि इन्द्रियों की विभूति की प्रकरणा की गई है। इसमे २६२ गायाये है।
- (४) मन्दर-जिनवरभवन यहा मन्दर धादि पर्वतीपर स्थित जिनभवनों का निरूपण करते हुए नन्दीस्वरहीप, बुण्डन पर्वत, मानुषोत्तर पर्वत धीर स्वक पर्वतीपर स्थित जिनभवनों को उक्त जिनभवनोंसे समानता प्रकट की पर्वहै। प्रांगे जाकर मध्याह्निक पर्व मे जिनपूजन के लिये धानेवाले १६ स्ट्रॉकी लोमा को दिखलाते हुए उनके द्वारा किये जानेवाले पूजामहोस्सव की प्रकपणा की गई है। यहाँ गाथाओं की सक्या १२५ है।
- (६) देवकुर-उत्तरकुर--यहां विदेहक्षेत्रगत देवकुर-उत्तरकुर क्षेत्रों के विस्तारादि तथा उनमे उत्यन्त होनेवाले मनुष्यादिकी प्रक्षणा की गई है। इसमें १०= गायायें हैं।
- (७) बिदेह वर्ष —यहाँ ननसण्डों, देवारण्यों, वेदिकाओं, विभगानदियों, वसारपर्वतों तथा कच्छा
   विजय और उसमें स्थित क्षेमा नगरी (राजवानी) का वर्णन किया गया है। इसमे १४३ गायाये है।
  - (द) पूर्वविदेहविभाग—इसमे पूर्वविदेहस्य सुकच्छा ग्रादि विजयों ग्रीर उनमें स्थित क्षेमपुरी

१. उक्त ग्रन्य की प्रस्तावना पू. १४२-४३।

मादि नगरियों के साथ विभंगानदियों मादिका भी वर्णन किया गया है। इसमें १६८ गायायें हैं।

- (६) सपरविषेह- पूर्वविदेह्नगत रूष्ट्रा सादि के ही समान यहाँ रत्नसंबयादि नगरियों घीर पद्मा सादि विवयों का वर्णन किया गया है। यहाँ १२७ गायायें हैं।
- (१०) लवणसमूद्र विभाव यहाँ लवणसमूद्रके विस्तारादि के साथ उनमें स्थित विविध पाताकों भीर कृष्ण-सुक्त पक्षों में होनेवाली हानि-वृद्धि धारिका निकरण किया गया है। इसमें १०२ गायायें हैं।
- (११) द्वीय-सागरादि—महां पावकीलण्ड होप, कालोद समुद्र भीर पुष्कर होप का वर्णन करते हुए रत्यप्रभादि सात पुषिवियों, उनमें दिश्य सवनवासी व व्यन्तर देवों, नरकों में उत्पन्न होनेवाले नार-कियों, बड़ाई होगों व स्वयन्त्रूरण अमुद्र के पूर्व में स्थित सबस्वात हीपनसुद्रों में उत्पन्न होनेवाले वियंतों तथा वैमानिक देवोकी सक्तवार की गई है। बहु दिश्य साथाय है।
  - (१२) क्योतिषपटल-इस उद्देशमे चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देवों की प्ररूपका की गई है।
- (१३) प्रमाणमंद---यहाँ विविध मानों का वर्णन करते हुए तमय-प्रावनी धादि कालमानों धीर परमालु व नहरेषु धादि कंप्रमालों का विवेधन किया गया है। वर्षनात प्रत्यक व परोक्षस्य प्रमाणमेदों की च्यां करते हुए वर्णने काला मे कुछ विचार किया गया है। वर्षने में मृत्यक्षेत्रस्य क्ष्याणमेदों की च्यां करते, व्याप्त क्ष्यों में मृत्यक्षेत्रस्य क्ष्याकार पर्वतों, यस्य पर्वतों, व्याप्त प्रत्यों के प्रत्य हार्षने विवाध में मिन्न के प्रमाण के प्रत्य हिंग के प्रमाण के प्रत्य है। निर्देश करते हुए वरण्यार ने धाना परिष्य इस प्रकार दिया है—मैंन परमामम के देवक प्रतिक्ष विवय मुत्र करे पास में प्रमुद्ध वर्षने प्रत्य है। माध्यनत्य कृत उनके पिष्य की प्रमाणने कुछ हुए ना को प्रमुद्ध वर्षने किया है। माध्यनत्य कुछ, उनके पिष्य विवाधनसहोदिक सकत्यक्ष्य मुद्ध और किया वर्षने क्ष्य विवाधनसहोदिक सक्त्यक्ष्य मुद्ध और क्षय विवाधनसहोदिक सक्त्यक्ष्य मुद्ध और विवाध के प्रतिक्ष वर्षने किया मृत्यापक्षित्र में प्रविचाल के पारंगत प्रमानते हुए। प्रति प्रमानविवाध के विवयम क्षय किया मृत्यापक्षित्र का प्रमान के प्रतिक्ष हुए। व्यापक क्षय माण्यक्षित्र माण के प्रमुक्त हुई से संवेध में स्थाव प्रमानती हुए। मुनि प्रमानविवाध के विवाध के प्रतिक्ष कर का प्रमान के प्रतिक्ष हुई से संविध्य का बहु होरे का प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष हुए संक्षेत्र के बहु व्याप्त के प्रतिक्ष की प्रविद्ध किया माण्य मित्र के विवाध के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष के प्रतिक्य के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष कर के प्रतिक्ष क

#### इस पर तिलोयपण्णली का प्रभाव

प्रस्तुत बन्य पूर्व निर्दिष्ट तिकोयपण्याची की सैली पर तिल्ला गया है। जैसे तिलोयपण्याची में सर्वप्रमा पचपुरको की वन्यता की गर्द है। वैसे ही इसके प्रारम्भ मी उक्त पंचपुरुमों की वन्यता की गर्द है। विशेष इतना है कि वहाँ तिलोयपण्याची में प्रयमतः सिद्धों को नमस्कार किया गया है वहाँ अस्तुत बन्य में प्रयसतः मारिहतों को नमस्कार किया गया है।

ति. य. ने प्रथम महाविकार के धन्त में नानेय जिन (ऋषमनाथ) को नमस्कार करके द्वागे प्रत्येक महाविकार के मार्वि व धन्त में कमवाः मजितादि तीर्यंकरों को नमस्कार करते हुए मिलय नीवें महाविकार के प्रारम्भ में शान्ति जिन को नमस्कार किया या है। तत्यस्थात् इसी नीवें महाविकार के अवन में कृष्यु भादि वर्यमानानत सेव तीर्यंकरों को नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार इस जं. ती. य. में मी दितीय उद्देश के प्रारम्भ में ख्याब जिनेन्द्र को मीर सम्त में भ्रवित जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है। इसी अकार के प्रारम्भ में ख्याब जिनेन्द्र को मीर सम्त में भ्रवित जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है। इसी कम से सापे प्रत्येक उद्देश के स्वादि व सन्त में कुरू-एक तीर्यंकर को नमस्कार करते हुए तिरहं प्रविकार के भ्रता से बीर विनेन्द्र को नमस्कार करते हुए

<sup>₹.</sup> उ. १३, गा. १४४-४७.

३. उ. १३, गा. १४५-६४.

४. उद्देश १३, गा. १६५-७०.

इसके प्रतिरिक्त तिलोयपण्णती को किठनी ही याचामों को यहाँ उसी रूप में प्रयया कुछ शब्द-परिवर्तन के साथ इसके घन्तर्गत कर लिया गया हैं।

तिलोयपण्णती की रचना जिस प्रकार भाषा की दृष्टि से समृद्ध व श्रीढ़ तथा विश्वयांविवेवन को दृष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत यान्य को रचना नहीं है—वह साथा की दृष्टि से खिथिल प्रीर विचयविवेचन की दृष्टि से कुछ प्रव्यवस्थित है। युनशिक भी प्रस्तुत सम्य में जहीं तहां देखी जाती है।

प्रत्य का प्रकाशन जैन संस्कृति संरक्षक संघ (जीवराज जैन वन्यमाना) सोनापुर द्वारा हो चुका है। इसका उपयोग भारमाङ्गुल भावि सब्दों में हुया है।

६०१. कर्मेस्टल्ल —यह दितीय प्राणीन कर्मवन्य हैं। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इसमें प्रश्न पायार्थे हैं। यहां सर्वप्रम्य निजवर्रण को नमस्कार करते हुए बन्य, उदय भीर सरव्यक्त त्रव के करून के प्रतिक्षा की गई है। वन्य, उदय भीर सरा के स्थ्यक्षेत्र का प्रकर्मक होने से चूंकि यह ध्याना वारण सर्वप्रत गूमों का कीरतेन करने वाला है, यत एवं इसे नाम से स्तव कहा गया है। यहां प्रयस्ता गुणस्थानकम से वन्य, उदय, उदीरणा और सत्ता है स्थिक्त क्षा निवासी प्रकृतियों की संस्था का निवेद करके तरवश्यात उसी कम से उन कर्ममहृतियों का नामोस्सेख भी किया गया है। इसके उत्तर गोविन्द नाभी (समझत विकास के उत्तर मोविन्द नाभी (समझत विकास के उत्तर मोविन्द का नामोस्सेख भी किया गया है। इसके उत्तर नामित्र कर्मा विवास के साथ जैन बारमानगर सभा मावनगर से प्रकृतियों के स्वाध के साथ बहु यूवीक कर्मा विवास के साथ जैन बारमानगर सभा मावनगर से प्रकृतियों है। इस पर एक ३२ गायात्मक प्रजातकर्तृ के माव्य भी है, जो प्रयस के प्रत्य में मुद्रित है। इसकी टीका का उपयोग प्रवस्तुद्वांत, प्रयत्तर प्रकृतामा, प्रवत्तावां प्रकृतियां है। इसकी टीका का उपयोग प्रवस्ति अपत्तर कर्मा क्षा क्षा विवास में सुवाद है। इसकी टीका का उपयोग प्रवस्तर स्वत्त अपता कर्मा क्षा विवास से मुद्रित है। इसकी टीका का उपयोग प्रवस्तुद्वांत, प्रवत्त प्रवास क्षा प्रयाद्वांतामा, प्रवत्तावांत्र प्रकृति स्वता क्षान, व्यवत्ता वाच क्षा क्षा विवास से हुत्य है।

२०२. खड़कीति—इवका दूबरा नाम धायमिकवस्तुविकारवार प्रकरण है। यह चतुर्व प्राचीन कसंप्रत्य है। इसके कर्ता जिनवस्तम गर्वी (विकम की १२वीं वताव्ये) हैं। गावायें हसमें दह है। यहा सर्वयवम पार्व विन को नमस्कार करते हुए गुष्क के उपवेदागुतार जीवस्थान, मार्गवास्थान, गृव-स्वान, उपयोग, योग भीर तेस्या के कुछ कहते की प्रतिक्षा की गर्द है। त्वरुद्धार इसके मार्ग कम के जीवस्थानों में गृवस्थान, योग, उपयोग, तेस्या, बन्द, उदय, उदीरणा व सत्तास्थानों की प्ररूपणा; मार्गवास्थानों में जीवस्थान, गृवस्थान, योग, उपयोग, तेस्या और सस्वस्तुत्व की प्ररूपणा; तथा गृवस्थानों में जीवस्थान, योग, उपयोग, तेस्या, बन्यहेतु, बन्य, उदय, उदीरणा, सत्तास्थान भीर सस्यवहृत्व की प्ररूपणा की गर्द है।

धन्त में धपने नाम का निर्देश करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि जिनवस्तम के द्वारा लाया गया (रवा गया) यह जिनानमरूप समृतसमुद्र का बिन्दु है। हितैयो बिद्यज्यन इसे सुनें, उसका सनन करें, स्रोर जानें।

दस पर एक टीका हरिमद्रसूरि के द्वारा रची गई है। ये देवसूरि के प्रशिष्य और जिनवेब उपाज्याय के शिष्य में । उक्त टीका उन्होंने सर्वाहल्साटकपुर में वर्षासहदेश के राज्य में आशापुर बतित में किकम सं. ११७२ में सिखी है हुसरी टीका सुविद्य सा. मसवागिर के द्वारा सिखी गई है। इन दोनों टीकार्यों के साथ सन्य कर्मविपाकादि के साथ जैन सारमानन्य समा भावनगर है अकाशित हुसा है। इस पर एक १- सामास्मक सजातकपूर्व माध्य भी है वो सन्यसंबद के सन्त में मुदित है। इसका उपयोग (टीका से) अवश्वस्थंन, सनन्तानुकन्यी, आहारक (सरीर), आहारक (बीज) और उप-योग सादि सन्यों में हुसा है।

१. देखिये ति. प. भा. २, प्रस्तावना पू. ६५-७० और अंबूदीवपण्याती की प्रस्तावना पू. १२६.

### ल**च**णवैशिष्ट्य

देव-काल की विधेयता समया लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही लक्ष्य के लक्षण में कहीं कुछ विधेयता या विविधता भी देखी जाती है। वैसे—

सकर्ममूमिक — धरुमंत्रीमक का योगिक पर्यं कर्मनूमिक्षिय — मोगसूमि — में उत्पान हुया बीव होता है। इस समिक्षाय को स्वस्त करने ताता तक्षण समयायांग की सम्प्रदेव दिर्मित वृत्ति में वाया जाता है। स्वागांग से सक्षित 'सरुमंत्रीम' के तक्षण से भी यही समिक्षाय व्यक्तित होता है। परन्तु परनाकार ने वेदनाकानविद्यान के सन्तर्गत सूत्र = की स्थास्था करते हुए 'सरुमंत्रीमक' से देव सीर नारकियों को प्रहण क्या है।

प्रकरण वहाँ काल की अपेक्षा ज्ञानावरणीय की उत्कृष्ट वेदना के स्वामी का है। वह चूंकि भोग-भूमिजों के सम्भव नहीं है, अतएव सूत्रस्य 'सकम्मभूमियस्स' पद का अर्थ वहाँ 'देव-नारको' किया गया है।

आप्रतीहिंगी—पउमचरिज भीर पद्मचरित्र (पद्मपुराण) के भनुसार श्रक्षीहिणी का प्रमाण २१८७०० तथा पवलाके अनुसार वह ६०६०६०६००० है।

प्रचेलक— प्रचेल, प्रचेलक ग्रीर याचेलक्य ये समानार्थक शब्द हैं। धाषारांगसूत्र १०० में (पृ. ११८) धर्मेल सब्द उपलब्ध होता है। प्रमंग बहुँ बरिक को वृद्धिगत करने का है। हसके लिए नहाँ कहा गया है कि मोल के निकटनर्ती किनने ही जोव पर्म को बहुण करके समोजकरणों के सिवस से सावन्त होते हुए पर्म का धाषरण करते हैं। इस अकार से जो काम-मोगादि में धासन्त न होकर प्रमां-दरण में दूढ होते हैं तथा समस्त गृद्धि—भोगाकांका को—कुःखक्टर सम्प्रकर उसे छोड़ देते हैं वे ही सहामुनि होते हैं। ऐसा महर्षि चेतन-प्रचेतन परिवह में निर्मात्व होकर विचार करता है कि मेरा कुछ भी नहीं, में मकेला हूं। इस प्रकार एक्टरमावना को भाता हुया जो ध्येल—सर्मादि सब प्रकार के परिवह से रहित सहु साम्-स्वयम न उत्तत होकर स्वयमेदर्य में स्थित होता है वह सब प्रकार के उपद्रव को सहन करता है।

इसकी टीका मे शीलाकाचार्य ने 'अचेल' का अर्थ 'अस्पवस्त्रवाला या जिनकल्पिक' किया है।

प्रागे उस्त प्राचारात के सूत्र १ = २ मे कहा गया है कि वो साधु बस्त्र का परित्याग करके समस् मे दृढ है उसके धरनःकरण में इत प्रकार का प्रातंत्र्यान नहीं होता है— मेरा वस्त्र और्ण हो गया है, वस्त्र की में याचना करना, पारे को याचना करूंगा, सुर्द की याचना करूगा, ओकूगा, सोक्रगा, बडा करूगा, छोटा करूगा, पहिनुंगा भीर करोर को धाच्छादित करूगा हत्यादि ।

इसकी टीका में भी धीलाकाचार्य ने प्रथमतः घवेलका सर्घ सस्य सर्व में 'नक्' मानकर 'सब्र' पुरुष का उदाहरण देते हुए 'सस्पवेल' किया है। पर साने चलकर सम्मन्तः प्रसंग की प्रतिकृतता का प्रमुग्य करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया है—स्यया जिनकांत्यक के समित्राय से ही इस सूत्र की भ्याख्या करती चाहिए।

इसी घाषारांग सूत्र (२०६-१०) से सपबाद के रूप से यह भी बतलाया है कि वो भिक्कु तीन बस्त्रों को बहुत्त कर समय का परिपालन कर रहा है उसे ईसी भी सौरय भादि की बाधा क्यों न हो, वोबे बहत्त की यावना नहीं करना चाहिए तथा बिहित बस्त्रों को घारण करते हुए भी उन्हें योना नहीं चाहिए। शीत ऋतु के बीत जाने पर तीन की मधेका दो भोर किर दो की अधेका एक रखकर मन्त्र से उसे भी छोड़कर घणेत हो जाना चाहिए। ऐवा करने से उपकरणाविषयक समुता प्रसट होती है तथा कायस्त्रीसक्य तपका माचरण होता है।

स्वानांगसून में (तू. ४५४, पू. ३२४) धल्पप्रतिलेखा, साथविक प्रवस्त, बैस्वासिक रूप, तप धनु-बात मोर विदुत्त इन्द्रियनिषद्ध, इन पाच स्थानों द्वारा धचेतको —बस्नद्वीन साम्नु को—प्रवस्त बतकाया है।

इसकी ट्रीका में ग्रमयदेव सूरि ने प्रचेल का ग्रवें 'न विचन्ते चेलानि वासांसि यस्यासावचेलकः' इस निरुक्ति के साथ निर्वत्त्र----------बिनकस्थिक-----ही किया है।

मूलाबार (१-२०) में वस्त्र, वस्त्र, वस्त्रम ध्ववा पत्र (पत्ता) भादि से शरीर के न ढकने को भावेलक्य का स्वरूप बतलाते हुए उसे लोकपूज्य बतलाया है।

मगवती घाराधना में जिस दश प्रकार के करण का निर्देश किया गया है उसमें घाणेनक वहना हैं। इसकी टीका मे घाणेनकता — निर्वेदशता — का प्रवस्ता सि समर्थन करते हुए प्रपातित सूरि ने उसके धालम से दन गुणों का प्रादुर्गीव बतलाया है — त्याग, धाक्तिचन्य, सरण, लावव, घरलिपरित, भावविषादि-मय बहायये, उत्तम क्षान, मार्थ, धार्यक, तथ, संस्मिषिद्ध इन्तियविषय धीर कवायका प्रभाव धारि ।

मागे एतद्विषयक शंका-समाधान में उन्होंने माचारप्रणिधि, प्राचःरांग का द्वितीय मध्ययन लोकवित्रय, वस्त्रेवणा, पात्रेवणा, भावना, सूत्रकृतांग का पुष्टरीक घर-यन, प्राचारांग, उत्तराध्ययन मौर दश्येकानिक मादि मागमों के नामोस्लेखपूर्वक कुछ घवतरण भी दिये हैं।

धागे प्राचारांग के वस्त्रविधायक धन्य सूत्र का भी निर्देश करते हुए उन्होंने बतलाया है कि उसका विधान कारणविशेष की धपेक्षा से किया गया है ।

उत्तराध्ययन (२-१२) में कहा गया है कि ज्ञानी साधु चाहे ध्रचेल हो धीर चाहे सचेल हो उसे इसको धर्मोपकारक जानकर खिल्न नही होना चाहिए।

भागे इसी उत्तराज्ययन (२३-२६) में पार्श्वरम्परा के खिष्य केशिकुशार ने गौतम गणधर से प्रक्र करते हुए कहा है कि वर्षमान स्वामी ने तो अचेतक वर्म का उपदेश दिया है और भगवान पार्श्व ने सान्तरोत्तर—विशेषवस्त्रपुत्त— यम का उपदेश दिया है। एक मार्ग के प्रवर्तक रोनों के उपदेश में यह भर वर्ग । उत्तर में गौतम ने कहा है कि जनसमुदाय को साधुत्व का परिज्ञान कराने के लिए धनेक प्रकार का विकल्प किया गया है। लिय का प्रयोजन सदम का निवाह स्रोर ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तुतः मोक्ष के साथ तो ज्ञान, देशन सीर प्रदित्त सीर प्रकार का स्वावता स्वाव

सटरांग —यह एक कालका मेर हैं। तिलोधपण्यती के सनुसार यह =४ मृटित प्रमाण, सनुयोगढ़ार सूत्र के सनुसार =४ लाख मृटितप्रमाण तथा ज्योतिषकरण्यक के सनुसार =४ लाख सहाबृटित प्रमाण हैं। इन कालवाचक राज्यों मे कमादि का व्यत्यव भी हुसा है। जैंदी —सनुयोगढ़ारकून (सूत्र ३६०, हु. १४६) में जनका कम इस प्रकार है −१ मृटितांग, २ मृटित, ३ सटटांग, ४ सटट, ४ सवसांग, ६ सवस, ०३ हुकांग, - हुट्क, ट बरालांग, १० वरसल, ११ पद्मास, १२ पदम, १३ निलांग, १४ निलांन, १४ मर्बान, ११ सर्वांनप्रांग,

- १. देखिये पीछे पृ. ३४ का ३ राटिप्पण ।
- २. म्राचेलक्कुट्देसिय सैज्जाहररायपिडकिरियम्मे । जेट्ठपडिक्कमणे वि स सासं पण्जोसवणकप्पो ।।

म. ब्रा. ४२१.

- ३. दशवैकालिक का घाठवां प्रध्ययन ।
- प्राचाराप्र (हि. श्रुतस्कत्य) की प्रयम चूलिका का ध्वां प्रध्ययन ।
- इसी चूलिकाका छठा घष्ययन ।
- ६. प्राचाराव्रकी तीसरी वृक्षिका।
- ७. सूत्रकु. हि. श्रुतस्कन्य का प्रथम सध्ययन ।
- स. पार्थिकाणामागमे मनुवार्त वस्त्रं कारणायेक्षया । मिलुणां [यः] ह्रीमानयोग्यदारीरावयचो दुरवर्माभिकस्य मानवीजो वा परीवहत्तत्वे वा सद्यसः स दुङ्काति । तथा चोक्तमाचाराञ्चे—चुदं मे जाउत्संती मग-ववा एवनस्वार्थ —इह चलु संवचामिनुवा दुविहा इत्यी-पुरिता आदा मर्वति । त वहा—स्वय-समण्णायये तो स्वयत्त्रणायदे वे व । तत्त्र चे सब्बत्तन्त्रणायदे विरातहत्व-पाणि-पारे सम्बिद्धसम-ण्णायवे तत्त्व यं चो कृष्यदि एमसि वत्त्रं वारितं एव परिहितं एव सम्बन्ध्य एगेण पश्चित्तृत्वेण इति । म. मा. ४२१ टीका, पृ. ६१२.

१६ सर्वेतिपूर, १७ सयुतीग, १८ सयुत, १६ नयुतीग, २० नयुत, २१ प्रयुतीग, २२ प्रयुत, २३ चूलिकीग, २४ चुलिका, २५ वीर्षप्रहेलिकांग, २६ वीर्षप्रहेलिका ।

ज्योतिष्करंडक (२, ६४-७०) में — १ सतांग, २ सता, ३ महानसिन, ४ निस्तांग, ६ नहानसिनांग, ७ महानसिनांग, ७ महानसिन, ६ वघांग, ६ वघा, १० महानप्यांग, ११ महावद्ग, १२ कमतांग, १३ सहाकमता, १४ महाकमता, १३ महाक्ष्रद्व, २० चृतितांग, २२ महाच्यांग, २३ महाच्यांग, २४ मटांग, २४ मटट, २६ महाच्यांग, २० महाच्यांग, २१ महाकम्, ३२ सीपंग्रहेनिकांग, ३३ सीपंग्रहेनिकांग, ४० सिक्तांग, ४० सिक्तांग, ४० सिक्तांग, ४० सिक्तांग, ४० सहावांग, ४० सहावांग, ४० सहावांग, ४० सहावांग, ४० सहावांग, १० सहावंग, १० सहावांग, १० सहावंग, १०

इस मतभेद का कारण मायुरी घीर वालभी वाचनाधों का पाटभेद रहा है ।

स्निवार—प्रसंग के प्रनुषार इसके स्रमेक लक्षण उपलब्ध होते हैं। जैसे—पिण्यनियुं फित (१६२) में सतिक्रम, व्यक्तिक्रम, मिलवार सीर समावार इन चार के स्वश्य को प्रगट करते हुए कहा गया है कि किसी व्यवक के हारा सावाक्षमें (साचु को तक्ष्य करके जिस भोवनपाक किया को प्रारम्भ किया जाता है उस किया को घीर उनके निमित्त के निष्मान को नेत्र को भी सावाक्षमें कहा जाता है का निमंत्रण देने पर उसे साधु पदि स्वीकार करता है तो वह स्विक्त प्रोच का भागी होता है। तरप्रचात साधु जब उसे स्वीकार करके जाने के लिए उच्छत होता है—देरों को उठाता-परता मादि है—तब वह स्थातिक्रम दोव का पात्र होता है। तरप्रचार का सावाक्ष्म को स्वष्म करने पर मिलवार दोष होता है। मन्त में उसके नियत्र ने पर यह जुनुई मानवार दोष का पात्र होता है।

मूलाबार (११-११) में भी बौरासी लाख गुणों के उत्पादन प्रकरण में उनत भ्रतिकमादि चार का नामोल्खेब मात्र किया गया है। उसकी टीका में बसुनती ने उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है— संवतसमूह के मध्य में स्थित रहकर विषयों की इच्छा करता, इसका नाम भ्रतितत्र है। संवतसमूह को छोडकर संवत के विषयों करणों के बुटाने को व्यतिकम कहते हैं। बन की विध्यलता भ्रीर कुछ ससंयम के सेवन को भ्रतिचार कहा जाता है। बत को भंग करके स्वच्छन्दतापूर्ण बो प्रवृत्ति को बाती है, यह भ्रताचार कहनाता है।

पट्नण्डागमप्ररूपित शीनव्रतिविषयक निरितचारता को स्थप्ट करते हुए घवलाकार ने मध्यान, मांसमक्षण, ऋंब, मान, माया, सोम, हास्य, रित, घरति, छोक, भय, खुनुस्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद ग्रीर नपुंतकवेद; इनका त्याग न करने को प्रतिचार कहा है (दू. न. पू. न.२)।

हरिभद्र सूरि ने श्रावकप्रकारित की टीका में ससत् धनुष्ठानविशेषों को, तथा प्रावश्यकानयुंकि की टीका में संज्यलन कवायों के उदय से होने वाले चारित्रस्त्रलनविशेषों को प्रतिवार कहा है।

मा. मितगति ने द्वातिशका में विषयों में प्रवर्तन की मितिचार निर्दिष्ट किया है।

तिलोयगण्यती मादि मन्य ग्रन्थगत इन कालमानों की तालिका ति. प. भाग २, परिशिष्ट पृ. १६७ पर देखिये।

२. इह स्किन्स्ताचार्यप्रवृत्ती दुष्यमानुभावतो दुमिक्षप्रवृत्त्या साथूनां पठन-गुणनादिकं सर्वमप्यमेशत् । सतो दुमिक्षतातिकमे मुभिक्षप्रवृत्ती ह्योः स्वयमापकोऽभवत् । तत्वचा—एको बालम्यामेको मधुरायाम् । तत्र च सुत्राचंत्रेष्ठनेन परस्यरं बाण्यामेशो जातः, विस्मृतयोहि सुत्राचंत्रोः समुत्या संयदने भवत्यवस्य वाण्यामेशो न काचित्रुत्रपत्तिः । तत्रानुयोग्रहाराविक्तिमयानी अवर्तमानं सापुरवाण्यानुन्त्रत्यस्य वाण्यामेशत् वृत्त्यस्य वाण्यामेशत् वालम्यान्त्रत्यस्य वाण्यामेशत् वालम्यान्त्रत्यस्य वाण्यामेशत् वालम्यान्त्रत्यस्य वाण्यान्त्रत्यस्य वाण्यास्य वाण्यान्त्रत्यस्य वाण्यास्य वाण्य वाण्यास्य वाण्य वाण्यास्य वाण्यास्य वाण्यास्य वाण्यास्य वाण्यास्य वाण्यास्य वाण

भस्तोषना ७३

वर्गेबिन्दु की टीका, बोगवास्त्र, मगवती बारावना की मुलारावनादः टीका धीर सागारवर्गाभृत' सादि में बत की विवित्तता, मनिनता स्ववा उसके एकदेश मंग को मतिचार कहा गया है।

वर्तमान में उक्त प्रतिकार सब्द प्राय: वत की मिलनता या उसके देशत: मंग प्रचं में कड़ है। सम्प्रक्त और प्रिहितादि १२ वर्तों में से प्रत्येक वत के १-१ धितवारों की अव्यक्तियत प्रक्षणा सर्वप्रका तत्वाचंत्रम ने उपलब्ध होती है। इससे पूर्व के किसी सम्य सन्य में वह देखने में नहीं धायी। धाषार्य कृत्यकृत्व ने वारित्रप्रामृत में वारह प्रकार के देशवारित की प्रक्रपणा की है, पर वहीं किसी भी वत और सम्प्रक्त के प्रतिवारों की सुवना नहीं की नई। वहीं एक विवेषता वह है कि देशावकाशिकवत का नती तोत नुष्यतों में उत्सेख किया गया है और न वार किशावतों में मे। वार विकायतों में सामायिक, प्रोषय और स्तिष्युवा के साथ सत्यक्षता की प्रवृत्त किया गया है और न वार किशावतों में भी।

यश्विप जवासगरसाधों में झानन्द उपास्त्र को सध्य करके सम्यक्त्य व स्थूलप्राणातिशातिवरमण सादि प्रत्येक हत के १-१ प्रतिचारों का निर्देश किया गया है<sup>1</sup> पर वह तस्वार्यसूत्र का सनुसरण है सबवा इसके सनुसार तस्वार्यसूत्र में उनका विवेचन किया गया है, यह कहा नहीं वा सकता ।

सोमदेव सूरि ने प्रपने उपासकाध्ययन में प्राय: इन प्रतिचारों का निर्देश तो किया है, पर उन्होंने उनके निए प्रतिचार या उसके पर्यायाची किसी प्रम्य शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, धौर न उनकी संस्या (सल्मेखना को छोड़कर) का भी निर्देश किया है। केवस उनहें विवक्षित ब्रत के निवर्तक या बातक भोषित किया है।

स्रयःकर्म, सामाकर्म—सामान्यक्प है वे दोनों खब्द समानार्थक है। पिण्डनिर्गुक्तिकार में (गाया ६४) इसके ये चार नाम निर्दिष्ट किये हैं—ब्राह्मकम्म (ब्रायाकर्म), श्रदेकम्म (ब्रयःकर्म), स्रायाहम्म (ब्रास्थकन) स्रीर स्तकम्म (ब्रास्थकर्म)।

धाः भूतवलि षट्लण्डागम में इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं — उपद्रावण, विद्रावण, परितायन भौर भारम्भ के निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे भाषाकर्म कहते हैं ।

मुलाबार (६-५) में नगसर्ग इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि छह काय के प्राणियों के विरायन और उपहावन आदि से को निष्यल है, तथा स्वकृत अथवा पाकृतक्य से को अपने को प्राप्त है उसे आवाकर्म जानना चाहिए। 'स्वकृत व परकृतक्य से अपने को प्राप्त' इतना मात्र यहां विशेष कोशा गया है।

िप्यनियुंकि (१७) में इसका लक्षण इस प्रकार निविष्ट किया गया है—जिस साधु के निमित्त स्थापी पित्तवृत्ति के मुख्यार प्रीदारिक स्वरोत्त्र लोकों का उद्वण (प्यप्रावण)—पितपात विजत विज्ञान विज्ञान के निमित्त स्थापी प्रावण के निम्नित स्थापी के निम्नित स्थापी के स्य

भगवती भाराधना में बसति के प्रकरण में गा. २३० की टीका में भपराजित सूरि के द्वारा प्रकृत

१. पं. माशायर ने मणने वालारवर्तामृत की स्थोरत टीका मे थो १२ वरों के मतिवारों का विधेय स्थाप्टीकरण किया है उतका झाशार प्रायः हेमचन्द्रपूरि का योगशास्त्र और उतका स्थोपत विवरण रहा है। (विधेय के लिए देखिये सनेकाल वर्ष २०, पू. ११६-२५ व १४१-६१ में 'छागारवर्तामृत पर हतर सावकायारों का समाय' धीर्यक लेखा)

२. जवासगदसामी (पी. एस. वैद्य, फर्नु सन कालेब पूना) १, ४४-५७, पू. ६-१२.

३. वेबिए स्तोक १७०, ३८१, ४१८, ७५६, ७६६, ४४१ छीए १०६ घावि ।

साबाक में का स्वरूप प्रगट करते हुए कहा गया है कि यूकों को काटकर लाना, हैटों का पकाना, मूनि को लोदना, परवर भीर बालू सादि से पूर्ण करना, पृथियों का कुटना, कीचड (गारा) करना, कीचों का करना, सिन से नोहे को तपाकर यन से पीटना और भारी से लक्ष्मी चीरना; हस्यादि भागार से छह कायिक लोवों को बाधा पहुँचा कर जो दसति स्वयं निर्मित की बाती है या दूसरे से करायों वाती है उसे साधाकमं साकर से कहा जाता है। यह लक्षम प्राय: पिटरनिर्मु कि जैसा है। विधेय हतना है कि पिटरनिर्मु कि जैसा है। विधेय हतना है कि पिटरनिर्मु कि उसता है। यह लक्षम प्राय: पिटरनिर्मु कि जैसा है। विधेय हतना है कि पिटरनिर्मु कि उसता है। स्वरूप के स्वरूप में क्ष्मा प्राया है। स्वर्ण स्वर्ण कहा वह स्वर्श के प्रकरण में कहा गया है।

बीलांकावार्ध के समित्राबानुसार राष्ट्र के लिए वो सचित को प्रविक्त किया जाता है या प्रविक्त को पकाया जाता है, यह प्राथाकर्म है। जगभग वहीं प्रमिन्नाय प्रायार्थ हैमचन्द्र भी निर्धास्त्रपर्यक (प्रायाय विकल्प यति मनित इत्वा सचित्तस्याचित्तरुपमचित्तस्य वा पाको निरुक्तादायाकर्म) योगणास्त्र में प्रयुक्त करते

सनादेस, सादेस—इन दोनो के सक्षणों में कुछ भेद देखा जाता है। सर्वार्थाशिद्ध प्रादि से उनके सक्षण में कहा गया है कि जो नामकर्म प्रभायकत घरीर का कारण है वह प्रादेय प्रीर उससे विपरीत प्रनादेस कहलाता है।

तरवाम भाष्य में घारेयभाव के निवर्तक कर्म को घारेय घीर विपरीत को धनारेय बतलाया गया है। इसको स्पष्ट करते हुए हरिमद्र सूरि घोर सिढसेन गणी कहते हैं कि जिस बीव के धन्येय नाम-कर्म का उपय होता है वह वो कुछ भी कहें उसे लोग प्रमाण मानते हैं तथा उसे देखते ही वं खड़े होते हुए उच्चासनादि देकर सम्मानित करते हैं, इस प्रकार उनके घनिश्रायानुसार वो घाररोत्यादन का हेतु है बहु सायेय घोर उससे विपरीत प्रमायेय माना गया है।

यवनाकार के मत से झादेय नामकर्म वह है जिसके उदय से जीव को झादेयना प्राग्त होती है, सादेयना का समित्राय वे बृहणीयता या बहुमायता प्रगट करते हैं। धनादेय के लक्षण में वे कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से उत्तम सनुष्ठान करता हुझा भी जीव गौरवित नहीं होता है वह झनादेय कह-काता है।

माचार्य बसुनन्दी मृताचार की बृत्ति में पूर्वीक्त दोनों ही प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार से ध्यक्त करते हैं—जिसके उदय से मादेशता—प्रभोपेत वारीर—होता है वह, स्रम्या जिसके उदय से जीव मादेयवाक्य होता है वह, मादेयनामकमं कहलाता है।

जनत दोनों प्रकार के लक्षणों मे से म्रादेयता— म्रादरपात्रता— रूप म्रादेय के लक्षण में दवे. ग्रन्थकार प्राय: एकमत हैं, पर दि. ग्रन्थकारों में कुछ मतभेद रहा दिखता है।

स्विभित्त, सनिःसूत—बहु व सत्य सादि बारह पदायों के साध्य से सववहादि में से प्रत्येक के रे-रे-रे भेट होते हैं। उनमें एक सिविस्तर या सिनःसुत अवसह हैं। उत्तवाववादिक में उसके स्वरूप का निर्मेश करते हुए कहा गया है कि सित्रस्य विज्ञुद्धि सुन्तर औत्र सादि के परिणाम के निमित्त के विस्तर हुए होता हैं। उसे सिनःसुत सवसह कहते हैं। सागे चलु इन्दिर के साथ्य से यह कहा गया है कि पाच वर्ष बाते वस्त्र, कन्वल व चित्रपट सादि के एकटेस विचयत पांच वर्ष के एकटेस विचयत पांच का किस प्रत्येत पांच वर्ष के एकटेस विचयत पांच वर्ष के एकटेस विचयत पांच के प्रत्येत पांच वर्ष के स्वयत पांच वर्ष के स्वयत से स्वयत पांच के स्वयत पांच वर्ष के स्वयत पांच वर्ष के स्वयत से स्वयत पांच के स्वयत पांच के स्वयत पांच के स्वयत से स्वयत पांच के स्वयत पांच के स्वयत पांच के स्वयत पांच स्वयत पांच के स्वयत पांच के स्वयत पांच स्वयत पांच के स्वयत पांच स्वयत पांच से स्वयत पांच स्वयत पांच से से स्वयत पांच से स्वयत से स्वयत पांच से स्वयत पांच से स्वयत से स्वयत पांच से स्वयत पांच से स्वयत से स्वयत पांच से स्वयत से से स्वयत से स्वयत से स्वयत से स्वयत से स्वयत से से स्वयत से स्वयत से से स्वयत से स्वयत से से से स्वयत से से स्वयत से से स्वयत से से स्वयत से से से स्वयत से

हरिमद्र सूरि तस्वार्यसूत्र (१-१६) की टीका में उसके नक्षण में कहते हैं कि मेचवाब्द मादि से भेरीसब्द के अववहण के समान मन्य की मपेक्षा से रहित जो वेणु मादि के सन्द का प्रहुण होता है, इसे मनिमित अववह कहते हैं। यह लक्षणनिदंश बुढ्याख्या के धनुसार किया बया है। मावार्य सिद्धसेन सभी प्रस्तादना ७५

उसका लक्षण इस प्रकार प्रकट करते हैं—निधित का सर्व 'तिय से जाना गया' है, जैसे जूही के क्लों के प्रतिस्थ सीत, मृदु प्रीर स्निग्य घादि स्थर्त का सनुष्य पूर्व में हुघा था, उस प्रनुमान से लिंग के द्वारा उस विषय को न जानता हुघा जो उसका ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे प्रनिधित-सदशह कहते है।

बबताकार तीन स्थलों पर उसका लक्षण पृषक्-पृषक् इस प्रकार करते हैं। यु. ६ — धनिभृत्व स्थले के प्रहण को धनिः मुताबयह कहते हैं, धयवा उपमान-उपनेय माव के बिना जो प्रहण होता है उसे धनिक्ष स्वाता कारण होता है। उस धनिक्ष होता है, उस धनि-सुताबयह कारता की प्रहण होता है, यह धनि-सुताबयह कहलाता है, धयवा बस्तु के एकरेश मा समस्त हो वस्तु के धानम्बन से जो वहां धर्मितिहत प्रमय वस्तु का बोध होता है, यह भी धनि-सुताबय कहलाता है। यु. १२ — धानम्बनीभृत बस्तु के एकरेश के प्रहण समय में जो एक वस्तु का बाल होता है उसे, ध्यवा वस्तु के एकरेश के ब्राल के ध्यवा ध्यवा ध्यत्य प्रहण होता है उसे, ध्यवा वस्तु के एकरेश के ब्राल के ध्यवा ध्यवा ध्यत्य प्रहण हो भी भी धनवसन्ति वस्तु का जान होता है उसे, तथा धरुस्थानस्थय स्थार स्थान होता है उसे, तथा धरुस्थानस्थय स्थार स्थान स्थान के भी भीन-सुतास्थय कहते हैं।

इ.स. प्रकार उपयुक्त धनिःश्वावद्वह के लक्षणों में धनेकरूपता उपलब्ध होती है। उक्त लक्षणों का फलितार्थ ऐसा प्रतीत होता है—

 त. वा. — पूर्णतया प्रमुच्चारित शस्य का ग्रहण, वस्तु के एकदेशयत वर्णादि के देखने से समस्त वस्तुगत वर्णादि का ज्ञान, प्रत्यदेशस्य पंचरंगे किसी एक वस्त्रादि के कथन से प्रत्य प्रकथित का ग्रहण ।

२. त. वृ. हरिः--- अन्य शब्द निरपेक्ष शब्द का ब्रह्णः।

३. त. वृ. सिद्ध--लिगनिरपेक्ष ग्रहण ।

४. घवला—धनिममुल धर्यका ग्रहण, उपमान-उपमेय माव के बिना होने वाला ज्ञान, बस्तु के एकदेश से समस्त बस्तु का तथा घर्सानिहित घन्य बस्तु का ग्रहण एवं घनुसन्धानप्रत्यय गादि ।

स्रमुक्त-स्वयह — स्वांबंधिद ने इसका लख्य 'समित्राय से यहम' कहा गया है। तस्वार्य-वांतिक में इस लक्षण का स्रमुसरण करते हुए प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि कोण इन्द्रियादि के प्रकृष्ट विद्यादि परिणाम के निमित्त से एक वर्ष के भी न निकलने पर स्रमित्राय से ही स्रमुक्तारित सक्द का जो स्वयह होता है उसका नाम स्रमुक्त-स्वयह है। स्वया स्वर-स्वपाद पहले के पहले वांग्रे को दिवक्षित स्वर-स्वपाद के स्रमुक्त करते हुए देखकर स्वादित स्वयह के बान लेना कि साप इस सक्द को (स्वर को) बजाने वांते हैं, इस प्रकार के प्रवृक्त को प्रमुक्ताव्यक कहा जाता है। साथे बज्र इन्द्रिय के प्रायय से उत्तर हरण देते हुए कहा गया है कि किसी को सुक्त व कृष्ण सादि वर्गों का मिश्रण करते हुए देखकर यह बिना कहे ही बान लेना कि साप स्रमुक वर्ण इनके सिनाने से तैयार कर रहे हैं, यह स्रमुक्ताव्यह है।

तत्त्वार्थरलोकवार्तिक मे कहा गया है कि स्तोक पुद्गल के निकलने से जो बोच होता है वह अनुस्तावयह कहलाता है।

त्रवार्षभाष्यानुदारी सूत्रपाठ में प्रकृत सूत्र (१-१६) में 'मनुवत' के स्थान में 'मस्तिदाय' पाठ है। इस सम्बन्ध में वृत्तिकार सिद्धवेन गणी कहते हैं कि 'जनतमबद्धक्काति' यह विकस्य एक श्रोत्रावदह को ही विषय करता है, वह सर्वव्यापी नहीं है। कारण यह कि उनत का सर्व शक्द है सौर वह भी स्वक्त रासक शक्द। इसका स्वयद्ध एक मात्र श्रोत्रावदह हो हो सकता है। प्रमुक्त जो उनत से विचरीत स्वत्य इसारे ने उसके स्थान में 'निश्चतमबद्धक्काति' इस विकस्य को स्थीकार किया है। उदाहरण इसके तिए यह दिया गया है—स्थी के स्थाविषयक स्वयद्ध दे स्थी का ही जान होता है तथा पुष्पो या चन्दन के स्थावें से पुष्पों या चन्दन का हो जान होता है।

षवलाकार भनुक्तावग्रह (भनुक्तप्रत्यय) के लक्षण में कहते हैं कि विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत पुण से विशिष्ट वस्तु का जब बोध होता है तब उस इन्द्रिय के प्रनियत गुण से विशिष्ट उक्त वस्तु का जिसके प्राथम से बोब होता है उसका नाम प्रमुक्तावयह है। जैसे—वस्तु इन्त्रिय से गुड़ का झान होने पर उसके प्रनियत गुण स्वरूप जो रस का भी बोब होता है, तथा प्राण इन्त्रिय से वहीं के गण्य को बानकर उसी समय उसके सट्टे-मीठेपन का भी झान होता है, यही प्रमुक्तावयह है। मूनाचार की वृत्ति में घाचार्य प्रमुक्त्यों ने भीर प्राथम स्वत्य के कर्ती बीरनन्दी ने बबताकार के सख्य का प्रमुक्तरण किया है (देखो प्रमुक्त शब्द)।

तस्वायंत्रन को सुलबोधा बित में उसके सक्षण में कहा गया है कि किसी के द्वारा 'अपिन को साम्रो' ऐसी मात्रा देने पर 'अप्पर मादि से' मिन के ले बाने का जो स्वयं विचार उदित होता है, इसे मनक्तावग्रह कहते हैं।

दून सब सबनों में सर्वार्यविद्यं का तक्षक न्यापक है, कारण कि बिना कहें ही प्रसंग के प्रमुक्तार प्रांत्रप्रास सं सब्दारित सभी विषयों का प्रवष्ट हो सकता है। तक्ष्यवार्ध हो तक्ष्यवार्ध्वार्धककार ने स्रोत व लख्न इनियां के साम्यन से उदाहरण देते हुए उसे स्पष्ट भी किया है। मुक्कांश बालि का उदाहरण तो बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है, वहां सिन लाने की प्राज्ञा देते हुए यह नहीं कहा यया है कि सम्पर से लाना या बाली प्रारंति है। फिर भी उसे ले जाना वाला सोचवा है कि उसका हाथों से या करहे धादि से से जाना तो शब्द नहीं है, प्रदा- वह सम्पर धादि से ले जाना है। यह प्रमुक्ताबग्रह हो है। इससे सिबसेन नभी द्वारा दिये यदे प्रम्याणित दोष को सम्मावना नहीं दिसती।

धवलाकार आदि के द्वारा स्वीकृत लक्षण भी उचित हैं। कारण यह कि लोकस्यवहार में झाम मादि के गत्य को झाण इन्द्रिय के द्वारा जानकर उसके झविषयभूत खट्टे या मीठे रस का बोच होता हमा देखा जाता है।

ज्ञानुसम्यापन—परिहार प्रायश्चित दो प्रकार का है— मनुसस्यापन परिहार भीर पारंचिक परिहार। प्रकृत मनुस्यापन प्रश्च के विविध मन्यो मे मनेक रूप देखे जाते हैं। जैसे—तस्यापंजातिक व माचारसार मे मनुस्यापन, बृहत्करमञ्जूष में मणबहुत्य (धनवस्याप्य), वबला में सणबहुस्य (धनवस्याक?) तथा चारिक्यार एवं मनगारचर्गानुत मे मनुस्याम ।

तत्त्वार्थवार्तिक मे इसका लक्षण संक्षेप मे इस प्रकार कहा गया है—होनता को प्राप्त होकर साचार्थ के पास में, सपदा सपने से होन साचार्य के पास में को प्रायत्त्वित सहस्र किया जाता है, इसका नाम स्रपुरस्थापन प्रायत्वित्त है। यहा परिहार प्रायत्त्वित्त के उक्त प्रकार से दो भेदों का निर्देश नहीं किया गया है।

बर्बाव्यानम की टीका घवना में उसके उपयुंकर दो भेदों का तो निर्वेश किया गया है, पर वह विश्व प्रकार का स्वपाद होने पर स्वीकार किया जाता है, इक्का निर्वेश वीचे तथ्यापंशतिक में नहीं किया गया में से ही यहां भी नहीं किया गया है। विशेषता यह है कि वहां उसका जवाय काल से हमात स्रोर उल्हाट बारह वर्ष प्रमाण कहा गया है। बाय ही यहां यह भी निर्वेश किया गया है कि इस प्रायिक्षण को स्वीकार करनेवाला साधु कायपूर्ण से—व्यविशों के साध्यम से—परे बाकर प्रतिवस्ता से रहित होता है—सास पुनिवन भी यदि यसना करते हैं तो वह प्रतिवस्त्या नहीं करता। वह युव को कोड़कर स्वप्त साधुमों के प्रति भीन एवता हुमा उपवास, सावास्त्र, पुरिवार्ष, एकस्वान ग्रीर निविकृति सादि के इत्तर सपने रस, वीचर एवं मांव को युवाता है।

प्रथम तीन संहनन से संपुत्तन, परीवहों का विवेता, वर्ग में दृढ़, वीर धीर संवार से प्रयमीत होता है। वह इष्टी-प्याथम से वसीत मनुष्ट हर वाकर स्थित होता हुया वास मुनियों के द्वारा वस्त्रना करने पर भी प्रतिवन्त्रना नहीं करता, गुष्ट के साथ धानीचना करता है, येव बनों के विवय में मीन रखता है, तथा पिष्की को विपरीत रूप से बारण करता है। वह उत्कृष्ट रूप से वास्त्र वर्ष तक कम से कम पांच-पांच उपबास धीर स्विक्त से स्विक्त छट्ट-छट्ट मास के उपवास करता है।

उपरुंक्त ध्वराध को विद कोई धिममान के साथ करता है तो उसे दूसरा परगणोपस्थापन प्रायस्थित करना पढ़ता है। तदनुवार उसे प्रपने गण का प्रायार्थ परगण के प्रायार्थ के पास सेजता है, जो उसकी धालोचना को सुनकर प्रायश्चित्त के दिये बिना प्रत्य धायार्थ के पास सेजता है। वह भी उसकी धालोचना को सुनकर विना प्रायच्चित्त दिये सम्य धायार्थ का मास नेजता है। दस प्रकार से उसे साव्यार्थ के पास तक सेवा जाता है। सात्वां प्रायार्थ उसे प्रथम धायार्थ के पास वापिस सेजता है। तब प्रथम धावार्थ ही उससे प्रवास्थ का पासन कराता है।

बाचारसार भौर अनगारथर्मामृत में प्रकृत प्रायश्चित का विवान उक्त चारित्रसार के समान ही किया गया है।

मुसाबार की बसुनन्दिवरिचित वृति (१.-१६४) में उन्तर परिदार प्रायदिक्त के गणप्रतिबद्ध और धगणप्रतिबद्ध से भेद निरिष्ट किये गये हैं। गणप्रतिबद्ध प्रायदिक्त को प्रहम करनेवाला जहां मुनिकन प्रश्न-क्या (भूत) भादि करते हैं वहां रहुता है, पीछो को भाये करके मुनियों की बन्दान करता है, यर मुनि उनको स्वस्ता नहीं करते; इस प्रकार उनके द्वारा को गण में क्रिया की वाती है, यह गणप्रतिबद्धपरिहार कहाता है। विश्व देश में मं का ज्ञान नहीं रहुता, बहुं बाकर वह मौतपूर्वक तपस्वरण का भनुष्टान करता है, यह अगणप्रतिबद्धपरिवर्षन है। यहां बनता भीर बारिक्शार भादि के समान परिहार प्रायदिक्त के बदु-रवनान भीर पार्शिक भेद तो निर्दिष्ट नहीं किये गये, पर गणप्रतिबद्ध भीर भागप्रतिबद्ध इन दो भेदों का उन्लेख सबस्य निया गया है। ये कुछ संग्रं में उन्तर स्रदुष्टमाणन परिहार है समानदा रखते हैं।

बृहत्करपसूत्र (उ. ४, सू. ३) मे सनवस्थाप्य तीन प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं—साथिसकों (सापुर्या) की उपिय विश्वय सादि की बोरी करनेवासा, सन्य सामिकों को उपिय सादि की बोरी करनेवाला भीर हाथ, नाठी एवं मुद्दी भादि से दूसरे पर प्रहार करनेवाला। किसके सिये यह प्रायश्चित्त दिया जाता है उसका भी प्रहुण यहां सनवस्थाप्य सन्य से ही किया गया है।

इसके पूर्व बहां पारंचिक प्रायद्वित की प्रक्षणा की वा चुकी है। पारंचिक प्रायद्वित से बहां प्राचार्य विद्युद्धि को प्राप्त करता है, वहां इस सनवस्थाप्य प्रायद्वित से उपाध्याय विद्युद्धि को प्राप्त होता है। धनवस्थाप्य का प्रर्थ है धपराधसण में ही सतों में धवस्थापन के स्रयोग्य।

साधातन भीर प्रतिवेदी के भेर से उक्त सनक्त्यान्य दो प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक से दो सेर है-सवारित भीर सवारित। सवारित भीर सवारित का भित्राम यह है कि किसी सपराव के सेवन से तो वारित वर्षमा हो नष्ट हो जाता है भीर किसी के देवन से वह देशकर में नष्ट होता है। कारण यह है कि सपराय के समान होने पर मी परिणान के वस उसमें विदिचता होती है। इसी प्रकार परिणास के समान होने पर भी कहीं पर सपराव में भी विविचता होती है।

वो बावातन धनवस्थाप्य तीर्थेकर, प्रवचन, भुत, धाषार्थ, गणवर धोर महर्डिक इनमें से तीर्थंकर या प्रवचन की बावातना—विराधना या तिरस्कार—करता है उसके लिए धनवस्थाप्य प्रधादस्यत का विस्थान है। वेश ने से ने किसी एक की बावातना करता है उसके लिए चार पुर प्रधादस्यत होते हैं। परसु यदि कोई सेप उन पारों की ही बाधातना करता है तो वह धनवस्थाप्य होता है।

प्रतिसेवना धनवस्थाप्य भी पूर्वोक्त साथिकिक धादि के भेद से तीन प्रकार का है। इनके लिए भी अपराध के सनुसार यहां विविध प्रकार के प्रायश्चिक्त का विधान हैं—जैसे सेदा के लिये मुख प्राविक्ति तक, उपाध्याय के लिए धनवस्थाप्य प्रायक्ष्यित तक घौर घ्रावार्य के लिए पारंक्कि प्रायक्षियत तक।

किन नुषों से युक्त साथु (उपाध्याय) को यह धनवस्थाप्य प्रायश्चित दिया जाता है, इसका विवाद करते हुए बहां कहा गया है कि जो संहनन (उक्तवृष्यनगराष्य), वीसं, धानम —वयम्य से नीवें पूर्व के सत्तर्गत प्रायशास नामक तीवरी वस्तु धोर उत्कर्ष से धनमुष्यं देखवां पूर्व, तथा सुत्र और पर्य इत्ते के सत्तर्गत प्रायशास करते हैं, हिन्त में कित व तरनुक्य विविध से परिपूर्ण हैं। विहान में मित्र ति तरें के साथद करता है, हिन्त में स्वायं के निवह में समर्थ है, प्रवचन के रहस्य को जानता है, गच्छ से निकाले जाने का प्रमुप्त भाव विविद्ध हुय में जरा भी नहीं रहता तथा जो निर्वादन के प्रोप्य है; इन गुणों से दुस्त साथु ही प्रकृत सम्बद्ध स्वयं के सोय स्वान को प्राप्त करता है। उक्त गुणों से वो रहित होता है उसे धनवस्थाप्य के योग्य वपराय के होने पर भी मूल प्रायश्चित ही दिया जाता है।

माधातन मनबस्थान्य बचन्य से छह मात भीर उत्कर्ष से बारह मास तक गण्छ से पृथक् रहता है। परन्तु प्रतिसेवी मनबस्थान्य बचन्य से एक वर्ष भीर उत्कर्ष से बारह वर्ष तक गण्छ से पृथक् रहता है। कारणविशेष से वह हक्त पूर्व भी गण्छ में प्रविष्ट हो सकता है।

इस प्रकार के धनवस्थाप्य प्रायम्बित को जो प्राप्त करता है वह उपाध्याय ही होता है। उसे धपने गण में रहते हुए इस प्रायम्बित को घहण नहीं करना चाहिए. किन्तु धपने समान किसी शिष्य को धपना थार सोचकर प्रवस्त प्रवस्ते वाना चाहिये और सार स्वाप्त के धानांचे को धानोचना देशा चाहिए। उस समय उपसर्व के निवारणार्थ दोनो हो काशीसर्थों करते हैं। धपने गण में रहते हुए इस प्रायम्बित के न कर सकने का कारण यह है कि वैद्या होने पर शिष्यों का उसके ऊपर विश्वास नहीं रह सकता, वे निर्मय होकर धाना भग कर सकते हैं; तथा विष्यों के सदुरीक से सहतानादि के लाने में नियमणा नहीं होती। ये सब दीव पराण में चले जाने पर सम्मव

बब वह धन्य गण के घानार्य को घानोचना बेता है तब धानार्य चनुश्वितस्तव का उच्चारण करते हुए इतर साधुत्रों से कहते हैं कि यह तप को स्वीकार करता है, इसलिए यह घाप लोगों के साथ संमाचण प्रादिन करेगा, प्राप लोग भी इसके साथ समायण धादिन करें।

उस्त धनवस्याप्य प्रायम्बित को स्वीकार करके वह परगण में क्षेत्र ग्रादि सभी साधुमों की बन्दना करता है, गच्छ में रहता हुमा वह सेच साधुमों के उपभोग से रहित उपाश्रय के एक पास्त्र में रहता हमा समायण, प्रतिमच्छन, परिवर्तन भीर सम्बत्यान मादि नहीं करता।

प्रकृत प्रायश्चित की प्ररूपणा यहा ५०५८-५१३७ गायाओं में की गई है।

प्रकृत घनुमानित दोष का लक्षण मगवती झाराधना मे पौच गावाझी हारा (४६६-७३) इस प्रकार बतलाया गया है—प्रपराव करने वाला साधु स्वभावतः खारीरिक सुख की झपेक्षा रखता हुआ

स्वपने बक को खिपाकर पावर्त्य होने के कारण पुढ से कहता है कि मैं चूंकि निहीन (दुवंस) हूँ, सतएव उपवास के लिए समयर्थ हूँ। माप मेरे बल, संगों की दुवंतता—उदरानि की मन्दता—सीर क्षम स्वस्था को जानते ही हैं, मैं उरहण्ट तन करने के लिए समयं नहीं हूँ। मैं सबको सालोचना करता है, वसि तत्वरचात प्राप्त मेरे तर्गर समृद्ध करते हैं। सावनी हुणा से मैं बृद्धि की इच्छा करता है, विसकी भेरा हुन स्वप्राप्त से उदार हो सकें। इस प्रकार से प्राप्ता करता हुआ बहु समुमान से ही हीम-धिक प्रायम्बत देनेक्य गुरु के समित्राय को जानकर सत्य से पुक्त (संक्ति) होता हुमा पीछे सालोचना करता है। यह दूसरा (यनुमानित) सालोचनादोय है। इस दोच की समीक्षा करते हुए साले कहा गया है कि विस्त प्रकार सुख का स्वष्ट कोई मुख्य गुणकारक सममकर स्वप्य मोजन को करता है और पीछे तसके कटूक कत को मोगना है उसी प्रकार उक्त प्रकार के सालोचना करने वासा उससे सृद्धि की कहनता हरके परिशाम में सपने सहित को ही करता है।

वन दोष (दितीय) का लक्षण तस्वार्यवातिक, तस्वार्यक्ष्मीकवार्तिक, वारिमतार भीर भाषार-सार में इस प्रकार निदिष्ट किया गया है—मैं स्वमावतः दुवंस व रोगी होने से उपवास भावि के करने में भाषार्थ हैं। यदि प्रायद्वित्त थोड़ा दिया जाता है तो मैं प्रकृत दोषों का निवेदन करूँगा। इस प्रकार से दीनतापूर्व वयन कहना, यह भारतीचना का भनुमानित नाम का दूसरा दोव है। इस प्रकार के सबस्य में 'धनुमानिन' की सार्थकता नहीं दिखती।

भगवती धाराधना की विजयोदया टीका में कहा गया है कि किसी प्रकार से गुरु के समिप्राय को जानकर—घोडा प्रायदिचत देने वाले हैं या स्रायक, इसका सनुमान करके—सालोचना करना, इसे स्रालोचना का सनुमानित दोष कहा जाता है।

पुनाचार की टीका में इसके लक्षण में यह कहा गया है कि जो सपने सरीर धौर धाहार के तुच्छ बल को प्रगट करने वाले दीन वचनों के द्वारा धाचार्यको धनुमान कराकर अपने प्रति दयार्टिमिस करते हुए सपने दोधों का निवेदन करता है वह धालोचना सन्बन्धी इस धनुमनित दोच का भागी होता है।

व्यवहारसूत्र प्राध्य की मलयिगिर विरचित टीका में कहा गया है कि छोटे से स्वराध के निवे-दन स्नादि के द्वारा साथार्थ प्रस्थ दने वाले हैं या युक्तर, इसका घनुमान करके वो सामोचना की आती है; इसका नाम प्रनुमानित दोष है।

क्षत्त — तत्त्वारंभूत में सामान्य से मत्तत् बोतने को मतृत (धसत्य) कहा तथा है। इसको स्थष्ट करते हुए तथांविसिक्ष व तत्त्वायंवातिक में कहा गया है कि म्रतत् का सर्व प्रश्नवत्त मोर प्रश्नवत्त मोर प्रश्नवत्त सर्व है प्राणिपीड़ाकर । इसका समित्राय यह हुसा कि जो वचन प्राणी को पीड़ा पहुँचाने वाका है वह बाहे विकास सर्व का प्रक्तक हो भीर चाहे सविधामन सर्व करा, किन्तु उसे सबत्य ही कहा जाता है।

त्वार्थभाव्य मे प्रसत् का प्रर्थ सद्भावप्रतिषेष, सर्थान्तर धीर गहाँ किया गया है। इनमें सद्भावप्रतिषेष के स्वरंप की प्रयट करते हुए मूर्तिकृत्व-विषयान प्रयं के प्रपत्तार प्राप्त स्वारंप मावत—प्रतर्शवय करा गया है। इनके नियं उदाहरण देते हुए कमणः उसे इस प्रकार से स्वरंप किया गया है- चित्र स्वरंप कर्यों हुए कमणः उसे इस प्रकार से स्वरंप किया गया है- चित्र सामा नहीं है व परसोक नहीं है, हरवादि वचन विषयान प्रयं के प्रपत्तापक होने से प्रसत्त का कोटा प्रस्थ के प्रवार होने से प्रस्त का कोटा प्रस्थ के प्रवार वर्षाय है। सह प्राप्ता समा (एक प्रकार का कोटा प्रस्य) के प्रवार वर्षाय है, संप्ताद वचन प्रमुती-वर्षाय करें प्रमाण है, प्रादिश्य के एक प्रमाण के प्रवार प्रस्त का स्वरंप के प्रस्त प्रमाण है, प्रादिश्य के एक प्रमाण के प्रवार होने से स्वरंप माने जाते हैं। गाय को बोड़ बीर की से प्रस्त होने हैं भाग कहा, यह प्रमाण क्रिय हिंदा, कठोरता प्रयथा विद्वानतायुक्त है तो वह गहाँकप (कृतिस्त— व्यादमिष्ट) होने से प्रस्त सान जाता है।

तस्वायंवातिक (७, १४, ५) में यह शंका उठाई गई है कि 'श्रसदिभिधानमनृतम्' के स्थान में 'मिय्याऽनृतम्' ऐसा सूत्र होना चाहिए बा, स्वीकि इसमें सूत्रीचित लावव था। इसके समाधान में बहुां सह कहा गया है कि ऐसा करने से केवल विपरीत सर्व मात्र का बोध हो सकता या—हिसाबियुक्त वचन का बोध उससे नहीं हो सकता था। कारण यह कि 'निक्या' शब्द की प्रवृत्ति (वपरीत सर्व में ही देखी है। यह एव वेसा तुत्र करने पर मुतालिह्न सौर समृतोव्भावनविययक वचन ही स्रसस्य ठहरता, न कि हिसादि का कारणमृत वचन। साने प्रतिस्कृत सौर समृतोव्भावन के लिए वो 'सास्मा नहीं है' हरवादि

ऐसी ही आशका सिद्धसेन गणी ने भी उनत सूत्र की टीका में उठाई है और उसके समाधान का अभिज्ञाय भी लगनग वैसा ही रहा है।

माचार्य प्रमृतचाद के द्वारा पपने पुरुषार्यसिखण्याय (६१-६६) में जो प्रसत्य वचन का विवेचन किया गया है वह माध्यकार के प्राप्तिगय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है (देखिये 'धसत्य' कव्द)।

इस्यविवाहकरण्-यह बद्धाचर्याचुतत का एक मतिचार है। सर्वार्थासिक्ष और तस्वार्थवातिक में सामान्य ते दूसरे के विवाह के करने को उनत मतिचार कहा गया है।

तत्त्वार्थभाष्य में इन पांच प्रतिचारों के नाम मात्र का निर्देश किया गया है।

हरिश्वद सूरि धोर सिद्धतेन गयी धपनी-धपनी टीका में उसे स्वष्ट करते हुए पर या घन्य तथ्य से प्रपनी सन्तान को ओडकर धन्य की सन्तान को बहुन करते हैं। तरनुसार प्रपनी सन्तान का विवाह करना तो धितवार नहीं है, किन्तु कत्याकत को दच्छा से धपवा स्नेहवर्ग किसी दूसरे की सन्तान का विवाह करते पर उक्त धितवार धनियाँ हैं। इनके पत्रवाहतीं प्राय: सभी सन्यकारों ने — जैसे हेमचन्द्र सरि, मुनिकट धोर पं. आशायर सादि ने — इसी धामेशाय को व्यक्त किया है।

स्परिगृहीतागमन—यह भी एक उक्त बहाययंद्रत का स्रतिथार है। इन स्रतिथारों के विषय में यन्यकारों में कुछ मतभेद रहा है। तत्वाबंद्रम के जिस सुन में इन स्रतिथारों का नामनिवेंस किया गया है उसमें भी सर्वावंतिह्व स्रोर माध्य के प्रमुतार कुछ मिन्न पाठ है। सर्वावंतिद्व के प्रमुतार वे पांच प्रतिथार वे हैं—परिवाहकरण, इत्वरिका-पिरृहीतागमन, इत्वरिका-प्यपिरृहीतागमन, प्रनंगक्रीहा स्रोर कामवीवामिनवेग। तत्त्वावंत्राध्य के प्रमुतार वे ही स्रतिवाह इस प्रकार हैं—परिवाहकरण, इत्वर-परिगृहीतागमन, प्रपरिगृहीतागमन, प्रनवक्रीहा स्रोर कामतीक्राभिनेवेस।

सं भाजाधर ने सावारधर्माम् (४-४८) में इन भ्रतिवारों का निर्देश इस प्रकार किया है— स्वर्गरकायमन, परिवाहरूष, विटल, स्मरतीशाधिनदेश और अनेगकीक्षा। उन्होंने तत्त्वार्यकुष मे निर्देश्य हस्वरिका-पिर्हृहीतायमन और ह्वारिका-मयरिक्षृहीतायमन इन दो का अन्तर्भाव एक 'इस्वरिका-यमन' में करके विटल नाम के एक प्रस्य भी भाजाधर को साम्मितित कर विसा है।

हरिमद सूरि धौर सिद्ध केन गणी आवक को लक्ष्य करके धक्क्षा की निवृत्ति दो प्रकार से बतलाते हैं—स्वरासकारीय से अपवा वर्ष्यारम्भीत स्वी के सेवन के परित्याम से । तदनुसार स्वदारमन्त्रीयो अपनी गणी को छोडकर येथ सभी रिवर्षों के सेवन से दूर रहता है। किन्तु दूषरा जो परपरिमृहीत स्त्री के सेवन का तो त्याग करता है वह अपनी परनी के सेवन का तो त्यागी होता ही नहीं है, साथ ही जो बेवमा सादि दूसरों के द्वारा परिपृत्ति नहीं है उनके उपभोग से भी वह निवृत्त नहीं होता है। विशेष हतना है कि यदि उचन प्रपिद्धित रहा मादि हमारे स्वाप कर किया है तो तब तक प्रपिद्धित देशा मादि किया है तो तब तक वह परपरिमृहीत रही के त्यागी को भी अनुदर्भाग्य होती है।

योगवास्त्र के कर्ता प्राचार्य हेमचन्द्र धौर सायारयेमांमूत के कर्ता थं. प्रावाधर का भी लगभव यही अभिभाग रहा है। था. हेमचन्द्र ने इत्यराता (इत्यर-परियुहीता) गमन और अनातासमा इन दो अपने परियोग के तियेंग केवल स्वदारतन्त्रोयों के लिए किया है। खेष तीन अतिचार दोनों के लिए कहें सत्रे हैं।

इसी वातिवारी स्वदारसलोषिण एव, न तु परवारवर्जकस्य; इत्वरात्ताया वेस्यात्वेन झनात्तायास्य-नायतर्यवापरवारत्वात् । वेवास्त्वतिवारा हयोरपि । योगका, स्वो. विव.

प्रकृत सर्पार्श्वहीतागमन पतिचार के विषय में सर्वार्थितिह स्रीर तरवार्थवार्तिक स्नादि के कस्त्रीक्षं में सर्पार्श्वहीता सब्द से सामाग्यतः पर पुरुष से सम्बन्ध रक्तमेवाली वेदया या स्वामी से रहित सम्य पुराचारियों हमी को सहण किया है। परन्तु हरियद सूरि स्नादि ने उसमें एक विशेषण सीर बोहकर विस्कृति हमी हुसरे में सावक्त होकर उत्तक माइत ते विद्या है हैसी वेदया प्रवदा समाग्य स्वामितिहीन— कुलांगना को सहण किया है। इसका यह समित्राय हुसा कि यदि कोई ब्रह्मचर्याणुवती किसी वेदया प्रवदा स्वामित्रहित सम्य किसी हमी के साव समाग्य करता है तो अविशेषिदिह स्नाद के मत से यह उससे स्वत केत्र हित्रार स्वामित्र पहीं होगा, वह सित्र स्वतिवार तथी होगा। किन्तु हरियद सूरि स्नादि के मत से वह स्वतिवार नहीं होगा, वह सित्र स्वतिवार नहीं होगा, वह सित्र उससे मत से यह सीववार नहीं होगा, वह सित्र उससे मत से यो होगा जब कि उससे किसी हो ।

सप्रतिपाती (सबिध) — तत्वार्यवातिक में प्रतिवाती बौर सप्रतिवाती के स्वरूप को प्रयट करते हुए कहा गया है कि जो वेशावधि विस्वृत्त्रकाश के समान विनब्द होनेवाला है उसे प्रतिवाती भीर इसके विपरीत को—जो विस्वृत्त्रकाश के समान नष्ट होनेवाला न हो—सप्रतिवाती कहा जाता है।

षवला में इसे कुछ धौर विशद करते हुए कहा गया है कि जो प्रविश्वान उत्पन्न होकर केवलज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर हो नष्ट होता है, उसके पूर्व में नष्ट नहीं होता; उसका नाम धप्रतिपाती है।

देवेग्द्रसूरि द्वारा विरिचित कर्मविषाक की स्वोधक पृत्ति में उसका स्वकर कुछ मिन्न इस प्रकार कहा गया है—जो प्रतिपतित न होकर मलोक के एक प्रदेश को भी जानता है वह सप्रतिपाती कहसाता है। लोकप्रकाश में भी उसका यही सक्षण कहा गया है।

धाचार्य मलयगिरि ने उसके लक्षण का निर्देश करते हुए प्रज्ञापना की वृत्ति में कहा है कि जो केवलज्ञान भथवा मरण के पूर्व नष्ट नहीं होता उसे धपतिपाती कहा जाता है।

अनुपालित दोष के प्रसम में यह पूर्व में कहा जा चुका है कि तत्वायंवातिक और तत्वातंवाले-वातिक में इत दोषों के नामों का निर्देश नहीं किया गया, उनके लिए केवल सक्या सक्यों— प्रमम व दितीय सादि सक्यों—का ही निर्देश किया गया है। प्रकृत (सम्बक्त) दोष वहा नीयों विवासत रहा है या तत्वां, यह नित्यत्व नहीं किया जा सका। वहां नोचे भीर वत्वे दोषों के तक्षण इस प्रकार कहें गये है— १ किसी प्रयोजन को तक्य में रखकर जो साथु सपने ही समान है उसके वास प्रमाय है किये गये सपने सस्वायत्य का निवेदन करके यदि पुस्तर मो प्रायत्विक्त सहण किया जाता है तो भी वह निष्कत होता है, यह नीवां सालोचना दोष है। १० इसके स्वत्यक से पराब समान है, उसे यही जानता करते हुए प्रायत्विक्त लेता। यह दववां दोष है।

चारित्रतार में घनेक विषयों का विवेचन केवल तरवार्यवारिक के घावार से ही नहीं, बस्कि करी कहीं तो उसी के शब्दों व वाक्यों में किया गया है। प्रकृत ग्रम्थक दोव का लक्षण यहां तरवार्यवार्तिककार के शब्दों में ही व्यक्त किया गया है। यहाँ इतना विवेच है कि 'नवम' शब्द के साथ उसका शब्दम्यन नाम भी निर्दिष्ट किया गया है' (पृ. ६१-६२)।

सखणकारों की दृष्टि में 'कम्पस्त' शब्द के ये दो अर्थ रहे प्रतीत होते हैं—प्रगट न करना' और समीताई— यानम में प्रतिक्वात'। यदि तत्वावंशतिककार की दृष्टि में सम्बद्ध का सर्व प्रप्रगट रहा है तब तो जनके हारा निर्दिष्ट दसवां दोष हो भ्यन्यत हो सकता है। वहां उसके तक्षण में स्वय्ववा 'सब्दुष्वरित्संवरणम्—प्रगते दुरावरण को प्रगट न करना या छिशाना' यह निर्दिष्ट किया गया है।

साचारसार में इसके सक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है वो गुरु धपने समान हो जान और तम में बाल (होन) है उनके समस्र सकता, गय सम्बद्धा प्रायदिक्सादि के भय के कारण सालोकता करना—बहुन्दा सामार्थ के पास नहीं करना, यह सम्बद्धत नाम का सालोकनादोव है। यह सक्षण प्योक्त प्रस्वती साराकनायत सक्षण के समान है।

मूनाचार को टीका में उदन नक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो प्रायदिचल प्रावि के विषय में निषुण नहीं है उसे मध्यक्त कहा बाता है। उसके पास को सरुप प्रायदिचल स्नादि के निमित्त से स्रपने दोष को कहता है वह इस स्थ्यक्त दोष का पात्र होता है।

व्यवहारमूत्र भाष्य को स्मयशिरि विरचित टीका ने उसका सक्षण इस प्रकार निरिष्ट किया गया है— प्रव्यवन नाम अगीतार्थ का है, ऐसे अभीतार्थ गुरु के झागे वो ग्रगराथ की झालोचना की जाती है, इसे म्रव्यक नामक नीवा घालोचनारांप जानना चाहिए।

भट्टारक अनुसागर ने भावप्राभृत की टीका में स्पष्टतापूर्वक दोष केन कहने को ध्रव्यक्त दोष कहा है।

स्वस्यर नामकर्म — वर्षावंतिहिंद्र घोर तत्वावंत्राध्य में स्विरता के निवर्तक कर्म को स्विर घोर इससे विपरीत को पश्चिर नामकर्म कहा गया है। वर्षावंतिद्वात इस लक्षण के स्पर्टोकरण में तत्त्वार्य-वातिककार कहते हैं कि जिसके उदय से दुष्कर उपवासादिय के करने पर मो सग-उपोगों की स्विरता सुती है उने स्विर नामकर्म कहते है, तथा जिसके उपने बोचें मो उपवासादि के करने से स्वयंत घोड़ी-सी शीत या उप्यादा सादि के सम्बन्ध से संग-उपोग कुशता को प्राप्त होते हैं उसे सम्बन्ध नामकर्म कहते हैं।

तस्वार्थभाष्यगठ उक्त लक्षण को विश्वद करते हुए हरिमद सूरि श्रीर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि विसके उदय से भिर, हड़ी धीर दांत सादि शरीरावयवों में स्थिरता होती है वह स्थिर सीर जिसके उदय के कान धीर त्वक् सादि गरीरावयवों में सस्थिरता, चलता व मृदुता होती है वह स्थिर नामकर्स कहताता है।

धवनाकार कहते हैं कि जिसके उदय से रस-रिधरादि धातुओं की स्थिरता, प्रविनाश व धयसन होता है उसे स्थिर नामकर्म तथा जिसके उदय से उक्त रस-रिधरादि चातुओं का उपरिम धातु के रूप में परिचाम होता है उसे घरियर नामकर्म कहा जाता है।

प्रत्य प्रन्यों में से भगवती घाराधना की टीका में घपराजित सूरि ने सर्वासंक्षित्र व तत्थायें-माध्य का, मुलाधार की वृत्ति में बहुतत्वी ने घवनाकार का, माध्यकरनदी ने त. मुखयोधा वृत्ति में तत्थ्यवंशिकता का तथा शेष (चन्द्रिय महत्तर, गोविश्ट गणी घोर स्रभयदेव सूरि झादि) ने हरिमझ सूरि का सनुसरण किया है।

- १. प्रस्तुत सक्षणावली में 'ब्रध्यकत दोप' के घन्तर्गत तस्वाधंवातिकगत जिल दससें दोष के सक्षण का उत्तरेख किया गया है उनके स्थान में इस नीवें दोष का लक्षण बहुण करना चाहिए—विक्किष्ण प्रयोजनपुदिस्थारमना समानार्थक प्रमादार्थितमार्थिय महर्पय पृष्टीक प्रवादिक्त न फलकरमिष्ठि नवारः । वहीं धर्मित्राय तत्वाधंक्तीक के विषय में भी वानना चाहिये ।
- देखिये मानप्रानृत की टीकायत उक्त लक्षण । मानप्रामृत के टीकाकार मट्टारक मृतसायर ने तत्त्वार्थ-सूत्र की वृत्ति में सम्यक्त का सर्व प्रप्रबुद निर्दिष्ट किया है ।
- देखिये बाबारसारगत और मूलाचार की टीकागत उक्त लक्षण ।

साकिन्यत —यह दस प्रालोबनादाषों में प्रयम है। सगवती सारावना में इसका सक्षण इस प्रकार कहा गया है— मोजन-पान, उपकरण सौर क्रियाकमें (क्रतिकमें) इनके द्वारा गयी (बाजायें) को दयाद्रं करके जो बालोबना की जाती है, उससे चुकि यह उद्देश रहता है कि इस प्रकार घाषायें मेरे करर समुद्रह करेंगे व मालोबना भी सब हो जावेगी, यत एव इसे प्राकम्पित नाम का प्रथम मालोबना-दीव समझना चाहिए।

तस्वार्षवार्तिक सादि में भी उसका पक्षण लगभग इसी प्रकार का कहा गया है। विशेषता इतनी है कि भगवनी प्राराधना में जारी प्रमुक्तम्या के हे हुभून भवन-वान, उपकरण स्रीर विश्वकर्म का निर्देश किया गया है, वहाँ इन प्रम्थों में केवल उपकरणदान का हो निर्देश किया गया है, अक्त पानादि का निर्देश किया गया है, अक्त पानादि का निर्देश किया भवत-वान स्रीर उपकरणादि का निर्देश किया गया है।

भावप्राम्त की टीका में महारक श्रुतसागर न मस्भवतः उक्त लक्षण की सार्थकता रिखलाने के सभिप्राय से यह कहा है कि झालाचना करत हुए सारीर से चृक्ति करण उत्पन्न होता है, भय करता है; इसी से इंगे साकन्मित कहा जाता है। उन्होंने तस्वार्थवृत्ति में उसके लक्षण का निरंस तस्वार्थवार्तिक के ही समान किया है।

मानुपूर्वी या झानुपूर्व्य नामकर्मे—इसके लक्षण का निर्देश करते हुए तस्वार्यभाष्य मे कहा गया है कि विविक्षत गति में उसन्त होने वाला जीव जब मन्तर्गति (विषहगति) में बर्तमान होता है तब वसे मुत्कम से जो उस (विविक्षत) गतिके घिममुक्त—उसके प्राप्त कराने में समर्थ होता है उसे घानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं।

इसी भाष्य में मतान्तर को प्रगट करते हुए पूनः कहा गया है कि दूसरे झाचार्य यह कहते हैं कि जो निर्माण नामकर्म से निर्मित अग और उपोगों के रचनाक्रम का नियासक है उसे झानुपूर्वी नामकर्म कहा जाता है।

सर्वार्थिसिंद्ध और तत्त्वार्थवातिक प्रार्टिक ष्मनुसार जिसके उदय से पूर्व शरीर का घाकार विनन्ट नहीं होता है वह घानुपूर्वी नामकर्म कहलाना है।

उत्कृष्ट आवक — ग्यारहर्वी प्रतिमा के बारक श्रावक को उत्कृष्ट कहा गया है। ब्रावार्ष समत्त्रपट उसके सक्षण को प्रगट करते हुए रतककरष्टक से कहते हैं कि जो प्रण करता हुआ हिस मुनियों के श्राथम मे चला जाता है और वहाँ गुरु के समीप मे बतो को यहण करता हुआ मिक्सा से प्राप्त भोजन करता है, तप का धाचरण करता है, तथा वस्त्रवण्ड को—संगोधे मात्र को—संग्रा करता है वह उत्कृष्ट आवक कहनाता है। यहाँ उत उत्कृष्ट श्रावक के कोई भेद निर्दिष्ट नहीं किए गए।

पर बसुनिस्वावकाचार भीर सागारवर्षामृत में उसके दो मेंद निविद्ध करते हुए कहा गया है कि प्रथम उस्कृष्ट आवक रह है जो एक बस्त को चारण करता है, कैंची प्रथम उसते दें वालों को निकलवाता है, बैंठने मादि के समय में उपकरण (कोमल वस्त्रादि) के हारा प्रतिलेखन करना है— मादि तें उसरे को साथ में विकास करता है, पर्व दियों में नियम से उपवस्त्रात है, वैदेवस्द हाव में प्रथम बते उपवास करता है, पर्व दियों में नियम से उपवास करता है, सिक्षा के नियम प्रतिलेखन करना है— कही सिक्षा भी मादि से सिक्षा प्रवास में कि हो सिक्षा भी में कि से स्वास करता है, वहीं मिक्षा भोजन प्राप्त हो म्रवमा न मी हो, कहां से बीध निकस कर दूसरे घर पर जाता है व मौत्रूष्ट धरिर को दिख्याता है, यदि मार्ग में कोई भोजन के लिए प्रार्थम करता है, पर्वान हिं। यदि कोई बीच में नहीं रोकता है तो उदरपृति के योध मिक्षा के निए प्रमण करता है, पर्वान किसी एक पृत्र के साथ प्राप्त स्वाप नानी को मौन कर मोजन को सोचता हुमा लाता है और फिर पात्र को क्षेत्रस पृत्र के सभी जाता है। यदि यह विषि किसी को नहीं क्षती है नी वह एकसिसा के नियस-

पूर्वक प्रुप्ति के बाहार के बाद भोजनार्व जाता है, यदि घन्तराय प्रादि होता है तो फिर गुव के समीप बार प्रकार के उपवास को प्रहुण करता है और सबको धालोचना करता है।

दूसरा उरक्रप्ट आवक उक्त प्रयम के ही स्थान है। विश्वेष हतना है कि वह बालों का नियम से लोच करता है, विषक्षी को बारण करता है, संगोटी माज रखता है, धौर हाथ में ही मोचन करता है। पं. प्रशासर के प्रमिमतानुसार हसका नाम धार्य है (प्रयम की कोई संज्ञा निर्दिष्ट नहीं की गई)। बा. बहुनत्वी ने धन्त में यह सुचना की है कि उक्त दोनों प्रकार के उरक्रप्ट आवक का कथन सुत्र के प्रमुखार किया गया है।

उपभोग — भोग प्रीर उपभोग ये दोनों सब्द मनेक प्रत्यों में व्यवहृत हुए हैं। पर उनके सक्षण में एकरूपता नही रही । तत्त्वार्थभूत्र में इन दोनों सब्दों का उपयोग २-३ वार हुमा है । किन्तु सुत्रात्मक प्रत्य होने से उनके लक्षणों का निर्देश वहा नहीं किया गया है।

रत्यकरण्डक में इतके पृथक्-पृथक् नक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसे एक बार भोग कर छोड़ दिया जाना है यह भोग और जिसे एक बार भोग कर फिर से भोगा जा सकता है यह उपभोग कहनाता है। जैसे कमशः भोजन भादि और दस्त्र भादि ।

सर्वाविसिद्धं (२-४) मे नी प्रकार के खायिक भाव की व्याक्या करते हुए कहा गया है कि समन भोगान्तराय के क्षय से वो प्रशिवयुक्त प्रतन्त खायिक भोग प्राहुमूँत होता है उससे कुमुनवृष्टि प्रादि उत्पान होती हैं तथा सम्भूण उपभोगान्तराय के क्षय से जो भ्रतन्त क्षायिक उपभोग होता है उससे सिहाबन, वामर एवं तीन छव भादि विभावतां प्राहुभूत होती है। इसका फलितायं यह प्रतीत होता है कि जो कुनुमादि एक बार भोगने मे झान है उन्हें भोग प्रोर जो छव-चामरादि प्रनेक बार भोगे जाते हैं उन्हें उपभोग समभ्या चाहिए।

याने (२-५४) यहाँ कामंण शरीर की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि प्रतिस्म (कामंण शरीर) उपभोग से रहित है। यहाँ उपभोग का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि इत्तियों के द्वारा जो कन्यादिक की उपलांख्य होती है उसे उपभोग जानना चाहिए। यहां सम्मयतः एक व मनेक बार इत्तियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले सभी पदायों को उपभोग सब्द से पहण किया यया है।

यहीं पर दिग्बतादि सात बीलों के निर्देशक सूत्र (७-२१) की व्याक्या मे उपभोग-परिज्ञोग-परिजामवत का विदेशन करते हुए भोजन धादि—जो एक ही बार मोगे जाते हैं—उन्हें उपभोग धीर बस्त्राभूषणादि—जो बार-बार भोगे जाते हैं—उन्हें परिभोग कहा गया है।

तस्वार्ववातिक में सर्वार्वाहिद्धकार के ही धांभग्राय को पुष्ट किया गया है। विशेष इतना है कि यहाँ (७,२१,६-१०) उपभोग का निकस्त्य करते हुए कहा गया है कि 'उपेश्य मुख्यते इत्युपमोगः' धर्मात् विन सजन-नानादि वस्तुयों को धारम्यात् करके मांगा जाता है उन्हें उपभोग कहा जाता है तथा 'परिस्वण्य भूग्यत इति परियोगः' धर्मात् विन वस्त्राभूषणादि को एक बार मोग कर व छोड़कर फिर के मोगा जाता है उन्हें परिमोग कहा जाता है।

तत्त्वार्यवार्तिककार के द्वारा निर्दिष्ट इस निरुक्तार्यका प्रमुसरण हरिवंशपुराण, तत्त्वार्यस्लोक-वार्तिक प्रौर चारित्रसार में भी किया गया है।

इस प्रकार उक्त दोनों ग्रन्थों में प्रयमतः (२-४) जो उपमोग का लक्षण निरिष्ट किया गया है, उससे घन्न में (७२१) निरिष्ट किया गया उसका लक्षण मिन्न है।

झान-दशन-दान-तान-नान-नापमानवायाण च (५-४), ानरुपभावमन्त्यम् (२-४४, हदे. २-४५), दिग्देशानवंदण्डविरति .......(७-२१, इदे. ७-१६)।

२. मुक्त्वा परिहातव्यो भोगो मुक्त्वा पुनश्व मोक्तव्यः । उपभोगोऽश्चन-वसनप्रमतिपांचेन्द्रियो विषय: ॥६३॥

तस्त्राचेनाध्य में उपयोग-परियोगवत के प्रसंघ में यह कहा गया है कि सवन-पान, खास, स्वाच, तथ्य और माला स्वादि तथा वरून, सर्यक्तर, स्वयन, सावन, यह, पान सौर वाहन सादि दो बहुत पाणवनक प्रवादों हैं। उनका परिस्वाप करना तथा सरूप पाणवनक प्रवादों का परिमाण करना, हसका नाम उपयोग-परियोगवत है। यहां स्वयन्ति उपयोग कीर परिमाण के स्वयां का स्थव निर्देश नहीं किया गया है, फिर सी विश्व कम से उक्त बत का लवाच कहा गया है उससे यह स्थव्य है कि सो एक सार सोयने में साता है उससे परियोग कहा बतात है।

तरवार्षमुत्र की हरिमद्र मूरि विरचित भाष्यानुवारियों टीका (२-४) में कहा गया है कि उचित्र भीग के सावनों की प्रांति में वो निविम्नता का कारण है उसे सावनों की प्रांति उपनोग के सावनों की प्रांति में वो निविम्नता का कारण है उसे साविक उपनोग कहा बाता है। यहीं पर प्रांते जब संत्री में भेद अपट करते हुए यह कहा गया है कि वो एक बार सोगा जाता है वह नोग और वो बार-बार भोगा आता है वह उपनोग कहमाता है। उसे कमधः अस्व-येग ग्रांटि भीर वह-नाम ग्रांटि।

ब्रागे (६-२६) यहाँ उक्त भोग घीर उपभोग के सक्षणों में कहा नया है कि मनोहर झब्दादि विषयों के घ्रमुभवन को भोग ग्रीर धन्न, पान व वस्त्रादि के सेवन को उपभोग कहते है।

उपभोग-गरिभोगपरिमाणवत के प्रसंग में यहाँ (७-१६) इतना मात्र कहा गया है कि उपभोग व परिभोग शब्दों का श्यास्थान किया वा चुका है। तदनुसार एक ही बार भोगे जाने वाले पुष्पाहारादि को उपभोग धौर बार-बार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानना चाहिए।

तरवार्यमाध्य की सिद्धिन गणि विरोधित टीका (२-४) में कहा गया है कि उत्तम विषयसुख के मनुभव की भोग कहते हैं, प्रयवा एक बार उपयोग में माने के कारण भक्य, पेय मीर लेश झारि पदायों को भोग समक्रा चाहिए। विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरपुणों के प्रकर्ष से जो उनका अनुभवन होता है, दक्षण नाम उपभोग है; प्रयवा बार-बार उपभोग के कारण होने से बस्त्र व पात्र झादि को उपभोग कहा जाता है।

पागे (६-२६) हरियह सूरि के समान सिटलेन गणि ने भी उन्हों के सक्यों में मनोहर सक्य सादि विवयों के मनुभवन को भोग तथा मन्न, शान व बदन सादि के लेवन को उपमोग कहा हैं। सनवंदम्बदिशति के प्रशंग में (७-१६) सिटलेनगणि उन दोनों का निक्तामें करते हुए कहते हैं कि 'उपमुक्त हन्दुगयोगाः' हलमें 'उन' का सर्म 'एक बार' है, तदनुसार वो पुष्पमाना सादि एक ही बार मोगी जाती है, उन्हें उपमोग कहा जाता है। सपना 'उप' सब्द का सर्म 'सम्मन्तर' है तदनुसार सन्तर्भाषस्य माहार मादि को उपमोग कहा जाता है। 'परिगृज्यत इति परियोगाः' इस निर्मास में परिं शब्द का सर्म 'बार बार' है। तदनुसार बिन्हें बार-बार मोगा जाता है ऐसे बस्त्र, गण्य-मासा सौर सर्वकार सादि को परियोग जानना चाहिए।

कर्वार्थसिदि धौर तस्वार्थवातिक के समान हरिमड सूरि धौर शिदक्षेत गणि के द्वारा भी जो पूर्व में (२-४) उपमोग का सक्षण कहा गया है उक्षेत्र पीछे (७-१६) निर्दिष्ट किया गया उसी का लक्षण भिन्न हैं।

पीछ के प्रधिकांश ग्रन्थकारों ने बार-बार भोगे जाने वाले पदार्थों को ही उपभोग माना है।

श्रुतक्षागर सूरि ने 'उपभोग-परिभोगपरिमाणम्' के स्थान में 'ओथोपओगपरिबाणम्' पाठान्तर को सूचना की हैं, पर वह कहाँ उपसम्ब होता हैं, इसका कुछ निर्देश नहीं किया।

## प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत रूपान्तर

धितम तीर्यकर भगवान् महावीर के द्वारा जो तस्वीपदेश दिया गया वह सर्थमागर्था प्राकृत में दिया गया था। गीनमादि नगवरों के द्वारा वह सावारागादि श्रुत के रूप में उसी भाषा में संपत्त किया गया। तत्रस्वात नहीं मीलिक रूप में अुतकेवलियो सादि की परम्परा से समयुत के एकदेश के सादक सावायों तक प्रवाहित रहा। तद्रस्त्रपर भयानक दुम्लिक के कारण सावायों तक प्रवाहित रहा। तद्रस्त्रपर भयानक दुम्लिक के कारण वाद्र सावायों को अपने से प्रवाहित रहा। तद्रस्त्रपर प्रमानक दुम्लिक के कारण वाद्र सावायों के स्वाह से प्रमान में जो हुछ सेय रहा था वह भी जुन्दाय हो गया। इस प्रकार से उसे सर्वया सुत्रपर होने हुए देस कर दिवारशोल सहियों ने यसासम्भव स्मृति के सावाय पर पुत्तक कर में प्रमित किया। वही वर्तमान में हमें प्राप्त है। इस प्रकार सागम-मावा मूलतः प्राप्त ही रही, प्रकृति स्वाह के विभिन्न मानों में रहने के कारण तथा उच्चारणभेद विभिन्न मानों में रहने के कारण तथा उच्चारणभेद विभिन्न सात्रपर के कारण भी वह मावा उसी क्या मंत्रपर स्वाह त नहीं रह सकी व कुछ विकृत हो गई। यही कारण है वो माव एक ही सब्द के भनेक कर उपलब्ध होते हैं। इसके मितिरक्त समय की स्थिति को देखते हुए वह जमाहवाति सादि सहिष्यों को संस्कृत में मावरयकता प्रतित हुई तब ज्वाह स्वर्ध से सहस्त्रत साद स्वर्ध साद स्वर्ध कर स्वर्ध संस्कृत स्वर्ध कर स्वर्ध साद स्वर्ध कर से हिष्य स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध स्वर्ध कर स्वर्ध स्वर्ध कर स्वर्ध कर स्वर्ध स्वर्ध साद स्वर्ध कर से हिष्य स्वर्ध स्वर्ध कर से हिष्य कर से हिष्य स्वर्ध साद स्वर्ध कर से हिष्य स्वर्ध स्वर्ध हमा है।

उदाहरणस्वरूप यट्लण्डायम की यवला टीका मे यरिहार प्रायस्थित के दो भेदो का निर्देश करते हुए उतका प्रथम भेद 'धणबद्धभो' सत्वाचा है। हस्तिनिश्चित प्रतियों मे स्वके ये रूप भी पाये बाते हैं— 'धणबुदृत्वभो', 'धणुबुट्वभो' भीर 'धणुबट्टभो'। इसका संस्कृत रूपान्तर तत्त्वायंवातिक भीर भाषाराहार में 'धणुबस्थावन' तथा चारिजतार भीर अनवारध्यभिन्न टीका मे 'धणुबस्थान' वाया जाता है। वहीं मुक्कथ मे बुद्रतन्त्रस्युत्त में 'धणबट्टप'—धनवस्थाय' पाया जाता है'।

दूषरा ज्याहरण विलोकसार की गांधा १८५ है। इसमें हिमबान पर्वत पर स्थित वृत्रभाकार नाली का वर्षन करने हुए उसके मुझ, कान, जिल्ला धीर धिट को तो सिंह के माकार तथा भू धीर सीर्थ धारि को बैंक के धाकार का बताना गया है। इस कार से उसमें धविकल वृद्धमालारा नहीं ही। वर्ष्युस्थिति यह रही है कि प्रथवती के आमने इसका वर्षन करने वाली जो पूर्व गांधा रही है उसमें 'तिन' शब्द रही है। कर पहला है। वह तिकृत होकर सम्बन्धन के 'तिन' के स्पर्भ से उपसब्ध हुआ धीर उन्होंने प्रकृत गांधा में उसके स्वर्भ धीर विश्व के स्वर्भ धीर वाली के स्वर्भ धीर हम्होंने ता में किसी के स्वर्भ धीर हम्होंने साथ में उसके धीषासाय! धर्म यह हो जाता है कि उसके सीरा धारि सब चूं कि बैंत के समान हैं, धतएव वह वृष्माकार प्रसिद्ध हुई हैं।

हसी प्रकार साधु के ब्राहारविषयक १६ उद्गमदोषों में एक ग्रामिहत नाम का दोष है। मूक्त प्राकृत सक्य 'म्रामिषड' रहा है'। उसका सस्कृत रूप भगवती ग्राराषना की विजयोदया टीका (२३०) में 'भ्रम्माहिड', मूलाराषनादर्यंग में 'श्रामिहड', मूलायार वृत्ति में 'भ्रमिषट' और ग्राचारसार (८-२० व

देखिये पीछे पृ. ७६-७८ पर 'ब्रनुपस्थापन' शब्द की समीक्षा।

२. देखिये तिलोयपण्णसी भा. २, प्रस्तावना प. ६७.

३. मूलाचार ६-४, १६ व २१ पिण्डनियुक्ति ६३ व ३२६.

स-३२) में 'धमिहत' पाया जाता है। वही पिष्किनियुँ नित की समयगिरि विरिचत कृषि (६३ व ३२६) में क्रम से 'धमिहत' धीर 'धम्याहत', चारित्रसार (पृ.३३) में मुलाचार के धनुसार 'धमिषड' तथा धनगारवर्षानृत (५.६ व १६) में 'धमिहत' उपलब्ध होता है।

प्रकृत में यहाँ ये तीन जवाहरण दिए गए हैं। इसी प्रकार धनेक प्राकृत खब्दों में विकार व जनके विविध संस्कृत रूपान्तर हुए हैं। जनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

प्राकृत प्रकारिकमः, धकाविषय धवापयत, प्रहायबत्त प्रवाय प्रवाया, प्रवाहा, प्रावाया प्राउन्होकरण, धावज्जिकरण, धावज्जीकरण

ग्नाचिण्ण-प्रणाचिष्ण ग्राधा हम्म, ब्रह्वेकम्म, ग्रायाहम्म, ग्रत्तकम्म ग्रासीविस

उद्दावण, घोदावण उवसण्णासण्ण, घोसण्णासण्ण, उस्सण्हसण्हिया ध्रोसण्णासण्णिया संस्कृत रूपान्तर प्रध्यित, प्रध्यवि, प्रध्यवदूरक प्रयाप्रवृत्त, प्रयाप्रवृत्त प्रयाय, प्रवाय प्रवाया, प्रावाया

भायोजिकाकरण, भावजितकरण भाविन्त-भ्रताविन्त, भाषीर्ण-भ्रताचीर्ण, भादृत-भ्रतादृत

ग्राधाहम्, प्रयाजम्, प्रात्मपनकम्, प्रात्मकम् प्राधादिव, प्राधादिव, प्राधादिव, प्रात्मिवव प्रयावण, उपदवण प्रवत्नामम्, प्रवत्नामम्, प्रवस्तामम्, उच्छतक्षमस्तरिका

बीर-सेबा-मन्बर २१, बरियागज विल्ली

बालचन्त्र शास्त्री

## शुद्धि-पत्र

|             |          |             | <b>9</b>                      |                                                          |
|-------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| See         | कालम     | पंक्ति      | मशुद्ध                        | <b>बुद</b>                                               |
| 2           | *        | Ę           | नवस्मकर्म                     | नवरमकर्म                                                 |
| 3           | *        | 19          | ţ                             | ₹ o ==                                                   |
| •           | 8        | <b>१</b> 0  | <b>ग्रक्षम्रक्षरावृत्ति</b>   | <b>श</b> क्ष स्रक्षरा                                    |
| Ę           | ₹        | ₹ €         | २४                            | <b>३</b> %                                               |
| ₹=          | २        | ¥           | <b>£</b> ¥ <b>?</b>           | *XX                                                      |
| ₹=          | २        | **          | १-३                           | <b>१-३</b> ०                                             |
| ₹₹          | 4        | Y.          | विषयं                         | विचयं                                                    |
| २३          | 2        | १७          | <b>धड</b> डंगसहस्सा <b>इं</b> | <b>घड</b> डगसयसहस्सा <b>इ</b>                            |
| २७          | *        | 8           | ₹€                            | <b>१-</b> ₹€                                             |
| २=          | 3        | ₹•          | <del>१</del> -=               | ₹-=                                                      |
| ₹ १         | 7        | Ę           | प्रवृत्त                      | प्रवृत्त                                                 |
| \$ 6        | ?        | <b>२१</b>   | भारंम                         | परिदावण-धारंभ                                            |
| Y.          | *        | २२          | ग्रध्यदि                      | झध्यचि                                                   |
| Yo          | ₹        | २२          | झक्सोबङ्ज                     | झरुस्रोवरुस                                              |
| ΥĘ          | ₹        | 38          | वय.                           | धव.                                                      |
| १२          | ?        | २६          | ध्रनवस्या-                    | <b>ग्रनवे</b> क्या-                                      |
| <i>६६</i>   | 7        | <b>₹</b> ¥  | एकवर्णनि-                     | एकवर्णानि-                                               |
| <b>⊌</b> ₹  | *        | २६          | दशबै. नि. १-४८                | ×××                                                      |
| 45          | 8        | \$o         | ६. झा. मूल.                   | भ. द्या. मूला.                                           |
| 4 \$        | ₹        | <b>३</b> २  | -मात्मा, भादित्यव <b>र्णः</b> | -मारमा, ग्रङ्गुष्ठपर्वमात्री-<br>ऽयमारमा, ग्रादित्यवर्णः |
| ६२          | *        | <b>३</b> २  | गोरक्दस्य-                    | गोरश्वस्त-                                               |
| ٤٦          | 8        | źR          | सम्बन्धः । ३                  | सम्बन्धः । (प्रमालः वृ                                   |
|             |          |             |                               | ३८६)।३                                                   |
| ११२         | 8        | ₹s          | स्वो.                         | मान. स्वो.                                               |
| 888         | *        | <b>१</b> ३  | स्थानांग स्                   | स्थानांग स्रभय. ब्. स्                                   |
| <b>१३</b> २ | 8        | २७          | कपिलव                         | कपिल व                                                   |
| १६६         | 2        | <b>₹</b> \$ | यामान्तर                      | नामान्तर                                                 |
| 339         | 8        | २१          | झानपूर्वी                     | <b>ब्रानुपूर्वी</b>                                      |
| २०६         | 7        | ξ¤          | प्रशाय.                       | त्रहाप.                                                  |
| २१४         | *        | <b>१</b> ३  | देखी शायुक्तकरण               | देखो बायोजिकाकरण                                         |
| २१४         | ₹        | २२          |                               | ३४६, पू.                                                 |
| २६२         | <b>२</b> | \$=         | वृ.<br>द्वेग                  | उद्वेग                                                   |
| २७३         | 8        | २५          | वाहनाशन                       | बाह्नाश[स]न                                              |
| ₹•२         |          | ₹₹          | श्रावणै-                      | श्रवणै-                                                  |

# जैन-लच्चगावली

## (जैन पारिभाषिक शब्द-कोष)

सकसा (सकहा) १. मिण्छलं वेयंतो वं प्राण्याणी कहूं पिरुहेश निमारवो से गिही वा सा सकहा देखिया समारा। (वसमें स. १, नि. २०६)। २. मिण्या-इंग्टिना प्रकारिना निमारवेन वा चुहिला कच्यानाक क्या सक्या। (प्रमिधान आठ १,५० १२४)। प्रसानी मिण्यादृष्टि चाहे लिगी (बच्च प्रविक्त ताधु हो गा मुहल्य, उसके द्वारा कही जाने बाक्षो क्या प्रकार है।

श्रकन्दर्पी--- प्रकन्दर्पी कन्दर्पोद्दीपनभाषितादिवि-कलः । (स्य. सू. मलय. वृ. १) ।

कामोहीपक बचन नहीं बोलने वाले पुरुष को सकन्दर्भी कहते हैं।

**प्रकर**गोपशामना (प्रकरशुवसामगा)—१. जा सा अकरणुवसामणा तिस्से दुवे णामधेयाणि-अक-रणुवसामणा ति वि श्रणुदिण्णोवसामणा ति वि, एसा कम्मपवादे । (कसायपा. चू. पृ. ७०७; घव. पु. १५, पू. २७५) । २. कम्मपवादो गाम ब्रहुमो पुट्याहि-यारो, जत्थ सन्वेसि कम्माणं मूलुत्तरपयडिभेय-भिण्णाणं दब्ब-खेत्त-काल-भावे समस्सियूण विवाग-परिणामो ग्रविवागपञ्जाग्रो च बहुवित्थरो ग्रणुविण-दो । तत्थ एसा ग्रकरणोवसामणा दट्टब्बा, तत्येदिस्से पबंधेण परूवणोवलंभादो । (अयथ.-कसायपा. पू. ७०७ का टि. १); ३. एद-(करणोवसामणा-) व्वदिरित्तलक्खण-ग्रकरणीवसामणा णाम । पसत्था-ऽपसत्थकरणपरिणामेहि विणा ग्रपत्तकालाणं कम्म-पदेसाणमुदयपरिणामेण विणा ग्रवट्टाणं करणोव-सामणा त्ति वृत्तं होइ। (जयम. पत्र ८५६)। ४. करणं किया, ताए विणा जा उवसामणा अकरणोवसामणा गिरिनदीपाषाणवट्टससारत्यस्स जीवस्स वेदनादिभिः कारणैरपशान्तता भवति, सा प्रकरणोवसामणा ।

(कर्मम, जू. जग.क.मा. १)। १. इत हिविया उपसा-मना करणकृताम्बरणकृता वा तत्र करण क्रिया यथा-मृत्तामुर्वामिन्द्रतिकरणकारणः विध्यावियाः, तेन कृता करणकृता । तद्वियरीताम्करणकृता । या संसा-रियां वीक्षानां गिरनदीयामणजृतनारिवमंत्रवयया-मृत्तादिकरणक्रियाविवेयमनरेणाऽपि वेद्यम्बरण्या-मादिमिः कारणेक्सामनोपपनामने साम्करणकृतेत्ययं, इदं व करणकृताम्बरणकृतत्वस्थं द्वीचणं देवोपणाम-नाया एव इट्ट्यम्, न सर्वोपक्षामनायाः; तस्याः करणेम्य एव स्वावन् । (कर्मम, उपस, सलय. वृ. गा. १, पृ. २४४) ।

४. जिस प्रकार पर्वत पर बहुने वाली नदी में प्रविस्तत वावाण प्रांदि में बिना किसी प्रकार के प्रयोग के स्वयमेव गोलाई घादि उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार ससारी जीवों के प्रधानवृत्तकरण प्रांदि परिणामस्वकप कियाबियोग के बिना हो केवल बेदना के अनुमय प्रांदि कारणों से कमों का जो उत्पामन—उदय परिणाम के बिना प्रवस्थान—होता है उसे प्रकारणों का स्वरंपान—होता है उसे प्रकारणों प्रकारण नहें है।

स्रकमंबन्य— १. मिन्छलाऽसंजम-कताय-वोगपन्य-एहि स्रकम्यसक्षेत्रण द्विदक्तम्मस्यवसंघाणं जीवपदे-साणं व जो प्रण्योणणेण समापानी सी प्रकम्मवयो णाम । (वयब. १, यू. १००)। २. स्रक्तमवयो णाम कम्मस्यवमणादो स्रकम्मसक्षेत्रणादिद्वपदे-साणं गहुणं। व्यवणः पत्र ४५०)।

प्रकर्मक्य से स्थित कार्माण स्कन्मों का भीर जीवप्रदेशों का निष्यात्व धादि बार बन्धकारणों के हारा जो परस्पर प्रवेश होता है, इसका नाम प्रकर्म-बन्ध है। स्वकर्ममूर्मि— १. जंब्होवे दीवे मंदरस्य प्रव्ययस्य सिहमेण ततो सक्तममूर्मीयो प. तं. —हेमवते हरिवासे वेष्कुरा । जब्हीवेद मंदरस्य प्रव्ययस्य उत्तर्भार रेण तथो सक्तममूर्मीयो प. तं. —उत्तरकृत रामवासे एरण्यय । (स्वानांग ३, ४, १९७, पू. १४०)। २. नवरमकर्ममूर्मि. भोवमूर्मिरस्यवं: । स्वानाः सम्बद्धः च. १, १३१, पू. १००) । ३. हेमवयं हरिवासं वेषकुक तव उत्तरकुक वि । रम्मय एरन-व्ययं इस स्कृमीउ पंचगुणा ॥ एसा सक्तममूर्मीउ तीस सया जुसलस्यम्यवग्राण । दसविबृहष्यमह-वृह्मसमुल्यभोग परिद्धायो ॥ (स्व. सारो. १६४, १४-४४) । ४ कृष्णाविकसंरहिना कृष्यपद-कृत्यभोगप्रयाना भूर्मयोऽकसंमूम्यः । (स्रति. रा. सा. १, पू. १२१) ।

४ ग्रांस-मित ग्रांस कर्मों से रहित भूमि (भोग-भूमि) ग्रकमंभूमि कही जाती है।

स क्षेत्र्ममक (स्रकम्मञ्जूमिय) — १. प्रकामधू-मियस्स वा ति उत्ते देव-गेरद्द्या चेत्तव्या । (थव. दु. ११. पृ ८६) २. सकसंश्रमिकानां भोगशूमि-कम्मनां मनुत्याणा × × × । (समवा. स्रभय. वृत्ति १०, पृ. १८.)

अकर्मभूमिक पदसे देव और नारको ग्रहण किये जाते हैं।

स्रकर्मोदय (अकम्मोदय)---ग्रोकट्टणवसेण पत्तोदय-कम्मक्तवधो श्रकम्मोदग्रो णाम । (जयधः पु. १, पृ. १०६) ।

प्रपक्तवंग के वश उदय को प्राप्त हुए कर्मस्कन्ध का नाम प्रकर्मोदय है।

सकल्प्य (स्रकल्प)—१. जं प्रविहोए सेवइ। (जीतक जू. पा. १), २. प्रकणो नाम पुढवाइ- कावाण प्रपरिणवाणं गहणं करेइ। प्रवृद्धा उदरवल- स्वायाण प्रपरिणवाणं गहणं करेइ। प्रवृद्धा उदरवल- स्वयिद्ध-स्वरस्वाइएहि हृत्यमत्तिह निष्कृद्धा ज वा प्रगीयत्येणं प्राह्मारोवहि उप्पाइनं नं परिभुव- तस्य प्रकणो । पञ्चकादिग्रायिक्तं वा प्रकणो । पञ्चकादिग्रायिक्तं वा प्रकणो । (जीतक जू. वि. व्या पाचा १, पू. ३४-२); २. तक विष्य-उपायय-वक्त्य-पात्रकं चतुन्द्रयं यदनेवाणी राज्य विष्य-प्राथय-वक्त्य-पात्रकं चतुन्द्रयं यदनेवाणी राज्य विषय-प्रवृद्धा विषयः विष

मगीनार्थोपनीतोपधि - शय्याऽऽहाराष्ट्रपभोगश्च । (व्यवः सू. भाः भलयः वृ. १) ।

४ झबस्यान्तर को सप्तारंत (सचित्त) पृथिवी-कायिकारि का यहण और मगोतायं — पूर्ण शास्त्र-झानते रहित —सता के द्वारा ताथे गए उपित, प्रस्या व साहार झादि का उपनोग भी साधु के लिए झक्त्य — स्याद्य — होता है।

स्रकताय (स्रक्ताई) — १. सक्तकषातामानो-क्रवाय: । उनते च — प्रप्प-परोभयवाहण-वंशासंत्रम-णिमित्तकोणादी । जेसि णरिय कसाया प्रमता प्रक्ताक्षणोजीवा॥ (प्रा. पंचन: १-११६; स्रव. ष्टु: १, वृ. ३५१ रु.); २. न विद्यने कवायोऽस्येग्य-कवाय: । (त. वा. ६, ४, ३)।

१ जिस जीव के समस्त कथायों का प्रभाव हो चुका है वह अकथाय या प्रकथायों कहा जाता है। प्रकथायस्व (अकथायत्त)—चरित्तमोहिणीयस्स उदसमेण सएण च उपण्णा लढी, तीए प्रक-सायत्त होदि, जा सेन्समाण लगणुवसमेण वा।

(बत. पु. ७, पू. = ३)। बारिज्ञतीहनीय के उपकास प्रयवा शय से को लिख्य — समय्यीवशेष — होता है उससे औव के प्रकायस्य — विरातक्षयाया — होती है, शेष किसी भी कर्म के क्षय प्रयवा उपकास से वह प्रकायस्य नहीं होता।

स्रकषायवेदनीय—देशो नोकपायवेदनीय । कपाय-प्रतिप्यप्रमण इति चेत् न्, ईयदधंशानावः । यथा प्रतीमिका एनका इति । नाम्याः कम्छ्य-बलोमाभावः, किन्तु छेदयोग्यालोभाभावेऽपि इंदयद्र-तियेशात्वाभिकेर्युच्यते, नथा नेमे कथाया प्रकथाया हास्यादय इति । (त. चा. म. १, १) ।

जिस चारित्रमोहनीय कर्म का ईवत् (ग्रस्प) कवाय स्वरूप से वेदन होता है उसकी ग्रकवाय-वेदनीय संज्ञा है।

स्रकस्मातिकया—धन्यन्मे निःमुच्टे शरादावन्य-धातोऽकस्मान्किया । (धर्मसं स्बो टीका ३-२७, पु. ८२) ।

इसरे किसी को रूक्य करके बाण धार्वि के छोड़ने पर जो उससे उसका घात न होकर ग्रम्थ (धलक्यभूत) ही किसी व्यक्ति का घात हो जाता है, इसका नाम धकस्मात्किया है। स्वकस्माद्भय — देवो प्राकस्मिक भय । १. एकं जानमताबनत्त्रमथलं सिद्धं क्रिनेत्त् स्वत्रो वावता- वादिदं सदेव हि भवेनात्र द्वितीयोरदः। तन्त्राकस्मिक्सम् कम्म कियन भवेतद्वीः कुती जानिनी निःखः सततं स्वदं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ (वामदः स्वतां स्वदं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ (वामदः स्वतां दिश्य) । २. प्रकट्मादेव वाह्यिनियानात्रेथं । शृह्यदिष्यं स्वतः दाष्ट्यादौ भवमकस्माद्भयम् । (लिसतितः मृतिः, पीक्का पु. ३८) । ३. वाह्यः निमितानिरपेशं भयं प्रकरमाद्भयम् । (क्रयमुः वृः -१४) । ४. प्रकट्माद् ययम् । (क्रयमुः वृः -१४) । ४. प्रकट्माद् यत्रम् । (क्रयमुः वृः -१४)

३ बाहिरी निमित्त के बिना सहसा होने वाले नय को प्रकरमाञ्जय कहते हैं।

**ग्रकामनिर्जरा** --- १. ग्रकामश्चारकनिरोधबन्धन-बद्धेषु क्षुनृष्णानिरोध-ब्रह्मचर्य-भूशय्या-मलघारण-परिनापादिः, ग्रकामेन निर्जरा ग्रकामनिर्जरा । (स. सि ६-२०)। २. प्रकामनिर्जरा पराधीनतयाऽनु-रोघाच्च।कूशलनिवृत्तिराहारादिनिरोधश्च । (तत्वा. भा. ६--२०) । ३. विषयानर्थनिवृत्ति चात्माभिप्रा-येणाकुर्वतः पारतन्त्र्याद् भोगोपभोगनिरोघोऽकाम-निजंरा। (त बा. ६, १२, ७)। ४. निजंरा कर्म-पुद्गलशाट, न काम. घपेक्षापूर्वकारिता यत्रा-नुष्ठाने साऽकामनिर्जरा, ब्रबुद्धिपूर्वेत्यर्थ. । सा परा-धीनतया चारकादिवासेन घावनाद्यकरणतः प्राणाति-पाताग्रकरणेन तथा अनुरोधत्वाद्दाक्षिण्यादित्यर्थः। (त. भा. हरि. बृ. ६-२०)। ५. विषयानयं-निवृत्तिमान्माभिप्रायेणाकुर्वतः पारतन्त्र्यादुपभोगादि-निरोधः ग्रकामनिर्जरा; ग्रकामस्य ग्रनिच्छतो निर्ज-रण पापपरिशाटः, पुण्यपुद्गलोपनयस्य परवशस्य चामरणमकामनिजंरायुषः परिक्षयः । (तस्वा. भा. सिद्धः वृ. ६-१३); काम इच्छा प्रेक्षापूर्वकारिता, तदर्थीपयोगभाजो या निर्जरा सा कामनिर्जरा, निर्जरा कर्मपुद्गलपरिहाणिः, न कामनिजेरा अकामनिजेरा --- अनभिलपतोऽचिन्तयत एव कर्मपुद्गलपरिशाट.। (तस्बा. भा. सिद्ध. वृ. ६-२०)। ६. झकामनिजेरा ययात्रवृत्तकरणेन गिरिसरिदुपलघोलनाकल्पेनाका-मस्य निरभिलायस्य या निर्जरा कर्मप्रदेशविषटनरूपा । (योगञा, स्वो. विव. ४-१०७) । ७. ग्रकामा काल-पनवकर्मनिर्जरलक्षणा, सैव विपाकजाऽनौपऋमिकी

कोव्यतं । (सन.स. डी. २-४३)। त. द्वेच्छामतरेष कर्मनिवंरपमकामनिवंरा (त. सुब्बसं, ६-१०) ६ यः पुमान् चारकिनिरोधवन्यनवदः X X X रराधोनपराकमः तन् बुगुक्रानिरोधं दृष्णादुकं बहुप्यमंकुच्छुं भूध्यनकट मतथारणं परितापाविकं च सहनानः सहनेच्छारहितः तन् यन् देवत् कर्म निवंदयति साउकामनिवंरा दशुक्यते । (तस्या. वृ. भूत. ६-२०)।

श कारावार (केल) में रोके जाने पर प्रथबा ग्राम प्रकार हे बन्यतब्द (परतन्त्र) होने पर बो भूक-प्यास को रोकना, जहुज्यर्थ का बारण करना, पूचियी पर सोना, धरीर में मल को बारण करना धरीर सत्याय सादि को सहा जाता है; इसका नाय प्रकार है। इस प्रकारके प्रकार से—प्रनिच्छा-पूचेक उपयुक्त दुक के सहते स—्त्रो कर्मार्थकार हुया करती है उतका नाम प्रकाशनिर्वारा है।

स्रकाममरण्—श्रकामेन धनीप्सतत्वेन स्रियते-ऽस्मिन् इति श्रकाममरणं बालमरणम् । (स्रीमः राः भाः १, पु. १२५) ।

नहीं चाहते हुए भी जो मरण मा जाता है वह मकाममरण नामका एक बालमरण का भेद है।

स्रकायिक--तेण परमकादया चेवि ॥४६॥ तेन--द्विविधकायात्मकजीवराश्चः, पर बादर-सूक्मशरीर-निवन्यनकर्मातीतत्वतोऽशरीराः सिद्धाः प्रकायिकाः । (बद्खं---धवलाः पु. १, पू. २७७) ।

जो जीव बाबर एव सूक्ष्म झरीर के कारणभूत कमं से छुटकारा या बाने के कारण सवा के लिए काय (झरीर) से रहित हो चुके हैं वे मकायिक— निकल परमास्मा—कहे जाते हैं।

सकाररण दोष (प्रासेषणा दोष) — १. सकारणं वेदनादिबद्कारणरहितम् । (पृ. पृ. बद् स्त्रो. षृ. २६. पृ. ४८)। २. यदा तराश्वाध्याय-वैद्यावृत्वादि-कारणवट्कं विना वल-वीर्यावर्षं सरसाहारं करोति तदा पंचमोऽकारणदोष: । (सभि. रा. भा. १, पृ. १२४)।

२ तप, स्वाध्याय व वंपावृत्ति झावि छह कारणों के बिना ही बल-बीर्योदि की वृद्धि के लिये सरस (पुष्टिकर) झाहार करना, यह पांच ग्रासेवणादोयों में पांचवी प्रकारण नामका दोच है। ष्रकालमृत्यु—प्रकाल एव जीवित भंशोऽकालमृत्युः । (प्रभिः राः भाः १, पृ. १२४) । प्रसमय में—बढ प्रापुःस्थिति के पूर्व में ही—

जीवित का नास होना स्रकालसुरपु है। स्रकालुष्य — तेषामेव (कोष-मान-माया-वोभा-नामेव) मन्दोदये तस्य (चित्तस्य) प्रसादोऽकालुप्य मा तत्त्र काराचिलकविशिष्टकपायस्योपध्यमे सत्यबाणियो अप भवति। कपायोदयानुक्रपत्समञ्ज्ञावितोप-योगस्यावाग्तरभूमिकासु कदाचित् ज्ञानिनोऽपि भव-

तीर्ति । (पंचा का अमृत वृ. १३६)। कोषावि कवायों का मन्द उदय होने पर जो चिस्त की निर्मलता होती है उसका नाम अका-

तृष्य है।

प्रक्रिक्तनसा—१. प्रक्रिवनता सकतवान्यद्याः।

(भ. प्रा. विक्रयोः टी. गा. १४६)। २. प्रक्रियणदा—नास्य किवनास्यक्तियनः, प्रक्रिवनस्य भाव
प्राक्तियन्यक्तियनता उपालेखाँ प्ररोशिष्य संस्कारागोहाय ममेदिमस्यमिस्तियनिमृत्तिः। (स्त्रा. वृ.
११-५)। ३. प्रक्रिकण्या णाम सदेहे नितयता,
णग्ममत्यां ति वृत्तं भवदः। (दश्यः वृ. वृ. १२);
४. नास्य क्वित ह्रव्यमतीयक्तियनस्यस्य मावोर्कित्वनता। शरीर-प्रमापकरणादिव्यपि निमंमस्यकिवनत्या। (योगवाः स्त्री. विष. ४-६३)।

२ गृहीत बरीर झादि में—पुस्तक व पिच्छी झादि धर्मोपकरणों में—भी संस्कार (सजावट) को दूर करने की इच्छासे ममस्ववृद्धिन रहना, इसका नाम झर्किचनता है।

स्रविक्तिस्कर (ह्वासाय) — १. सिद्धेर्यक्रीविक्कर हितु स्वयं साध्यव्ययेसया ।(प्रमासक्ते. ४४, ११०); र. तदसाने वृत्तरसातोऽविवित्वकरः । (सिद्धिक्तिः कृ. ६-३२, पृ. ४३०) । ३. तस्य हेतुतस्रक्षस्य वर्षेऽप्रमाने वृत्तरसातोऽविवित्वकरः । (सिद्धिकः दी. ६-३२, पृ. ४३०) । ४. सिद्धं प्रयासादिवाधिते च साध्ये हेतुर्वकिष्वकरः ॥ सिद्धः स्वावणः साव्यः, साध्ये साध्ये हेतुर्वकिष्वकरः ॥ सिद्धः स्वावणः साव्यः, साध्ये साध्ये होतुर्वकिष्वकरः ॥ सिद्धः स्वावणः साव्यः, साव्यः साव्यः साव्यः साव्यः, साव्यः साव्

४ सिद्ध प्रयवा प्रत्यकावि से बाधित साध्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्त हेतु ध्रोकचित्कर—कुछ भी नहीं करने वाला—होता है।

**ब्रकुशल** — ब्रकुशलं दुःखहेनुकम् । (ब्राप्तमीः **वृ**. का. द)।

दुःख देने वाले पापकर्म को धकुशल कहते हैं।

श्रकुशलभाव—श्रकुशलो (भावो) ऽविरत्यादि-रूपः। (श्रवः सू. भा. सलयः वृ. १–३६, पृ. १६)। श्रसंयम (श्रविरति) श्रादि रूप परिणामों को श्रकुशलभाव कहते हैं।

अञ्चलकाव कहत है। अङ्गुशलमनोनिरोध — धकुशलस्यात्तंच्यानाद्युपा-तस्य मनतो निरोधोऽकुशलमनोनिरोधः। (ब्यव-सू: मा. मलय. वृ: १, गा. ७७, यृ: ३०)। स्रातंच्यान स्रादि से युक्त मन के निम्नह करने को

षड्डमतमनोनिरोष कहते हैं।

स्कृतमामार—शृत्यं मृह गिरंगृहा वृक्षमृतम्

सागनुकानां देशम देनकुन विशापृह केनिबदकृतम्

पकृतप्रामार कथ्यते। (कासिके टी. ४४६)।

शृत्य गृह, पर्वत की गुका, सृत्रमृत, शागनुकों
का वर, देवकुन और शिक्षास्य; वो किसी के हारा

का बर, देवकुल भीर जिलालय; जो किसी के द्वारा रचे नहीं तथे हैं, मक्काराभार कहें नाते हैं। मक्काराभार कहें नाते हैं। मक्काराभार कहें नाते हैं। मक्काराभार को स्वकारी जो — र. मकरवजीयों जोमं स्वकार सेवदा (जीतक क. च. च. च. चं. चं. चं.)। र. म्लानादी कार्य पृष्टेष वारव्य पंटरनमकुत्वा क्षेत्र , यडा सवारादसु जिलि वारा एसणीय भिलासिंड जया तद्यवाराए वि न लक्ष्म तथा चडरवपरिवाडीए भलेतवीय देवका। एवं तिगुणं व्यापारमकुर्ववे जा जो विवासारए वेच भलेतवीय गिण्डूद तो मकर्के जोगी। (जीतक. च. विवास व्यापार पृष्टे के प्रकर्मणी। शिण्डूद तो मकर्के जोगी। (जीतक. च. विवास व्यापार पृष्टे के प्रकर्मणीपं नारार कल्यमेप प्रविचारीय प्रविचारीय प्रवास कल्यमेप प्रविचारीय प्रवास विवास प्रवास विवास प्रवास विवास व

२ गतान सर्वि कार्य में तीन बार मृहों में घूनने पर भी वर्षि कल्प होर एक्शोय नहीं प्रान्त होता है तो चीची बार सकल्प भीर हमरेक्शोय के श्री तेने का विधान है। इस झागनविधि के प्रतिकृत पहिली या दूसरी बार में ही जो सकल्प सीर झनेकचीय नसुसों को ने तेता है ऐसे साधु को सकृतयोगी कहते हैं। स्कृतसमुद्ध्यात (धक्यसमुख्याव) — ?. वेवि बाउवसमाई णामा-गोदाई वैदणीय व । ते धक्द-सुम्बादा जिणा उवसमंति सेलेति । (स. झा. २११०); बच. पू. १, पू. ३०४ पर चढ्नुत) २. प्रायुवा सद्द्र्ज यस्य जायते कर्मणां नवम् । स निरस्तसमुद्धातः केन्द्रसं प्रतिवच्छते । (स. झा. स्मित. पणानुवाद २१=३)। २. पणमासापुषि शेषे स्मादुरमानं यस्य केवलम् । सपुद्धातससी याति केवली नाऽपरः पुतः । (पंचसं. प्रमित. १–३२७)। ४. छम्मासाउनसेसे उपपणं जस्स केवल होन्य । (सन्तु. आ. १३०)।

१ जिनके नाम, गोत्र ग्रौर बेदनीय कर्म स्थिति में श्रायु कर्म के समान होते हैं वे चूंकि केवलिसमुद्-घात को नहीं किया करते हैं, श्रतएव वे श्रक्टत-समुद्धात जिन कहे जाते हैं।

**ग्रक्रमानेकान्त-**-ज्ञान-सुखाद्यनेकाक्रमिक्यमपिक्षया ग्रकमानेकान्तः । (न्यायकु. २-७, पृ. ३७२) । श्रनेकान्त दो प्रकारका है—कमानेकान्त ग्रौर श्रक्रमानेकान्त । एक ही व्यक्ति में जो युगपत् ज्ञान-सुलादि ग्रनेक ग्रक्षमिक धर्मों का ग्रस्तित्व पाया जाता है, यह ग्रकमानेकान्त है। श्रमुक्तत्व-मुक्तत्वादि कमिक धर्मों की जो युगपत् सम्भावना है वह कमानेकास्त की अपेक्षा से घटित होती है।] श्रक्रियावादी-१. न हि कस्यचिदनवस्थितस्य पदार्थम्य क्रिया सर्गास्त, तद्भावे चावस्थितरभावा-दित्येव वादिनोऽकियायादिन । तथा चाहुरेके-श्राणिकाः सर्वसस्काराः ग्रस्थिताना कृतः किया। भूतिर्येषा क्रियासैव कारकंसैव चोच्यते।। एते चारमादिनास्तिरवप्रतिपत्तिनक्षणः । (नन्दोः हरिः बृ. ६६, पृ. ७६) । २. ग्राहम-नास्तित्वादित्रत्यया-पत्तिलक्षणा भवन्त्यिकयावादिन । (तस्बाः भाः सिञ्च. षू. ७-१८) । ३. तथा नास्त्येव जीवादिकः पदार्थ इत्येववादिनो अन्नयावादिन । (सूत्रकृ. वृ. १२-११८) । ४. तथार्जक्यां नास्तीत्यादिकां वदितुं शीलं येषा ते ऽक्रियाबादिनः।(**सूत्रकः बृ. १२-४**)। ५. न कस्यचित् प्रतिक्षणमनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया सम्भवति, उत्पत्त्यनन्तरमेव विनाशादित्येवं ये वदन्ति ते प्रक्रियावादिन: । (नन्दी. मलय. बृ. ८६,

पू. २१५) । ६. न हि कस्यचिदवस्थितस्य पदःश्रंस्य

किया समस्ति, कियोत्पत्याधारत्येनाभिमत एव काले पदार्थावस्थितरभावादित्येवं वादिनोऽक्रियावादिनः । (नयोपवेश टी. १२८, पू. १४) ।

१ जो प्रयस्थानके प्रभाव का प्रसंग प्राप्त होने की संभावना से प्रयस्थान से रहित किसी भी धन-वस्थित पदार्थ की फिया को स्वीकार नहीं करते वे प्रक्रियावादी कहे जाते हैं।

स्रक्ष (स्रव्यक्त) — प्रक्षे ति वृत्ते जुवस्त्तो सय-द्वस्त्तो वा चेतत्त्त्रो । (यदः पु. १, पू. २५०); जूपद्रवण जय-पराजयणिमितत्तक्रद्वस्रो सुरुलो पासस्रो वा सक्त्तो णाम । (यदः पु. १३, पू. १०); सक्तो णाम पासस्रो । (यदः पु. १४, पू. ६)।

जुमा भावि के खेल में जय-पराजय की निमित्त-भूत कौड़ी भीर पांसे को सक्ष कहते हैं। गाड़ी के पहिये की युरी को भी शक्ष कहते हैं।

श्रक्ष (मापबिशेष) — दंड घणुं जुग नालिया य श्रक्त मुसल च च उहत्या। (श्र्योतिषकः २-७६)। चार हाय प्रमाण मापविशेष (घनुष) को ग्रक्त कहते हैं।

प्रक्षा (प्रास्मा) — १. घटकोति व्यागोति जाता-तीत्यका प्रास्मा। (स. सि. १–१२; त. बा. १, १२, २; त. बुक्को बृ. १–१२, त. बृ. भूत. १, १२; त्यावदी. पृ. १६) । २. घटनाति गृङ्कते यथा-योव्यं सर्वानविति घतः। यदि वर घरनृते जानोन व्यागोति वर्षान् जेवानिति घतः जीवः। (बृहकः बृ. २५)। ३. 'यगुङ् व्याप्तो' प्रस्तृते जानात्मना सर्वान्तन् व्यागोतीत्यकः, यदि वां षदा भोजनें प्रस्ताति सर्वान्यांन्य प्रमुक्ते पालयिति वेययको जीव। (प्रास. मू. मतस. बृ. गा. १, पृ. १३)।

'श्रक्णोति' इत्यादि शब्दनिरुक्ति के श्रनुसार यथा-योग्य सर्व पदार्थों के जानने वाले, भोगने वाले या पालने वाले जीव को श्रक्ष कहते हैं।

ग्रसताचार—तत्र स्थापितादिपरिहारी ग्रसता-चार:। (व्यवः सु. भाः बृ. ३, १६४)।

जो साथु झावस्यक में उद्युक्त होकर स्थापित झादि झाथाकमाँ तथा झान-पानादि का भी परि-त्याग करता है उसका नाम झक्षताचार—झमन-चरित्र बाता—है।

प्रक्षपकानुपशामक(ग्रखवयासुवसामग)---तत्थ

जे प्रक्षवयाणुक्षामया ते दुविहा—प्रणादि-प्रपण्ज-वसिदवंषा च श्रणादि-सपज्जवसिदवंषा चेदि। (श्रव. पु. ७, पृ. ४)।

विषय वीची का कपंत्राच धनावि-धनन्त है वे (धनच्य) तथा जिनका कर्मबन्य धनावि होकर भी बिनच्ट होने बाला है बे—मिम्पादृष्टि धावि धनम्बनात्म गुणस्वानवर्ती भय-भी धन्नपकानुष्या-स्वपन्या या उपदामना न करने वाले धनावि बाद साम्पर्याधिक कर्मबन्यक है।

ग्रक्षास्त्रक्षाम् ति-१. यथा शकट रत्नभारपरिपूर्ण येन केनचिन् स्नेहेन ग्रक्षलेप च कृत्वा ग्रभिलपित-देशान्तरं विषगुपनयति, तथा मुनिरिप गुण-रत्न-भरिता तनु शकटीमनवद्यभिक्षायुरक्षम्रक्षणेन म्रभि-प्रेतसमाधिपत्तन प्रापयतीत्यक्षम्रक्षणमिति च नाम निरूडम् । (त. बा. ६, ६, १६; इलो. बा. ६-६; चा. सा. पृ२५)। २. तथा अक्षस्य शकटीचका-षिष्ठानकाष्ठस्य म्रक्षणं स्नेहेन लेपनमक्षम्रक्षणम् । तदिवाऽशनमध्यक्षम्रक्षणमिति रूढम्, येन केनापि स्तेहेनेव निरवद्याहारेणागुषोऽक्षस्येवाभ्यञ्ज प्रति-विवाय गुण-रत्नभारपूरिततनुशकटघाः समाधीष्ट-देशप्रापणनिमित्तःवान् । (ग्रन. घ.टी. ६-४६) । १ जिस प्रकार कोई ब्यापारी रत्नों के बोझ से परिपूर्ण गाड़ी का जिस किसी भी तेन के द्वारा ग्रक्षम्रक्षण करके — उसमें ग्रोंगन देकर — उसे श्रभीष्ट स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार मृति भी सम्यग्दर्शनादि गुणरूप रत्नों से भरी हुई शरीर-रूप गाड़ी को निर्दोष भिक्षा के द्वारा द्यायु के ग्रक्ष-म्नलण से — ब्रायुः स्थिति के साथ इन्द्रियों को भी इस योग्य रखकर—ग्रभीष्ट घ्यान रूप नगर में पहुंचाता है। इसीलिये दृष्टान्त की समानता से उसका नाम 'प्रक्षम्रक्षण' प्रसिद्ध हुन्ना है।

प्रकारराति (प्रकारपराती) — महवा वण सर्वे वि प्रकारों को वि साली प्रतिव, सम्बन्धत सर्वाट- वक्तसस्तेबुवन्त सर्वाट- वक्तसस्तेबुवन्त सर्वाटी हैं के स्वत्य के होते हुए भी जिला राजि का कभी भन्त नहीं होता वह राजि प्रकार कही जाती है — जीते सम्बन्ध की वराजि । हतका भी कारण यह है कि उच्छात एवं होने सावि सब ही प्रपने प्रति- प्रम — अनुष्णता एवं होने सावि सब ही प्रपने साव प्रम

उपलब्ध होते हैं।

प्रक्षर (शक्तर)-१. न क्लरति प्रणुवयोगे वि ग्रन्थरं सोय चेतणाभावो। ग्रविसुद्धणयाण मतं যুদ্রणयाणक्खरं चेव।। (विद्यो. भा. ४५३)। २. खरणाभावा घनखर केवलणाण । (धवः पु. ६, प्. २१); मुहमणिगोदलद्विग्रपज्जत्तस्स [जं] जहण्णय णाणंतं लद्धि-ग्रक्खरं णाम । कथं तस्स मनसरसण्णा? खरणेण विणा एगसरूवेण भवट्टा-णादो । केलणाणमक्खरं, तत्थ विड्ढ-हाणीणमभा-वादो । दब्बद्रियणए सुहमणिगोदणाणं तं चेत्रे ति वा ब्रक्खर । (घव. पु. १३, पू. २६२) । ३. 'क्षर सचलने' क्षरतीति क्षरम्, तस्य नत्रा प्रतिषेषेऽक्षरम्; ग्रनुपयोगेऽपिन क्षरतीति भावार्थ; तस्यसतत-मवस्थितत्वान् । स च क. इत्यतः ग्राह—स च श्रक्षरपरिणामः चेतनाभावः — चेतनासत्ता । केषां नयाना मतेनेत्याह— ग्रविशृद्धनयमतेन नैगम संग्रहः व्यवहाराभिप्रायेण, द्रव्याधिकमूलप्रकृतित्वात् । शुद्ध-नयानां तु ऋजुनूत्रादीना क्षरमेत्रेति गाथार्थः। (विज्ञो. भा. को. वृ. ४५३)। ४. ग्रकारादिलब्ध्य-क्षराणामन्यतरत् ग्रक्षरम् । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. गा. ७) ।

ना जा -२ प्रप्ते स्वरूप या स्थमाय को नहीं छोड़ने वाले ऐसे हानि रहित सूक्ष्म निगोद लब्ध्यप्यप्तिक जीव के झान को छोर हानि-वृद्धि से रहित केवलझान को भी प्रक्षर कहा जाता है।

श्रक्षरगता (श्रक्षरगया) — श्रक्षरगया श्रणुव-धादिदय-र्माण्णपिबदिय-पञ्जतभासा । (धवः पु. १३, पृ. २२१-२२) । श्रविनण्ट इन्द्रियवाले संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त

जीयोंकी भाषा स्रभराता भाषा कहताती है। स्रभरजान — चरित्रपण स्थापण हाणे सक्वजीव-राविणा भागे हिंदे लढ़ ताहि चेव पिकलो स्रभन्नर-णाण उप्पञ्जित । (बच. पु. १३, पू. २६४) । पर्यायसमास भूतजान के झन्तिम विकल्प में समस्त जीवरासि का भाग देने पर जो ज्ञान उपप्पन होता है वह स्रभरजान कहताता है। स्रभरभ्युतजान (सम्बस्त सुद्वाराएं)—देशों स्रभर-

स्रक्षरश्नुतज्ञान (स्रवस्त्ररसुष्ट्यास्यं)—देखां प्रकार-ज्ञान । त (पत्रवायमसासुत्रणाणस्य स्वपिष्टम-विवय्व) स्वपोर्ट्ड रूपेड्ड गुणिट सम्बद्ध णाम सुद्ध-गणा होरि: (स्व. पु. ६, पू. २२); एगादो सम्बद-गदो जहुल्ला जिं] उत्पत्रवि वाणं तं सम्बद- मुद्रणाणमिदि वेसक्वं। (बब. पु. १३, पू. २६४)। पर्यावसमास भूतज्ञान के प्रनितम विकल्प को धनन्त रूपों से गुणित करने पर जो भूतज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रकारभूतज्ञान कहनाता है।

प्रकारसमास ( प्रकल्करसमास) — प्रक्षा-पुरवणायादो उदिराण परसुद्रवणायादो हेंद्रिमाणं संक्षेत्रजाणं सुद्रवणाण्यवर्थणाणम्वकरसमासी ति सण्णा। (वक. पु. ६, वू. २३); इसस्य प्रस्तवरस्य उद्योर विदिश प्रस्तवरे बहिद्दरे प्रस्तवरसमायो णाम मुद्रवणाण होति। एवमेगेगक्वर विद्रवर्कमेण प्रस्तवर-समासं पुरत्रणाणं बद्द्रवर्गाणं गच्छदि वाव सक्तेत्रज्वस्य-राणि विद्यदाणि ति। (वक. पु. १३, यू. २६४)। प्रकारसामा के असर विद्याल प्रकार को बुद्धि होने पर प्रकारसमास का प्रवम विकल्प होता है। इस प्रकार संस्थात प्रकारों को बुद्धि होने तक उक्त प्रकारसमास स्वतवात के द्वितीय-स्तीयादि विकल्प चलते रहते हैं।

श्रक्षरसमासावरणीय — पुणो एदस्मुवरिमन्स प्रकलरस जमावरणीयकम्म तमनलरमासावरणीय णाम वउत्पमावरण। (धक. पु. १३, पू. २०७) । प्रकारसमास नान को रोकने वाला कर्म प्रकार-समासावरणीय माना जाता है।

प्रकारसंयोग - सजोगो णाम कि दोष्णमक्त-राणेयत्त, किंसह उच्चारण, एयरथीमावो वा? ण ताव × × ४। तदो एमल्थीमावो सजोगो नि ऐत्त-न्वो। (षव. पु. १३, पू. २४०)।

जितने प्रकार समुक्त होकर किसी एक घर्च को प्राट करते हैं उनके संयोगका नाम प्रकारसयोग है। प्रकार (स्पक्त । व्यन्द)—देशो ग्रक्षरीहत । व्यन्न रासकः संस्कृत-बाकुतादिक्शेणाये-नेत्रकापाहेतु.। (पंचा. का. जा. वृ. ७६)।

जो अब्ब संस्कृत ग्रौर प्राकृत ग्रादि के रूप से ग्रायंव स्लेच्छ जनों की भाषा का कारण होता है वह ग्रक्षरात्मक कहलाता है।

प्रक्षरास्मक श्रृतज्ञान — वाच्य-वाचकसम्बन्ध-संकेतसङ्कलनपूर्वक यज्ज्ञानमुत्पद्यते तदक्षरात्मक-श्रृतज्ञानम् । (गो. जी. म. प्र. व जी. त. प्र. टी. ११४)।

बाच्य-बाचक सम्बन्ध के संकेत की योजना-

पूर्वक होने वाला ज्ञान अक्षरात्मक भृतज्ञान कह-लाता है।

झसरावरराीय — प्रक्षरमुद्रणाणस्म जमावाग्यं कम्मं तमक्षरावरणीयं ।(धव. पु. १३, पू. २७७)। झक्षरचुतकान का झावारक कमें झक्षरावरणीय कमें कहलाता है।

स्रक्षरीकृत शब्द — देखो ग्रक्षरात्मक । स्रक्षरी-कृतः शास्त्रामिन्यरूजक सम्कृत-विषगीतभेदादार्थ-स्नेच्छव्यवहारहेतुः । (स. सि. ४–२४; त. बा. ४, २४, ३; त. युखबो. ४–२४) ।

जो प्रक्षररूप भाषात्मक शब्द शास्त्र का धर्मि-ध्यन्त्रक होकर संस्कृत और संस्कृत मिन्न—प्राकृत श्रादि — भाषाधों के भेद से धार्म एवं स्तेप्छ जन के ध्यावहार का कारण होता है वह ध्रक्षरीकृत भाषा-लक्षण शब्द कहा जाता है।

स्रक्षित्र (यदग्रहभेद) — मिलग्गहणमिलप्या-दग्गहो। (यद्य.पु. ६, पू. २०); प्रभिनवधराद-गतोदकवद् यनैः परिच्छिन्दानः स्रक्षिप्रस्तयः। (यद्य.पु. ६, पू. १२५; पु. १३, पू. २३७)। नवीन सकोरे के ऊपर छिड़के हुए जल के समान पदार्थों का जो धीरे धीरे देर में झान होता है, उसका नाम स्रक्षिप्रस्तयय है।

**ग्रक्षीरगमहानस**—१. लाभनरायकम्मक्खय-उव-समसजुदाए जीए फुट । मुणिभृत्तसेसमण्णं घामत्थं पियं ज क पि।। तहिवसे खज्जंत खघावारेण चक्क-वट्टिस्स । भिज्ञभद्द ण लवेण विसा अवस्तीणमहा-णसारिद्धी ।। (ति. प. ४, १०८६-६०) । २. ला-भान्तरायस्य क्षयोपशमप्रकर्षप्राप्तेभ्यो यतिभ्यो यतो भिक्षादीयते ततो भाजनाच्चकघरस्कन्घावारोऽपि यदि भुञ्जीत तद्दिवसे नान्न क्षीयेत, तेऽक्षीणमहा-नसाः। (त. वा. ३-३६, पू. २०४; श्वा. सा. पू. १०१)। ३. कूरो घिय तिम्मणं वा जस्स परिवि-सिदूण पच्छा चक्कवट्टिखधावारे भुजाविज्जमाणे विण णिट्ठादिसो अवसीणमहाणसो णाम । (धवः षु. ६, पृ १०१-२) । ४. भ्रक्षीणं महानसं रसवती येषां यस्माद् भाण्डकादुद्धृत्य भोजन तेम्यो दत्तं तच्चकवर्तिकटकेऽपि भोजिते न कीयते । (प्रा. योगि-भक्ति टीका १७, पृ. २०४) । ५. महानसम् धन्त-प.कस्थानम्, तदाश्रितत्वाद्वाऽन्नमपि महानसमुच्यते । ततश्चाक्षीण पुरुषशतसहस्रे भ्योऽपि दीयमानं

स्वयमभुकतं सत् तथाविधनाविधविध्यादणुटितम्, तब्ब तम्महानसं च मिकालकथमोजनमधीणसहानसः; तवस्ति येषां ते तथा (धर्मीणमहानसः) । (धीषणः समयः मृ. १४, पू. २०) । ६. यक्षीणं महानसं येषां ते प्रकीणमहानसाः, येषां भिक्षा नाःवैद्द्रीय-रप्युपमृक्यमाना निष्ठा थाति, किन्तु तैरेस विभिन्ने, त्रं प्रकीणमहानसः। (धावः सम्बन्धः मृ. १४, ५५, पू. २०)। ७. शिस्मनमने प्रकीणमहानसीन्निर्मिम् मृक्तं तिस्मनमने जक्षविपरिवनभोजनेऽपि तद्दिने प्रमान न क्षीयते ते मुन्यः प्रकीणमहानसः कम्पने। (त. कु. मतिः ३–३६)।

लाभान्तराय कर्य के प्रकृष्ट क्षयोपताम युक्त जिस ऋदि के प्रमाय से उस ऋदि के धारक सहर्षि के भोजन कर तेने पर भोजनताला में शेष भोजन वक्कतों के कटक (समस्त सन्य) के डाग भीजन कर तेने पर श्रीच महीं होता—उतना ही बना रहता है—वह स्रशीचमहानस ऋदि कहीं जाती है।

प्रसीरामहानसिक — देवो घडीणमहानस । १. प्र-शीणमहानसिक्स मिक्स्या न प्रान्नेण मिहुनिज्य ह, तिमए निशिए निहार (प्रात्त कुमलस कु. पृ. द० उ.) १. प्रस्वीणमहानसिया मिक्स वेणाचिय मुंगो तेणं । गरिभुत्त चिप निज्य व बहुएहि वि ण उण प्रम्नीहि ॥ (प्रक. सारो. टीका १४०४, पृ. ४२६) । प्रसीयमहानसिक की भिक्रा — प्रसीयमहानस क्य व के सारक महींच के हारा नायी गई भिक्षा— प्रस्य बहुतों के हारा भोजन कर लेने पर भी समाप्त नहीं होती, किन्तु वसी के भोजन करने पर ही समाप्त होती है। इस क्य कि के प्रस्त साव की

श्वकीरणमहालय — १. जीए चउषणुमाणे समचउ-रखानवर्षम्म णर-तिरिया । मति समझेज्ञा सा मस्वीणमहानया रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१०६१) । १. स्वीणमहानयनिष्मप्राप्ता सत्वयो यत्र स्वस्ति देव-मनुष्य-तैर्वयोगा यदि सर्वेऽप तत्र निववेशु-परस्यरमबायमानाः सुलमानते । (त. वा. ३-३६; पू. २०४५ आ. सा. पू. १००) १. स्वीणमहालयदि-प्राप्तास्त्र यत्र परिमितपुष्ठदेशुव्यतिञ्जते तत्रा-संख्याता वर्षि देवास्तियंव्योगमुद्धाव्यतिम् सुल्यामने । परस्परं बाधारहितास्तीर्थकरण्यतीय सुल्यामने । (बोगज्ञा. स्त्रो. विवरण १-८)। ४. प्रक्षीणमहा-लयास्तु मुत्रो यस्मिन् चतुःखयेशीय मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन् मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मतुष्वाः सर्वे तियं-ञ्चोऽति यदि निवसन्ति तदा तेऽबिला प्रिष्ठि प्रत्योग्यं बाधार्रहित मुक्केन तिय्जीन इति प्रक्षीणमहालयाः । (त. व. व. व. स्-३६)।

जिस ऋदि से संयुक्त मूनि के द्वारा श्रविध्वित चार हाथ मात्र भूमि में ग्रगणित मनुष्य और तिर्यंच —सभी जीव —निर्वाध रूप से समा जाते हैं वह अक्षीणमहालय ऋदि कही जाती है।

ग्रक्तीर्णावास – देखो प्रतीणमहालय । जिम्ह चन्त्र-हत्याण वि मुहाण प्रचिट्दे सते चक्कविष्ट्रवधावारं चि सा मुहा प्रवगाहित सो प्रक्लोणावासी णाम । (धव. पू. ६, पू. १०२) ।

जिस गहाँच के बार हाय प्रमाण ही गुका में प्रवस्थित रहते पर उस गुका में चक्रवर्ती का समस्य स्कन्यावार (आवतो) भी प्रवस्थित रह सकता है उसे प्रसीणावास — प्रसीणमहास्थ ऋदि का बारक —-जानना चाहिए।

स्रक्षेम — मानीद-इमनादीणमानावो तेमां णाम; तिव्यवदीदमनवेमा । (घवः पुः १३, पुः ३३६)। मारि (त्येग), ईति स्रौर अमर (राष्ट्र का भीतरी व बाहिरी उपद्रव) आदि के प्रभाव की क्षेम तथा जनके सबुभाव की स्रक्षम कहा जाता है।

अस्प्रोहिस्पी— १. अंशोऽय यहम पत्ती केषा सेषामृह हवर गुम्मं । धह बाहिषी उ पियणा स्तृत तहासमिषिकणी पत्तो ।। एकको हत्यी एकको य रहवरो
तिष्ण नेव व रहनुरमा । पन्येव य पाइकका एवा
पत्ति समृहिद्दा ॥ अंगी तिज्ञणा सेणा तिज्ञणा
मृह हवर एक । सेणामृहाणि तिष्ण उ गुम्मं एतो
समस्वाय ॥ गुम्माणि निष्ण एकका य बाहिष्णी वा
वि तिगुणिया पियणा । पियणाउ तिष्ण य समृह तिष्ण वपूर्णिकिकणी मिण्या ॥ दस य धणिकिकपिनामाउ होइ अस्पीहिणी पह्तन्साया । ससा
एक्केक्तस उ अह्नस्त तथा पत्तिका । एवावीस
सहस्म नत्ति सहिया ॥ दह य स्वाणि । एका
रहाण सक्सा हत्योण वि एतिया वेव ॥ एक्कं क्
सस्तहस्सं नव य सहस्सा स्वाणि तिष्णेव । प्रमाधा
वेच तहा जोहाण वि एतिया वि ॥ ।

सद्री होइ सहस्साणि छ च्चिय सयाणि । दस चेव बरतुरङ्गा संखा धक्खोहिणीए उ ॥ ब्रह्वारस य सहस्सा सत्त सया दोण्णि सयसहस्साइं। एक्का य इमा संला सेणिय प्रक्लोहिणीए य ॥ (पउमच. ५६, ३-११) । २. पत्ति. प्रथमभेदोऽत्र तथा सेना प्रकी-र्तिता । सेनामुखं ततो गुल्म-बाहिनी-पृतना-चमूः ॥ ग्रष्टमोऽनीकिनीसंज्ञस्तत्र भेदो बुर्यः स्मृतः। यथा भवन्त्यमी भेदास्तथेदानीं वदामि ते ॥ एको रयो गजरचैकस्तथा पञ्च पदातयः। त्रयस्त्रङ्गमाः सैपा पत्तिरित्यभिषीयने ॥ पत्तिस्त्रिगुणिता सेना तिस्नः सेनामुख च ताः। सेनामुखानि च त्रीणि गुल्ममित्यनुकीर्त्यते ।। वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना वाहिनीत्रयम् । चमूस्त्रिपृतना ज्ञेया चमूत्रयमनीकिनी ॥ ग्रनीकिन्यो दश प्रोक्ना प्राज्ञैरक्षौहिणीति सा। तत्राङ्गाना पृथक् संस्था चतुर्णी कथयामि ते ॥ श्रशौहिण्या प्रकीत्त्यानि रथाना सूर्यवर्षसाम् । एक-विश्वतिसंस्थानि सहस्राणि वित्रक्षणैः ॥ ग्रष्टौ शतानि सप्तत्या सहितान्यपराणि च । गजाना कथितं ज्ञेयं संख्यान रथसंख्यया ।। एकलक्षं सहस्राणि नव पञ्चाशदन्वितम्। शनत्रय च विज्ञेयमक्षौहिण्याः पदातयाः ।। पञ्चयव्टिसहस्राणि षट्शती च दशी-त्तरा। श्रक्षौहिण्यामियं सख्या वाजिनां परिकीर्ति-ता ।। (पदाच. ५६, ४-१३) । ३. नव नागसह-स्नाणि नागे नागे शत रथाः । रथे रथे शतं तूरगाः तूरगे तूरगे शतं नरा. ॥ एदमेक्कक्लोहिणीए पमाणं । (धव. पु. ६, पू. ६१-६२)।

१ पडमबरिय और पथवरित्र के अनुसार निम्न सक्या युक्त रच व हागी आदि के समुदाय को अक्षोहियो कहा जाता है—रच १, हाथी १, पदाति १ और घोड़ा ३; इनके समुदाय का नाम पत्ति है। इससे तिगुणी—रच ३, हाथी ३, पदाति ११ और घोड़ा ६—सेना कही जाती है। तिगुणी सेना —रच ६, हाथी ६, पदाति ४१, घोड़ा १७— सेनामुक कहसाती है। तीन सेनामुक्तें—रच १७, हाथी २७, पदाति १३१, घोड़ा ६२—का नाम गुन्म है। तीन गुन्मों—रच ८१, हाथी ८१, पदाति ४०५, घोड़ा २४३—प्रमाण बाहिनी होती है। तीन बाहिनियों—रच २४, हाथी ५२२, पदाति १२१५, घोड़ा ७२६—के समुदाय को पुतना कहा जाता है। पुतना से तिगुणी—रच ७२६, हाथी अरह. प्रवाति ३६४४, घोड़ा २१८७ — चम्न होती है। तीत चम्न प्रमाण— स्य २१८७, हाथी २१८७, प्रवाति १०६३४, घोड़ा ६६५२ म्यानिकी नहीं जाती है। छोर इस प्रकारको दस घनोफिनियाँ का नाम प्रवातिहणी है—रच २१८७० + हाथी २१८७० - प्रवाति १८४० - घोड़ा ६४६१० -२१८७०० । ३ घवना के जनुसार उसे घड़ती-हिमी का प्रमाण इतना है—हाथी २०००+रष २००००० - घेड़ा २०००००० + प्रवाति २००००००० = १०१०१००० एक प्रकानिकारी।

अगिति—गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी श्रगदी। (घव.पु.७,पृ.६)।

गति नामकर्म का प्रभाव हो जाने पर सिद्धि को गति प्रगति कही जाती है। ग्रामिश्राय यह है कि गति—संसारपरिभ्रगम—का कारण गति नामकर्म है। सिद्धींक चूंकि उस गति नामकर्म ग्रमाज हो चूका है, ग्रतः उनको गति (श्रवस्था) भ्रमाति—गति से रहित—कहो जाती है।

**ग्रगमिक श्रुत-**१. ग्रण्णोण्णसगभिधाणिठतं जं पढिज्जइ तं ग्रगमितं, तं प्रायसो ग्रायारादिका-लियस्तं। (नन्दी चु. पु. ४७)। २. गाधाति ग्रगमियं खलु कालियसुत दिद्विवाते वा । (विशेषाः ५४६) । ३. ग्रगमिक तुप्रायो गाथ। चसमानग्रन्थ-त्वात् कालिकश्रुतमाचारादि । (नन्दीः हरिः वृः पु. ८६) । ४. गमाः सद्शपाठविशेषाः, ते विद्यन्ते यस्य तत्र वा भवं तद् गमिकम् । तत्प्रति-पक्षस्त्वगमिकम् । (कर्मविः पूर्वाः व्याख्या १४, पृ. प्रश्नेदे सद्शालापकं गमिकम्, इतरदगिन-कम्। (कर्मवि. परमा. व्याख्या १४, पृ. ६)। ६. तथा गाथा-श्लोकादिप्रतिबद्धमगमिकम्। खलु ग्रलकारार्थः। एतच्च प्रायः कालिकश्रुतम्। यत ब्राह दृष्टिवादे च । किचिद्गाथाद्यसमानग्रन्थमिति गावार्यः । (विश्लेषा. को. वृ. ५५२) । ७. अगमिकम् श्रसदृशाक्षरालापकम्, तत् प्रायः कालिकश्रुतगतम् । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. ६, पृ. १७) ।

३ गावा बादिसे झसमान ग्रन्थरूप कालिक श्रुत को ब्रगमिक श्रुत कहते हैं—जैसे झाचारादि ग्रन्थ।

**झगाढ** (सम्यक्त्वदोष)—१. झगाढम् अदृढम्।

तष्ठणा—स्वेन कारिलेऽहं/शितमादी 'प्रयं देशी मन इति, प्रत्यस्य इति 'आंग्लाइंड्रंड वयदानस्य स्व-गट-संकल्पभेदेन विधित्तत्वम् प्रगावत्वम् । (गो. जो. म. प्र. टीका २५) । २. बुद्धाविटिशायन्तरानान्त करतमे स्थिता । स्थान एव स्थित कश्यमगार्ड वेदक यथा । स्वकारित क्षंच्यंत्वादी देशेज्य मेडन-कारित । प्रायस्यासाधिनि आगयन्मोहाच्छाजोर्धर वेष्टते । (खन. स. २-४७) ।

१ आपने इ.रा निर्मापित जिनप्रतिमादि के विषय में 'यह मेरा देव हैं' नवा ग्रन्य के द्वारा निर्मापित उक्त निर्मापितादि में 'यह ग्रन्य का देव हैं इस प्रकार के प्रतिपर क्यांच को प्रमाद कहते हैं। यह सम्पन्यत्व का एक द्यांच है।

अगारी - १. प्रतिश्रयार्थिभिग्ड्यते इति ग्रगार वेश्म, तद्वानगारी । × < × × चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्धं प्रत्यनिवृत्तः परिणामो भावागार-मिरयुच्यते । स यस्यास्त्यसावगारी वने वसन्नपि । गृहे वसन्निप तदभावादनगारमित्युच्यते । (स. सि. ७--१६) । २.प्रतिश्रवाधितया प्रङ्गनादगारम् ॥१॥ प्रतिश्रवाधिभिः जनैरड्यने गम्यने तदित्यगारम्, वेश्म इत्यर्थः । ग्रगारमस्यास्तीश्यगारी । (त. वा. ७-१६; त. सुखबो. वृ. ७-१६) । ३ ग्रनारं वेञ्म, तदुपलक्षणमारम्भ-परिग्रहवत्तायाः । 🔍 🗙 🗡 एव द्वयमप्यगारशब्देनोपलक्ष्यते । तदेनावारम्भ परिग्रहा-वगारं यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाता-शंसस्यापरित्यवततत्सम्बन्धस्य सर्वो प्यगारी, तर्दाभ-सम्बन्धाद् गृहस्य इत्यर्थः । 🗴 🖂 श्रगारमस्या-स्तीत्यगारी, परिग्रहारम्भवान् गृहम्थ इत्यर्थः । (त. भा. सि. वृ. ७-१४) । ४ श्रङ्गयने गम्यने प्रतिश्रयाधिभिः पुरुगैः गृह-प्रयोजनविद्भ पुरुपैण्यि-गारं गृहमुच्यते । श्रमार गृह परस्यमावासो विद्यते यस्य स भगारी । (त. वृ. श्रुत. ७-१६) ।

१ सगार का प्रयं गृह होता है। उस धगार से—तारसम्बद्ध ममस्य परिणाम से—को सहित होता है वह सगारी कहणता है। ३ प्रयार यह धारम्भ धीर परियह सहित होने का उपलक्षण है। इस प्रकार के धारम्भ धीर परियह रूप धगार (गृह) से को सहित होता है वह प्रयागे (गृहस्य) कहा काता है।

सगीतार्थ -- प्रगीतार्थः येन च्छेदश्रुतार्थो न मृहीतो

गृहीतो वा विस्मानितः । (बृहत्कः बृ. ७०३) । जितने छेडभूत-प्रायित्वत्तशास्त्र-का सम्प्रयन नहीं किया है, स्रयदा सम्प्रयन करके भी जो उने भून गया है, ऐसे साबुको स्रगीतार्थ कहते हैं।

स्रमुराप्रतिपन्न (स्रमुरापश्डिबण्च) — को पुण गुणो ' मंदमो मजमानवसो वा [तं प्रपृष्टिवणो स्रमुणाडिवणो]। (बत. यु. १४, पू. १४४)। गुण ग्रस्व से संवम या संवमासंवम प्रमोट्ट है। इस प्रकारके गुण को जो प्राप्त नहीं है वह स्रगुण-प्रविशन — सर्वयत — कहनाता है।

स्रमुखोवकामना (स्रमुखोबसामछा) — १. जा सा तेमक जुनसामणा निरसे स्वव्याणि दुवे णामाणि स्रमुखोसमामणा ति व । प्रमुखेसमामणा ति व । (बस. पु. ११. ज्. २७५-७६) । २ तथा तेशस्य वेसार्वेश नामवेश । तथा नामविस्योगिमवेययो-विश्वेश नामवेश । तथा नामविस्योगिमवेययो-विश्वेश । तथा नामविस्योगिमवेययो-विश्वेश । वस्या नामविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्योगिमविस्यागिमविस्योगिमविस्योगिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमविस्यागिमवि

क्षण्योपवामना यह देशकरणोपशामना का पर्याय-नाम है। (उदयादि करणों में से कुछ का उपशान्त हो जाना और कुछ का अनुपशान्त बना रहना, इसका नाम अपूणीपशामना या देशकरणोप-शामना है)।

स्रमुप्तिभय-१ ग्व म्य किस वस्तुनं ग्रीस्त परमा गूर्णित, रवस्ते न यस्थ्यस्त, कोर्डाय परप्रयुद्धसूत्री जानं स्वरूपं च हुः। ग्रस्थागृत्तिस्ते न काण्यस्त भवेतद्वी कृतो ज्ञानिनो नि ग्रस्थ, नम्त स्वयम् महत्र ज्ञान मदा विन्दति। (समयप्रा, कस्त्रा १४२)। २ श्रास्परक्षोगायदुर्शीजभावान् ज्ञायमानम् अगृत्ति-भवम् । (स.कृ. स्वत, ४-२४)। ३ दुद्दमीहरस्योदयाद् बुद्धिः यस्य चैकान्यवादिनी । तस्यवागृतिकोतिः रयानुत नात्यस्य जानुत्वन् । (प्वाष्यायो २,

२ दुर्ग (किला) स्नाहि गोपनस्थानके न होने पर जो श्रदक्षाका भय होताहै वह झमुस्तिभय कहलाताहै।

सगुरल घु, सगुरल घुक---१. न विश्वेत गुरू-सहनी यस्मिरतयगुरूल घुकम् । नित्यं प्रकृतिवियुक्तं लोका- लोकाबलोकनाभोगम् । स्तिमिततरङ्गोदधिवमम्-वर्णमस्पर्वमगुदलपुः (बोडः १४-११) २. न गुरूक-मधोपमनस्पर्भावं न लघुकपूर्वपामनस्वमावं वद् त्रव्यं तत्पृत्वपुकम्—प्रत्यनतृत्य भाषा-मनःकर्म-द्रव्याति । (स्वाः सभयः वृः १०, १, ७१३, पू. ४४०-११)।

गुरुता झीर लघुता के न होने का नाम झनुरुलघु या झनुरुलघुक है।

**अगुरुलघु गुरा -- १.** अगुरुलहुगा अणंता तेहि अण-तेहिंपरिणदासञ्जे। देसेहि भ्रसखादा सिय लोग सञ्बमावण्णा ॥ (पचास्ति. ३१) २. स्विनिमत्तस्ताब-दनन्तानामगुरुलञ्जगुणानामागमत्रामाण्यादस्युपगस्य -मानानां पट्स्थानपतिनया वृद्धचा हान्या च प्रवर्त-मानाना स्वभावादेतेपामृत्पादो व्ययस्य । (स. सि. ४-७; त. वा. ४-७, पू. ४४६) । ध्रगुरुनघयो गुणास्तु नेपामगुरुतपुत्वाभिधानस्य स्वहपप्रतिष्ठत्व-निबन्धनस्य स्वभावस्याविभागपरिच्छेदा. समयसम्भवन्पर्रथानपीतनवृद्धि-हानयोऽनन्ताः । (प. का स्रमृतः वृ. ३१)। ३.यदि सर्वथा गृरुत भवति तदा लोह्पिण्डवदय पटनम्, यदि च सर्वया लघुन्व भवनि तदा वानाहनार्वतूनवत् सर्वदैय भ्रमण-मेत्र स्यान्, न च तथा; तस्मादगुरुलघुत्वगृणोऽभि-थीयने । (बृ. इ.स. टी. ३४)। ४. ग्रमृरुनहुमा ग्रणता —प्रत्येक पट्स्थानपतितहानि-वृद्धिभरनन्ताविभाग-परिच्छेर्दं. सहिना ग्रगुरूतघवो गुणा ग्रनन्ता भवन्ति । नेहि अणतीह परिणदा सब्दे— तैः पूर्वोक्तगुणैर-नन्तैः परिणताः सर्वे । सर्वे के ? जीवा इति सम्बन्धः । (पं. का. जयसेन वृ. ३१)।

जीवादिक इच्छों की स्वरूपप्रतिष्ठा का कारण जो अपुरुषणु नामक स्वभाव है उसके प्रतिसमय सम्भव जो छह स्थान पतित बृद्धि-हानिक्य अनन्त अविभागप्रतिष्ठेड हैं उनका नाम अगुरुषणु गुज है जो कंक्या में अनन्त हैं।

सनुरुत्य पुता (गुण) — प्रगुरुत्य वृता मूक्ष्मा वागो-चरविवर्णिता । (स्थानुः तर्कः ११-४) ।

बचन के ग्रगोचर जो सुक्सता है वह अगुर-लघुता है—प्रथ्य का अगुरुलघु नामका सामान्य गुण है।

श्रे गुरुत्वष्ठ नामकर्म--- १. यस्योदयादयः विष्टवद् गुरु-श्वाम्माधः पतित, न चाकंतूनवल्लषुरवादूष्वं गच्छति,

तदग्रहलघुनाम । (स. सि. ६-११, त. वा. ६, ११, १२; त. सुलबो. वृ. ८-११) । २. अगुरुलघु-परिणामनियामकमगुरुलघुनाम । (स. भा. ८, १२) । ३. यन्निमित्तमगुरुलघुत्वं तदगुरुलघुनाम । (त. इलो. ६-११) । ४. अग्रुलघुनाम बद्ददयान्न गुरुर्नापि लघुर्भवति देह: । (भावकत्र, टी. ३१)। श्रणंताणतेहि पोग्गलेहि झाऊरियस्स जीवस्स जेहि कम्मक्खवेहितो अगुरुलहुब्रत्तं होदि, तेसिमगुरु-मलहुम्र ति सण्णा।×× स्रो (पुग्गलक्खंघो) बस्म कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुग्रो हलुवी वा ति णाव-डइ तममगुरुवलहुद्धं । (धव. पु. ६, पृ. ४८); जस्स कम्मस्सुदएण जीवस्स सगमरीरं गुरुतहुगभाव-विविज्ञिय होदि तं कम्ममगुरुयलहुगं णाम । (श्व. पु. १३, पृ. ३६४) । ६. यस्य कर्मण उदयात्सर्व-जीवानामिह कुटबादीनामात्मीयशरीराणि न गुरूणि न लघ्नि स्वतः। कि तर्हि? ब्रगुरुलञ्जपरिणाम-मैवावरूथन्ति तत्कर्मागुरूलघुजब्देनोच्यते । (स. भा सि. वृ. ८-१२)। ७. धगुरुलधुनायकर्मोदयात् स्वशरीर न गुरु नापि लघु प्रतिशाति । **(पंचसं**. चन्द्र. स्बो. वृ ३-१२७ पृ. ३८) । ८. यदुदयाद-गुरुलपुत्व स्वरारीरस्य जीवाना भवति तदगुरुलघु-नाम । (समवा ग्रभय वृ.सू४२, पृ.६३)। गर्यन होइ देहंन य लहुय होइ सञ्बजीबा-ण । होइ हु अगुरुयलहुय अगुरुलहुयनामउदएणं । कर्मिब. गा. ११८) । १०. यस्य कर्मस्कन्यस्योदयाः ज्जीबोऽनन्तानन्तपुद्गलपूर्णोऽयःपिण्डवद् न्नाध. पतिन न चाकंतूलबल्लघुत्वादूर्व्वम्, तदगुरु-लघुनाम । (मूला. वृ. १२-६) । ११. यदु-दयात् प्राणिना शरीराणि न गुरूणि, न लघूनि, नःपि गुरुलघृतिः; किन्त्वगुरुलघुपरिणामपरिणतानि भवन्ति तदगुरुलघुनाम । (कर्मप्र. यशो. टीका १--१, पू. ५; वब्ठ कर्म. टी. ६; पचसं. मलय. वृ. ३-७ ११४; प्रसायः मलयः वृ. सू. २६३, पू. ४७३) । १२. अगुरुलघुनाम बदुदबात् स्वजास्यपेक्षया नैकान्तेन गुरुनांपि लघुदेंहो भवति । (धर्मसः टी. गा. ६१८)। १३. यस्य कर्मण उदयेन गुरु नापि लघु शरीरं जीवस्य तदगुरुलघुनाम । (कर्मवि. व्या. गा. ७५) । १४. सर्वप्राणिनां शरीराणि यदुदयादात्मीयात्मीया-पेक्षया नैकान्तगृरूणि नैकान्तलघूनि भवन्ति, तदगुरु-लघुनाम । (बम्बन्न. टी. ३८, पू. ५१; प्रव. सारो. टी.

[श्रग्निकुमार

वा. १२६२; कर्जस्त. दी. वाचा १०, प. २८)।
१४. यदुर्वेन लोहिप्पब्द मुस्स्वेनायो न प्रस्यति,
धर्कतूष्प्रवस्तपुर्येन यम तम नोहीयते, तदगुरसपुनाम । (स. पू. पुत. — १११)। १६. सर्यायवायःपिण्यवद् गृरस्तान च पतिन न चक्तृत्वस्तपुर्याहुण्यं गच्छति तपस्तपुनाम। (गी. क. जी. त.
प्र. टी. ३३)।
१ तिस नामक्सं के उदय से बीच लोहिप्पक के

१ जिस नामकमं के उदय से जीव लोहपिण्ड के समान भारी होने से न तो नीचे पिरता है और न ग्राक की रुद्द के समान अपर उड़ता है यह

ध्रमुरुत्वषु नामकमं कहलाता है। ध्रमृहीतग्रह्मगाद्धा-- प्रिव्यदयोग्गलपरियट्टक्भतरे जं प्रगहिदयोग्गलगहणकालो ध्रमहिदगहणद्धा णाम।

स्वाह्य-वाला-विकास स्वाह्य-विकास जान र (बब. पु. ४, पू. देन्दः)। विवक्षित पुरामवर्षात्वर्तन के भीतर को स्वपृहीत पुरुषातें के प्रहण का कात है वह स्वपृहीतप्रहणाडा मामका पुरामवर्षात्वर्तन कात है। स्वपृहीत मिल्यात्व — १. एकेन्द्रियादिजीवानां धोराझानविवर्तानाम्। तीवसन्तमसाकार मिल्यात्व-

मगुहीतकम् । (पञ्चतं प्राप्तितः १–१३४)। र. केपाञ्चितःमम् । (पञ्चतं प्राप्तितः १–१३४)। र. केपाञ्चितःपञ्चतम् । (साः पः १–४)। र. प्रग्रुतीः परोपदेशमन्तरेण प्रवृत्तः स्वादुग्रुपातमन्तरेषा प्रवृत्तां । प्रवृत्तां प्रवृत्ताः । (साः पः स्वोः टीकाः १–४)। V. प्रग्रुहीतं स्वभावोत्यमतस्वर्श्वस्वसाम् । (सर्मसं

भा. ४-३७)। '३ परोपवेश के बिना झनाडि परम्परा से प्रवर्त-मान झतत्त्वभद्धानरूप परिजति का नाम झगृहीत मिम्पास्य है।

प्रमृहीता- मृतेषु तेषु (बन्धुवर्षेषु) सैव स्याद-पृहीता चर्स्वरिणी। (लाटीसं २-२०१)। प्रपत्ने प्रमिभावक बन्धुवर्गों के सर जाने पर स्वपेश्वाचार में प्रवृत्त कुलडा स्त्री प्रमृहीता कही जाती है।

स्रस्नि—विद्युद्धकाऽशनिसंघर्षसमुत्यिता सूर्यमणिसं-सृतादिरूपस्वाग्निः। (स्राचाः शीलांक वृत्ति १,३, सु. ३१ गाः ११८ पु. ४४)।

जो विजली, उल्का और वक्त झादि के संघर्ष से तथा सूर्य और सूर्यकान्त मिंज के संयोग से दाहक वस्तु उल्लन्न होती है उसे झिंग्न कहते हैं। धनिकाय — पृथिवीकायो मृतमनुष्यादिकाय-वत् ।  $\times \times \times \times$  एवमबादिष्विप योज्यम् । (स. सि. २-१३) ।

क्रिनकायिक जोव के द्वारा परित्यक्त काय (क्रारोर) क्रिनकाय कहलाता है। जेसे—मृत मनुष्यादि का निर्जीव क्षारोर मनुष्यकाय क्रांबि कहलाता है।

स्निन्कासिक (भ्रगणिकाइय)—१. पृथियी कायोऽ-स्वास्तीति पृथियोकासिकः तत्कासयनस्ययगोक्षत स्रात्मा ।  $\times \times \times$  एवमवादिष्यपि योज्यम् । (तः ति. २-१३) । २. भ्रगणिकाइयणामकन्मोदहत्ता सब्ये जीवा प्रगणिकाइया णाम । (थवः पु. १२, पू. २०५) ।

जो जीव अग्निरूप शरीर से सम्बद्ध है वह ग्रग्नि-कायिक कहलाता है।

प्रानिकायिकस्थिति (प्रगणिकाइयद्विदी)—प्रण्य-काइएहिंतो प्रगणिकाइएसु उप्पण्णावससमये चेव प्रगणिकाइयणामकामस्य वदयो होदि । तदुदयपदम-समयप्पट्टवि उनक्स्सेण जाव प्रसंबेज्ञ लोगा ति तदुदयकालो होदि । सो कालो प्रगणिकाइयद्विदी णाम । (ब. टू. १२, पू. २००)।

प्रन्य पर्याय से प्रांतिकायिक जीवों में उत्पन्न होने के प्रयम समय में प्रांतिकायिक नामकर्म का उदय होता है। इस प्रयम समय से लेकर उक्ट्य प्रसंक्यात लोक प्रमाण काल तक उसका उदय रहता है। इतने काल को प्रांतिकायिक की स्थित जानना चाहिए।

स्रिनि-कुमार— १. मानोग्मानप्रभागवृक्ता मास्वन्तो-जवाता पर्टाषङ्का स्मिनकुमाराः । (त. सा. ४, ११) । २. स्रिनकुमाराः प्रवनिवृक्तपृष्ठकत्वास्य-विस्त्रपराः । (सोचाकी. च. २-१, प. २६१) । २. स्रिनकुमाराः सर्वाङ्गोपाङ्गेषु सानोग्मानप्रमा गोपपना विविधासरामास्यन्तरत्वत्वर्यवर्णयाः । (संग्रह्मा च. १७)। ४. सङ्गोन पातालं विहाय स्रोवार्यम्यनामान्त्रनीति सम्बन्धः । (त. च. च. च्या-४-१०)।

३ जो देव समस्त शरीरावयकों में मान व उम्मान के प्रमाण से सम्पन्न होते हुए विविध झाभरणों से झलंहत, तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण बाले और घट चिह्न से उपलब्धित होते हैं वे 'घिनकुमार' इस नाम से प्रसिद्ध हैं।

अभिनजीव — समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयः कार्मणकाययोगस्यो यो न तावत् पृथिवी कायत्वेन पृक्काति स पृथिवीजीवः । एवमबादिष्वपि योज्यम् । (स. सि. २-१३) ।

त्रो जीव धानिकाय नामकर्म के उदय से संयुक्त होकर कार्मण काययोग में स्थित होता हुचा जब तक धानि को कायक्य से नहीं ग्रहण करता है तब तक वह धानिजीव कहताता है।

झक्कुशित—१. प्रवृक्ष्यिमिय करावृत्युर्ण ललाटदेशे कृत्या यो बन्दनां करोति तस्यादृकुषितदोषः। (भूता. पु. ७-१०६)। २. भालेऽक्कुश्ववदंगुट-विन्यासोऽकुशित मतम्। (भ्रन. प. ८-१००)। १. त के प्रकृत्या के समात हाय के प्रंगृद्धे को मस्तक पर करके बन्दा। करता है वह इस प्रंकुश्चित दोष का भागी होता है।

स्रङ्ग-१. सङ्गति गण्डित व्याजीति त्रिकास-गोचरारीयद्रव्य-पर्यापातिराद्शवस्त्राव्यतिपत्ते । (स्व. पु. १, १८ १) १. जलया वाहू स्र तहा जियव पुत्री उनो य सीसं च। स्रट्टें व दु सनाई देहणाई उसंगाई ! (स्व. पु. ६, पू. १४ उत्युत्त; मो. क. २०) १. सीसमुरोसरिंध्ही दो बाहू उत्त्वस्ता स्रोक्त सर्द्रागा । (स्राव. भा. मा. १६०, पू. १४६०) । ४. शीपंपुर उदरं पूर्व डी बाहू डो च ऊक हरस्यस्य-ज्ञाति । (स्राव. भा. सस्य. वृत्ति गा. १६०, पू. १६०) । विराजभुतीनियञ्जाति । (सर्मस. यू. पा. ६११) । ६. सङ्गानि सिरजभुतीनि । (कर्म-

१ जो थाङ्गति प्रयोत् जिकासविषयक समस्त प्रथम-पर्यायों को व्याप्त करता है वह बंग (भूत) कहा जाता है, यह प्रञ्ज ताव का निरुक्त्यये हैं। ३ शरीर के किए, यकस्यत, पेट, पीठ, ये हाल कीर यो जंपायें; इन प्राठ धवयवों को प्रञ्ज कहते हैं। सञ्जना— धुने स्वदारीरे पयोधर-निदाय-जयन-

स्मरकूपिकादिरूपे अनुरागो येपां ते अङ्गानुरागाः, तान् अङ्गानुरागान् कुर्वन्तीति अङ्गनाः। (आरबाः नि. चु.— अभिवानराजेखः १, पृ. ३०)।

जो कामोद्दीपक अपने स्तनादि युक्त श्रंग (शरीर)

में अनुराग रखने वाले पुरुषों को अनुरक्त किया करती हैं, उन्हें अंगना कहते हैं। यह अंगना का निरुक्ति के अनुसार लक्षण है।

स्रङ्गानिमित्त - देशो संगरहानिमित । बातादिप्-गिदीको वेहिप्पद्गिरसहावसताई । शिष्णाण उष्ण-वाण संगोर्थनाण दंशना पासा ।। गर-तिरियाणं दट्टुं कं जाणड दुश्व-सोनस-प्रणाई । कालत्माणिपप्ण संगणिमित्तं पसितं हु ।। (ति. प. ४, १००६-७) । मनुष्य व तिर्वयोक्ते निम्म और उन्मत क्षेम-उपांचीं के देशके व कृते से बात, पित एवं कर-क्य म्हतितथा शिष्ट सादि बायुओं को देशकर तीनों कालों कें उत्पन्न होने बाते जुक, दुक एवं सरण को जान लेना; इसका नाम संगनिमिस प्रतिद है ।

स्रङ्गाविष्ट - १. यद्भगविद्भः सर्वत्रीः सर्वद्राविभिः परमणिभिरहीद्भरतस्वाभाव्यात् परमणुभस्य च प्रवचनप्रविद्यान्यस्य तीर्यकरनामक्ष्मणोऽनु-मावादुस्तं भगविष्ण्यपित्ययविद्गरत्तमातिवायवा-खृद्धतस्पर्मणोज्यरित् क्षं तरङ्गप्रविष्टम् । (त. स. १-२०)। २. सङ्गप्रविष्टमायारिद्धारवामेसं बृद्धस-तिवायद्वियुक्तपण्यपानुस्तृतसम्परचनम् ॥ १२॥ भगवरद्वस्तंबनित्रमण्यानुस्तृतसम्परचनम् ॥ १२॥ भगवरद्वस्तंबनित्रमण्यान्यसम् । अवस्यव्यक्तित-स्वानितान्यसम् मावारिद्धारविष्यसङ्गप्रवि-रतुस्तृत्वस्यरचनम् मावारिद्धारविष्यसङ्गप्रवि-व्यक्तित्व्यवे। (त. वा. १-२०, य. ७२)।

भगवत् सहंसर्वजीपविष्ट धर्यं की गणधरों के द्वारा जो आचारावि रूप से ध्रगरचना की जाती है, उसे ध्रमप्रविष्ट कहते हैं।

भक्कबाह्यः— १. गयाचरानन्त्यगीदिभिस्त्यसन्तिष्कृ द्वागर्मः परमञ्जूष्टव्यक्ष्मित्वाद्वायस्तिवाराचारं कालसंहन्त्रमायुर्वायाद्वयस्तिवानि विद्याणामानुष्यहाय यत् प्रोत्तत तद्ववाह्यमिति । (त. सा. १-२०) । २. धारातीयाचार्य- इताङ्गार्थमत्यासन्त्रम्यङ्क्ष्मा हृद्यम् । ११ ॥ यद् गण्यपरिष्य-प्रतिष्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येतिर्येरातिर्येरातिर्येरातिर्येतिर्येरातिर्येतिर्येतिर्येतिर्येतिर्येतिर्येतिरातिर्येष्टेरातिर्येतिरातिर्येतिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येरातिर्येतिरातिर्येरातिर्येतिरातिर्येतिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिरातिर्येतिराति

के द्वारा बस्पबृद्धि शिष्यों के बनुब्रहार्य की गई संक्षिप्त संगार्थप्रन्थरचना को सङ्गवाह्य कहते हैं। **ग्रज्ञमहानिमिल-१**. बातादिप्पनिदीम्रो रुहिरप्प-हदिस्सहाबसत्ताइं । जिल्लाण उल्लयाणं श्रमीवंगाण दंसणा पासा ।। णर-तिरियाणं दट्ठु जं जाणइ दुक्ख-सोक्ख-मरणाइं। कालत्तयणिष्पण्ण ग्रगणिमित्त पसिद्धं तु । (ति. प. ४, १००६-७), २. ग्रंग-प्रत्यंगदर्श-नादिभिस्त्रिकालभाविमुख-दु.खादिविभावनमञ्जम् ॥ त. बा. ३, ३६, ३, पृ. २०२)। ३. तत्थ श्रंगगयमहाणिमित्त णाम मणुस्स-तिरिक्खाण सत्त-सहाव-वाद-पित्त-सेभ-रस-रुघिर-मास-मेदट्टि - मञ्ज-सुनकाणि सरीरवण्ण-गंध-रस - फासणिष्णुण्णदाणि जोए**दूण** जीविय-मरण-सुह-दु<del>व</del>ख-लाहालाह-पवासादि-विसयावगमो। (भव. पु. ६, पू. ७२) । ४. तियंह-मनुष्याणाः सत्त्रस[स्व]भाव-वातादित्रकृति-रस-रुघिरा-दिवातुशरीरवर्ण-गन्धनिम्नोन्नताग-प्रत्यगदर्शन-स्पर्श-नादिभिस्त्रिकालभाविसुख - दुःखादिविभावनमगम् । (वारित्रसार पृ. ६४) । २. तथाग शिरोग्रीवादिक दृष्ट्वा पुरुषस्य यच्छुभाशुभ ज्ञायते तदगनिमित्त-मिति। (मूलाचार वृत्ति ६-३०)। ६. ग्रग शरीरा-वयवत्रमाणस्पन्दितादिविकारफलोद्भावकम् । (सम-बा. सू. ग्रभय. वृ. २६, वृ. ४७)।

वा सु. स्रमयः यू. २६, यू. ०७)। २ श्वरीर के स्रंग-उपांगों को देखकर त्रिकालभावी सुख-दुःखावि शुभाशुभ के जानने की शक्ति को स्रग-महानिमिस्त कहते है।

स्रङ्गार (ईगाल) — स्प्येन्थनो विश्वतधूमञ्जालोऽ-इ.गारः इत्यनस्यः प्लोगिक्याविशिय्टकः । (स्राचा-रोग शी. यृत्ति १, १, ३, गा. ११८, पृ. ४४) । स्मृ भौर ब्याला से रहित ध्यकती हुई समिन को सङ्गार कहते हैं।

सङ्गारकर्म- १. देलो प्रांगनीविका । संगार-कम्मामिद भणिर सगारस्यायगद्वा कट्टद्वलिकिरश स्वत्या । सण्या तीह तहा जिल्लिकिट वां सुवल्य-समाणादिवावारों सो वि स्थापत्र-मिमिट सेताव्य । (स्वयः वे. पत्र ६५२)। २. इंगाला निवृहित् विक्र-णाति । (स्वावः मु. ७)। १. संगारकर्य सगारकरण-विक्रविक्या । (स्वावः मु. भु। ७)। ४. हगालकाम ति इंगाले दहित् विक्रिक्य त्यार छल्लं हगालकाम ति (गा कर्ष्य । (स्वा. म. टीका २८८ व्यव्युत) १ संगार-कोयला-उदस्य करने के लिए काटक को जलाना, प्रथवा घरिन के द्वारा सोना, चाँदी व लोहा घादि को शुद्ध करना, सथा उनके विविध प्राभरण घौर उपकरण बनाना थह सब ग्रंगारकर्म कहनाता है।

स्रङ्गारजीविका — प्रंगार-प्राप्टुकरणं कृंपाय.स्वर्ण-कारिता । ठठारत्थेव्ह्कापाकाविति द्वांगारजीविका ॥ (योगवा. २-१०१: वि. झ. यु. च. ६, ३, ३३६)। कोयला वना कर, आई मुंबकर, कुन्हार, छुदूर, जुनार एवं ठठरे साथि के कार्य कर और ईट व कवेनू साथि पका कर साजीविका के करने को स्थार साजीविका कहते हैं।

श्रङ्गारदोष-१.त होदि सयंगाल ज श्राहारेदि मूच्छिदो संतो। (मूला ६–५६; पि.नि. ६४५)। २. जेण णिमाथे वा णिमाथी वाफासु-एसणिज्जं ग्रमण-पाण-खाइम-माइमं पडिग्गाहेला मुच्छिए गिद्धे गडिए ग्रज्ञभोववन्ने ग्राहार ग्राहारे नि एस णंगोयमा ! मइगाले पाण-भोयणे । (भगः शः ७, उ. १) । ३. रागेण महगाल 🗸 🗁 🖽 (वि. नि. ६४६) । ४. प्राहारगताद् चारित्रागारत्वःपादनादगारदोपः । (ब्राचा झी वृ. २, १, सू. २७३)। ४. रागेणा-ध्यमानस्य यद् भोजन तत् माङ्गारम् । (पिण्डनि. मलयः बृ. ६५६) । ६. स्याङ्गन तहातार वा प्रश-सयन् यद् भुङ्कत स रागःस्निना चारित्रेन्थनस्याङ्का-रीकरणादङ्गारदोष । (योगझाः स्वो.विवः १-३८; धर्मसं. स्वो. वृ.३-२३)। ७. गृङ्खाङङ्गारोऽक्ततः 🤇 🗴 🗀 (स्रन. घ. ५-३७); 🖒 इप्टान्नादिप्राप्ती रागेण सेवनमङ्गारदीयः। (भा. प्रा. टी. १००)। १इष्ट ग्रन्न-पानादिके ग्रतिगृद्धता ने सेवनको म्रंगारदोष कहते हैं। ६ स्वादु भ्रम्न ग्रथवा उसके देने वाले आवक की प्रशंसा करके भोजन करने को भी ग्रगार दोष कहते हैं।

सङ्ग्ल- १. कम्ममहीए बाल विकल जूबं जब च बपुत्वं। इतिज्ञता य मणिता पुत्रीह स्ट्रुगुणि-वेहि । (ति. व. २-१०६)। २. घरटो यवमध्यानि एकमगुत्रमुर्भयास्यम्। (ति. वा. ३, देश. ६)। ३. महुद्रवयमञ्ज्ञास्यो से एगे महुत्वं। (भग. सु. स. ६, ७. ७)। ४. जवमञ्जा स्ट्रुग्वं। सम्बर्भ ४ × ४। (क्योतिक्क. २-७४)। ४. घरटो यवमध्याय्येक-महुगुत्वम्। (क्योति. मतस्य. यू. २-७४)। ६ म्रङ्घन्ते प्रमाणनो ज्ञायन्ने पदार्था स्रनेनेन्युङ्गु-ल मानविशेषः । (संग्रहः दे मृ. २४४)।

ल मानावयाः । (सप्तृः स. मूं २४४)।

इत्राड यवसम्य प्रमाण माप को अंगुल कहते
हैं। इत्रिस मार्यकोव को प्राधार बना करने वदार्थों
का प्रमाण काना काता है उसे अगुल कहते हैं।
अंगुलिवोध – १ यः कारोगसर्थन स्थितो अगुलिगणनां करोति तस्याङ्गुलिदोवः । (भूला सृ. ७,
४०२)। २ आलापकरणनार्थनस्याङ्गुलिदोवः ।
२०२१। २ आलापकरणनार्थनस्याङ्गुलिदोवः ।
२०२४ अंगुलीगणनाङ्गुली। (स्थल- स. ६,
११८) अगुलीगणनाङ्गुली। (स्थल- स. ६,
११८) अगुलीगणनाङ्गुली। (स्थल- स. ६,
११८) अगुलीग स्थानम् । (स्थल- स. स्थीदीका द-११८)।

१ कायोत्सर्ग करते समय ग्रमुलियोंसे मंत्र गणना करने को ग्रमुलियोध कहते हैं।

मङ्गुष्ठप्रसेनी (प्रश्निका)-यया (विद्यया) शङ्गुष्ठे देवनाकार. ऋषने सा ब्रङ्गुष्ठप्रमेनिका विद्या । (ग्रिभि. रा. भा. १, पृ. ४३) । जिस विद्या के द्वारा देवता को ग्रमूठे के ऊत्पर भ्रवतीर्णकराया जाता है, उसे भ्रङ्गुष्ठप्रसेनी या श्रङ्गुष्ठप्रश्निका विद्या कहते हैं। श्रङ्गोपाङ्गनाम -१. यदुदयादङ्गोपाङ्गविवेकस्तद-'ङ्गोपा'ङ्गनाम । (स. सि. ६-११; त. इस्रो. ६-११; भ ब्रा. मूला. २१२४) । २. यदुदयादङ्गोपाङ्ग-विवेकस्तवङ्गोपाङ्गनाम ॥ ४॥ यस्योदयाच्छिर:-पृष्ठोरुन्ब हुदर-नालनः-पाणि - पादानामन्टानामञ्जानां तद्भेदाना च ललाट-नासिकादीना उपण्डानां विवेको भवति तदक्कोपाञ्जनाम । (त. बा. ब-११; गी. क. जी.प्र.टी.गा. ३२)। ३. ग्रङ्गोपाङ्गनाम ग्रौदारिकादि-शरीरत्रयाङ्गोपाङ्गनिर्वर्तकं यदुदयादङ्गोपाङ्गान्युत्प-द्यन्ते शिरोऽङ्गुल्यादीनि । (त. भा. हरि. वृत्ति २-१७)।४. ब्रङ्गोपाङ्गनाम यदुदयादङ्गोपाङ्ग-निवृत्तिः । शिरःप्रभृतीन्यङ्गानि, श्रोत्रादीन्युपा-ङ्गानि । (श्रा. प्र. दी. २०) । ५ जस्स कस्मक्तं-घस्सुदएण सरीरस्सगोवगणिष्फत्ती होज्ज, तस्स कम्मक्खथस्स सरीरंगोवंगं णाम । (धवः पु. ६, पृ. ५४) । ६. जस्स कम्मस्युदएण झट्टुण्यमंगाणमुवंगाणं च णिप्पत्ती होदि तं भगोवंगं णाम । (भव. पू. १३, पृ. ३६४.)। ७. पञ्चितधौदारिकशरीरनामादि-कार्येण साधितं यदेषामेवाङ्गोप।ङ्गनिवृत्तिकारणं

तदङ्गोपाङ्गनाम । (अनु. हरि. वृ. वृ. ६३) । ८. ग्रगोपाञ्जनिबन्धनं नाम ग्रङ्गोपाङ्गनाम । यदुदया-च्छरीरतयोपात्ता अपि पुद्गला प्रङ्गोपाङ्गविभागेन परिणमन्ति तत्कर्माञ्जोपाञ्जंनामः। (कर्मः १)। ६. प्रङ्गानि शिरःप्रभृतीनि उपाङ्गान्यङ्गृल्यादीनि, यस्य कर्मणः उदये सर्वाण्यञ्जोपाङ्गानि निष्पद्यन्ते तदङ्गोपाङ्गनाम च ज्ञातव्यम् । (कर्मवि. व्या. ७१, पृ. ३२), १०. यदुदयाच्छरीततयोपात्ता श्रपि पुर्गला अङ्गोपाङ्गविभागेन परिणमन्ति तत्कर्मापि मङ्गोपाङ्गनाम । (कर्मवि. दे. स्वो. टी. सा. २४)। ११. श्रङ्गोपाङ्गनाम यदुदयादङ्गोपाङ्गनिष्पत्ति:। (वर्मसः मलयः वृ. गा. ६१७) । १२. यदुदयादञ्जो-पाङ्गव्यक्तिभंवति तदङ्गोपाङ्गम्। (त. ब्. धृत. =-११) । १३. यहुदयादंगोपागविवेकनिष्पत्तिः तदंगोपांगं नाम, यस्य कर्मण उदयेन नालक-बाहरू-दर नितम्बोर पृष्ठ-शिरांस्यष्टावंगानि उपांगानि च मूर्द्धकरोटि-मस्तक-ललाट-सन्धि-भुज-कर्ण - नासिका-नयनाक्षिकूप-हन् - कपोलाघरौष्ट-सुक्क-तालु-जिल्ला-ग्रीवा-स्तन-चुचुकांग्ल्यादीनि भवन्ति तदगोपांगम । (मूला. वृ. १२-१६४) । १ जिस नामकर्मके उदय से हस्त, पाद, शिर

का विवेक हो उसे भ्रांगीपांग नामकर्म कहते हैं। ग्रिङ्ग्रक्षालन -- ग्रङ्ग्रिक्षालनं तथास्वीकृत-निवेशितसयतस्य प्रासुकोदकेन पादधावन तत्पादीदक-वन्दनं च। (सा. घ. स्वो. टी. ५-४५) । पडिगाहे हुए साधुके प्रामुक जल से पैर धोने व पादजल के बन्दन को प्रक्षि प्रकालन कहते हैं। श्रवक्षदर्शन (ग्रवक्खुदंसण)-- १. सेसिदियप्पयासी णायच्वो सो यचक्खु ति । (पंचसं. १-१३६; गो.जी. ४६४)। २. शेषेन्द्रियदेशंनमनयनदर्शनं श्रवसुदर्शनम् । (पंचसं. च. स्वो. बृ. २-१२२) । ३. एवं (चक्षुदर्श-नवत् — भ्रचक्षुदर्शनावरणीयकमंक्षयोपशमतः वोबव्यापृतिमात्रसार सुक्ष्मजिज्ञासारूपमदग्रहप्राग्जन्म-मतिज्ञानावरणक्षयोपशमसम्भूतं सामान्यमात्रवाह्य-वग्रहव्यञ्ज्ञघं स्कन्धावारोपयोगवत्) धवश्रदर्शनं शेवेन्द्रियोपलब्घिलक्षणम् । (त. भा. हरि.बृ. २-४)। ४. दिट्टस्स य जंसरणं णायव्यं तं धाषक्यु सि ॥ थव. पु. ७, पू. १०० उ.); दिट्टस्स शेवेन्द्रियै: प्रति-पन्तस्यार्थस्य, जं वस्मात्, सरणं भवगमनम्, णायश्वं

ब्रादि बंगों का धौर सलाट, नासिका ब्रादि उपांगों

तं तत् प्रवक्त् सि प्रवक्षुदर्शनमिति । सेसिदिय-णाणुष्पत्तीदो जो पुन्त्रमेव सुवसत्तीए ग्रप्पणो विम-यम्मि पडिबद्धाए सामण्णेण संवेदो अचक्युणाणुष्य-त्तिणिभित्तो तमचक्युदंसणिमदि । (वव. पु. ७, पू. १०१ ; सोद-घाण-जिल्मा-फास-मणेहितो समु-प्यजनमाण्णाणकारणसगसवेयणमचक्ख्दसण णाम । (धव. पु. १३, पू. ३५५); शेषेन्द्रिय-मनसा दर्शनमचक्ष्दरीनम् । (धव. पु. ६, पू. ३३)। शेषेन्द्रियमनोविषयमविशष्टमचक्षुर्दर्शनम् । (त. भा. सिद्धः बु. म-म) । ६. यत्तदावरणक्षयोपशमा-च्चक्षुवंजिततेतरचतुरिन्द्रियानिन्द्रियावलम्वाच्च मूर्ता-मूर्तद्रव्य विकलं मामान्येनावबुच्यने तदचक्षुदेशं-नम् । (पंचाः काः ग्रमृतः वृः ४२)। ७. एवमचक्षु-र्दर्शनं शेषेन्द्रियसामान्योपनव्यिनक्षणम् । (धनुः हरि. वृ. वृ. १०३)। ८. शेवेन्द्रियज्ञानोत्पादक-प्रयत्नानुविद्धगुणीभूतविशेषसामान्यालोचनमचक्षुदंशं -नम् । (मूला. वृ. १२ – १८६) । ६. शेपाणां पून-रक्षाणामचक्षुर्दशंनं जिनैः ॥ (पंचतं स्रमि. १-२५०)। १० भ्रमक्षा चक्षुर्वर्ज-शेषेन्द्रियचतुष्टयेन मनसा च दर्शनं सामान्यार्थप्रहणमेवाचक्षदंशनम् । (शतक. मल. हेम. बृ. ३७) । ११. ग्रचक्षुपा चक्षुर्वजंशेषे-न्द्रिय-मनोभिर्दर्शनमचक्षुदर्शनम् । (प्रज्ञापः मलयः वृ. २३-२६३; जीवाजी. मलय. वृ. १-१३; कर्म-प्र. यक्तो. टी. १०२) । १२. ग्रचक्षुषा चक्षुवंर्ज-शेपेन्द्रिय-मनोभिदर्शन स्व-स्वविषये सामान्यग्रहणम-चक्षुर्दर्शनम् । (प्रज्ञापः मलयः वृ. २६-३१२) । १३. अनक्षुषा चक्षुवंजेन्द्रियचतुष्टयेन मनसा वा दर्शनं तदचक्षुर्दर्शनम् । (स्थानाः प्रभयः बृ. ६, ३, ६७२, कर्मस्तः गोबिदः टी. गा. १, पृ. ८३) । १४. सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि भ्रचक्षुपा चक्षुवंर्ज-शेषेन्द्रिय-मनोभिर्दर्शनं स्व-स्वविषयसामान्यग्रहणम-चक्षर्दर्शनम् । (षडशी. मलय. वृ. १६) । ११. शेषे-न्द्रिय - नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमे सित बहिरङ्कद्रव्ये-न्द्रिय-द्रव्यमनोऽवलम्बेन यन्म्त्तामृत्तं च वस्तु निवि-कल्पसत्तावलोकेन यथासम्भव पश्यति तदचक्षुदंशं-नम्। (पचा का जय वृ ४२) । १६. स्पर्शन-रसन-न्नाण-श्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमत्वात् स्वकीय-स्वकीयबहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्तं सत्तासा-मान्यं विकल्परहितं परोक्षरूपेणैकदेशेन यत् पश्यति तदचक्षुर्दर्शनम् । (बृ. इव्यसं. टी. ४) । १७. इतरैर्न-

यनवर्जेरिन्दियंनेनता भ दर्शनीमिठरदर्शनम्। (चेक्से. समय इ. २-४) । रूप. या सामान्यावजीयः स्था-क्यकृषंत्रपेरिन्देने. । प्रचकृदंवेगं तत्स्यात् दर्शवाच्यक्षंत्रपंरिन्देने. । प्रचकृदंवेगं तत्स्यात् दर्शवाचित्रपंरिन्देनाम्। (क्षेत्रप्र २-१०४१)। १६. वेथेनिद्य-मनो-मिर्दर्शनम् वर्ष्ण्यंत्रम् । (क्ष्मंत्र यस्रोधिः दी. १०२)। ७ चकृतिव्य के तिवयस्य शेष चार इन्त्रियों स्रोर मन के द्वारा होने वासे सामान्य प्रतिमास या स्थ-सोकल् को स्वस्युदर्शनं कहते हैं।

ब्रचक्षुदर्शनावरए। (ब्रचक्खुदंसए।वरएगीय) -१. तत् (शेषेन्द्रय-मनोदर्शन) ग्रावृणोत्यचक्षुदंर्श-नावरणीयम् । (घव. पु. ६, पू. ३३); तस्स ग्रचक्लुदसणस्स ग्रावारयमचक्खुदसणावरणीय । (धव. पु. १३, पू. ३५५) । २. ग्रचक्षुर्दर्शनावरण क्षेपेन्द्रियदर्शनावरणम्। (श्रा. प्र.टी. १४)। ३. शेवेन्द्रिय-मनोविषयविशिष्टमचक्षुर्दर्शनम्, तल्ल-व्धिघात्यचक्षुर्दर्शनावरणम् । (तस्याः भाःसिः वृः ६-६)। ४. तस्य (ग्रचक्षुर्दर्शनस्य) ग्रावरणम् ब्रचक्षुर्दर्शनावरणम् । (मूलाः वृः १२–१८८)। ५. इतरदर्शनावरणमचक्षुर्दर्शनावरणम्--चक्षुर्वजंशेषे-न्द्रिय-मनोदर्शनावरणम् । (धर्मसं. मलय. वृ. ६११.)। ६. चक्षुर्वजंशेषेन्द्रिय-मनोभिर्दर्शनमचक्षु-तस्यावरणीयमच्धुर्दर्शनावरणीयम् । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २३-२६३; कर्मप्र. यशो. टोका१०२)।

१ अवक्षुर्दर्शन का आवरण करने वाले कर्म को अवक्षुदंशनावरण कहते हैं।

स्रवास्तु-स्पर्धा — चलुपा स्पृथ्यते पृष्ठमाणतवा गुज्यते हित वासु स्पर्धम् — स्पूलपरिणतिमस्तुद्गलहव्यम् । स्रतोज्यदबकुःस्पर्धम् । (उत्तराः निः ४-१८६) । जित्तः स्वूल परिणाम बाले इत्य को वासु इत्यिव के स्वतः प्रदान हिन्द को स्वतः है उत्तका नाम वासु-स्वरं है। प्रवास्त्राम्य इतके विपरीत समझना वाहिये।

स्रवरमसमय-सयोगिभवस्य - केवलज्ञान — ततः (चरमसमयात्) प्राक् छेषेषु समयेषु वर्तमान-मचरमसमयसयोगिभवस्यकेवलज्ञानम् । (प्राव. सलय. वृ. ७ ज., पृ. च.३)।

सयोगिकेवली के अन्तिम समय से पूर्ववर्ती शोध समयों में वर्तमान केवलज्ञान को अधरमसमय-सयोगिभवस्थ केवलज्ञान कहते हैं। स्वचारित ( सम्बरित ) — चारित-गडिणवर्धं कसायं जिणवरेहिं राम्मतः । तस्त्रोत्रएण जीवो सम्बर्-रितो होरित गादको ॥ (समयमा: १७३) । चारिकरोचक कताय के उदय से चारित के प्रतिकृत सावत्र करने को सचारित या प्रसंजय-भाव कहते हैं।

प्रशिक्त-- १. प्रात्मनः परिणामविष्येवशिक्तम् ॥१॥ प्रात्मन्त्रवेवश्यविष्येपरिणामविष्यत्म, तेन रहितम् प्रात्मन्त्रवेवश्यविष्यर्गिणामविष्यत्म, तेन रहितम् प्राप्तितम् । तः व व्यवदे विषयत्मिमानित्यविष्यत्म प्राप्तेतनं वीवरहितं प्राष्ट्रवे वत्तुः (प्राप्ति तरः माः १, पू. १०४); पतामां प्राप्ताम् सरद्कतामं तहेव हरिप्राणं । विद्यास्म मिनाणामि य नायक्यं वीवविष्यवदं ॥६॥ (प्राप्तिः रा. माः १, पू. १९६)।

१ जो योनि चंतन्य परिणामविशेष से रहित प्रदेशों-बालो होती है, वह ग्रांचित कही जाती है।

स्रवित्तकाल — श्रवित्तकाली जहा—पूगीकाको विक्कालकाली उण्हुकाली वरिसाकाली स्रीदकाली रुण्वेवमादि । (बब. पु. ११, पू. ७६) । स्रोत, उण्ण, वर्ष भीर वृत्ति सावि के निमित्त से तत्सम्बद्ध काल को भी श्रवित्तकाल कहते हैं।

श्रवित्तमुरायोग (प्रज्वित्तमुणजोग)—प्रज्वित्त-गुणजोगो जहा स्व-रस-गंध-फासादीहि पोग्गल-दम्बजोगो प्रागासादीणमप्पपणो गुणेहि सह जोगो वा। (षव. पु. १०, प्. ४३३)।

क्प, रस. गन्य और स्पर्श झादि अवित्त गुर्नों के साथ पुद्गल का तथा इसी प्रकार अन्य झाकाश आदि बच्चों का भी अपने-अपने गुर्नों के साथ जो संयोग है, उसे अवित्तगुणयोग कहते हैं।

स्रवित्ततबुब्यतिरिक्तव्यान्तर (प्रवित्ततब्ववि-रित्तवब्वतर) — प्रवित्ततब्वदिरित्तवब्वतरं णाम षणोप्रहि-तजुबादाणं मञ्के द्विमो षणाणिलो । (बब-पु. ४, पृ. ३) ।

बनोदिवि और तनुवात के मध्य में स्थित धनानिस को प्रवित्त-तवृब्यतिरिक्त ब्रब्धान्तर कहते हैं।

स्रवित्तद्वस्यपूजा-- १. तेसि (जिणाईणं) च शरी-राणं दव्यसुदस्स वि स्वित्तपूजा सा। (बद्धुः आ-सा. ४४०)। २. तेवां तु बच्छरीराणां पूजनं सा-स्परार्चना। (ब. सं. आ. ६, ६३)। जिनदेवादि के समित्त---पौवृगलिक ---बड़ शरीरकी सौर प्रव्ययुत की भी जो पूजा की जाती है, वह समित्तप्रयपुता कहलाती है।

श्राचराज्यपुत्रा क्लाता ह ।

अविवाड्यध्यास (अवितद्वय्याद) — प्रचितः
दल्लमायो दुविहो—मुत्तदलमायो प्रमुतदलमायो
चेदि । तरव वण्ण-गंध-रत्त-फारादियो मुतदलमायो । प्रचरणाणं पुतानुत्तदलमायो मायो प्रचित्तरलमायो ।
[पर्षरणाणं पुतानुत्तदलमायं मायो प्रचित्तरलमायो ।]

सिवतात. प्रभाव वो प्रकारका है — मूर्तं त्रव्यभाव भीर प्रमूर्तं त्रव्यभाव । उनमें वर्ष-गन्यादि भाव मूर्त-प्रव्यभाव भीर प्रवगाहन सार्वि भाव श्रमूर्तं त्रव्यभाव हो। इन दोनों हो भावों को — मूर्त व श्रमूर्व भाव है। इन दोनों हो भावों को — मूर्त व श्रमूर्व स्वित्त (यजीव) हव्योंके परिणामों को — स्वित्त-

ग्राचिसहरुयवेदना (ग्राचिसदरुववेयरुगा) — ग्राचि-त्तदरुववेयणा पोम्मल-कालागास-धम्माधम्मदव्वाणि । (थव. पु. १०, पृ. ७) ।

प्रवेतन पुर्गल, काल, प्राकाश, धर्म और प्रधर्म हच्यों को स्वित्तनोकर्म-नोझागमहञ्यवेदना कहते हैं।

प्रचित्तद्वव्यस्पर्धान (प्रचित्तवव्यक्रोसत्य) — शविताणं रव्याणं जो प्रणोणसंजोधो सो प्रचित-रव्यक्रोसणं । (वव. पु. ५, ५, १४३) । अवेतन प्रवर्धों का को पारस्परिक संयोग है, वह प्रचितक्रव्यस्पर्धान है।

सिचलद्वव्योगक्रम- १. प्रचित्तहव्योगक्रमः कन-कारेः कटक-कुण्डलादिक्रिया । (बल्तराः ति. पू. १, १८) । २. से कि तं प्रचित्तद्वयोनक्ते ? संबा-र्द्धणं मुद्रार्देणं मच्छवीणं से तं स्विचत्व्योवक्को । (समुत्रोः पू. ६४) । २. खंडादयः प्रतीता एव । नवरं मच्छवी संवयक्तरा, एतेषां सण्डायचित्तद्वया-णामुपाविश्येषतो माधुर्यादिगुणविश्येषकरणं परि-कर्माण सर्वया विनायक्तरणं सस्तुनाशे प्रविद्यायोग-क्रमा । सनुषो. सल. हेम. पू. पू. ६४) । १ सोना-सांदी स्वारित स्वित्त स्वार्णे के कड़ा व स्वंत्रक

१ सोना-चाँची चादि प्रचित्त प्रव्यों के कड़ा व कुंडल प्राहि बनाने की प्रक्रिया को प्रचित्तप्रक्रमोक्कम कहते हैं। ३ कांड व पुढ़ चादि धचेतन प्रच्यों में उपाय-हिश्चेत से नावुर्यादि युक्षों के उत्पादन की प्रक्रिया को भी प्रचित्तरव्योगकम कहते हैं। श्रवित्तनोकमंद्रव्यवन्यक (ग्रवित्तर्गोकम्मदव्य-बंबय ) — ग्रवित्तणोकम्मवंषया अहा कट्टाणं बंधया, सुष्पाणं बंधया, कडयाणं बंधया इच्वेवमादि । (बब. वू. ७, वू. ४) । स्रवेतन लकड़ियों के बन्धकों (बढ़ई), सूप व टोकरी ग्रादि के बन्यकों (बसोर) तथा चटाई ग्रादि के बन्चकों को सम्बन्तनोकमंद्रव्यवन्त्रक समभना

चाहिये । **ग्रचित्तपरिग्रह**—प्रचित्तं रत्न-वस्त्र-कु"यादि, तदेव चाचित्तपरिग्रहः। (द्याः वृ. सू. ४)।

रतन, बस्त्र भौर सोना-बाँदी आदि अवित्त परिवह कहलाते हैं।

**ग्रचित्तप्रक्रम** (ग्रचितप्रक्रम)—हिर्ण्ण-सुवण्णा-दीणं पक्कमो प्रवित्तपक्कमो णाम । (वदः पुः १४,

g. 2x) 1 सोनाव वांदी झादि के प्रकम को झचित्तप्रकम कहा जाता है।

**ग्रचित्तमङ्गल** — ग्रचित्तमङ्गलं कृतिमाकृतिमचैत्या-लयादिः । (घवः पुः १, पृः २८)।

कृत्रिम व ग्रकृत्रिम चैत्यालय ग्रादि ग्रवित मङ्गल हैं।

भ्रचित्तयोनिक--तत्राधित्तयोनिका देव-नारकाः। नारकाश्चाचित्तयोनिकाः, तेषा हि योनिरुपपादप्रदेशपुद्गलप्रचयोऽचित्तः । (त. वा. २, ३२, १८) ।

ग्राचित्त उपपादस्थान पर उत्पन्न होने वाले देव व नारकी प्रचित्तयोनिक हैं।

प्रवित्ता (योनि) --- देखो प्रवित्त । १. प्रविता (योनिः) सर्वया जीववित्रमुक्ता । (प्रज्ञापः मलयः बृ. ६-१५१)। २. सुराणां निरयाणां च योनिः प्रचित्ता - सर्वया जीवप्रदेशविष्रमुक्ता । (संप्रहणी वै. भ. वृ. २५४)। को उत्पाद-स्थान-प्रदेश जीवों से सर्वथा रहित होते

हैं उन्हें अधिशा योनि कहते हैं।

**ग्रवित्तादसादान**--- प्रवित्तं वस्त्र-कनइ-रत्नादि, तस्यापि क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुन्यंस्त-विस्मृतस्य स्वामि-नाऽदत्तस्य वौयंबुद्धधादानमवित्तादत्तादानमिति । (साव. बू. ६, ६२२)।

स्रेत आदि में गढे हुए व रस्रे हुए तथा भूले हुए सोना, बाँदी व रुपये-पैसे झादि झबेतन वस्तुओं के---

जो स्वामी द्वारा नहीं विषे गये हैं—लेने की प्रवित्तादत्तादान कहते हैं।

**झचेलक**-- १. न विद्यन्ते चेलानि वासांसि यस्या-सावचेलकः । (स्थानांग ग्रमयः बृ. ५, ३, ६४१) । २. भविद्यमानं नव् कुत्सायें कुत्सितं वा चेलं यस्या-सावचेलकः । (प्रव. सारो. वृ. ७८, ६४१) । २ जिसके या तो किसी प्रकार का बस्त्र ही नहीं है, ग्रथवा कुल्सित वस्त्र है; वह श्रवेलक है।

**प्रचेलकत्व--१.** न विद्यते चेलं यस्यासावचेलकः, ग्रचेलकस्य भावोऽचेलकत्वं वस्त्राभूषणादिपरिग्रह-त्यागः । (मूलाः वृ. १-३) । २. श्रीत्सर्गिकमचेल-कत्वम् × × × । (म. झा. झमित. ८०)। वस्त्राभवणादि परिग्रह को छोड़ कर स्वाभाविक

ग्रवेसकत्व है। **ग्रचेलस्य**—देखो ग्राचेलक्य। चेलानां वस्त्राणां बहुषन-नवीनावदात-मुत्रमाणानां सर्वेषां वाऽमभावः ग्रचेलत्वम् । (समवा. ग्रभयः वृ. २२, पृ. ३६) । देखो धर्चेलकत्व ।

**प्रचेलपरीयहजय**-एगया अनेलए होई सचेले

वेष (निर्यन्यता) को स्वीकार करना, इसका नाम

याति एगया । एयं घम्महिय णच्चा णाणी णो परि-देवए ॥ (उत्तराः २-१३); ×××भ्रवेलस्य सतः किमिदानी शीतादिपीडितस्य मम शरणमिति न दै-यमालम्बेत । (उत्तराः नेमिः वृ. २-१३)। ज्ञानी कभी सर्वथा वस्त्ररहित होकर धौर कभी कुरिसत व उत्तम वस्त्र धारण करके भी इसे सा**यु**-धर्म के लिए हिताबह समझते हुए झीत द्यादि से पीड़ित होने पर भी कभी दैन्य भाव को प्राप्त नहीं होता, इसी का नाम अचेलपरीवहजय है। **ग्रचौर्यमहाद्रत — १**. गामे वाणयरे वारण्णे **वा** पेच्छिकण परमत्यं। जो मुंचदि गहणभावं तिदिय-वदं होदि तस्सेव ॥ (नियमसार ४६) । २. गामा-दिस् पश्चिदाइं सप्यप्पहुदि परेण संगहिदं। णादाणं परदव्वं प्रदत्तपरिवज्जणं तं तु ॥ (मूला. १-७); गामे जगरे रज्जे यूलं सन्चित्त बहु सपहिवक्तं। तिविहेण विज्ञदस्यं ग्रदिश्णगहणं च तिष्णच्यं ॥

(मूला. ५-१४) । ३. सम्बाधी बदलादाणाधी

वेरमर्ज । (समवा. सू. ४; पाक्तिक सूत्र पू. २२) ।

४. ग्रल्पस्य महतो बापि परद्रव्यस्य साधुना । ग्रना-

दानमदत्तस्य तृतीयं तु महावम् ॥ (ह. पु. २,

११६) १. स सदावानादि पिटस्तेयम् । (स. सा. सिक. टी. १७); ममेदिनित संक्रपोपनीत द्रव्य- सिक्तो मुझ्लित भविन्तं, हित तह्यमा सदान्यामाना द्वित्रमणं तृतीयं तत्यम् । (स. सा. विक. टी. ४११) । ६. इत-कारितादिमस्तस्यान् (सदाा- सानाद्) विर्तिः स्तेयवतम् । (सा. सा. पू. ४१) । ६. इत-कारितादिमस्तस्यान् । स्वत्यान्याना विर्तिः स्तेयवतम् । (सा. सा. पू. ४१) । ६. सुल्लं सानादो पितापिकम् । सदस्य सत्यानान्यकं स्तेयववनम् ॥ (सामाः सा. १, १८) । . सुत्यं वापदायं सानादो परस्यं महस्य ॥ (पू. यू. स. ३, पू. १३) ।

१ पाय, नगर अथवा वन झावि किसी भी स्थान पर किसी के रखे, भूले या गिरे हुए प्रव्य के प्रहुण करने की इच्छा भी नहीं करना; यह अवीर्यमहाकत कहलाता है।

**प्रजीर्यागुवत--**१. निहितं वा पतितं वा सुवि-स्मृतं वा परस्वमिवसृष्टम् । न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचीर्यादुपारमणम् ॥ (रत्नक. ३-५७)। २. अन्यपीडाकरं पाथिवभयादिवशादवश्य परित्यक्त-मपि यददत्तम्, ततः प्रतिनिवृत्तादरः आवक इति तृतीयमणुवतम् । (स. सि. ७-२०)। ३. श्रन्थपीडा-करात् पाणिवभयाद्यत्पादितनिमित्तादप्यदत्तास्प्रति-निवृत्तः ॥३॥ अन्यपीडाकरपाधिवभयादिवशाद-बश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुक्तम् । (त. बा. ७, २०, ३)। ४. परद्रव्यस्य नष्टादेर्महुतोऽल्पस्य चापि यत् । भदत्तार्थस्य नादानं तत्तृतीयमणुत्रतम् ।। (ह. पु. ५८, १४०) । ५. जो बहु मुल्लं वत्युं घप्पयमुल्लेण णेव गिण्हेदि । बीसरियं पिण गिण्हदि लाहे थोवे हि तूसेदि ॥ जो परदब्वं ण हरइ माया-लोहेण कोह-माणेण । दिढचित्तो सुद्धमई प्रणुव्वई सो हवे तिदि-भो ॥ (कार्तिके. ३३५-३६)। ६. ग्रसमर्था ये कर्तुं निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम् । तैरिप समस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम् ॥ (पुरुषा. १०६)। ७. गामे णयरे रण्णे वट्टे पश्चिय च झहव विस्सरिय । णादाणं परदव्वं तिदियं तु प्रणुव्वयं होइ ॥ (धम्मर. १४५)। म्रन्यपीडाकरं पाणिवादिभयवशादवशादवशपरि-स्यक्तं वा निहितं पतितं विस्मृतं वा यददत्तं वतो निवृत्तादरः श्रावक इति तृतीयमणुक्तम् । (बा. सा. पु. ४) । ६. बामादौ पतितस्यास्पप्रभृतेः परवस्तूनः । स्नादानं न त्रिया सस्य तृत्तीयं तदयुवतम् ॥ (क्षुयाः सं. ७७३,। १०. चौरस्यप्रदेशकरस्युवस्तीयस्त्रो मृत-स्वमातं । परमुदकादेश्यास्त्रिस्त्रोम् न हरेद्दीतं न परस्वम् ॥ संस्केशास्त्रितिस्त्रोम् गान् न हरेद्दीतं न परस्वम् ॥ संस्केशास्त्रितिस्त्रेण तृत्वस्यस्यस्त्रेणं क्ष्यः ॥ संस्केशास्त्रितिस्त्रेणं ह्या । स्वास्त्रेणं स्वस्त्रमाददानो वा ददानस्त्रस्त्रा । (का. स. ४, ४६-४७) । १२. घदतपरदितस्त्रः निक्षिप्त-विस्मृतादितः । तर्परिरस्त्रमा स्यूनमावीयं नत्रप्त्रमात्रेणं । (सास्त्रः साम् ४४४) । १२. पतित्र विस्मृतं नष्टमृत्यसे पदि सानने । वर्षनीयं परस्यस्त्र तृतीयं तदयव्यस्त्रम् ॥ (पूष्यः सा. २४) । १३. परस्त्रमृतं नष्टमृत्यसे पदि सानने । या निवृत्तिस्तृतीयं तदयव्यस्त्रम् ॥ (वर्षसं सानस्त्रः सानस्त्रः सानस्त्रः सानस्त्रः सानस्त्रः सानस्त्रः सानस्त्रः सानस्त्रः स्०) ।

र किसी के रखें हुए, गिरे हुए या भूले हुए अध्य को न स्वयं प्रहण करना और न दूसरे को भी बेना, यह स्थूल चोरी के त्याग स्वरूप तीसरा अधीर्याणु-वत है।

अच्छिति (स्तातक)—छितः शरीरम्, तदभावात् काययोगिनरोधे सति अच्छितिर्मति। (त. भा. सिद्धः वृ ६-४६, पृ. २०६)।

काययोग का निरोध हो जाने पर छवि सर्यात् सरीर से रहित हुए केवली सच्छवि स्नातक (एक मुनिभेद) कहलाते हैं।

श्रचिक्षन्तकालिका (सुक्ष्मप्राभृतिका) — छिन्न-मिछ्ना कासे X X I (बृहस्क. १६६३); या तु यदा तदा वा किसते सा श्रच्छिन्नकालिका। (बृहस्क. बृ. १६६३); X X X या तु न जायते कस्मिन् दिवसे विशेषते सा श्रच्छिन्नकालिकेति। (बृहस्क. बृ. १६६४)।

वति के बाच्छादन व लेपन ग्रादि कप जिस प्रामृतिका के उपलेपन ग्रादि का काल (ग्रामृक मास व तिषि ग्रादि) नियत नहीं है—जब तब किया जाता है—वह जफ्छन्नकालिका प्रामृतिका कह-माती है।

सब्ब - १. भवास्ते जायते येथां नाहकुरः सति कारमे । (यद्यवः ११, ४२) । २. निवधां वीहवो-अवीवा भवा इति सनाततः ॥ (इ. तु. १७–६६) । १ वयने के कारम-सनात मिनते पर भी बिनके भीतर संकुर वरणन करने की तस्ति का सभाव हो सता है, ऐसे तीन वर्ष या इससे समिक पुराने वान्य को जब कहते हैं।

**ग्रजधन्य द्रव्यवेदना** (ज्ञानावरणीय की) -- तब्ब-विरित्तमजहण्णा । (बद्बं. ४, २-४, ७६ पु. १०, प्. २६६); स्त्रीणकषायचरिमसमए एगणिसेगट्टि-दीए एगसमयकालाए चेट्टिदाए णाणावरणीयस्स जहण्णदश्वं होदि । एदस्स जहण्णदव्वस्सुवरि घोक-इड्डुक्कइडणमस्सिदूण परमाणुत्तरं विड्डदे जहण्ण-मजहण्णद्वाणं होदि । (धव. पु. १०, पू. ३००) । क्षीणकथाय गुणस्थान के झन्तिम समय में एक समयवाली एक निवेकस्थिति के प्रवस्थित रह जाने पर ज्ञानावरणीय कर्मकी द्रव्य की ग्रपेक्षा अधन्य वेदना होती है। इस जधन्य द्रव्य के ऊपर अपकर्षण और उत्कर्षण के वज्ञ एक परमाणुकी वृद्धिके होने पर ज्ञानावरणीय के प्रकृत ग्रज्ञथन्य ब्रव्यका प्रथम विकल्प होता है। तत्पश्चात् दो पर-माणुद्धों की बृद्धि होने पर उक्त प्रजधन्य द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है। यह कम एक परमाणुसे हीन उसके उत्कृष्ट द्रव्य तक समझना चाहिये। प्रपनी ग्रपनी कुछ विशेवताओं के साथ दर्शनावरणादि भ्रन्य कर्मों की भी अजधन्य वेदना का यही कम है।

(सूत्र ७६, १०६, ११०, १२२)। स्रजंगम प्रतिमा- सुवर्ण-गरकतमणिषटिता, स्फ-टिकमणिषटिता, बन्दमीलमणितिमिता, पपरागमणि-रचिता, विदुमकल्पिता, चन्दनकाष्टानुष्टिता वा स्रजंगना प्रतिमा (बोधमा. ती. १०)।

स्रजित—१. यस्य प्रमानात् त्रिदिनण्डुतस्य कीहा-स्विपि क्षीतमुखारिनन्दः । प्रवेयसन्तिमृति बन्धुवर्ग-स्थकार नामाजित हरवनम्यम् ॥ (ब्. स्वयं. स्तोक ६) । र नपीयहारिमिर्न जित इति प्रजितः । तथा पर्यस्य भवति जनती कृते राज्ञा न जिता हरवितः । (योगक्ताः १–१४४) ।

१ स्वर्ग से अवतीर्थ जिस द्वितीय तीर्थंकर के प्रसाद

से बन्युवर्ग— कुट्टमी कन— वनकी फैक्याओं में भी अकुनिस्तर मुक्त-फनत से संयुक्त होता हुआ मुंक बजेव प्रसित से सम्मन्त हुआ गा, सत्युक्त उसने उनके 'प्रसित' इस सार्थक नाम को असिंग्र क्या गा। २ परीयह व उपसर्थ प्राप्ति के हारा नहीं जीते जाने के कारण द्वितीय जिनेन्त्र को असिंग्र कहा गया है तथा उनके गर्भवास के समय खूतकीया में पिता के हारा नाता को न जीत सकने के कारण भी उनके इस अस्थावशासी पूत्र को— समित कहा गया है।

स्रोजनसिद्ध-- प्रजिनसिद्धा य पुंडरिया पमुहा। (तवतस्य. ४६, पृ. १७७)।

पुकरोक साथि स्रविनसिक हुए हैं।
स्राजीय— १. तहिरप्येवस्त्रकाणों (स्रवेतनात्रकाणो)
क्ष्मीतः । (स. सि. १-४) । २. तहिष्येवसाञ्जाने
क्षः ॥ सा स्रव्य जीवनपुक्तस्त्रकाणां नारस्वते तहिष्येयाद् स्रजीव इत्युच्यते । (त. वा. १-४) । ३. तहिपरीतः (मुजन-क्ष-जानोपयोगस्त्रकारहितः) । वजीवः ।
(त. सा. हरि. व. १-४) । ४. × × × प्यर्वतद्विपरीतवान् (चीतन्यत्रकारहितः) । स्रजीवः तः
समास्त्रातः × × ॥ (वद्व. स. ४-४६);
१. चैतन्यामावनक्षणोत्जीवः । (वंवा. का. स्कृतः वृ.
१००) । ६. तहिकाशणः पुरासारिषंक्षेत्रः , वृत्रप्यवावः । (वंवा. का. स्त्रवः वृ. १००) । ७. उपयोगवक्षणरहितोज्ञीवः (रत्यकः ही. २-४) । ६. स्तरी

दजीवोऽप्यचेतनः।(पञ्चाध्या २-३)। ६. तद्विलक्षणः

(चेतनालक्षणरहित:) पुद्गल-धर्माधर्मा-काश-कालस्व-

रूपपञ्चिवधोऽजीवः। (बारा.सा.टीः४)। १०. यस्तु

ज्ञान-दर्शनादिलक्षणो नास्ति, स पुद्गल-धर्माधर्मा-

काश-काललक्षणोऽजीवः (त. बृ. श्रुत. १–४)। ११.

धजीवः पुनस्तद्विपरीत-(चेतनाविपरीत-) सक्षणः

(त. मुखबो. बृ. १-४)। १२. स्यादजीवहतदन्यकः।

(विषेक्षि. च-२४१)।
विसर्वे बेतना न पावी जाय उसे सबीब कहते हैं।
व्यवसंग्रीकरराण
तुत्र वन्नाई। (साब. ति. सा. १०१६)। २० वं
वं निज्यीवार्थ की एड जीवनप्रोगयो तं तं। बन्नाइ
गाःस्वादि प्रज्ञीवरुपंतु हा। (साब. ता.
ता. १४७, प्रष्टु)।

२ क्षीय के प्रयोग से सबीय (पुरुषक) प्रव्यों के वो कुछ भी किया बाता है उसकी तथा वर्ष बादि को क्ष्यवर्ध—कुर्युनी रंग सादि का निर्माण—मी किया बाता है उसकी भी सबीयकरण कहा जाता है। स्रजीयकाय = (र. सुन्त) । २. सबीयाय ते कायास्य ते सबीयकाया इति समानाधिकरणन्त्रमा वृत्तियं वेदितव्या। (त. चा. १, १, १)। ३. सबीया कायाः सबीयकायाः, शिलायुक्तस्य धरीरमित्यमेदै-और परकी इट्टा तथा युक्तस्यास्त्रभीयकम् । सम्य-स्वाधंकाश्यावृत्यस्यां वा कर्मवारयः एवास्युनेयते। (त. मा. सिंद्य. दी. १-१)।

है. प्रजीवों के कार्यों का प्रथवा सजीव ऐसे कार्यों का नाम प्रजीवकाय है। वे प्रजीवकाय अकृत में वर्म, प्रवर्म, स्राकाश सौर पुद्गल; ये चार प्रव्य

विवक्षित हैं। स्रजीवकाद्यासंयम— ग्रजीवकायासंयमो विकट-सुवण-बहुमूल्यवस्त्र-पात्र-पुस्तकादिग्रहणम् । (सम्बा-स्रभयः व. १७)।

मनोहर सुवर्ण धौर बहुमूल्य बस्त्र, पात्र एवं पुस्तक ग्रादि के ग्रहण करने को अजीवकायासंयम कहते हैं।

स्रजीवक्रिया — प्रजीवस्य पुर्गलसमुदायस्य यत् कर्मतया परिणमनं सा स्रजीविक्रिया। (स्थानाः स्रमयः वृ. २–६०)।

भ्रजेतन पुर्वगलों के कर्मरूप से परिणत होने को प्रजीविकिया कहते हैं।

श्रजीव नाममंगल— १. धजीवस्य यया भीमस्ताट-देवे दबरकवलकं मंगतिमस्यभिषीयते । (श्राव. हरि. वृ. पृ. ४)। २. धजीवविषयं यया लाटदेवे दबरकवलनकस्य मंगतिमति नाम । (श्राव. सत्त्रय. वृ. पृ. ६)।

किसी प्रचेतन द्रश्य के 'भंगल' ऐसा नाम रखने को प्रजीव नाममंगल कहते हैं। जैसे—लाट देश में डोरा के दलनक का 'भंगल' यह नाम।

स्रजीवनेसृष्टिको--एवमजीवादजीवेन वा वनु-रादिना शिकीमुखादि नितृजति यस्यां सा स्रजीव-नैनृष्टिकी। XXX प्रवदा स्रजीवे स्रजितस्वर्षिक-तादौ मनामोगादिनाऽनेवणीयं स्वीकृतमजीवं वस्य पात्रं वा सुत्रव्यपेत ययात्रद्यप्रमाजिताहविषिता निसृत्रति परित्यजित यस्यां सा धजीवनैसृष्टिकी । (बाव. टि. मल. हेम. पू. ६४) ।

्राचा माना हुए हुए हैं। स्वाप कार्यिक मिक्सने क्य फिया को सवीवर्गसृष्टिकी कहते हैं। स्वया स्वी-कृत निर्वाप बरन व पात्र, को सूत्र के प्रतिकृत होने से स्वाप्त्र हैं, उन्हें ससावधानी से प्रमालित स्वादि विधि को दिना हो निर्वास सुद्ध भूमि स्वादि में तिस किया से छोड़ा जाता है उस किया का नाम स्वोपनिस्थिकी क्या है।

स्रजीवप्रादोषिको क्रिया - मजीवप्रादोषिको तु कोमोत्पत्तिनिमित्तभूतकष्टक-शकरादिविषया। (तः भा. सिद्धः वृ. ६-६)।

कोष की उत्पत्ति के कारणभूत कण्टक व संकड़ प्रांदि के लगने से होने वाली द्वेषकप किया को प्रजीवप्रावीयिकी किया कहते हैं।

मजीवबन्धः — १. तत्राजीवविषयो जतु-काष्ठादि-लक्षणः । (त. ति. ४–२४; त. वा. ४, २४, ६) । २. मजीवविषयो तन्यः दारु-लाक्षादिलक्षणः । (त.

बृ. श्रुत. ५–२४) । प्रवेतन लास व काष्ठ घादि के बन्ध को धजीब-बन्ध कहते हैं।

सजीविमिधिता (भजोवमीतिया)— १. यदा प्रभू-तेषु मृतेषु स्त्रीकेषु जीवस्तु एकज रातीकृतेषु धवा-दिश्यवे बदिति— सहो, महानयं मृतो वीवराधिरिति, तदा हा सजीविमिश्रता । सस्या प्रपि सत्यामुग-त्वम्, मृतेषु तत्यस्वात् जीवस्तु मृथात्वात् । (फ्राय-वृ. ११, १६४) । २. साज्रविमीशिया वि व वा सम्बद्ध उत्यस्तिविस्था वि । विज्ञानु विस्वसमनं एस बहुधजीवरासि हिं। (सावार- ६२)।

१ बीच और मजीव राशियों का सैम्बल्स होने पर भी सजीवों की प्रमानता से बोली जाने वाली भाषा को सबसे विभिन्ना कहते हैं। जेते बहुत से मेरे हुए सीट कुछ जीवित भी संबों को एकतिस्त करने पर जो उस राशि को वेख कर यह कहा जाता है कि भरें। यह कितनी जीवराशि मरण को प्राप्त हुई है, इस प्रमार की भाषा को सजीव-विभिन्नता जानना चाहिये।

स्रजीवविषय धर्मध्यान — १. द्रव्याणामप्यजीवानां धर्माधर्मादिसंक्षिनाम् । स्वभावचिन्तनं धर्म्यमजीव-विषयं मतम् ॥ (ह. पु. १६-४४) । २. धर्मा- धर्माकाश-पुद्गलानामनन्तपर्यायात्मकामामजीवानाम-नुचिन्तने । (सम्बतिसू. वृ. ४ सं.) । ३. जीवभाव-विलक्षणानाम् भवेतननां पुद्गल-धर्माधर्माकाशद्रव्या-णामनन्तविकल्पपर्यायस्वभावानुचिन्तनमजीवविच-यम् । (कार्तिके. टीका ४८२) ।

पुर्गल, वर्म धौर धवर्मारि घचेतन इच्यों के झनन्त-पर्यायात्मक स्वभाव का जिन्तवन करना; यह स्रजीवविचय धर्मध्यान है।

भजीवशरण-प्राकारादि भजीवशरणम् । (त. बा. ६, ७, २) ।

प्राकार और दुर्ग धादि लौकिक प्रजीवशरम (निर्वीव रक्षक) माने जाते हैं।

**ग्रजीवसंयम**-- १. प्रजीवरूपाण्यपि पुस्तकादीनि दुःषमादोषात् प्रज्ञाबलहीनशिष्यानुष्रहार्यं यतनया प्रतिलेखना-प्रमार्जनापूर्व धारयतोऽजीवसंयमः । (योगझाः स्बोः विवः ४-६३)। २. ग्रजीवरूपाण्यपि दःषमादिदोषात्तवाविधप्रज्ञाऽऽश्रृष्क-पुस्तकादीनि श्रद्धा-सवेगोद्यम - बलादिहीनाद्यकालीनविनेयजनानु-ग्रहाय प्रतिलेखनाप्रमाजंनापूर्व यतनया घारयती-ऽजीवसंयमः। (धर्मसं. मान. स्वो. ब्. ३-४६, पु. २८) ।

बुःषमा काल के प्रभाव से बुद्धिवल से हीन शिष्यों के प्रनुप्रहाथं जो अचेतन पुस्तक द्यादि द्यागमदिहित हैं उनका रजोहरण ब्रादि से प्रतिलेखन व प्रमार्जन करके यत्नाचारपूर्वक धारण करने को श्रजीवसयम कहते हैं।

मजीवस्पर्शनकिया — प्रजीवस्पर्शनिकया मृगरोम-कुतव-पट्टशाटक-नील्युपघानादिविषया । (त. भा. सिद्ध. बृ. ६-६) ।

मृगरोम, कुतुब(कुतुव--धी तेल झादि रखनेका पात्र विशेष, प्रथवा धनाज मापने का मापविशेष---हुडव), पाटा, साड़ी, नील और उपिष मादि मजीव पदार्थों के स्पर्श करने की किया को प्रजीवस्पर्शन---किया कहते हैं।

अजीवाप्रत्यास्यानक्रिया-यदजीवेषु मद्यादिष्व-प्रत्याख्यानात् कर्मबन्धनं सा प्रजीवाप्रत्यास्यानिकया । (स्थानाः ग्रभयः वृ. २-६०)।

अचेतन मद्य आदि के सेवन का त्याय नहीं करने से जो कर्मबन्ध होता है उसे मजीबाप्रस्यास्यानिकया कहते हैं।

**सञ्ज**-सञ्चस्तत्त्वज्ञानोत्पत्त्ययोग्योऽमञ्यादिः । (इच्हो-प. टी. ३५) । को तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति के बोव्य नहीं हैं ऐसे

ग्रमध्य ग्रादि जीवों को श्रम कहते हैं। **सज्ञातभाव--१.** मदात् प्रमादाद् वा सनवबुध्य प्रवृत्तिरज्ञातम्। (स. सि. ६-६)। २. वदात्प्रमा-

बाह्याऽनवबृध्य प्रवृत्तिरज्ञातम् ॥४॥ सुरादिपरिणाम-कृतात् करणव्यामीहकरात् मदाद्वा मनःप्रणिषान-विरहलक्षणात् प्रमादाद्वा व्रज्यादिष्वनवस्थ्य प्रवृत्ति-रज्ञातमिति व्यवसीयते । (त. वा. ६, ६, ४) । ३. ग्रपरः एतद्विपरीतः (ज्ञानादुपयुक्तस्यात्मनी मो भावस्तद्विपरीतः), स खल्वज्ञातभावोऽनभिसंघाय प्राणातिपातकारीत्यत्रापि पूर्ववदेव कर्मवन्धविशेषो दृष्टब्य:। (त. भा. सिक्क. बृ. ६-७)। ४. मदेन प्रमादेन वा श्रजात्वा हननादौ प्रवर्तनमज्ञातमिति भण्यते । (त. वृ. श्रुत. ६-६) ।

१ मद या प्रमाद से जो बिना जाने प्रवृत्ति हो जाती है उसे बजातभाव कहते हैं।

**ब्रज्ञान—१.** ज्ञानावरणकर्मण उदयात् पदार्थानव-बोधो भवति तदज्ञानमौदियकम्। (स. सि. २-६)। २. ब्रज्ञानं त्रिविधं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभक्कां **वेति** ॥६॥×××ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिध्यात्व-कर्मोदयानुदयापेक्ष.। (त. वा. २, ४,६); झानावरणी-वयावज्ञानम् ॥५॥ अस्वभावस्यात्मनः तदावरण-कर्मोदये सति नावबोधो भवति तदज्ञानमौदयि-कम्, घनसमूहस्थगितदिनकरतेजोऽनभिव्यक्तिवत् । (त. वा. २, ६, ५) । ३. यथायथमप्रतिभासितार्थ-प्रत्ययानुविद्धावगमोऽज्ञानम् । (भव. पू. १, पू.३६४)। ४. ज्ञानमेव मिथ्यादशंनसहचरितमज्ञानम्, कुत्सित-त्वात् कार्याकरणादशीलवदपुत्रवद्वा । (त. भा. सिंखः वृ. २-५); बज्ञानब्रहणान्निदादिपंचकमाक्षि-प्तम्, यतो ज्ञान-दर्शनावरण-दर्शनमोहनीयादशान भवति । ×××मज्ञानमेकभेदं ज्ञान-दर्शनावरण-सर्वघातिदर्शनमोहोदयादज्ञानमनवबोधस्वभावमेकरू -पम् । (त. भा. सिद्धः वृ. २ – ६) । ४. किमझानम् ? मोह-भ्रम-संदेहलक्षणम् । इष्टोप. क्षी. २३) ।

२ मिष्यास्य के उदय के साथ विद्यमान ज्ञान की भी ब्रह्मान कहा जाता है जो तीन प्रकारका है---मत्यज्ञान, श्रुताकान झौर विभंग । ज्ञानावरण कर्म के उदय से दस्तुके स्वरूप का शान न होने को

## भी सन्नाम कहते हैं।

सन्नानिमध्यास्य — विचारिजनाचे जीवाजीवादि-परस्था ग संति णिच्चाणिच्चवियप्पिहि, तदो सन्व-मण्णागमेव, णाणं णत्वि ति प्रहिणिवेसो प्रण्णाण-मिच्छत्तं। (थच. पु. च, पु. २०)।

बस्तुस्वरूप का विचार करने पर जीगाजीवादि पदार्थ न नित्य सिद्ध होते हैं और न धनित्य ही सिद्ध होते हैं; इसलिए सब धजान ही है, ऐसे धनिनिषेत्र का नाम धजान निष्यात्व है।

श्रज्ञानपरीवहजय--१. ग्रज्ञोऽयं न वेत्ति पशुमम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचनं सहमानस्य परमदुश्चरतपो-ऽनुष्ठायिनो नित्यमप्रमत्त्रचेतसो मेऽचापि ज्ञानातिशयो नीत्पद्यते इति अनिभसंदधतीऽज्ञानपरीषहजयोऽन-गन्तव्य:। (स. सि. ६-६)। २. प्रज्ञानाथमान-ज्ञानाभिलाषसहनमज्ञानपरीषहजयः ॥२७॥ अजोऽयं न किंचिदपि बेलि पश्सम इत्येवमाद्यधिक्षेपवचनं सहमानस्याध्ययनार्थप्रहण- पराभिभवादिष्वसक्तवुद्धे-विचरप्रव्रजितस्य विविधतपोविशेषभराकान्तमूर्तेः सक-लसामध्यात्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्ट-स्याद्यापि में ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते इत्यनभिसंदघतः मज्ञानपरीषहजयोऽनगन्तव्यः । (त. वा. ६, ६,२७) । ३. ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया परीषहो भवति, ज्ञानावरणक्षयोपश्चमोदयविज्निमतमेतदिति स्वकृतकर्मफलभोगादपैति तपोऽनुष्ठानेन वेत्येवमा-लोचयतोऽज्ञानपरीयहजयो भवति । (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-६) । ४. पूर्वेऽसिधन् येन किलाशु तन्मे चिरं तपोऽभ्यस्तवतोऽपि बोघः । नाद्यापि बोमोत्यपि तुच्यकेऽहं गौरित्यतोऽज्ञानरुजोऽपसर्पेत् । (द्यान. घ. ६-१०६) । ५. यो मुनिः सकल-शास्त्रार्थमुवर्णपरीक्षाकषपट्टससानधिषणोऽपि मूर्खेर-सहिष्णुमिर्वा मूर्खोऽयं बलीवदं इत्याद्यवक्षेपवचनमा-प्यमानोऽपि सहते, भ्रत्युत्कृष्टदुश्चरतपीविधानं च विषत्ते, सदा प्रश्मतचेताश्च सन् ब्रह्मचर्यवर्चेसं नी-पेक्षते स मुनिरज्ञानपरीषहजयं लभते । (त. वृ. श्रुतः 1 (3-3

१ 'यह ब्रज्ज है, पशु है' इत्यादि तिरस्कारपूर्ण कचनों को सहने ब्रौर परम दुश्चर तपश्चरण करते हुए भी विशिष्ट क्रान के उत्पन्न न होने पर उसके लिए संक्लेश नहीं करना, ब्रज्ञानपरीवहजय है।

**मज्ञानिक** – देलो आज्ञानिक। सज्ञानमेवासम्बुप-

गमोऽस्तीत्यज्ञानिकाः, ध्रथवा ध्रज्ञानेन वर्रान्त दीव्यन्ति वा ध्रज्ञानिकाः, ध्रज्ञानमेव पुरुवाधंसाधनय-म्युपयन्ति, न खलु तत्त्वतः कश्चित् सकलस्य वस्तुनो वेदितास्तीति । (त. भा. सिक्ष. व. =-१) ।

को ग्रहान को स्वीकार करते हैं, ध्रयथा ध्रजान-पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए सर्वज्ञ के सम्भव न होने से ध्रजान को ही पुरुषार्थ का साथक मानते हैं, वे ध्रज्ञा-निक कहे जाते हैं।

झञ्जलमुद्रा—उत्तानौ किञ्चिदाकुञ्चितकरकाखौ पाणी विधारयेदिति झञ्जलमुद्रा । (निर्वाणक. पु. २३) ।

हायों को ऊँच। उठा कर धौर झंगुलियों को कुछ संकुचित करके दोनों हाथों के बांबने को ध्रञ्जलि-मुद्रा कहते हैं।

स्टट (घरड)—१. ४ × तं पि गुणिरव्यं। च उसीदीनस्बेहि धडडं गामेण गिहिट्टं। (ति. प. ४-३००)। २. चोरासीइ सडडगसहस्याइं से एगे सडडे। (सन्यो. सु. १३७)। ३. चतुरशीत्यडडाङ्ग-सतसहसाध्येकसडड्य्। (क्योतिष्य. ससय. बृ. २-६१)।

१ चौराती लाख सटहोगों का एक सटट होता है। सटटाञ्च-१. तुर्वद चटासीग्हर्ट सडकां होदि ××।(ति.स.४-३००)। २. चटरासीग्र तुर्विय-स्वसहस्ताम् ते एने प्रवर्गे। (अनुयो. सु. १३७)। ३. चतुर्वातिसम्हानुद्वितातस्त्राप्येकमब्ढाञ्चम् । (क्योतिक्स. सत्त्र. यु. २-६६)।

१ चौराती वृद्धितों का एक प्रदराङ्ग होता है। ग्रहालक - प्राकारसंगरित भूत्याश्रयविद्योगाः । (जीवाकी - तत्त्व. नृ. १, ११७); प्रकारसंज्ञी पर्याश्रयविद्येशः। (जीवाजी - तत्त्व. नृ. १, १४०)। ग्राकार (कोट) के अत्रर नौकरों के रहने के लिए को स्थानविद्येश बनाये बाते हैं उन्हें बहुत्तक कहते हैं।

खिएसा—१. यथुतपुकरणं धिणमा धणुष्ठिद्दं पवि-तिदूण तत्थेव । विकरिद खयावारं णिएसमिवि चक्कबिट्टस्स ।।(ति. प. ४-१०२६)। २. यणुकरीर-विकरणमिणमा । विविच्छिटमिप प्रविद्याऽप्रतिस्या तत्र चक्कवित्परिदारिवर्मृति सुजेत् । ति. वा. ३. ३६, षू. २०२; चा. सा. षू. ६७) । ३. तत्य सहुत् परिसाणं सरीरं संकोधिय परमाणुपमाणसरीरेण प्रवहाणयणिमा नाम । (वन. तु. १, वृ. थर्थ) । ४. प्राणीः कायस्य करणं स्विणमा । (त्रा. योगियः. दी. ६) । १. प्रमुख्यमुप्यरीरिक्षाः येन विसच्छित्रमिय प्रविश्वति, तत्र च चक्कतिमोगानित् पृक्कते । (योगक्षाः स्त्रो. विषः १-८) । ६. प्रयु-श्वरीरता यथा विसच्छित्रमिय प्रविश्वति, तत्र च चक-वित्योगानित्र मृहस्ते । (त्रा. तारो. वृ. गा.१६४४)। ७. पूत्रमयरीरिज्ञानमिया । यथा विसच्छित्रेऽपि प्रविश्य चक्रतिवरिवारिक्षित्रेतिक्षतेनमिया । (त. वृर्षा सुत. ३-३६)।

२ झत्यन्त सूक्ष्म झरीररूप विक्रिया करने को ग्रणिमा ऋदि कहते हैं। इस ऋदि का घारक साधु कमल-नाल में प्रवेश करके उसके प्रभाव से वहाँ पर चकवर्ती के परिवार व विभूति की भी रचना कर सकता है। **प्रणु-**-देखो परमाणु । १. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादि-पर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शब्दान्त इत्यणवः। (स. सि. ५-२५) । २. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्र-सबसामध्येनाष्यन्ते शम्बन्ते इत्यणवः ॥१॥ प्रदेशमात्र-भाविभि: स्पैशीदिभि: गुणैस्मततं परिणमन्ते इत्येवम् धण्यन्ते शब्दान्ते ये ते भ्रणवः सौक्ष्म्यादात्मादयः म्रात्ममध्याः म्रात्मान्ताश्च । (त. वा. ५, २५, १) । ३. 🗙 🗙 🗙 तत्राबद्धाः किलाणवः ॥ (योगञ्जाः स्बो. बिब. १-१६, पृ. ११३) । ४. प्रदेशमात्रभा-विनां स्पर्शादिपर्यायाणा उत्पत्तिसामर्थ्येन परमागमे भ्रण्यन्ते साध्यन्ते कार्येलिङ्गं विलोक्य सद्रूपतया प्रतिपद्यन्ते इत्यणवः । (त. वृत्ति श्रुत. १-२४) । ५. प्रदेशमात्रभाविभिः स्पर्शादिभिर्गुणैः सततं परि-णमन्त इत्येवमण्यन्ते शन्दान्ते ये ते ग्रणवः। (त. सुसबो. वृ. ४-२४)।

१ को प्रवेश मात्र में होनेवासी स्पर्शासि पर्धामों के उत्तरान करने में समर्थ हैं, ऐसे उन प्राप्तमितिस्य प्रवृत्तम के विस्तिगति संशों को वन्नु उहा जाता है। प्राप्त कर स्वत्तायः (पिकालिस्य) वनारित्तपति प्रत्यानित्र पहुंचित्र कृतियाँ। (स. सि. ४-२४) ता. १. २९, १४५ हार्तिक सु-२५, २०६; ता. पुरुष्टाचे कृति ४-२४)। २. प्रतितयनोहित्यदारिषु दृषणादिनिः कृटपमानेषु सम्मिकनानिर्ममनं सम्प्रच-न्युक्तपति । (स. व. यूत. ४-२४)। अस्ति के सम्पर्ति । (स. व. यूत. ४-२४)। प्रतिकालनिर्ममनं सम्पर्य-न्युक्तपति । (स. व. यूत. ४-२४)। प्रतिकालनिर्ममनं सम्पर्य-न्युक्तपति । (स. व. यूत. ४-२४)।

१ ब्रान्ति से सन्तप्त लोहपिण्ड को घनों से पीटने पर को स्कुर्तिंग निकलते हैं उन्हें अनुषटन कहते हैं। प्रसुच्छेद-परमाणुगयएगादिदञ्चसंखाए धण्णेसि स्व्याणं संखावगयो धणुच्छेदो णाम, प्रथवा पोम्पला-गासादोणं णिव्यमागछेदो धणुच्छेदो णाम । (धण-पू. १४, पू. ४३६)।

परमाणुगत एक प्रांति इत्यासंस्थाके द्वारा प्रत्य क्रयों की संस्था के जानने को प्रणुच्छेद कहते हैं, प्रयदा पुद्गल व प्राकाश ग्रांदि के निर्दिमाग छेद का नाम प्रणुच्छेद हैं।

समुद्धारिकाभिय — से कि तं प्रमृतविद्याभेदे ? जब्बं प्रमाशाण वा तहाराण वा रहाण वा नदीण वा वादीण वा पुश्चिरियोण वा शेहियाण वा गुंजितवाण वा सराण वा सरस्याण वा सरर्गतियाण वा सरसर्शतियाण वा प्रमृतविद्याभेदे । प्रमृतिह्याभेदे । (स्वताप. ११ –१७०, पृ. २६६)।

(सजार. ११-१७०, पू. १६६)। कूप, तडाय. ह्वद, नदी, बावडी, पुण्करिणी, दीधका, गुंबातिका (वक नदी), तर, तरःसर, तरः-पंस्ति बीर तरःसरःसंस्ति; इनका प्रयुत्तिकाभेद (इस्-स्वक् के ससान) होता है। यह सस्दडव्यों के पांच भेदों में बीचा है।

**प्रशुवत-१.** प्राणातिपातिवतयव्याहारस्तेयकाम-मूर्च्छेम्यः । स्यूलेम्यः पापेम्यो व्युपरमणमणुत्रतं भवति । (रत्नक. ३-६) । २. पाणवध-मुसावादा-दत्तादाण-परदारगमणेहि । भ्रपरिमिदिच्छादो वि ग्र ग्रणुव्वयाइं विरमणाइं ॥(भ.मा. २०८०)। ३. देशतो विरतिरणुव्रतम्।(स. सि. ७-२; त. भा. सि. वृ. ७, २) । ४. हिंसादेर्देशतो विरतिरणुवतम् । (त. वा. ७, २, २)। ५. एम्यो हिंसादिम्य एकदेशविरतिरणु-वतम् । (त. भा. ७-२)। ६. ग्रणुव्वयाइं थूलगपाणि-वहविरमणाईणि । (अरा. प्र. १०६) । ७. घणूनि च तानि बतानि चाणुवतानि स्यूलप्राणातिपातादि-विनिवृत्तिरूपाणि । (भा. प्र. टी. ६) । ८. देश-तो हिंसादिम्यो विरतिरणुवतम् । (त. इलो. ७-२; त. वृ. श्रुत. ७-२) । ६. विरतिः स्थूलहिंसादि-दोषेम्योऽणुत्रतं मतम् । (म. पु. ३६-४)। १०. स्थूल-प्राणातिपातादिम्यो विरतिरणुद्रतानि पञ्च । (धर्म-बि. ३-१६)। ११. विरति: स्यूलवबादेर्मनोवचोऽङ्ग-कृतकारित।नुमर्तैः। स्वचिदपरेऽप्यननुमर्तैः पञ्चाहिसा-बणुत्रतानि स्यु: ।। (सा. घ. ४-५) । १२. विश्रति: स्यूलीहसादेद्विवय-त्रिविधादिना । प्रहिसादीनि पुरुषा-णुबतानि जगदुर्जिनाः ॥ (योगञ्चाः २-१८) । १३.

देवती विरतिः पञ्चाणुकतानि ॥ (कि. कः पु. कः १, १, १८६) । १४. धपूनि लघूनि वतानि धपु-ततानि ॥ (कुण्कः पु. २, ६, २) । १४. तम हिंदा-नृतस्तेयाबहुग्वस्त्वरिपहान् । देवती विरतिः प्रोप्त-पुरस्तानामणुकतम् ॥ (पञ्चाष्याची २–७२४; सार्वीकः ४–२४२) ।

१ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिवह इन स्यूल पार्चों के त्याग को अणुबत कहते हैं।

प्रण्डे— १. यन्नस्तवस्वद्वयुपातकाटिन्यं शुक्त शोषितपरिवरणं परिमण्डलं तदण्डम् । (स. सि. २, ३३)। २. शुक्र-शोणितपरिवरणपुपातकाटिन्यं नस-त्वस्वदुशं परिमण्डतमण्डम् ।(स. स. २, ३३, २, त. स्त्रो. २-३३)। ३. यस्कटिनं शुक्र-शोणितपरि-वरणं वर्तृनं तदण्डम् । (स. सुखबोष मृ. २-३३)। ४. यस्कुक्र-लोहितपरिवरणं परिमण्डलमुपातकाटिन्यं नस्वाहलतीसदुशं नसत्वसासदुशं तदण्डमिरयुष्यते। (त. मृ. मृत. २-३३)।

१ गर्भागयगत शुक्र-शोणित का झावरण करने वाले नक्ष की त्वचा के समान वर्तुलाकार कठिन द्रव्य को झण्ड कहते हैं।

झण्डर—जंबूदीवं भरहो कोसल-सागेद-तम्बराइं वा। संबंडरमावासा पुलविसरीराणि दिट्टंता॥ (गो. जी. १६४)।

जिस प्रकार अंबूडीय के भीतर भरतक्षेत्रावि हैं उसी प्रकार स्कार्थों के भीतर घण्डर घादि निगोव जीवों के उत्पत्तिस्थानविद्योष) हैं।

सण्डायिक — [मण्डे कमंदशाहुत्तरवर्षमाय प्राप्तमतं प्रवास, प्रव्यायो विषये येषा ते ] प्रवासिकाः सर्प-प्रह्कोकिताः ब्राह्मण्यादयः। (त. षृ. खृत. २-१४)। उत्पत्ति के लिए जिन प्राणियों का प्राप्तन कर्मवश सण्ये में होता है, ऐसे सपीरि प्राणी धम्बायिक कहे जाते हैं।

स्रतद्वपुर्यः(वस्तु)-न विचन्ते शब्दप्रवृत्तिनिमत्तास्ते जगरप्रसिद्धाः जाति-गुणिक्या-हव्यललणा गुणा विशेषणानि सस्मिन् वस्तुनि तद्वस्तु स्रतद्युणम् । (त. वृ. सुत. १-५) ।

जिस बस्तु में शब्बप्रवृत्ति के निमित्तभूत लोक-स-४ प्रसिद्ध कार्ति, गुण, किया व शब्ध स्वक्ष्य गुण-विको-वण — नहीं रहते वह घतद्गुण कही काती है। अतद्भाव — १. सहव्वं सच्च गुणो सच्चेव पण्जधी

स्रतिस्थान — १. सहलं सच्च गुणो सच्चेद पज्यारो ति वित्यारो । जो लहु तस्स समावी सो तदमावो सत्त्वमावो ॥(श्रव्य.सा. २-१४)। २. एकस्मिन् हब्ये यद् इत्यं गुणो न तद मबति, यो गुणः स इत्यं न मन-तीत्रोवनं यद् इत्यस्य गुणक्षेण, गुणस्य वा इत्यस्केण, तेनामवनं चोऽतदुमावः । (श्रव्य. स्वप्नु. च्. २-१६)। इत्या, गृण सौर वर्षाय को सत्त् हूँ; इनके सच्च का विस्तार इत्यादि क्य से तीन स्वार होता है। इत्य-में गुण-क्यता सौर गुण में जो इत्यक्ष्यता का

मभाव है, इसका नाम प्रतब्भाव है। **ग्रतिक्रम**-- १. परिमितस्य दिगवधे: ग्रतिलङ्घन-मतिक्रमः । (स. सि. ७-३०; त. वा. ७-३०)। २. बाहाकम्मणिमंतण पहिसुणमाणे ब्रह्ककमो होइ। (पि.नि. १८२; व्यय. सू.भा. गा. १-४३)। ३. यथा कश्चिज्जरद्गवः महासस्यसमृद्धिसम्पन्नं क्षेत्रं समब-लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृहां संविधत्ते सोऽतिकमः। (प्रायः चू. वृ. १४६)। ४. क्षति मनःशुद्धिविषेरतिकमम् × × ×। (हानिः ६) । ५. प्रतिक्रमणं संयतस्य संयतसमूहमध्यस्यस्य विषयाभिकाङ्क्षा । (मूला.वृ. ११-११) । ६. प्रति-कमणं प्रतिश्रवणतो मर्यादाया उल्लक्कनमतिकमः। (ब्यवः सू. भा. मलयः बृ. २५१) । ७. कोऽपि श्राद्धो नालप्रतिबद्धी ज्ञातिप्रतिबद्धी गुणानुरक्ती वा श्राधा-कर्म निष्पाच निमंत्रयति—यथा भगवन् युष्मन्ति-मित्तं धस्मद्गृहे सिद्धमन्नमास्ते इति समागत्य प्रतिगृह्यतां इत्यादि तत्प्रतिशृज्यति धम्युपगच्छति धतिकमो नाम दोषो भवति । स च तावद् यावद् उपयोगपरिसमाप्तिः । किमुक्तं भवति ? —यत्प्रति-शृणोति प्रतिश्रवणानन्तरं चोत्तिष्ठति पात्राण्युद्गु-ह्याति उद्गृष्ट च गुरोः समीपमागत्योपयोगं करोति, एव समस्तोऽपि व्यापारोऽतिकमः । (व्यवः पू. भा. मसय. बृ. १–४३, पृ. १७) ।

१ दिन्तत में को दिशाओं का प्रमाण स्वीकार किया गया है उसका उत्संचन करना, यह एक दिन्तत का प्रतिकम नामका प्रतिचार है। ४ मानसिक सुद्धि के प्रमाण को प्रतिकम कहते हैं। ७ सालाइक वृद्धि —सायु के निर्मित्त भोजन बनाकर—निमंत्रण देने पर यदि सायु उक्त नियंत्रणवयन को सुनता है व उठकर यात्र आदि को ग्रहण करता हुआ गुरके समीप धाकर उपयोग करता है तो उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति धारिकम दोव से इवित होने वाली है।

स्तिकास्त प्रश्याक्यान् ... , जजोमनजाए तव वो खु न करेड कारणजगए। गुरुवयावज्येणं त्यस्ति-वेश्वन्याए व ॥ तो दाइ तवोकस्म पविवज्जड तं सहिष्ण्यकाले। एतं पच्चक्तांणं सहकतं होड नाय-वं॥ (स्थानांग समयः व. १०-७४८, प. ४७२)। २. सहकत्त जाम पज्जोसन्याए तवं तोई कारणीहं क कीरति गुरु-तवस्ति-गिलाणकारणीहं तो पदक्कतं करित तहेव विज्ञाता। (सा. पू. साल. की. २)। १ वर्ष्ण्या के समय गुरु, तयस्त्री सीर म्लान (रोगी) ताषु की वैषावस्य साहि करने के कारण विक्त स्वीकृत तपदवरण को नहीं कर के व थोले स्वे

कहते हैं । **प्रतिचार (ग्रदिचार)—१**- ग्राहाकम्म निमंतण 🗙 🗙 ४ गहिए तइग्रो । (पिडनि. गा. १८२; ब्यव. सू. भा. १-४३)। २. ग्रतिचारो व्यतिकम. स्ख- \* लि गं इत्यनवीस्तरम् । (त. भा. ७-१८) । ३. सुरा-बाण-मांसभक्खण-कोह-माण-माया - लोह-हस्स रइ-[ब्ररइ-] सोग-भय-दुर्गुछित्थ-पुरिस- णवुंमयवेयाऽप-रिच्चागो ग्रदिचारो। (श्रव. पु. ८, पू. ८२)। श्रतिचाराः ग्रसदनुष्ठानिवशेषाः । (श्रा प्र. टो. ६६) । ५. ग्रतिचरणान्यतिचाराः चारित्रस्खलन-विशेषाः, संज्वलनानामेवोदयतो भवन्ति । (ग्राव. हरि. वृ. नि. गा. ११२) । ६.  $\times \times \times$  ग्रतिचारो-विषयेषु वर्तनम्। (हाति. ६)। ७ ग्रतिचारो विरा-घनादेशभङ्ग इत्येकोऽर्थः । (धर्मविन्दुवृ. १५३) । म्रतिचारः वृतसैथिल्यम् ईपदसंयमसेवनं च । (मूला. वृ. ११-११)। १. (पुनविवरोदराऽन्तरास्यं सप्रवेदय ग्रासमेकं समाददामीत्यभिलायकालुष्यमस्य व्यतिक्रम. ।) पुनर्राप तद्वृत्तिसमुख्लंघनमस्याति-बारः। (प्रायः चू. वृ. १४६)। १०. गृहीते त्वा-धाकर्मणि तृतीयोऽतीचारलक्षणो दोषः । स च ताव-द्यावत् वसतावागस्य गुरुसमक्षमालोच्य स्वाध्याय कृत्वा गले तदावाकम्मं नाद्यापि प्रक्षिपति । (पिण्ड-नि. मलय. वृ. १८२)। ११. प्रतिचरण प्रहणतो वतस्यातिकमणं ग्रतीचारः। (व्यवः मू. भा. मलयः १-२५१); भाषाकर्मणि गृहीते उपलक्षणमेतत् ।

यावद् वसतौ समानीते पुरसमक्षमानीचित मोच-नार्यपुरस्वापित मुखे प्रक्षिप्यमाणेऽपि यावन्माचापि गिनति तावद् तृतीयोऽतिवारस्वाणे दोवः।(म्बच-सु. सा. मक्त्य. व. १-४६)। १२. प्रतिचारी संदित्यम्। (योगञ्जा. स्वो. विक. २-५६)। १३. मतीत्य चरणं झांतिवारो माहात्य्यापक्षीऽवारी विनायो वा।(स. सा. मूला. १४४; तपस्यनस्वाचारी सार्यस्य तर्वधर्मवन्यतिवारः। (स. झा. मूला. ४८७)। १४. सापेकस्य वते हि स्यादितवारोऽवा-पंजनम्।(सा. व. ४-१७)। १४. प्रतिवस्यमतिवारो मुलोसरुण्यनयोदातिकमः। (कारस्यः सी. व. १०४)।

(प्रवारणके न्यान के स्वीकार करना घतिकार है। ३ मध्यान, मोसम्बन एवं कोच मादि का परिस्तान नहीं करना प्रतिकार है। ४ मस्त प्रकृतिकार के नाम प्रतिकार है। १ मारित सन्त्रमधी स्वस्तों (विरायना) का नाम प्रतिकार है। ६ विषयों में प्रतिकार है। ७ सत के देशतः भंग होने का नाम प्रतिकार है। - वत में विविचता सच्चा कुछ प्रसंदम तेवन का नाम घतिवार है। इत्यादि।

**प्रतिथि —** १. संयममविनाशयन्नततीस्यतिथि: । भ्रववा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथिः भ्रनियतकालगमन इत्थर्थः। (स.सि.७–२१; चा.सा.पृ.१३; त. सुखबोध वृ. ७-२१) । २. संयममदिनाशयन्तत-तीत्वतिविः ॥११॥ चारित्रलाभवलोपेतत्वात् संयम-मविनाशयन् अततीत्यतिथिः । अथवा नास्य तिथि-रस्ति इत्यतिथिः। (तः वाः ७--२१)। ३. भोज-नार्यं भोजनकालोपस्यायी अतिथिरुव्यते, आत्मार्य-निष्पादिताहारस्य गृहिणो वती साधुरेवातिथिः। (भा. प्र. टी. गा. ३२६; त.भा.हरि. ६. ७-१६)। ४. स संयमस्य वृद्धधर्षमततीत्यतिथिः स्मृतः । (ह. पु. ५६-१५८) । ५. पंचेन्द्रियप्रवृत्त्यास्यास्तिथयः पञ्च कीर्त्तिताः । संसाराश्रयहेतुत्वात्ताशिर्मुक्तोऽति-थिर्भवेत् ॥ (उपासकाः द७८) । ६. स्वयमेव गृहं साधुर्योऽत्रातति संयतः । भन्वर्यवेदिमि प्रोक्तः सोर्पतियर्मुनिपुङ्गवैः ॥ (सुभाः रः सं. ६१७; ग्रमित. श्रा. ६–६४)। ७. तवान विद्यते सतत-प्रवृत्तातिविशदैकाकारानुष्ठानतया तिष्यादि-दिन-विभागो यस्य सोऽतिबिः। (बीगझा. स्वॉ. विष.

१-५३, पू. १५६; धर्मवि. बू. ३६; आह्यमुवनि. १६, पू. ४५) । द. ज्ञानादिसिद्धधर्यतनुस्थित्यर्था-न्नाय यः स्वयम् । यत्नेनातति गेहं वा न तिथिर्यस्य सोऽतिथिः । (सा. थ. ५-४२) । १. तिथि-पर्वोत्स-बाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । श्रविश्व तं विजा-नीयात्।। (सा. घ. टीका ५-४२ व योगजा. स्वो. विव. पृ. १४६ में उद्धत; धर्मसं स्वो. वृ. १, १४, ६) । १०. विद्यते तिथियंस्य सोऽतिथिः पात्रतां गतः। (भावसं वाम. ५०६)। ११. न विद्यते तिथिः प्रतिपदादिका यस्य सोऽतिथिः। प्रथवा संयमलाभार्यमतित गच्छत्यृहण्डचयाँ करोतीत्यतिथि-र्येतिः । (चा- प्रा. टी- २५) । १२- सयममविराघ-यन् भतित भोजनार्थं गच्छति यः सोऽतिथिः । भववा न विद्यते तिथिः प्रतिपद-द्वितीया-तृतीयादिका यस्य सोऽतिथिः, अनियतकालिक्षागमनः । (त. वृ. भूतः 9-28) I

१ संयम की विराधना न करते हुए भिक्ता के लिए घर घर घूमने वाले साधुको प्रतिथि कहते हैं। प्रयवा जिसके तिथि-पर्वप्राधिका विचार न हो उसे भी प्रतिथि कहते हैं।

मितिथियूजन—चतुर्विधो वराहारः संयतेम्यः प्रदी-यते । श्रद्धादिगुणसम्पत्त्या तत् स्यादतिथियूजनम् ॥ (वरांगः १४-१२४) ।

भद्रा प्रावि गुणों से युक्त आवक जो संयत (साबु) अनों को चार प्रकारका उत्तम झाहार देता है, उसका नाम प्रतिबियुजन (प्रतिबिसंविभाग) है। **ग्रतिथिसविभाग--१.** ग्रतिथये (देखो 'प्रतिथि') संविभागोऽतिथिसंविभागः । (स. सि. ७-२१; त. बा. ७, २१, १२; चा. सा. पृ. १४) । २. अतिथि-सविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्न-पाना-दीनां द्रव्याणां देश-काल-श्रद्धा-सत्कारकमोपेतं परया-ऽप्रमानुब्रह्बुद्धधा संयतेभ्यो दानमिति । (त. भा. ७-१६) । ३. नायागयाण झन्नाइयाण तह चेव कप्पणिज्जाणं। देसद्ध-सद्ध-सक्कारकमजुयं परम-भत्तीए ॥ भ्रायाणुग्गहबुद्धीइ संजयाणं जमित्य दाणं तु। एयं जिणेहि भणियं गिहीण सिक्खावयं चरिमं। (भा. प्र. ३२५-२६) । ४. स संवमस्य बृद्धधर्यमत-तीरमतिथि: स्मृत: । प्रदानं संविभागोऽस्मै (प्रतिचये) यथाशृद्धिर्मयोदितम् ॥ ( हु. पु. ५५-१५६ ) । ५. संयममविराधयन्तततीत्यतिथिः, न विद्यतेऽस्य तिथिरिति वा, तस्मै सविभागः प्रतिश्रयादीनां यथा-योग्यमतिथिसंविभागः। (त. इलो. ७-२१)। ६. तिबिहे पत्तम्हि सया सद्धाइगुणेहि संजुदो णाणी । दाणं जो देदि सयं णवदाणिवहीहि सजुत्तो ॥ सिक्खावयं च तदियं तस्स हवे सम्वसिद्धि-सोक्खयरं। दाणं च उब्बिहं पि य सब्दे दाणाणं सारयरं॥ (कातिके. ३६०-६१) । ७. प्रतिथिभौजनार्थं भोजनकालोपस्थायी स्वार्थं निर्वतिताहारस्य पृहि-व्रतिनः साधुरेवातिथिः । तस्य संविभागोऽतिथिसवि-भागः । (त. भा. सिक्ट. वृ. ७-१६) । प. विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । स्वपरानु-प्रहहेतो कर्तञ्योऽवश्यमतिथये भागः ॥ (पू. सि. १६७) । ६. ग्रसणाइच उवियप्पो ग्राहारी संजयाण दादव्वो । परमाए भत्तीए तिदिया सा बुच्चए सिक्खा ॥ (धर्मर-१५५) । १० ग्राहार-पानौषधि-संविभागं ग्रहागताना विधिना करोतु । भक्त्याऽति-यीनां विजितेन्द्रियाणां व्रतं दधानोऽतिथिसंविभा-गम् ।। (धर्मप. १६-६१) । ११. चतुर्विधो वराहारो दीयते संयतात्मनाम् । शिक्षावृतं तदाख्यातं चतुर्थं गृहमेषिनाम् ।। (सुभाषितः ६१६) । १२ म्यशन पेयं स्वाद्यं खाद्यमिति निगवते चतुर्भेदम् । ध्रशनमितथे-विषेयो निजशनत्या सविभागोऽस्य ॥ (अमितः आः ६-६६) । १३. दान चतुर्विधाहारपात्राच्छादन-सद्मनाम् । अतिथिभ्योऽतिथिसंविभागवतमुदीरितम् ॥ (योगञाः ३-६७) । १४. भृतिथेः सङ्गतो निर्दोषो विभागः पश्चात्कृतादिदोषपरिहारायांशदानरूपोऽति-थिसविभागस्तइपं वतमतिथिसंविभागवतम् । म्राहा-रादीनां च न्यायाजितानां प्रासुकैयणीयानां कल्पनी-यानां देश-काल-श्रद्धा-सत्कारपूर्वकमात्मानुप्रहबुद्धधा यतिभ्यो दानमतिथिसंविभागः । (योगशाः स्वोः विवः ३-८७) । १५. श्रतिययो वीतरागधर्मस्याः साधवः साध्व्यः श्रावकाः श्राविकाश्च, तेथां न्यायागत-कल्पनीयादिविशेषणानामन्न-पानादीनां संगतवृत्त्या विभजनं वितरणं अतिथिसविभागः । (धर्मंबिः मुनिः बृत्ति १५१) । १६. व्रतमतिथिसंविभागः पात्रवि-श्रेषाय विधिविशेषेण । द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशे-थस्य फलविशेषाय ॥ (सा. थ. ५-४१)। १७. **माहारबाह्मपात्रादेः प्रदानमतिषेर्मुदा। उदीरितं** तदतिविसंविभागवतं जिनैः ॥ (धर्मसं. स्बो. २, ४०, ६४) । १८. साहूण सुद्धदाणं भत्तीए संविभागवयं । (ब्. ब्. ब. बा. ७) । १६. संविभागोऽतियीनां हि कर्तव्यो निजशक्तितः । स्वेनोपाजितवित्तस्य तिच्छ-कान्नतमन्त्वजम् ॥ (युक्यः उ. ३४) । २०. संविभा-गोऽतिथीनां यः किञ्चिद्विशिष्यते हि सः। न विद्यते-**ऽतिथिर्यस्य** सोऽतिथिः पात्रतां गतः ॥ (भावसं-बा. ५०६) । २१. प्रततीत्यतियज्ञेयः संयमं त्ववि-'राषयन् । तस्य यत्संविभजनं सोऽतिथिसंविभा-गकः ॥ ग्रयवान विद्यते यस्य तिथिः सोऽतिथिः कथ्यते । तस्मै दानं वतं तत्स्यादतियेः सविभाग-कम् ।। (धर्मसं. आ.. ७, द०-द१) । २२. ग्रतियये समीचीनो विभागः निजभोजनाद विशिष्टभोजन-प्रदानमतिथिसंविभागः। (त. ब्. श्रुत. ७-२१)। २३. मतिहिसंविभागो नाम नायागयाणं कप्पणि-ज्जाण श्रन्त-पाणाईण दव्याणं देस-काल-सदा-सनकारकमञ्जलं पराए भत्तीए ब्रायाणग्यहबुद्धीए सजयाणं दाण। (प्रभि. रा. १, पू. ३३)।

म्रतिथि (संयत) के लिए नवधा भक्तिपुर्वक भाहार व ग्रौविध मादि चार प्रकारका दान करने को भ्रतिथिसंविभाग कहते हैं।

म्रतिपरिस्मामक (ग्रइपरिणामय)--जो दब्ब-खे-त्तकयकाल-भावग्रोज जहिंजया काले। तल्लेस्-स्मुत्तमई ग्रइपरिणामं वियाणाहि ॥ (बृहत्क. 1 (x30-9

जिन देव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल झौर माव की झपेशा जब जिस दस्तुको प्राह्म-भ्रमाह्म कहा है, उसकी ध्रपेक्षान करके उत्सर्गमार्गकी उपेक्षाकरते हुए भपवादमार्गको हो मुख्य मान कर उत्सूत्र माचरण करने वाले साधु को अतिपरिणामक कहते हैं। स्रतिप्रसः धन--यावताऽर्थेनीयभोग-परिभोगी भव-तस्ततोऽधिकस्य करणमतिप्रसाधनम्। (रत्नक. टीका ३-३४)।

ब्रपनी ब्रावश्यकता से ब्रधिक उपभोग-परिभोग की सामग्री के संग्रह करने को अतित्रसाधन कहते हैं। स्रतिभार--भरण भारः, त्रतिभरणम् स्रतिभारः, प्रभूतस्य पूगकतादेः स्कन्धपृष्ठारोपणमित्यर्थः। imes imes imes तदत्रायं पूर्वाचार्योक्तविधिःimes imes imes imes imesभइभारी ण भारोवेयव्यो, पुट्यि चेव जा बाहणाए जीविया सा मुत्तब्वा। न होज्ज भन्ना जीविया, ताहे दुपदो जंसयं चेव उन्तिबंदइ उत्तारेइ वा भारं एवं बहाविज्यह, बह्स्लाणं जहा साभावियाओ

विभाराओं ऊणशों कीरइ, हल-सगडेस वि वेलाए चेव मुंचइ। ग्रास-हत्यीसु वि एस चेव विही। (भा. प्र. टीका २४८)।

डिपद (मनुष्य) झौर चतुष्यद (बैल झादि) जितने बोझ को कन्धे ग्रथवा पीठ ग्रादि पर स्वामाविक रूप में लेजा सकें, उससे प्रधिक दोश का नाम मतिभार है। इसके सम्बन्ध में पुरातन भाषायाँ का विधान तो यह है कि प्रथम तो इसरों पर बोझा लादने चादि से सम्बद्ध आजीविका को ही छोड़ना बाहिये, पर यदि ऐसा सम्भव न हो तो उनके अपर उतना ही बोझ रखना चाहिये, जिसे वे स्वभावतः हो सकते हों।

प्रतिभारवहन —देखो प्रतिभारारोपण । लोभावे-शादिवकभारारोपणमितमारवहनम् । टीका ३-१६)।

लोभ के वश घोड़ा, बैल या दासी-दास धादि पर उनको सामर्थ्य से बाहिर ग्रधिक भार को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की झति-भारवहन कहते हैं।

**प्रतिभारारोपरा--देलो प्रतिभार। १ म्या**य्यभा-रादितिरिक्तमारवाहनमितभारारोपणम् । (स. सि. ७-२४; त. इलो. वा.७, २४)। २ न्याय्य-भारादतिरिक्तभारबाहुनमितिभारारोपणम् न्यायादनपेताद् भारादतिरिक्तस्य वाहनम्, प्रति-लोभाद् गवादीनामतिभारारोपणमिति गण्यते। (त. वा. ७, २५, ४) । ३. भरणं भारः पुरणम्, ग्रतीव वाढम्, सूष्ठ् भारोऽतिभारस्तस्यारोपण स्कन्ध**-**पृष्ठादिस्थापनमतिभारारोपणम् । (त. भा. हरि. व सिद्धः बृ. ७-२०) । ४. श्रानिभारारोपणं न्याय्य-भाराद्यकभारारोपणम् । **(रत्नक. टीका २**-८) । ४. प्रतिभारारोपणं न्याय्यभारादतिरिक्तस्य वो**ड्**म-शक्यस्य भारस्यारोपणं वृषभादीना पृष्ठ-स्कन्धादी वाहनोपः विरोपणम् । तदपि दुर्भावातकोधाल्लोभाद्वा कियमाणमतिचारः । (सा. घ. स्वो. टी. ४-१५) । ६. न्याय्याद् भारादिषकभारवाहृतं राजदानादिली-मादतिभारारोपणम् ।(त. वृ. श्रुत. ७-२६; कार्तिके. दी. ३३२) । ७. भतीवभारोऽतिभारः, प्रमृतस्य पूरा-फलादेगंबादिपृष्ठादावारोपणम् । (वर्मवि. मु. मृ. १५६) ।

१ ननुष्य व पशु धादि के ऊपर लोभ धादि के बाब

न्वास्त्र भार ते — किसे वे स्वासांविक क्य से हो सके — अधिक लावने को सतिभारारोचन कहते हैं। सितमान-बाह्यरवीच-१- शतिभान प्राह्यर—प्रथम करते हैं। सितमान-बाह्यरवीच-१- शतिभान प्राह्यर—प्रथम त्यस सम्बंजनस्य हैं।] तृतीयमानपुरुकस्योवरस्य यः पूर्यात, चयुकेमाने वाववेषयति वस्तस्य प्रमानपुर सहारो भवति । भस्तारयया यः कुर्यातस्याति-माने तमाहारारो भवति । भस्तारयया यः कुर्यातस्याति-माने तमाहारारोम भवति । (मृता. वृ. ६-४७)। २- सम्बन्धनानेन ही पानेनेकभंसमुदरस्य । पूरवा-प्रयुत्तियो माना तयतिकमः प्रमान्यस्य ॥ (सन. स. ४-२५)।

१ सामु धपने उदर के दो आगों को व्यंकन (दाल साद) सहित सन्त से सीर एक आग को दानी से भरे तथा चीचे आग को खाती रखें। इससे अधिक भीवन-मान करने पर स्नतियात्र साहार नामका दोव होता है।

प्रतिलोम - विद्यास्टेड्यं नक्वेड्य्यायकलाजाकाट्-आर्जितलोम:। (रलकः ती. ३-१६)। विजेव धर्म का लाम होने पर भी और श्रविक लाम को सालोता करना, यह परिवृह्यरिमाच श्रमुक्त का प्रतिलोम नामका प्रतिवार है।

स्रतिबाह्न — लोगातिग्रुद्धिनिवृत्ययं परिस्हर्शार-गाणे कृते पुर्गलीमानेश्वस्थादित्वाहृतं करोति, यान्यतः हि माणे नवीवदांद्यः मुक्तेण राष्ट्रितं ततो-ऽतिरेकेण वाहृत्मविवाहृत्यः । (रत्सकः टी. २-१९)। लोग व स्रतिक्षय पृद्धि के हृदाने के सिन्धे दरिख्हः का परिवाण कर सेने पर भी पुनः लोग के बक ते वेस व घोड़े सार्वि को उनकी सन्तित से ध्रविक दूरः तक ले जाना, यह प्रतिवाहृत नाम्का स्तिवार है। स्रतिबिक्सय— तत्-(संबहः) शतिपन्तामेन विकीते तिस्मत् मुनतोऽप्यसंग्रुद्धी वार्धिकेष्ठयं तत्क्याणकेन तक्ष्मे तोभावदादितिक्सम् विवाद करोति। (रत्सकः टी. २-१६)।

किसी संगृहीत बस्तु को एक नियस साथ लेकर वैच वैने के परचाद उसका मान वह जाने पर स्वींक नाथ से बंधित रहने का विचाद करना, यह प्रतिविध्यय नामका परिप्रकृपरिमाचाणुकत का प्रतिचार है।

स्रतिष्याप्ति दोव — १. सलक्ये वर्तना प्राहुरति-व्याप्ति बुचाः यवा । गुण प्रात्मन्यरूपित्वमाकाशादिव् दुस्यते ॥ (नोसर्पः १४) । २. तक्यालक्यवर्त्यति- न्याप्तम्, यथा तस्यैव (गोरेव) पशुत्वम् । (न्याय-वीपिका पृ. ७) ।

२ लक्य और धलक्य में लक्षण के रहने को ध्रति-व्याप्ति दोव कहते हैं।

स्रतिशायिनीत्व — मत्रातिशायनीत्वमाश्रयभेदध्या-पारप्रयुक्ताल्पाल्पतर-बहु - बहुतरप्रतियोगिकत्वम् । (स्रष्टतः यक्षोः बृ. १-४, पृ. ६२) ।

काञ्चय के भेद से होने वाले व्यापारविशोध की करूप से झरूपतर या बहु से बहुतर प्रतियोगिकता को स्रतिशायिनीत्व कहते हैं।

स्रतिसंग्रह—इदं धान्यादिकमग्ने विधिष्टं सामं दास्यतीति सोमावेशादितिशयेन तत्संग्रहं करोति। (रत्नक. डी. ३–१६)।

यह मान्यादिक झागे विशिष्ट लाभ देगा, इस प्रकार लोभ के झावेश से उनका झतिशय संग्रह करना; यह झतिसंग्रह नामका झतिबार है।

स्रतिस्थापना (सद्दश्यावणा, स्रदृश्यणा, स्रदित्थ-वणा) - . तमोक्चड्डिय उदयादि वाद साविस्यति-माणे ताव जिल्लिवदि । स्रावित्य-वे-तिभागमेत-मृत्यतिममणे सह्यवद्द । तदो भावनियतिमाणे जिल्लेववितस्मे, स्रावित्य-वे-तिभागा च सद्दश्य-(त्या) वणा ति मण्णदः । (वययवता) २. स्रपङ्गस्ट-इत्यस्य निसेत्यस्यानं निसेतः, × × × तेनातिक्रम्य-माणं स्थानं प्रतिस्थापनम् × × (स. सा. डी.

जिन निवेकों में प्रपक्षण या उत्कर्षण किये यथे इक्य का निक्षेय नहीं किया जाता है उनका नाम प्रतिस्थापना है। ऐसे नियेक उदयावित के दो जिमाग मात्र होते हैं।

स्रतिस्तिष्मभुरस्य-१. प्रतिस्तिष्मभुरत्वं समृत-गुडादिवत सुकारित्वम् । समया-समयः व् ११, पु. ६३) । २. प्रतिस्तिष्य-मपुरत्वं दुर्ग्यात्तरस्य गृत-गुडादिवत् परमसुक्तारिता ।(रायपः टी. पू. १६)। २ भूके स्पर्तिक को यी-पूर् आदि के तमान स्रतिस्त्रय-सुक्तारते वचनावि की प्रवृत्ति का नाम प्रतिस्त्रिय-मपुरत्व है।

स्रतीत काल-१. णिप्फणो ववहारजोग्गो प्रवीदो णाम । (बब. पु. ३, पू. २६) । २. यस्तु तमेव विवक्षितं वर्तमानं समयमवधीकृत्यं भूतवान् समय-राधिः क्षोऽतीतः । (क्योतिकः सलय-पू. १-७) । ३. प्रवधीकृत्व समयं वर्तमानं विवक्षितम्। भूतः समयराधियेः कालोऽतीतः स उच्यते ॥ (लोकप्रः २४-२१६)।

२ वर्तमान समय को श्रवधि करके जो समयराशि बील चुकी है उस सब समयराशि का नाम अतीत काल है।

सतीन्त्रिय प्रत्यक्ष--- स्रतीन्द्रियप्रत्यक्षं व्यवसायात्मकं स्कुटमवितयमतीन्द्रियमव्यवधानं लोकोत्तरमात्मार्थ-विषयम् । (लघी. स्वो. वृ. ६१)।

को निश्वय स्वयन्त्र जान प्रतिवाय निर्मल, यथायं—
भानित ते रहित, इन्द्रियव्याचार से निरदेश, देशावि
व्यवस्थान से रहित, समस्त लोक में उत्कृष्ट तथा
निज्ञ को व बाह्य घर्ष दोनों को ही विषय करने
वाला है वह सर्तान्त्रिय प्रत्यक्त कहा जाता है।
स्रतीन्त्रिय सुख्य—परनुतः पञ्चेनिद्वपविषयक्याचाररिह्तानी निव्याङ्काचित्तानां पुरुवाणां सुखं तदतीदिह्तानां निव्याङ्काचित्तानां पुरुवाणां सुखं तदतीदिह्तानां निव्याङ्काचित्तानां पुरुवाणां स्वयन्त्रयस्वयान
रागादिरिह्तत्वेन स्वसंबेद्यागासमुख्य तद्विशेषणाः
तीन्त्रियय् । यण्य मात्रकर्मः द्व्यक्ष्मर्राह्मिता सर्वप्रदेशाङ्काविकराः साविकररमान्वर्यारखानां मुक्तारमनामतीन्द्रयस्य तदत्यन्त्रविथेवण नेत्वस्य ।

बृह्वक्रव्यसं. २७)। इत्रिय व मन की प्रयेक्षान रख कर घारम मात्र की ध्रयेक्षाते जो निराकुल—निर्वाय—सुख प्राप्त होता है वह ध्रतीन्त्रिय सुख है।

३ सामान्य केवली होकर सिद्ध होने वाले जीवों को भ्रतीर्थकरसिद्ध कहते हैं।

स्तीर्थकरसिद्धकेवलझान —तीर्थकराः सन्तो वे सिद्धास्त्रेषां केवलझानं तीर्थकरसिद्धकेवलझानम्, शेषाणामतीर्थकरसिद्धकेवलझानम् । (सायः सलयः वृ. ७८, पृ. ८४)।

तीर्षकर होकर सिद्ध होने वालों का केवलझान तीर्षकरसिद्धकेवलझान झौर शेव सिद्ध होने वालों

का केवलज्ञान प्रतीर्थकरसिद्धकेवलज्ञान कहलाता है। **बतीर्थ सिद्ध-- १. बतीर्थे सिद्धा बतीर्थसिद्धाः, तीर्था-**न्तरसिद्धा इत्यर्थः । श्रयते च 'जिणंतरे साहबोण्छेचो ति' तत्रापि जातिस्मरणादिना प्रवाप्तापवर्गमार्गाः सिच्यन्ति एवम् । मरुदेवीप्रभतयो वा धतीर्वसिद्धाः स्तदा तीर्थस्यानुत्पन्नत्वातु । (बा. प्र. टी. ७६) । २. धतीर्थे जिनान्तरे साधुव्यवच्छेदे सति जातिस्मर-णादिनावाप्तापवर्गमार्गाः सिद्धा प्रतीर्थसिद्धाः । (योग-शा. स्वो. विव. ३-१२४) । ३. तीर्यस्यामावोऽती-वंम् । तीवंस्याभावश्चानुत्पादोऽपान्तराले व्यवच्छेदो वा, तस्मिन् ये सिद्धास्तेऽतीर्थसिद्धाः । (प्रकापः भलयः बृ. १-७) । ४. तीर्थस्याभावेऽनुत्यस्तिलक्षणे झान्त-रातिकव्यवच्छेदलक्षणे वा सति सिद्धा प्रतीर्थसिद्धाः महदेव्यादयः, सविधिस्वाम्याद्यपान्तराले विरज्याप्त-महोदयाश्च । (शास्त्रवा. यशो. टी. ११, ४४) । १ तीर्व से प्रभिप्राय चातुर्वर्ष्य धमणसंघ स्रवता प्रयम गणघर का है। उनकेन होते हुए जो तीर्थान्तर में सिद्ध होते हैं वे घतीर्यसिद्ध हैं। उस समय तीर्थ के उत्पन्न न होने से मखेबी ग्राहि भी ग्रतीर्थसिद्ध माने गये हैं।

स्रतीर्घसिद्धकेवलज्ञान — यत् पुनस्तीर्धकराणां तीर्घेऽनुत्पने व्यवच्छिने वा सिद्धास्तेषा यत् केवल-ज्ञातं तवतीर्धसिद्धकेवलज्ञानम् । (श्रावः सलयः वृ. ७८, पृ. ८४) ।

को तीर्षकरों के तीर्ष के उत्पन्न न होने पर या उसके विविष्ठमन हो माने पर सिद्ध हुए हैं उनके केवलज्ञान को प्रतीयसिद्धकेवनज्ञान कहा माता है। प्रत्यन्तानुपत्विष्य-प्रत्यस्त दरिश्वणीम्म वि लढी एपंतरों न संभवड़। दट्टूंपि न यापने बोहियपंडा फलस सत्ता (बृहल्ड-सा. ४७)।

न्तरन कर्युः। (नृहरु-गः। व्यान्तः) व्यक्तः हुए भी उससे प्रवरितित होने के कारण को जसका सर्ववा परि-वान नहीं होता है उसे प्रत्यतानुष्तिबंध कहते हैं। केंस्रे—पिक्या दिवा में एहने वाले स्लेक्ख वहीं करहत के न होने से उस करहत को और पाष्ट्रघ (देशवियोध में उत्पन्न) कन तस्तु को देशते हुए भी विशिष्ट नामादि से उसे नहीं जानते हैं।

श्रत्यन्ताभाव-- १. शशश्रुंगादिरूपेण सोऽत्यन्ता-भाव उच्यते । (प्रमाल. ३०६) । २. श्रत्यन्ताभावः प्रत्यन्तं सर्वेषा गि.शताक्या ध्रमावः । (प्रवासः दी. ३=६) । ३. काजत्रमापेक्षिणी हि तादाल्यपरि-णामिनृति रत्यतामावः । (प्र. न. स. ३-६१) । १ विसका फिकाल में भी सद्भावः सम्भव न हो, वक्षके ध्रमाव को प्रत्यतामाव कहते हैं। जैसे— सरपोक्ष के सिर पर सींगों का ध्रमावः ।

द्धस्यन्ताभावत्व - वैकालिकी तादात्म्यपरिणामिन-वृत्तिरस्यत्ताभाव इत्यव परिणामपदमहिन्ना धर्मनि-धामकसम्बग्धवोधात् तृतीयातत्पुक्याश्र्यणाच्य संस-गांविष्ण्यन्त्रमियोगिताकाभावत्मस्यन्ताभावत्वम् । (क्षष्टस. धको. वृ. पृ. १६६)।

बेलो भ्रत्यन्ताभाव ।

**ध्रत्यःतायोगव्यवच्छेद** — क्रियासंगतैवकारोऽत्य-त्तायोगव्यवच्छेदवोषकः । उद्देश्यतावच्छेदकव्या-पकाभावाप्रतियोगित्वम् । यथा—नीलं सरोजं भव-त्येव । (सप्तभं. पृ. २६) ।

कियासंगत एवकार जिसका बोधक होता है वह प्रत्यन्तायोगध्यवच्छेद कहलाता है। जैसे—सरोज नीला होता हो है।

**प्रत्यागो** (न चाई)—वत्य-गंघमलंकारं इत्थीओ सयणाणि य। श्रच्छंदा जे ण भूंजंति न से चाइ ति बुच्चइ ॥ (दशवै. २-२)।

जो बस्त्रं एवं गन्यावि रूप भोगसामग्री को स्वच्छन्य-तापूर्वक---परवश होने से---नहीं भोग सकता है वह त्यागी नहीं है---ग्रत्यागी है।

झस्यासावना—१. पंत्रेच घरिणकाया छञ्जीविण-काय महत्व्यया पंत्र । प्रवणा २-एयत्या तेत्तीसच्चा-स्था प्रणिया ॥ (मूला. २-१८, पृ. ६१) ॥ २. पञ्चास्तिकायादिविचयत्यात् एञ्चासिकावायद्य एवासादना उक्ताः, तेयां वा ये परिभवास्ता घासा-दना इति सम्बन्धः । (मूला. वृ. २-१८) ॥ पांच घरिसकाय, छह जीवनिकाय, पांच महावत, पाठ प्रवणनमातृष्ठा (४. सनिति व व पृषित) धौर-नी पदार्षः, ये तेतीस सप्यासावमा (आसावाना) कहे

कहुनाते हैं। श्रामार्श्वभय—१-यत् सन्नावामुपैति यन्न निवतं अक्षतेति वस्तुस्थितिर्मानं सत्स्वयमेव तत् किल तत-स्थातं किमसापरै:। प्रस्तावाणमतो न किचन भयेत् तद्भीः कुतो मानिनो निःशंकः सततं स्थयं स

गये हैं। अथवा उनके जो परिभव हैं वे झासादना

सहजंज्ञानं सदा विन्दति । (समयः कलका १४१) । २. पुरुषाद्यरक्षणमत्राणभयम् । (त. वृ. भूतः ६-२४) ।

पुरुवादिकों के संरक्षण के सभाव में जो भय उत्पन्न होता है वह प्रत्राजभय कहलाता है।

स्रयात्रवृत्तकरस्य--देलो स्रयःप्रवृत्तकरस्य । स्रदत्तक्रिया - स्रदत्तित्रया स्तेयलक्षणा । (मृ. मृ. व. स्त्रो. वृ. वृ. ४१) ।

चोरी में प्रवर्तना ग्रदत्तिया है।

स्रवत्तप्रहुष् — १. तथा प्रदत्तप्रहृणम् — प्रदत्तं यदि 
किषद् ग्रृङ्खीयात् × × प्रधतस्थान्तरायो 
भवति । (मृत्ताः षु. ६--०) । २. स्वयनेव प्रहे 
क्रानोदेरत्तप्रहृष्णः । (मृतः ष. १-४६) । 
दूत्तरे के द्वारा बिना विये हुवे सम्मादि को स्वयं ही 
प्रकृष करना प्रदत्तप्रहुष्ण दोष है।

स्वत्तावान—१. श्रदतस्य प्रदिष्णस्य प्रादाणं गृह्णं श्रदतादाणं, × × एत्य वि त्रेण 'श्रादीयदे स्रणेण इदि श्रादाणं तेण श्रादेणस्यो तमाहुणपरि-णामो च प्रदतादाणं । (बत. पु. १२, पू. २व१) । २. ब्रामाराम-सुन्यागर-बीच्यादिषु निपतितः सणि-कनक-वस्त्रादिबस्तुनो ग्रहणमस्तादानम् । (बा. सा. पू. ४१) । ३. धर्मविरोवेन स्वामित्रीवादाननुत्रात-परकीबस्त्यद्वणम् श्रदतादानम् । (श्रास्त्रवा. ही.

२ ग्राम, प्राराम (उद्यान), सून्य गृह और बीची (गली) प्रदि में गिरे, पड़े या रखे हुए मिन, सुवर्ष व दश्त प्रार्थिक गृहण करने का विचार करना, इसे प्रदर्शादान कहते हैं। ३ स्थामी की प्राप्ता के बिना पराई बस्तु के तेने की प्रदत्तादान कहते हैं।

स्रवत्तादान प्रत्यय--- प्रवत्तस्य स्नादाणं गृहणं प्रद-तादाणं, सो चेव पञ्चस्रो स्रदत्तादाणपञ्चस्रो । (चव. पु. १२, पृ. २०१) ।

विना दी हुई वस्तु के ग्रहणस्वरूप प्रत्यय (ज्ञाना-वरणीयवेदना के कारण) को प्रवसादान प्रत्यय कहा जाता है।

श्रवत्तावानविरमस्य--देखो घत्रौगॅमहावत । १. झ-दत्तादाणं तिविह तिविहेण णेव कुञ्जा, ण कारवे, ततियं सोयव्यतस्वणं । (ऋषिमा- १-४) । विका वी हुई परकीय बस्तु को तीन प्रकार ले— नन, वक्षन व काय से—न स्वयं प्रहण करना और न इसरे से प्रहण कराना, यह प्रदल्तावानविरमण नामका तीसरा धर्मीर्यमहावत है :

नामका तीवार व्ययोगस्थात है। अवन्तामन्तर (अवंतमम्बद्ध) - अवन्तामन्तर (अवंतमम्बद्ध) - पंत्रात-गहा-अवेत्रुनिकतीहि पातामानित्याधीहि। वंतमनानी-हमयं संवयनुती प्रदंतमगं॥ (मूना. १-३३)। २ रचनावर्षणं पायामाञ्जूनतीत्वज्ञननार्थिमः।स्याद् व्याकर्षणं भोग-वेह-वैरायमन्तरे॥ (प्राचा.सा. १-४६)।

१-४)।
भंगुमी, नक्ष, सबसेकियी (वलकाळ—कातीय)
कृषि (तृश्वियोय), राज्य और बक्ता झादि से
काति (तृश्वियोय), राज्य और बक्ता झादि से
काति में में को नहीं निकालना; यह झदत्तमनकत है जो संवमसंरक्षण का कारण है।
अवदर्शन — १ इगावरणसामान्योद्धारणनादर्शनं तथा।
(त. कती. २, ६, ६); सदर्शनमिहार्थानामञ्ज्ञानं
हि तद् मवेत्। सति दर्शनमोहेश्च्य न जानात्
प्रायदर्शनम् ॥ (त. क्लो. ६, १४, १)। २. सदर्शनो
विस्थामितायेण सम्मदनवित्त सम्मो वा। (सा.
वि. पू. अ४)।

१ तामान्य वर्षनावरण कर्म के उवन ते होनेवाले स्वपुतितास के बमाय को प्रदर्शन कहते हैं। तवा वर्षनिनोहितोय कर्म के उदय से होने वाले तत्त्वारं-बहान के प्रभाव को भी प्रदर्शन या निष्यादर्शन कहा जाता है। २ निष्या प्रनिनावा से सम्बन्ध कहा जाता है।

स्वर्धानपरीबह् — प्रदर्धनगरीवहस्तु सर्वपापस्या-नेम्मो निरतः प्रकृष्टतपोऽजुष्टायी निःसंगवचाह् तथा-पि धर्माधर्मात्वदेव-नारकादिभावान्नेस्त्रे, अतो नृपा समस्तमेतदिति अदर्शनपरीयहः। (त. मा. सिद्धः षु. १-१)

में सब पायस्थानों से विरत हूं घोर तपस्वरण करता हूं, धोर समस्त परिष्ठ से रहित भी हूं; तो भी कम से धर्म-प्रधानस्वरूप वेवशाय व नारक-भाव को नहीं कम रहा हूं, इससे प्रतीत होता है कि यह सब समस्य हैं; ऐसे विवार का नाम प्रध-संनपरीयह हैं।

भवर्शनपरीषहजय--- १. परमवैराग्यभावनाशुद्धह-दयस्य विदितसकलपदार्थतत्त्वस्याहंदायतन-साधुधमं-

पूजकस्य चिरन्तनप्रवृजितस्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पचते, महोपवासाधनुष्ठायिनां प्रातिहार्यविशेषाः प्रादुरभूवन्तिति प्रलापमात्रमनर्थकेयं प्रवज्या, विफलं व्रतपरिपालनमित्येवमसमादधानस्य दर्शनविशुद्धियोः गाददशंनपरीषहसहनमवसातव्यम् । (स. सि. ६-६; त. वा. ६, ६, २८) । २. प्रवज्याद्यनयंकत्वासमा-घानमदर्शनसहनम् । (त. वा. ग्रीर त. श्ली. १-६)। ३. बर्ष्यन्ते बहुबस्तपोऽतिश्चयजाः सप्तद्विपूजादयः, प्राप्ताः पूर्वतयोधनैरिति वचोमात्रं तदद्यापि यत् । तत्त्वज्ञस्य ममापि तेषु न हि कोऽपीत्यार्वसंगोजिभता, चेतोवृत्तिरदृक्परीषहजयः सम्यक्त्वसंशुद्धितः ॥ (ब्राचाः सा. ७-१६) । ४. ब्रदर्शनं महाव्रतानु-ष्ठानेनाप्यदुष्टातिशयवाषा, उपलक्षणमात्रमेतत्, भ्रन्येऽप्यत्र पीडाहेतवो दृष्टव्याः । तस्याः क्षमणं सह-नम् ××× ततः परीषहजयो भवति । (मूला. वृ. ५-५८) । ५. महोपवासादिजुषां मृषोद्याः प्राक् प्रातिहार्यातिशया न हीक्षे । किञ्चित्तथाचार्यपि तद् वृषेषा निष्ठेत्यसन् सद्गदर्शनासट् ॥ (धनः धः ६-११०) । ६. यो मुनिरत्युत्कृष्टवैराग्यभावनावि-शुद्धान्तरंगो भवति, विज्ञातसमस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्, जिनायतन-त्रिविषसाधु-जिनधर्मपूजनसम्माननतन्नि -ष्ठो भवति, चिरदीक्षितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति-घवापि ममातिशयवद्वोधनं न संजायते, उत्कृष्टश्रुत-वतादिविधायिनौ किल प्रातिहार्यविशेषाः प्रादुर्ध-वन्ति, इति श्रुतिर्मिच्या वर्तते, दीक्षेयं निष्फला, वत-घारणं च फल्गु एव वर्तते, इति सम्यग्दर्शनविश्द्धि-सन्निधानादेव न मनसि करोति तस्य मुनेरदर्शनपरी-षहजयो भवतीति अवसानीयम् । (त. वृ. श्रुत. 1 (3-3

चिरकाल तक तपश्चरण करने पर भी हालातिशव या चाँविषयोग के नहीं प्राप्त होने पर 'यह दीला व्यर्ष है या करों का बारण करना व्यर्ष हैं ऐसा विचार न करके प्राप्त सम्बद्धांत को सुद्ध बनाये रखना, इसे सदर्शनपरीयहब्द्ध कहते हैं।

स्रवित्साप्रत्याच्यान—दातुमिच्छा दिस्ता, न दिस्सा प्रदित्सा, तथा प्रत्याच्यानमदित्साप्रन्याच्यानम् । सत्यिप देवे, सति च सम्प्रदानकारके, केवसं दातु-दातुमच्छा नास्तीत्यतोऽदित्साप्रत्याच्यानम् । (ज्ञव-इ. वृ. २, ४, १७६)

क्र. पू. २, ०, १७६) देय द्रव्य और सत्पात्र के होने पर भी दाताकी देने की इच्छा के जिना जो परित्याग किया वातां है, इसका नाम अदित्साप्रत्यास्थान है।

स्रवीकाबद्धाचारी — १. प्रदीकाबद्धाचारियो वेवमन्तरेयाम्परतायमा गृह्यमंतिरता भवन्ति । (चा. सा. पू. २०; सा. य. स्वो. डी. ७-२६)। २. वेथं विना समस्परतिस्त्रान्ता गृह्यगिष्यः। ये ते विनागमे प्रोक्ता स्रदीकाबद्धाचारियाः॥ (वर्षः सा. ६-१७)।

१ ब्रह्मचारी का वेय घारण किये बिना ही गुरु के सभीप प्रागम का प्रस्थास कर तत्पत्रचात् गृहस्था-अम के स्वीकार करने वालों को प्रयोआब्रह्मचारी कहते हैं।

स्रवृष्टदोष- १. धरुष्टम् धावार्यादीनां दवनं पृषक् स्पन्तवा भूप्रदेशं द्यारीरं वाधितिकस्याऽतद्यत-मनाः पृष्ठदेशतो वा भूत्वा यो वन्दनादिक करोति तस्यादृष्टदोषः । (सृता. वृ. ७-१०१)। २. सदृष्टं गुढदृम्मार्गत्यायो वाऽप्रतिलेखनम् । (सन. व. ६,

र प्रावायं प्रांति का दर्शन न करके प्रत्यमनस्क होते हुए प्रथवा पृष्ठ भागते हारीर मीर मृनि के शुद्ध किये बिना ही बन्दना करने को प्रदुष्टरीय कहते हैं। प्रथवा उनके पीछे स्थित होकर बन्दनादि करने को प्रदुष्ट दोष कहा जाता है।

स्वदेश-कालप्रशापी — कजनिवर्ति दट्टुं मणाइ पुल्नि मए उ विष्णायं। एवमिदं तु मविस्टइ स्रदेशकालप्पतावी उ॥ (बृहस्क. ७५४)। कार्य के विनाश को डेल कर जो यह कहता है कि

कार्य के विकास को देख कर जो यह कहता है कि
यह तो जैन पहले ही जान लिया था कि अविध्य
में यह इस प्रकार होगा। जैसे—किसी सायु ने
पात्र का लेवन किया, तरदेवजाद जुकाते हुए वह
प्रमादवका कूट गया, यह देखकर कोई प्रदन्ते कुछ क् के प्रयद करता हुचा कहता है कि जब इसका संस्कार करना प्रारम्भ क्या गया था तभी मैंने का स्वाप्त करना प्रारम्भ क्या गया था तभी मैंने का स्वाप्त करना प्रारम्भ क्या गया था तभी मैंने का स्वाप्त करना प्रारम्भ क्या गया था तभी मैंने का स्वाप्त को प्रवद्य होकर भी कूट वायेगा। इस प्रकार को प्रवदर को न देखकर कहता है वह स्वदेश-कालप्रसारी है।

भद्धाकाल--चन्द्र - सूर्योदिकियाविशिष्टोऽषँतृतीय-द्वीप-समुद्रान्तवैर्त्यंद्वाकालः समयादिलक्षणः । (श्राव. हरि. व मलयः वृ. नि. ६६०) ।

चन्त्र-सूर्व झादि की किया से परिलक्षित होकर को

समयादिकप काल धड़ाई द्वीप में प्रवर्तमान है वह प्रदाकास कहलाता है।

सदादामिश्वता (सदादाभीतिया)—१. तथा विवसस्य राजेवी एकवेलोऽदादा, सा मिश्विता स्था सा सदादामिश्वता। (प्रमाय-समय-व. १-११६५)। २. रचणीए विवसस्य च देशो देशेल मीसियो जयस्य भन्नद सच्चामोसा सदादामीसिया एका। (भाषार. ६७); रजन्या दिवसस्य वा देश: प्रममग्रहरादि-समयो देशेन द्वितीयप्रहादिसस्यक्त यन मिश्वितो भण्यते एसा प्रदादामिश्वता सत्यापृथा। (भाषार. स्थी: री. ६७)।

दिन वा रात्रि के एक देश का नाम श्रद्धाद्धा है, उत्तरे निभिन्त भाषा को श्रद्धाद्धानिभाग भाषा कहते हैं। जैसे—कोई किसी को शीध्र तैयार हो लानेक विचार से प्रथम पौच्ची (प्रहर—पाद प्रमाण छावा) के होते हुए यह कहता है कि चल मध्याझ (दोपहर) हो गया।

सहानशन—पदाधक्यः कालसामाध्यवनरवतुर्वी-विक्यमासपर्यन्तो पृष्ठते । तत्र यदनसन तरहान-सानम् । (भ. सा. विक्योः २०१) । २. प्रदासन्यय-कृपिदिक्यासपर्यन्तो पृष्ठते, तत्राहारत्यापोऽदानशनं कृपिदक्यमायपर्यन्तो पृष्ठते, तत्राहारत्यापोऽदानशनं स्वानसंस्थीपवास इत्यर्थः । (भ. सा. मूला. दी. २०१)

प्रदाशक्य कालतामान्य का वाचक है, उससे यहां चतुर्च (एक दिन) से लेकर छह मास तक का काल लिया गया है। इस काल के मौतर को काहार का परित्याय किया जाता है उसे घटानशन कहते हैं।

सद्धानिषेकस्थितप्राप्तक (श्रद्धाणसेगद्विष्य-स्तय) — जं कम्मं जित्से द्विदीए णिसस्तमणो-कड्डिदमणुकड्डियं च होदूण तिस्से वेव द्विदीए उदए हिस्सिद तमद्धाणसेगद्विदियसमं णाम । (श्रद. पु. १०, पू.११३)।

को कर्म जिस स्थिति में निविक्त है वह धरकार्यण व उत्कर्षण से रहित होकर उसी स्थिति में वब उदय में विकास है सब उसे घड़ानिये स्थिति-प्राप्तक कहा जाता है।

स्रद्धाप्तस्य (स्रद्धारपरुत) — १. उद्धाररोमराशि स्रेतृणमसंख्वाससमयसम् ॥ पुळ्यं व विरविदेणं तर्दिमं स्रद्धारपरुतिणप्तती । (ति.व. १, १२५-२६)। इ. उदारपत्यरोमण्डेदैवेवंशतसमयमात्रिकलीः पूर्व-मदापत्यम् । (स. सि. ३-१०) । ३. प्रसंत्यवर्ध-कोटीनां समर्थः रोमबाध्यतः । उदारपत्यमदास्यं स्थात् कालोऽद्याणियीयते । (इ. दु. ७-४१) । २. उदारपत्यः के प्रत्येक रोमबच्च को ती वर्षों के सम्पर्धा ने पृणित करके जनते परिपूर्वं पढ्ढे को स्रद्धारस्य कहते हैं ।

**बदापल्योपम काल--१.** ततः (ब्रद्धापल्यतः) समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तदिनतं भवति तावान् कालोऽद्वापत्योप-मारूय:। (स. सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८,७)। २. घडा इति कालः, सोय परिमाणतो वाससयं वालग्नाण खण्डाण वा समुद्धरणतो प्रद्वापनितो-वर्म मण्णति । ग्रहवा ग्रद्धा इति ग्राउद्धा, सा इमा-तो गैरइयाण ग्राणिज्जति ग्रतो ग्रदापलितोवमं। (भनु. चू. पू. ५७)। ३. ध्रद ति कालास्या, ततस्व बालाग्राणां तत्त्वण्डानां च वर्षशतोद्धरणादद्वापत्यस्ते-नीपमायस्मिन्, भ्रषवा श्रद्धा श्रायु.कालः, सोऽनेन नारकादीनामानीयत इत्यद्धापत्योपमम् । (धन्. हरि. बृ. बृ. ६४) । ४. ग्रहा कालः, स च प्रस्तावाद्वा-लाग्राणां तत्लण्डानां बोद्धरणे प्रत्येक वर्षशतलक्षण-स्तस्त्रघानं पत्योपममद्वापत्योपम् । (संबह्नी. बृ. ४; शतक. बे. स्बो. टी. ८५) । ५. तदनन्तरं समये समये एकैकं रोमखण्डं निष्कास्यते । यावस्कालेन सा महासनिः रिक्ता संजायते तावत्कालः प्रद्धा-पल्योपमसंज्ञः समुज्यते । (त. वृ. श्रुत. ३-३८) । ष्मद्वापल्य में से एक एक समय में एक एक रोमखंड को निकासते हुए समस्त रोमलण्डों के निकासने में जितना काल लगे, उतने काल का नाम प्रदापस्यो-पम है। ब्रद्धाप्रत्यास्यान (ब्रद्धापच्चक्सार्ग) — ब्रद्धा

कानो तस्स य पमाणमदं तु वं मने तमिह । मद्धा-पण्डमकाणं दसमं तं पुण इसं मणियं ॥ (प्रव. सारो. या १९९१) । सद्दा नाम काल का है। उसके—मुदूर्तं व विन स्वार्त के—प्रमाण से किये जाने वाले स्थाय को सद्वाप्तराष्ट्यान कहते हैं।

श्रद्धानिश्विता—१. श्रद्धा कालः, स वेह प्रस्ता-वाहिक्सो रात्रिवी परिष्ठहाते, स निश्रितो यया साध्द्रामिश्रिता। यथा—कव्चित् कंवन स्वरयन् विवसे वर्तमान एवं वदित उत्तिष्ठ राजिवतिकि, राजी वा वर्तमानायामुनिक्ठोव्यतः सूर्व दित । (अज्ञायना सस्त्र-ष्ट ११-१६५ पु-१५६) । वित्र और राजि स्थ काम का विषयम कर की माया बोली जाती है उसे बद्धािमियता कहते हैं। जैसे—दिन के रहते हुए यह कहना कि कारों उज्जे राज हो गई, स्वयंवा राजि के रहते हुए सी यह कहना कि उठ जाओ सूर्व निकल स्वाया है।

स्रद्वासमय—पदेति कालस्याच्या, घटा वासी तथयरवादातस्यः । घयवा घटायाः तमयो तिविभागो भागोद्धातस्यः। घर्ष के एव वर्ते-मानः तन्, नातीतानावताः; तेषां यथाकमं दि-नष्टानुतन्तवात् । (बीवाबी मतयः हुः ४, पृ.६)। काल को घयवा काल के सर्विभागी ग्रंत को स्रद्धा-तस्य कहते हैं।

झद्धासायरोपम — एषामद्धापस्यानां दस कोटी-कोटघः एकमद्धासायरोपमम्। (स. सि. ३–३६; स. बा. ३, ३८, ७; त. नुक्कवो. बृ. ३–३८; स. बृ. भूत. ३–३८)।

दश कोडाकोडी श्रद्धापत्यों प्रमाण काल का नाम एक श्रद्धांसागरोपम है।

स्रद्धास्थान-प्रद्धहाणं णाम समयावितय-सण-लव-मुद्दुतादिकालवियप्पा । (समय. पत्र ७७३) । समय, प्रावली, अप, लव और मुहूर्त प्रावि रूप को काल के विकल्प हैं वे सब स्रद्धात्थान कहलाते हैं।

१ अपूर्व प्रयवा पूर्व में अनुभूत भी जो हर्ष-विवाद की उत्पत्तिस्वरूप आत्वर्यकनक रस होता है उसका नाम अव्नृत्तरस है। सहेय-महोप: धप्रीतिपरिहार:। (योक्सक वृ. १६-११)

रूप्पाप्त क्षेत्रीति (विद्वेष) के दूर करने का नाम स्रदेश हैं ।

क्केच है।

क्किन — विलिज्योज्ञान: । (अवनी. २१) ।

क्किन — विलिज्योज्ञान: । (अवनी. २१) ।

क्किन ज्यं क्रिंग्स है ज्वाका माम अवन है।

क्किन ज्यं क्रिंग्स — × × प्रमेकमका: सोज्या:

× × ×।। (क्षा- क. ०-१४); तथा मनवल्या:

सं उपवास: । सोज्या: विष्यं पराणे वैकमकरिहतः

सान्वृरितेयः । (धन- क. स्त्री. ती. ०-१४)।

क्कित उपवास में वारणा और वारणा के विन एकासान म किया जाव क्रीं उपवास के विन पानी

विया जाय, उसे ध्यमक उपवास कहते हैं।

क्ष्मम (क्ष्या) पात्र— १. सीवरयस-माइट्टी वह
ज्यास क्रिंग्स पात्र के प्रमान स्वावकोज्यमम् । सुर्वाट
रवाद्विपाटल विज्ञाल्युक्योगतः । (सा. क. ४-४४)

प्रवित्तस-प्रमुचिट जीव को स्वस्त स्वस्त ज्वावयः वाज्ञ

कहते हैं।

प्रथम - १. यदीयप्रत्यनीकानि (निध्यादृष्टि-शानवृत्तानि) भवनित भवपद्धिः ॥ (रुत्तकः १-१)।

२. सयलदुक्तकारणं भयम्मो । (जयमः पु. १, १,
३७०)। १. प्रयमेतृत तृद्धिपरीतः [निध्याद्यन्त-तानवारितासकः, यतो नाम्युद्ध-नित्रयंशिद्धिः]।

गर्वासः ११, १, २४३)। १. प्रयमः पुनरेतद्विपरीतप्रकार । (नीतिकाः १-२)। ६. प्रहिला परामे वर्षः
स्वाद्यमंत्तरत्यायात् । (लादीसं. २-१); भयमंतु
कुवैयानां यावानारायनीक्यः। तैः म्योतेषु चर्षः
कुवैयानां यावानारायनीक्यः। तैः म्योतेषु चर्षः
कुवैयानां सावानारायनीक्यः। हैः प्रयोतेष्ठ पर्यक्तिः
क्वास्य-गोनस्यः कर्मक्यक्ताराम् । (लादीसं. ४-१२२;
पंकाष्यः २-६००)। ७. निष्यात्वाविति-प्रमादकवास-योगस्यः कर्मक-यकारणम् धारमपरिवामोऽवर्मः। (वर्तिः रा. १, पृ. ४६६)।

४ जिससे अम्युव्य और निःभेयस की तिद्धि न हो, ऐसे कर्मकाण के कारणभूत निम्मावर्धन, ज्ञान व चारिक क्य आत्मवरिणाण को अध्यमं कहते हैं। अध्यमं अण्य--१. वह हविद वन्मदर्थ्यं तह तं जायेह स्व्यम्यवस्यं । ठिविकिरियाचुत्ताणं कारण्य-भूदं तु दुवतीय । (क्य्या-का. च.६) । २. नमवानि-नित्तं वन्मनवस्यं ठिदि बीव-नुम्मताणं च ।

(नि. सा. ३०) । ३. गति-स्थित्यूपग्रही धर्माधर्मयो-रुपकार:। (त. सू. ५-१७)। ४. स्थितिपरिणा-मिनां जीव-पुद्गलानां स्थित्युपग्रहे कलंब्येऽधर्मा-स्तिकायः साधारणाश्रयः । (स. सि. ५-१७) । ५. भ्रथम्मत्विकायो ठिड्सक्सणो । (दशवै. भू. घ. ४, वृ. १४२) । ६. तद्विपरीतोऽवर्मः ॥ २०॥ तस्य (धर्मद्रव्यस्य) विपरीतलक्षणः (स्वयं स्थितिपरिणा-मिनां जीव-पुद्गलानां यः साचिव्यं दघाति सः) ग्रधमं इत्याम्नायते। (त. बा. ४, १, २०)। ७. एवं चेव (धम्मदव्यमिव ववगदपंचवण्णं ववगदपंचरसं वद्य-गददुगंधं ववगदग्रहुपार्सं ग्रसंखेज्जपदेसियं लोगपमाणं) भ्रधम्मदव्वं पि । जबरि जीव-पोग्गलाणं एदं ठिदि-हेदू। (वब. पु. ३, पृ. ३); ग्रधम्मदन्वस्स जीव-पोग्गलाणमबद्वाणस्स णिमित्तभावेण परिणामी सब्भावकिरिया। (धव. पु. १३. पू. ४३); तेसि (जीव-पोग्गलाणं) भ्रवट्टाणस्स णिमित्तकारणलक्ख-णमधम्मदव्वं। (ववः पु. १४, पू. ३३)। ८. श्रहम्मो ठाणलक्खणो । (उत्तराः २८-८)। १. स्थान-कियासमेतानां महीवाधमं उच्यते । (बरांग. २६, २४)। १०. मकृत्सकलस्थितिपरिणामिनामसान्निध्य-घानाद् गतिपर्यायादधर्मः । (स. इली. ५-१) । ११. यः स्थितिपरिणामपरिणतयोजीव-पुद्गलयोरेव स्थित्युपष्टम्भहेतुविवक्षया क्षितिरिव भवस्य, स खल्बसंस्थेयप्रदेशात्मकोऽपूर्तं एवाधर्मास्तिकाय इति । (नन्दी. हरि. बृ. पृ. ४८) । १२. जीव-पुद्गलानां स्वाभाविके कियावस्वे तत्परिणतानां तत्स्वभावा-धारणादधर्मः । (धनुः हरिः वृ.पू.४१) । १३. (सर्वेषामेव जीव-पुद्गलाना) स्थितिपरिणामभाजां चाधर्मम् । (त. मा. हरि. वृ. ५-१७) । १४. ग्रधर्मः स्थित्युपग्रहः । (म. पु. २४, ३३) । १४. स्थित्या परिणतानां तु सिषवत्वं दधाति यः। तमधर्मे जिनाः प्राहुनिरावरणदर्शनाः ॥ जीवानां पुद्गलानां च कर्त्तव्ये स्थित्युपग्रहे । साधारणाश्रयोऽधर्मः पृथि-वीय गवां स्थितौ ॥ (त. सा. ३, ३६-३७) । १६. तं (गतिहेतुत्वसंज्ञितं गुणं) न घारयतीत्यवर्मः। धववा स्थितेश्दासीनहेतुत्वादश्रमः । (भ. शा. विजयो. ही. ३६) । १७. ठिदिकारणं झबम्मो विसामठाणं च होइ जह छाया। पहियाणं रुक्सस्स य गच्छंतं षेव सो घरई।। (भावसं. ३०७)। १८. ठाण-**बुदाय धय**म्मो पुरगलजीवाण ठाणसहयारी ।

स्टाया जह पहियाणां गञ्छंता जेव सो घरई।। ( डब्बसं. १८)। १६. द्रव्याणां पुद्गलादीनाम-धर्मः स्थितिक।रणम् । लोकेऽभिव्यापकत्वादिधर्मो-ऽवर्गोऽपि वर्गवत् ॥ (वन्द्र. व. १८-७१)। २०. स्बहेतुस्थितिमञ्जीव-पुद्गलस्थितिकारणम् । अधर्मः 🗙 🗙 ॥ (ब्रा. सा. ३-२१) । २१. जीव-पुद्गलयोः स्थितिहेतुलक्षणोऽधर्मः । (वंबा. का. जयः वृ. ३)। २२. दस्ते स्थिति प्रपन्नानां जीवादीनामय स्थितिम्। भभर्म: सहकारित्वाद्यया छायाध्ववर्तिनाम् ॥ (ज्ञानाः ६, ४३) । २३. स्वकीयोपादानकारणेन स्वय-मेव तिष्ठतां जीवपुद्गसानामधर्मद्रव्यं स्थितेः सह-कारिकारणम्, लोकव्यवहारेण तु छावावद्वा पृथिवी-बद्वेति । (बृ. ब्रब्यसं. १८) । २४. स्वभाव-विभाव-स्थितिपरिणतानां तेषां (जीव-पुद्गलानां) स्थितिहे-तुरधर्मः । (नि.सा.टी.६) । २५.×× ब्रहम्मो ठाणल-क्लाणो। (गु. गु. घट्. स्वोः वृ. ५, पृ २२)। २६. ग्रथमस्तिकायः स्थानं स्थितिस्तल्लक्षणः । (उत्तराः बृ, २८, ६) । २७. imes imes imes विरसंठाणो ब्रह-म्मो स । (नवतः ६) । २८. जीवाना पुद्गलाना च स्थितिपरिणामपरिणतानां तत्परिणामोपष्टम्भको-ऽमूर्तोऽसंस्यातप्रदेशात्मकोऽधर्मास्तिकायः । (कीवाजी. मलयः वृ. ४) । २६. स्थितिहेतुरधर्मः स्यात् परि-णामी तयोः स्थितेः । सर्वसाधारणोऽधर्मः × × ।। (ब्रष्मानुः १०-५)। ३०. जीवानां पुद्गलानां च प्रपन्नानां स्वयं स्थितिम् । द्राधमं सहकार्येषुimes imes🗶। (योगञाः स्वोः विवः १-१६, पृ. ११३)। ३१. तयोरेव (जीव-पुद्गलयो.)साधारण्येन स्थितिहे-तुरधर्मः । (भ. भा. मूला. ३६) । ३२. स्थानिकया-वतोर्जीव - पुद्गलयोस्तित्क्रियासाधनभूतमधर्मद्रव्यम् । (गो. जी. जी. प्र. ६०५)।३३. ग्रथमं स्थिति-दानाय हेतुर्भवति तद्द्वयोः । (भावसं वामः ६६४)। ३४. स्थानयुक्ताना स्थितेः सहकारिकारणमधर्मः। (मारा. सा. टी. ४) । ३५. स्थितिपरिणामपरिण-तानां स्थित्युपष्टम्भकोऽधर्मास्तिकायो मत्स्यादीना-मित्र मेदिनी, विवक्षया जलं वा। (स्थानाः स्रभयः **बृ**. १-व); श्रषमास्तिकायः स्थित्युपष्टम्भगुणः। (स्थानाः सभयः २-५६)। ३६. तिष्ठद्भाववतोश्च पुद्गल-चितोश्चीदास्यभावेन यद्वेतुस्वं पथिकस्य मार्गमटतष्ट्याया ययावस्थितेः। धर्मोऽधर्मसमाह्न-यस्य गतमोहारमप्रदिष्टः सदा शुद्धोऽयं सक्वदेव शस्वदनयोः स्वित्यात्मश्रवताविषः ॥ (श्रम्याः वाः ३-११) ।२७. × × धपमः स्वित्युपबहः ॥(व्यव्यु. व. २-१४) । २०. तद्विपरोतत्रकाणः (स्वयं स्विति-स्वपरिवामिनां वीव-युद्गतानां साचिष्यं मेददाति सः) । (त. कुत्वते वृ. ४-१)

४ जो स्वयं ठहरते हुए बीव धौर पुर्वस प्रव्यों के ठहरने में सहायक होता है उसे श्रममं प्रव्य कहते हैं। श्रथमंह्तिकायद्वयस्य — कम-योगपदावृत्तिस्वपर्या-

स्रधमिस्तिकायद्वयस्य - कम-योगपद्मवृत्तिस्वपर्या-यव्याप्यधमिस्तिकायस्वोपहितं सत्त्वमधमिस्तिकाय-द्रव्यत्वम् । (स्या. र. वृ. पृ. १०) ।

प्रथमितिकाय की कम से और युगपद् होने वाली अपनी पर्यायों से समन्वित द्रव्यता की अधर्मास्ति-कायद्रव्यत्व कहते हैं।

म्रघमस्तिकायानुभाग—तेसि-(जीव-पोग्गलाण-) मवट्ठाणहेदुत्वं म्रघम्मत्यकायाणुभागो । (श्व. पु. १३, पू. ३४६) ।

जीव ग्रौर धुव्**गलों के ठहरने में सहायक होना,** यह ग्रथमंहितकाय का ग्रनुभाग (शक्ति) है।

ग्रघ:कर्म(ग्राधाकस्म, ग्रहेकस्म) - देखो ग्राधाकर्म । १. जतद्याधाकस्य णाम ॥ तथ्रोहावण-विद्यावण-भारंभकदणिष्फण्णंत सब्ब भाषाकम्म णाम।। (वट्कं. ४, ४, २१-२२-धव.पु. १३, पू. ४६) । २. जंदब्वं उदगाइसु छूढमहे वयइ ज च भारेण। सीईए रज्जुएण व श्रोयरण दब्बऽहेकम्मं। सजम-ठाणाण कष्टगाण लेसा-ठिईविसेसाणं। भावं प्रहे करेई तम्हा त भावऽहेकम्मं ॥ (पि. नि. ६८-६६) । ३. विशुद्धसयमस्थानेभ्यः प्रतिपत्याऽऽत्मानमविशुद्ध-सयमस्थानेषु यदघोऽघः करोति तदघःकमं । (बृह-त्क. भा. ४) । ४. सवमस्थानानां कण्डकानां सख्या-तीतसंयमस्यानसमुदायरूपाणाम्, उपलक्षणमेतत् षट्स्थानकानां संयमश्रेणेश्च, तथा लेश्यानां तथा सातावेदनीयादिशुभप्रकृतीनां सम्बन्धिनां स्थिति-विशेषाणां च सम्बन्धियु विशुद्धेषु विशुद्धतरेषु स्यानेषु वर्तमानं सन्तं निजं भावम् अध्यवसायम् --- यस्मादाधाकर्मं भुञ्जानः साधुरधः करोति---हीनेषु हीनतरेषु स्थानेषु विधत्ते-तस्मादाधाकर्म भावादधःकर्म । (पि. नि. मलय. ब्. ६६)। ५. साध्वर्यं यत् सचित्तमजित्तीक्रियते ग्रचित्तं वा यत् पच्यते तदाधाकम् । (बाबाः शीः बृ. २, १, २६६)।

इ. एतै: (झारम्भोपद्रव-विद्वावण-परितापनै:) चतु-भिर्दोवैनिष्यन्त्रमन्त्रमतिनिन्दितमथःकर्मे । (मा. प्रा. डी. २१)

१ उपदायम, विद्रायम, परितापन और झारम्भ; इन कार्यों से उत्पन्न--उनके प्राध्यमूत---बौदा-रिक शरीर को सवःकर्म कहा जाता है। २ सथ:-कर्म दो प्रकारका है—इच्य अधःकर्म धौर भाव श्रथःकर्म । पानी मादि में छोड़ी गई वस्तु (पावाण बावि) स्वभावत. अपने भार से नीचे बाती है, प्रवदा नर्सनी या रस्ती के सहारे जो नीचे उतरते हैं; यह बच्य अवःकर्म है। असल्यात संयमस्यानों के समुदाय रूप संयमकाण्डक, छह स्थानकों की संयमधीन, लेक्या झौर साताबेदनीय मावि पुष्प प्रकृतियों सम्बन्धी स्थितिविशेष; इनसे सम्बन्धित विशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों में वर्तमान साथ चूंकि बाबाकर्म का उपभोग करता हुछ। प्रयने भाव को -- प्रध्यवसाय को---नीचे करता है---हीन से हीनतर स्थानों में करता है, प्रतएव उस ग्राचाकर्वको ग्रथःकर्मकहा जाता है। **ग्रथःप्रवृत्तकरर्ग (अथापवलकरण)-- १.** एदासि विसोधीणमधापवत्तलक्खणाणमधापवत्तकरणमिदि सण्णा। कुदो ? उवरिमपरिणामा ग्रघ हेट्टा हेट्टि-मपरिणामेसु पवत्तति ति अधापवत्तसण्णा । (अव-पु. ६, २१७) । २. जम्हा हेट्टिमभावा उवरिम-भावेहिं सरिसगा हुंति । तम्हा पढमं करणं झचाप-वतो ति गिहिट्टं।। (गो. बी. ४८; स. सा. ३५)। ३. अथ प्रागप्रवृत्ताः कदाचिदीदृशाः करणाः परिणामा यत्र तदवाप्रवृत्तकरणम् । प्रवस्यैरुपरिस्थाः समानाः प्रवृत्ताः करणा यत्र तदघःप्रवृत्तकरणमिति चान्वर्य-संज्ञा ।। (बचर्स. ग्रमित. १, पू. ३८) । ४. ग्रघः ग्रघ-स्तनसमये वृत्ताः प्रवृत्ता इव करणाः उपरितनसमय-वर्बिबिशुद्धिपरिणामा यस्मिन् सन्ति स प्रधःप्रवृत्त-करणः । (गो. जो. म. प्र. डो. २४८) ।

२ सम्बन्धकरण परिचाल वे कहलाते हैं वो प्रवस्तन सम्बन्धती परिचाल उपरित्तन समयवती परिचालों के साथ कदाखिद समानता रखते हैं चनका हुसरा जान प्रधापनुस्तकरण भी हैं। ये परिचाल प्रमन्त-संयत गुक्त्याल में गाये आते हैं।

समःप्रवृत्तकर्यावशुद्धि-तत्य स्थापवत्तकरण-सम्बद्धिताहीणं सन्सणं उच्चदे । तं जधा-- संतोमुद्रस्तमेससम्पर्शातमृह्वामारेण ठएटूण हृषिय त्रेसि समयाणं पाधोमणरिणामपरम्यणं स्त्सामो-प्रवत्तमस्यणाध्यामणरिणाम प्रसंवेण्या सोमा, प्रधा-चेण्या त्रोमा । एवं समयं पडि प्रधापनस्परिणा-माणं प्रमापपरम्यणं कार्यः वाद प्रधापनस्परिणा-साए वर्षस्तमस्यो ति । प्रवत्तमयपरिणामोह्या दिवस्तमयपर्यामणरिणामा विसेसाहिया । विसेसी पुण सतोमुद्धस्परिमाणा विसेसाहिया । एवं चेयवं वाद स्वापनस्पर्यामणा विसेसाहिया । एवं चेयवं वाद स्वापनस्करणद्वार वरिससमधी ति । (बस. पु. ६, प. २१४-२१४)

प्रचल तसय के योग्य समःप्रकृत-गरिकाओं की स्रपेका हितीय तमय के योग्य परिणास सम्तल्यकों विसुद्ध होते हैं, इनकी स्रपेका तृतीय तसय के योग्य परिचाम सम्तल्यकों विसुद्ध होते हैं, इस प्रकार सन्तर्मूहर्त के समयों प्रमाण उन परिचाओं में समयोग्ररकम से सनन्तयुगी विसुद्धि समझना

ग्रथःप्रवृत्तसंक्रम (श्रहापवत्तसंकम)--१. दंवे म्रहापवित्तो परित्तिमी वा मबधे वि । (कर्मप्र. संक्रम. गा. ६६, पृ. १८४) । २. ग्रहापवत्तसंकमो णाम संसारत्याणं जीवाणं वंधणजोग्गाणं कम्माणं बज्भमाणाणं ग्रवज्भमाणाणं वा थोवातो थोत्रं बहु-गाम्रो बहुगं बज्भमाणीसु य संकमण । (कर्मप्र. चू. संक्रम. गा. ६६, पू. १०६) । ३. बंधपयडीणं सग-बंघसंभवविसए जो पदेससकमो सो ग्रधापवत्तसंकमो त्ति भण्णदे ।(जयभः भा. १, पू. १७१) । ४. ध्रुव-बन्धिनीनां प्रकृतीना बन्धे सति यथाप्रवृत्तसंक्रमः प्रवर्तते । ××× इयमत्र भावना-सर्वेषामपि संसारस्थानामसुमतां ध्रुवबन्धिनीनां बन्धे, परावतं-प्रकृतीनां तु स्व-स्वभवबन्धयोग्यानां बन्धेऽबन्धे वा ययात्रवृत्तसंक्रमो भवति । (कर्मत्र. सलयः वृ. संक्रमः ६६, पू. १८४-८५) । ५. बन्धप्रकृतीनां स्वबन्ध-सम्भवविषये यः प्रदेशसंकमस्तदषःप्रवृत्तसंक्रमणं नाम । (गो. क. जी. प्र. टी. ४१३)।

१, ४ संसारी बोवों के प्रुववन्यनी प्रकृतियों का उनके बन्य के होने पर, तथा स्व-स्व-भवबन्ययोग्य परावर्तमान प्रकृतियों का बन्य या प्रवन्य की वक्षा में भी जो प्रवेशसंक्य-परप्रकृतिकय परिवनन- क्षेता है, उसे बचाप्रयुत्त वा ध्रयःप्रयुत्तर्यस्य बहुते हैं। इ धपने बग्य की सम्भावना रहते पर जो बग्यप्रकृतियों का प्रदेशसंक्य—परप्रकृतिकय वृत्तिव्ययन—होता है उसे ध्रयःप्रयुत्तसंक्य कहा

साता है।
स्रिक्त (सुन्नतेष)—वर्षादिभिरम्यावकम्मिकम्
× अ, स्रवत हुनुदाहरणाविकम्मिकम् । यथास्रित्यः क्षरः, कृतकर्त-अयलानन्तरीयकर्त्याम्यां
वट-यटबदित्यादि । (सात. हरि. व सनय-वृ.८८१)।
वर्षादि से समिक होना, यह समिक नामका सुन्दोव है। स्रवता हेतु और उदाहरणसे समिक होना,
इसे समिक नामका सुन्नतेष समस्ता चारिए।
सेते—सम्बद्ध स्तिर्थ है। इस प्रतिज्ञावाक्य की पुष्टि
के निए कृतकर्य व प्रयत्नानन्तरीयस्व क्य हेतु और
सट-महास्तिक्य उदाहरण का समिक्य समी।

सिष्कामातः - १. तम्यये (मृत्यमये) व्ले वाधिकः
मातो । (त. मा. ४-१४) । २. तेवां पञ्चानां
संत्रसायां मध्येशेमविष्तास्थेशियासकः, एतस्ते
वामिविषत एव । (त. मा. हरि. व. ४-१४) ।
१. तेवां पंचानां सन्तरपाणं मध्येशेमविष्तास्थे
स्वस्तरेशियकः।सकः पति, धन्ते च धनिविष्ठ
एव । (त. मा. सिद्ध वृ. ४-१४) । ४. हिमासे
दिशवद्धी वस्से वाट्स दुक्समे सदले । प्रहिमासे
सातो पवयवासप्युत्ते दुमासिह्या । (मि. सा.
४१०) । ४. एकस्मिन् माते दिनैकृद्धः, एकस्मिन्
वर्षे बादस्यितपृद्धिः हनसम्हितं विवर्षं एकमासोधिकः,
पञ्चवर्षास्यके दुगे हो माती धिक्ती × × ।
(सि. सा. ती. ४१०) ।

४ एक मास में एक दिन की युद्धि होती है। इस प्रकार से एक वर्ष में १२ दिन की व प्रकृष्टि वर्षों के एक मास की युद्धि होती है। यह एक मास प्रविक मास कहलाता है। पर-ववर्षात्मक युग के भीतर दो मास प्रविक होते हैं।

सिषकरस्य - सर्विषक्यनेतेन्त्रन्त्रस्य इत्यक्तिकरः वस्त्रा प्रयोजनाति पुरवाणां स्थाविकः वस्त्रा प्रयोजनाति पुरवाणां स्थाविकः वस्त्रे प्रद्रात्रस्य स्थाविकः स्थान्त्रस्य स्थाविकः स्थान्त्रस्य । तः सः ६, ६, ४) । २. सिषकरणं द्विविषम् - प्रध्यापिकरणं कृतनः कराणां स्थाविकरणं वस्त्रस्य स्थाविकरणं वस्त्रस्य स्थाविकरणं वस्त्रस्य स्थाविकरणं स्थाविकरणस्थाने स्थाविकरणस्थाविकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थाविकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्य स्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्यानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्यानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्थानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यानिकरणस्यान

वहाँ पुरुषों के प्रयोजन समिक्कत कर्णन् सन्तुत्त होते हैं वह प्रिकारण-प्रथम-क्क्षणता है, यह कर्णक-करण का निकरण तकन है। स्विकारण तिकारण किया । दे: हेत्रोपकरणावानं तवाधिकरणिक्या। (त: करो: ६, १, ६)। २. सिमिक्यते वेनात्मा वुर्गति-प्रस्थातं प्रति तविकरणं परीप्यातिकृट-म्ययावार्गि-प्रस्थातं प्रति तविकरणं परीप्यातिकृट-म्ययावार्गि-प्रस्थातं प्रति तविकरणं परीप्यातिकृट-म्ययावार्गि-प्रस्थातं प्रति तविकरणं परीप्यातिकृट-म्ययावार्गि-तः पुक्षाने, ६- ६-१)। ४. सिक्कियते स्थायवे नरकादिष्यात्माओनेत्यपिकरणमञ्ज्ञानियोची वाष्ट्रां वस्तु वा चक्र-बद्याति, तक भवा तेन वा निर्मुंता स्यापिकरणिको । (प्रशास- सत्यः इ. २२-२७६); साधिकरणिको सदगादिज्ञणीकरण्य। (प्रशास-

करणं च । (त. भा. ६-८) ।

सलतः हु २२-२०१) ।
१ हिंता के उपकरणों को ग्रहण करना प्रशिकरण-किया वा प्राधिकरिषकों किया कहलातो है। प्रशिकररणोदीरक (अहिमरणोवीरक)-प्रधिकर-गोदीरक,— लाम्य-उक्तमियाई प्रहिमरणाई पुणे उद्योदेश । जो को तस्त वरण प्रहिमरणोदीरकं [गं]मंत्रियं। (पु. गू. बट्. स्थे। यू. ४, ४, ११) । यो श्राधित और उपशान्त प्रशिकरण-उद्योदक कहा बाता है।

स्रीयक-हीन-मान-तुला — मानं प्रस्वादि हस्तादि न, तुता उन्मानम्, मानं च तुता च मान-तुलम्, प्रविकं च हीनं चाधिक-हीनम्, तण्य तमात-तुल च (प्रविक-हीनमान-तुलम्)। प्रविकमाने हीनमानम्, प्रविकनुता हीनतुला चेरायरं। तत्र न्यूनेन मानादि-ना प्रवस्ते दराति, प्रविकेतारण्यो ग्रह्णातीरपेव-मार्वकृद्धमयोगे हीनायिकमानोनमानमिरत्ययं। (ला. च.सी. डीका ४-४०)।

- नाप-तील के पात्रों और बांटों को हीनाविक रखना और प्रविक से लेना तथा होन से बेना, यह प्रवी-र्यानुबत का प्रविक-हीन-धान-बुला नामक प्रक्रि-चार है।

स्रवि (स्रिभ) गतचारित्रायं — चारित्रमोहस्योप-शमात् स्रयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा स्नात्मप्रसादादेव चारित्रपरिणामास्कन्दिन: उपद्यान्तकषायाः स्रीण- कंपावास्वाऽविशतकारियायाँ:।(त. वा. इ. १६,२)। बारिजनोह के उपसम धवना सब से वो उपसास-कवाल धवना सीमकबाल और बाह्य उपरेश की सवैकाल कर धारमनंबंध्य से ही बारिजक्य परि-साम को प्राप्त होते हैं उन्हें धविगतबारिजार्थ कहा सत्ता है।

श्रविष्यस्य । (प्रवासः प्रः २२३)। २. प्रविषयो गाणपमाणमिदि प्पट्टो। (चवः प्रः ३, ३, १ ३६)। ३. प्रविषयम्ये परिचित्रवादे पदार्थि ये तोऽस्थि गमः—ज्ञानमेबोच्यते । (ग्रावः हृरिः वृ. नि. ११४४)। ४. प्रविषाच्यत्यनेत तत्वावानिष्यम्यस्य-नेनेति वाऽधिपमः। (तः त्वतो वाः १-१)। ४. प्रविषयो हि स्वायंकारच्यवतायः। (खटकः २, १३६)। ६. निश्चीयते पदार्यानां तवायं नयसेदतः। सीऽपियगोऽनमन्तव्यः सम्यव्यानिवत्तोचनैः॥ (सावसः वासः १३६)। ७. जीवाययंत्रवावाया-प्रविषयाः। (तः सुवायो नृ १-२)। १ विस्तके हृराः पदार्थं जाने जाते हैं ऐसे ज्ञान को

स्रियण कहते हैं। ४ जिलके द्वारा तत्वायों को स्वयं जानता है, स्रयं जात्वा के स्नायं से उनका बोच दूसरों को कराया जाता है, उसे स्रविणम कहते हैं।

**प्रधिगम या प्रधिगमज सम्बन्दर्शन-१.** यत्परोप-देशपूर्वकं जीवाद्यधिगमनिमित्तं स्यात्तद्त्तरम् । (स. सि. १-३; त. था. १-३)। २. ग्रथवा, यत् सम्य-ग्दर्शनं विध्युपायज्ञमनुष्यसम्पर्काज्जीवादिपदार्थ-तस्वाधिगमापेक्षमुत्पचते तदधिगमसम्यग्दर्शनम् । (त. बा. १, ३, ८)। ३. प्रधिनमः प्रभिनमः प्रानमो निमित्तं श्रवणं शिक्षा उपदेश इत्यनयाँन्तरम्। तदेवं परोपदेशाद्यतस्वार्यश्रद्धानं भवति तद्धिगम-सम्यग्दर्शनमिति । (त. भा. १-३) । ४. घ्रधिगमा-ज्जीबादिपदार्थंपरिच्छेदलक्षणात् श्रदानलक्षणमधि-गमसम्यक्तम् । (बाबः हरिः वृः निः ११४२) । ५. परोपदेशतस्तु बाह्यनिमित्तापेक्षं कर्मोपशमादिज-मेवाधिगमसम्बन्दर्शनमिति । (त. भा. हरि. वृ. १, ३)। ६. 🗙 🗙 🗴 मधिगमस्तेन (परोपदेशेन) कृतं तदिति निश्चयः॥ (त. इलो. १, ३,३)। ७. यत्पुनस्तीर्थंकराबुपदेशे सति बाह्यनिमित्तसञ्चपेक्ष-मुपशमादिभ्यो जायते तदिषगमसभ्यग्दर्शनमिति ।

(त. भा. सिद्ध. वृ. १–३) । द. ××× जिना-गमाभ्यासभवं द्वितीयम् ॥ (धर्मप. २०-६६) । १. गुरूपदेशमालम्ब्य सर्वेषामिप देहिनाम् । यस् सम्यक् श्रद्धान तत् स्यादधियमजं परम् ॥ (योगज्ञा. स्वो. विष. १-१७, पृ. ११=), १०. गुरूपदेशमालम्ब्य मञ्यानामिह देहिनाम्। सभ्यक् श्रद्धानं तु यत्तद् भवेदधिगमोद्भवम् ॥ (त्रि. श. पु. च. १३-४६८)। ११. ×××तत्कृतोऽधिमश्च स: ॥ (धन. ध. २, ४६)। स तत्त्वबोध·×××तत्कृतस्तेन परीप-देशेन जनितः । (धनः घः स्वोः टीका २-४६) । १२. यत्पुनः परोपदेशपूर्वकं जीवाद्ययंनिश्चयादाविर्भवति तद्धिगमजम् । (त.सुखबो.बृ.१-३) । १३. यत्सम्य-ग्दर्शनं परोपदेशेनोत्पश्चते तदिषगमजमुख्यते । (त. वृ. श्रुत. १-३)। १४. यत्पुनश्चान्तरङ्गेऽस्मिन् सति हेतौ तथाविधि । उपदेशादिसापेक्षं स्यादिधगमसंज-कम् ॥ लाटीसं. ३–२२)

१ परोपवेशपूर्वक जीवादि तस्वों के निश्चय से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, उसे अधिगम या अधि-गमज सम्यग्दर्शन ऋहते हैं।

श्रीवराज (श्रीहराज)-१. पंचसवरायसामी श्रीह्राजो होरि किति सरिवरिसो । (ति. य. १-४४)। २. पञ्चसतनपरितो नामिराजो श्रीहरते भवति तोके । (यस. पु. १, पू. ५७ उद्वृत्त, ३. पंचसवरायसामी श्रीहराजो  $\times \times \times$ ।। (त्रि. सा. ६६४) पंच सौ राजाओं के स्वामी को श्रीवराज कहते हैं। श्रीववास—गण्यमात्यादिनः सस्कारविशेषः । (चैत्यमं मा. पू. पू. ४)

१ गन्य व माला झावि के द्वारा किये जाने वाले संस्कारविशेष को प्रथिवास कहते हैं।

स्रबोऽति(ब्यति)क्रम — १. कृपावतरणारेखोः
ऽतिक्रमः। (स. सि. ७-३०) । २. कृपावतरणारे देरबोऽतिवृत्तिः। (स. सा. ७, ३०, ३; स. स्तो.
७-३०)। ३. कृपावतरणारिखोऽतिकमः। (स. सा. स. स. १. कृपावतरणारिखोऽतिकमः। (स. सा. स. स्योऽतिकमः। स्तो तिक्रमः। (सेपावातः स्ते तिक्रमः) (सेपावातः स्ते तिक्रमः स्ते तिक्रमः। (सेपावातः स्ते तिक्रमः स्ते तिक्रमः १. ११, १९ स्वयो वास-पूर्तिन-पूर्ति-स्तं स्ते तिक्रमः। (स. वृत्तिः स्त्रातिकः स्ते तिक्रमः। (स. वृत्तिः सृतः
७-३०)। ७. वापीकृपभूषिद्वश्यवतरणसर्वोव्यतिकः अत्रातिकः प्रतिविचरः। (कालिकः ३४२) । ८. ग्रगावभूवरावेशाद् विस्थातोऽघोज्य-तिक्रमः । (लाटीसं. ६-११८) ।

१ सूप व बाबड्री सार्वि में नीचे उतरने को स्पीटन सीवा के उरलंबन की स्पार्थितकम कहते हैं। स्पार्थित्यतः—१: सपीदिक्परिताणं प्रयोग्दिन्दन्। (बा. प्र. डी. २८०)। २. प्राथीदिक् तत्सन्वन्नि तस्यां वा वर्त प्रयोग्दिन्दतन्। प्रवाशिवदतन्, एवावती दियम इत्यूष्टायदत्तरावदनाहनीया, न परत इत्येणं मूर्तमितं इत्यम्। (बाल. कृ. ६. पू. – १४०)।

१ प्रवोदिशा सम्बन्धी कुएँ घादि में गमनागमन के परिमाण को प्रवोदिग्वत कहते हैं।

स्रबोलोक — १. हेट्टिमलोयायारी वेत्तावणवाणाहो सहावेण । (ति. य. १-१३७) । २. वेतावणवारि-तो ज्वित पहलोगो वेल होर नायल्यो । (यडम्ब. १८-१८) । ३. तठ छव्यो नात विस्तीणाँ पुष्पचङ्केरी, तदाकारोज्योलोक । (बाल. वृ. वि. मल. हेम. ५ १४) । ४. मंदरमूलादो हेट्टा प्रयोत्तोगो । (बल. दु.

४, पृ. २)। १ पुरुषाकार लोक में नीचे का भाग, जो वेत्रासन सङ्ग्राह, उसे प्रयोलोक कहते हैं।

सद्श ह, उस प्रयालाक कहत ह। प्राचीक्यतिक्रम —देखो प्रघोऽतिकम।

ग्रध्यदिदोष, ग्रध्यविधरोध (ग्रज्ञोवज्ज)-देखो ग्रध्यवपूरक। १. जलतन्दुलपक्सेवो दाणहुः संवदाण सयपयणे । विज्ञानिक मं णेयं बहवा पागं तुजाव रोहो वा॥ (मूसा. ६-८)। २.तन्दु-लाम्ब्विषकक्षेपः स्वार्थं पाके यतीन् प्रति । स्यादच्य-विधिरोधो वा पाकान्तं तत्तपस्विनाम् ॥ (ग्राचाः सा. ५-२४) । ३. स्याद्दोषोऽध्यिषरोघो यत् स्व-पाके यतिदत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुनादीना रोघो वा ऽऽपा-चनावतेः ॥ (ग्रन. घ. ५-८)। ४. प्रवाध्यवधिनीम दोषो द्वितीय उच्यने यतीनाम्---पाके क्रियमाण धात्मन्यागते च सति तत्र पाके तन्दुला ग्रम्बु चाधिकं क्षिप्यते सोऽध्यवधिर्दोष उच्यते । प्रथवा यावत्कालं पाको न भवति तावत्कालं तपस्निां रोघ: ऋषते, सोऽध्यविवर्दोषः उत्पद्यते । (भा. प्रा. टीका ६६) । ५. ग्रपवरकं संयतानां भवत्विति विकृतं ग्रज्भी-वज्रमः । (कार्तिके. ४४६) ।

१ सकस्मात् श्रतिथि के द्वा जाने पर प्रपने लिए पकाई जाने वाली भोज्यसामग्री में झौर भी जल व बाबलावि के मिलाने को श्रष्ट्यथिबीय कहते हैं। धववा रसोई तैयार होने तक साबु को वर्षा झाकि करके रोके रहना भी धव्यधियोग कहलाता है।

ष्ठध्यसम् (ष्रक्रभ्यस्य)—१. जेण सुह्यक्रमणं प्रक्रमपाणयणमहियमयणं वा । बोहस्स संवमस्स व मोश्वस्त व वं तमक्रम्यणं ॥ (विद्यो साथ ६६३)। २. प्रविगम्मित व प्रत्या प्रयोण प्रविश्व कष्यण-विच्छति । प्रविग व साहु गच्छति तस्हा प्रक्रमयण-विच्छति ॥ (विस्ति. रा. १, पु. २३१)।

१ जो शुभ (निर्मल) ब्राप्यस्य (जिल्ल) को उत्पन्न करता है वह प्राप्ययन है। प्रथवा जो प्रत्यात्मको —निर्मल जिल्लाहीत को—लाता है उत्तका नाम प्राप्ययन है। घषवा जिलके द्वारा बोश, संबंग और मोक्त को प्राप्ति होती है उत्ते प्राप्ययन कानान वाहिए। यह प्राप्ययन का निरम्ल नक्ता है।

क्षध्यबपुरक--देवो अध्यिवदोव । १. अध्यबपुरकं स्वायंभुताइत्तप्रस्योपस्य । (दवार्व. हरि. वृ. ४, ४४) । २. यद इहिया मुलारम्भे स्वायंकृत तम्मप्ये यितिनिक्तप्रसिक्तवाराणं क्षेष्ठ्यवपुरकः । (वृ. वृ. वृ. दर्व.) वृ. ४६) । ३. स्वायंप्रियस्याद्यं कृते परवात्तन्तुनादिप्रक्षेपणादध्यबपुरकः । (क्षायः क्षो. वृ. २, १, २६६) । ५. स्वायंप्रियस्यये कर्षेत ति सायुक्तमायम्भवणात्त्यं पुरवार्वं वाच्याद्वराः सोध्यवपुरकः । (क्षायः स्व. वृत्यः वाच्याव्यवपुरकः । (क्षायः सोध्यवपुरकः । (क्षायः स्व. वृत्यः वाच्याव्यवपुरकः । (क्षायः स्व. वृत्यः वाच्याव्यवपुरकः । (क्षायः स्व. वृत्यः वाच्याव्यवपुरकः । वृत्यः स्व. वृत्यः । (क्षीतकः वृत्यः वृत्यः । (क्षीतकः वृतः वि. व्य. वृत्यः । (क्षीतकः वृतः वि. व्य. वृत्यः )

४ प्रपने लिए बनाये जाने वाले भोजन में साधु का जागमन सुन कर उनके निमित्त कुछ और प्रधिक ग्रन्न के मिसा देने को प्रध्यवपूरक कहते हैं।

क्षस्यवस्तान - १. स्व-परयोगिववेते स्ति जीवस्या-स्ववसितिमात्रमध्यवसानं रात-नेह-भयास्वतिध्य-स्थ्यः) । र. सम्यवसानं रात-नेह-भयास्वतिध्य-सारः। (स्वानः समयः व. ७-५११, प्. १७६) । ३. प्रतिहर्ष-विपादास्यामिवकमवसानं चिन्तनमध्यव-सानम् । (विसे-चिनः स. १. पू. २३२); सण-संक्षेणीत वा प्रकारताणं ति वा एयहा। (विसि. रा. सा. १. पू. २३२) । १ त्व और पर के विशेष के विना केवन बीव का निश्चय होने को प्रध्यसनान कहते हैं। ३ व्याय— मिताया हर्ष-विषयसे जो व्यायक—व्यवसन विन्तन होता है उत्तका नान व्यवस्थान है। यह प्रध्यस्थान का निश्चस तक्षय है। मन का कंटन और प्रध्यक्ष सान ये बोर्नो समानार्थक हैं।

क्रम्यास्य — १. गतमोहाधिकाराणामास्मानमधिकस्य या । प्रवर्तते किया शुद्धा तदस्यास्मं वर्षावनाः ॥ (क्षम्याः सा. २-२) । २. शास्मानमधिकस्य स्यावः पञ्चावारवारिया । शब्ययोगार्वनिपुनास्तदस्यास्मं प्रवर्तते ॥ (क्षम्यास्योः १-२) ।

१ निर्मोह धवस्था में घात्मा को घषिष्ठत करके बो सुद्ध किया प्रवर्तित होती है उसका नाम घण्या-त्म है।

क्रम्यास्प्रक्रिया—१ कोक्रुणसाधीरिव यदि सुदाः सम्प्रतिक्षेत्रवरूपाण्यवस्यान्ति, तदा मध्यमित्यादि विन्तनमध्यात्मित्या। (वसंतः सानः स्वोः मृ. ३, १७, मृ. ६२)। २. सम्यात्मित्रया वित्तकसमनक-रूपा। (ग्र. मृ. व. वृत्ति पृ. ४१)।

२ जिल की कलमलक रूप किया का नाम प्रध्या-त्मक्रिया है।

बपुनर्बन्यक—िंदर से उत्कृष्ट बन्य न करने वाले —गुणस्थान से लेकर चौवहर्बे गुणस्थान तक कमझः बढ़ने वाली विज्ञुद्धिक्य किया को प्रश्यात्मनयी किया कहते हैं।

सम्बारमधीय — १. धारणननेमश्तरस्वस्वायामेग् स्वसाने। हम्पारस्योगः × × ।।(स्वास्तः «-१)। १. तत्र धनारिपरसासं धीरीयक्तारसम्मीयदायस्य स्वतः निर्वासं तर्युच्दितुक्तियां कृतं हावसं धर्मपुर्या १ क्षत्र प्रकृतः स एव निरामयः निःसङ्गसुद्धास्त-सावनासाविदान्तःकरणस्य स्वताव एव धर्मं इति सीवपुर्या प्रधारसयोगः । (बानसार षृ. ६-१, पृ. २२)।

१ धारमा, मन और बायु के एक क्य सनायोग को धम्यात्मयोग कहते हैं । धम्यात्मयोग कहते हैं । यदात्मन्यविगमजनितं वा निस्तरङ्गान्तरङ्गम् । निर-बच्चि निरवस्तं वेदनं मुस्तिहेतुः स्फुटघटितनिविन्तः सैबसम्यात्मविद्या ॥ (बारमञ्जरभः) ।

म्रात्मविषयक साम दे सो संकरप-विकरण से रहित निर्मल सम्मरङ्ग होता है, यही सम्मरम्बिका है। सम्मर्शस्मविरिक्ती क्रिया — माहारोपिपूजदिवगीरन प्रतिकरणदा: भवाभिनन्दी यां क्रुयांत् क्रियां वाऽ-ऽप्यात्मविरिक्ती। (सप्यात्मक्षार २-४)।

उन्धारवारणा । (भन्यायसार रूट्य) स्थार स्थार संदर्भ संदार को वृद्धिगत करने वाले बीव के हारा खाहार, परिवह, पूका व चाहि-गौरव साथि से सम्बद्ध को फिया को बाली है वह प्रज्यास्पर्वरिणी कही वाली है।

प्रध्यापकस्पृष्कनन—देशो उपाध्यापवर्णजनन । १. प्रविभातसूर्यापंयापात्यायाच्यापवराजुरूप्या-स्थानाः निरस्तितिद्या-तद्या-प्रमादाः वृत्तिताः पु-विभाः सुनेषसः स्थाप्यापकवर्णजननम् । (अ. षा. विक्रसो. टी. १-४७)। २. उपेत्य विनयेन डीक्तिः अथितं सुत्येतेस्य इति उपाध्यायाः। प्रवृद्धीवना-गमाय्यापात्य्याः सुर्वारतपुरामपाः व्हर्वक्षापुर-स्रोतिस्त्रनीनदीष्णमतयो निरस्तिमद्या-तद्या-प्रमादाः सुवेशसः विष्ययेवागुरूप्यास्थाला स्थाप्यापक-वर्णवननम् । (अ. षा. मृक्षाः टी. ४७)।

पठित जूत के अर्थ का यचार्य वाच्य-नायक-मायक धनुवार व्याच्यान करते वाले सध्यापक-ज्याच्याय —मिक्का, धालस्य व प्रमार से रहित होते हुए अपने यह के योज्य उत्तम धाजरण करनेवाले व निर्मेख वृद्धि के यारक होते हैं। इस प्रकार सम्मायकों की स्तुति करने का बाल सध्यापक्षणंवनन है।

झम्बेक्स्स-१. प्रप्येवणीये प्रयोक्तुरनुवहद्योतिकाऽध्ये-वणा । (बाहत्रवा.डी. १-१) १२. प्रप्येवणा तत्कार-पूर्वो ब्यापारः । (अच्छत. बको. बृ. १, ५. ५८) । २. कत्कार-पूर्वेक किये वाले बाले ब्यापार को झम्बे-वणा कहते हैं।

हामू ब प्रस्थय—देवो द्यानुवावतह । स एवायसह-मेव स हति प्रस्थाो ध्रुवः, तरप्रतिपक्षः प्रस्थः। स्रभुवः। (बत. पु. १. ९ १ १४४); विद्युत्परीप-कवातावी उत्पाद-विकायविधिच्यतह्युत्रस्थाः स्रभुवः। उत्पाद-व्यव-मौक्यविधिच्यतह्यसभोजेप स्रमुवः, स्रुवात् पृथानुत्रत्वात्। (बव. पु. १३, प. १३६)। कमी बहुत पदार्थों का तो कनी स्तीक पदार्थ का, सबदा कमी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो कमी एक प्रकारके पदार्थ का, इस प्रकार होनाविकरूप के स्त्री बदार्थ का, इस प्रकार होनाविकरूप वा साम्राज्यासमह कहते हैं।

स्नाम् बन्ध-१.कामान्तरे व्यवज्येदभागपृतः । (पञ्चतं मत्त्रयः वृ. ४-२३) । २. यः पुतरायत्यां कदाणित् व्यवज्येदं प्राप्यतित सभ्ययव्यव्यां कर्याः प्रमुवः । (सततः नतः हैनः टी. १६. पृ. ४२) । वित्त कर्यः की स्थापनी काल में कर्ना व्यव्यव्यति होगी ऐसे भव्य जीवों के कर्मकर्यः की सामृव वन्य

कहते हैं । **प्रभू वबन्धिनी--१**. निजवन्धहेनुसम्भवेऽपि भज-नीयबन्धा ग्रध्नवन्धिन्यः । (कर्मप्र. मलय. वृ. पू s) । २. यासां च निजहेनुसद्भावेऽपि नावश्यम्भावी बन्धस्ता ग्रध्नुवबन्धिन्यः। (शतक. दे. स्वो.टी. १)। बन्धकारणों का सद्भाव होने पर भी जिन प्रकृ-तियों का कदाचित् बन्ध होता है और कदाचित् नहीं भी होता है, उन्हें ग्रध्नुवबन्धिनी कहते हैं। प्रश्नुवसस्कर्म, ग्रश्नुवसत्ताक-१. यत कादाजित्क-भावि तदध्यवसत्कर्म । (पञ्चसं. स्वो. वृ. ३-५५)। २. यत् पुनरवाष्तगुणानामपि कदाचिद् भवति, कदा-बिग्न, तदध्रुवसत्कर्म । (पञ्चसं. मलव.वृ ३-५५)। ३. यास्तु कादाचित्कभावित्यस्ता ग्रध्नुवसत्ताकाः । (शतक. दे. स्वो. टी. गा. १)। ४. कदाचिद् भवन्ति कदाचिन्न भवन्तीत्येवमनियता सत्ता यासां ता ब्रध्नुवसत्ताकाः । (कर्मप्र. यशो. टीका गा. १) । २ विवक्षित कर्मप्रकृतियों का जो सत्कर्म उत्तर-मुर्मों के प्राप्त होने पर भी कवाचित् होता है और कदाचित् नहीं भी होता है वह प्रश्नुव सत्कर्म कह-लाता है। ४ जिनकी सत्ता धनियत हो — कभी पाई जावे और कभी न पाई जावे --- ऐसी कर्म-प्रकृतियों की ब्रध्नुवसत्कर्मया ब्रध्नुवसत्ताक कहते हैं। स्रज्ञ्चानुप्रेक्षा--लोगो विलीयदि इमी फेणो व्य

स्रम् वानुप्रेका-लोगो विलीयदि इमो फेणो व्य सदेव-माणुस तिरिक्सो। रिद्धीयो सव्वामो सिविणय-संदंसणसमाघो॥ (अ. सा. १७१६)।

यह चतुर्वतिक्य नोक जलकेन या बृद्ब्द के समान वेबते-वेबते ही विनय को प्राप्त हो जाता है और ये सांसारिक चढियां स्वप्न में देखे हुए राज्यादि के समान विसीन हो जाती हैं, ऐसा विन्तवन करना ग्रश्न वानुप्रेक्षा है।

ध्रम् बानम्बर्ग ह । सम् वाद्यम्बर्ग न्यापिदस्यम् । सम् वाद्यम् स्थापिदस्यम् । स्थापिदस्यम् वित सूनापिकमावादभूवावपदः । (स. सि. १-१६) ।
२. पोनः-पुत्यनः संस्तेवा-विकृतिदर्शायासम्भायापेवास्वाप्तयो यावानुस्परिणायोपात्रयोवेतिद्यसानियम्उति तदावरणस्येवरीयवादिवात्रा पोनःपुनिकं मञ्चस्वाप्तवात्र्यस्याप्त्रयाविद्यस्य । प्राप्तः मञ्चस्वाप्तवान्त्रस्य स्थापितस्योपसमपरिणात्वाच्याप्रवासवृद्धाति × × । (स. व. १.१६, १६) ।
३. न सोऽप्रतिप्ताव्यक्ष्यानस्य । (स. प्र. ९, प्.
१५७); तिव्यविध-(विचचनात्र) गहममद्वाचस्त्री । (ब. पु. ६, पृ. २१) । ४. विद्युतिदर्शिस्यत्वानिवनस्याप्त्रो गहः । (माचाः सा. ४-१६) ।
३. तिव्यवित-(व्यवपावंप्रहानः) नक्ष्यः पुत्रस्त्रावप्रतः । (त. व्यव्यावेद्दानः) नक्ष्यः पुत्रस्त्रावप्रतः । (त. व्यव्यावेद्दानः) नक्ष्यः पुत्रस्त्राव-

१ कभी बहुत पदार्थी का तो कभी स्तीक पदार्थ का, प्रथवा कभी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो कभी एक ही प्रकारके पदार्थ का; इस प्रकार हीना-थिकक्य की पदार्थ का प्रवधह होता है उसे क्षत्र बा-वधह कहते हैं।

अस् वीदय- १. वोच्छिण्णो वि हु सभवद जाण धपुनीदया ताघो । (पञ्चलं. गा. ३-१५६, पू. ४६); याचा तु व्यवच्छिणोऽप विनावसुगरातोऽपि (उदयो) भूषः शहुभंवित व्याविष्यहेतुमन्दर्ग्य प्राप्य ता सङ्गोदेदासच्याः । (पञ्चलं. चू. १-२-१) २. यासां पुनः प्रहृतीनां व्यवच्छिण्लोऽपि विनावसु- पगतोऽपि, हु निच्यतं, त्याविषद्व्यारिसायपीवि- वेषक्षं हेतु सम्प्राप्य भूयोऽपुद्वय उप्प्रयाद्य ता स्पृत् नेदयाः सातदेवदेनीयादयः । (पञ्चलः सत्यतः बू. १-१) । ३. × × × एषसमयादिस्यतिद्वः । (संतक्षमपंविष्या—वव. प्र. १४, पू. २४) । ३. स्वयः सावदेवदेवीयादवः । (संतक्षमपंविष्या—वव. प्र. १४, पू. २४) । ३. स्वयः स्वयः प्राप्ति हो सावदे प्राप्ति व स्वयः प्राप्ति व स्वयः स्वयः प्राप्ति विष्याः सावदेवदेविष्यवस्यादो । (संतक्षमपंविष्या—वव. प्र. १४, पू. २४) ।

२ उदय व्युच्छिति हो जाने पर भी प्रच्यादि सामग्रीविशेष के निमित्त से जिनका उदय पुनः सम्भव है ऐसी साताबेदनीयादि प्रकृतियों को ध्राप्नु-बोदय कहते हैं।

मध्यमुँ — पोडशानामुदारात्मा यः प्रमुप्नीवनरिव-जान् । सोऽध्वर्षुरिह बोद्धव्यः शिवसमध्वरोद्धरः ॥ (उपासकाः ८८३) । को महायुक्त तीर्वकर प्रकृति की बन्धक योडडा-कारणभावनाक्य ऋत्विकों का—पालकों का— प्रभु होकर नोक्स्युक्तक्य यह के बोल्ड का बारक हो उसे सम्बर्ध बानना चाहिए।

इीन्त्रिय से लेकर असंत्री पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवों की को अपने अपने संकेत को अगट करने वाली भावा है उसे अनकरणता भावा कहते हैं।

धनकर्ष्युत—हे कि तं प्रणक्तरपुर्व ? प्रणक्तर-सुर्व धर्मनिवहं पण्णत । तं जहा— ऊत्तरित्व णीसविवं णिच्छूदं कारित्वं च छोयं च । णिस्सिवियमणुतारं पण्णक्तरं छेलिवाईयं ॥ से त प्रणक्तरपुर्व । (नन्ती. सु. १८, पू. १८७; झाव. ति. २०)। उच्छ्बतित, निःश्वसित, निष्ट्युत (चुक), कासित

या काशित (धॉक), झॉक, निस्सियिय (प्रम्यक्त शब्द), धनुत्वार के समान उच्चारण की जाने वाली हुंकार बादि ज्वनि चौर छेलिय ( सेप्टित---चौरकार); इत्यादि तब संकेतविशोय होने ते धनकर-धृतस्वच्य हैं।

सनकरात्मक शास— १. धनकरात्मको दीनिया-दीनामविवयमानस्करप्रतिवायनहेटुः । (स. ध. ५ १४) । २. धवर्णात्मको द्वीनियादोनाम्, प्रतिवय-मानस्करप्रतिवायनहेटुस्य । (स. श. ध. १४, १) १. बाजादिसंत्रयसंत्रयगिवागनकरवागिमाः । (धाषा. सा. ५-७०) । ४. धनकरः शक्यो द्वीनिय-मीनिय-चतुरिन्य-प-क्वेनियानां प्राणिना मानातियसद-मावकरमप्रत्याः । (स. बृत्ति खृत. ५-९४) । ५. धनकरात्मको द्वीनियादियस्करो दिव्यव्यति-स्थय्व । (पंचा. का. का. मु. ७६) । द्विमित्यादि ससंती प्राणियों का जो सम्ब प्रतिवाय सनस्वप्रत्यक्ष के प्रतिवादित का कारण होता है वते सनस्वरात्मक सम्ब सहते हैं।

झनवार—१. न विबढेआरसस्थेत्वनगारः। × × × आरिकमोहोवये सत्यगारसम्बन्धं प्रत्यनिवृक्तः परिणामो भावागारमित्युच्यते। (स. सि. ७-१९) त.बा. ७, १६, १; त.ब्, भृत. ७-१९)। २. घनाः वृक्षाः, तैः कृतमगारम्, नास्य मनारं विबढे हस्य-

नगारः । (उत्तरा. चू. ६२, ६७, पू. ६१) । ३. न गच्छन्तीत्यगाः वृक्षास्तैः इतमगारं गृहम् । नास्या-गारं विद्यते इत्यनगारः परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्य-र्थः । (नन्दी. हरि. वृप्. ३१) । ४. प्रगारं गृहम्, तबेवां विद्यते इति घगाराः गृहस्थाः, न घगारा भनगाराः । (दशवै. हरि. वृ. नि. १-६०) । धगारं गृहम्, न विश्वते धगारं यस्यासावनगारः, परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्यर्थः । (नम्बी मलयः पू. बू. ६, पृ. ८१ सूर्वप्र. मलय. बृ. ३; जीवाजी. मलय. बु. ३,२, १०३)।६. न विद्यते भगारमस्येत्य-नगारः । (त. इलो. ७-१६) । ७. निवृत्तरागभावो यः सोऽनगारो ग्रहोषितः । (ह.पु. ५८–१३७) । महाव्रतोऽनगारः स्यात् × × ×। (तः साः ४, ७६) । ६. ग्रनगाराः सामान्यसाधवः । (शा. सा. प्-२२)। १०. योऽनीहो देह-गेहेऽपि सोऽनगारः सर्ता मतः। (उपासका. ८६२)। ११. गात्रमात्र-घना पूर्वे सर्वसावद्यवजिताः । (का. चू. ७-१६) । १२. पूर्वे (ग्रनगाराः) सावद्यवर्जिताः। (जी. च. ७-१३) । १३. नास्यागार गृहं विद्यत इत्यनगारः । (जम्बूडी शान्ति वृ. २, वृ. १४)।

१ भावागार का त्याणी महावती धनगार कहा बाता है। चारित्रमोह का उदय रहने पर वो गृह-निवृत्ति के प्रति परिणति नहीं होती हैं, इसका नाम भावागार है।

**अनङ्गक्रीडा---१**- ग्रङ्ग प्रजनन योनिश्च, ततोऽन्यत्र कीडा बनङ्गकीडा । (स. सि. ७~२६) । २. **बन**-ङ्गेषु कीडा धनङ्गकीडा ॥३॥ धग प्रजननं योनिश्च ततोऽन्यत्र कीडा घनजुकीडा। घनेकविधप्रजनन-विकारेण जवनादन्यत्र चाञ्जे रतिरित्यर्थः। (त. वा. ७, २८, ३)। ३. धनङ्गकीडा नाम कुच-कक्षोर-बदनान्तरकीडा, तीवकामाभिलावेण वा परिसमाप्त-सुरतस्याप्याहार्येः - स्यूलकादिभियौषिदवाच्यप्रदेशा-सेवनमिति। (आर. प्र: टी. २७३)। ४. समञ्जः कामः कर्मोदयात् पुसः स्त्री-नपुंसक-पुरुवासेवनेच्छा हस्तकर्मादीच्छा वा, योषितोऽपि योषित्-पुरुषासेवने-च्छा हस्तकर्मादीच्छा वा; नपुंसकस्य पुरुष-स्त्रीसेव-नेच्छा हस्तकर्मादीच्छा वा; स एवविधोऽभित्रायो मोहोदयादुद्भूतः काम उच्यते । नान्यः कश्चित् काम:। तेन तत्र कीडा रमणमनङ्गकीडा। भ्राहार्यै: काष्ठ-पुस्त-प्रल-मृत्तिका-चर्मादिषटितप्रजननैः कृत- कृत्योऽपि स्वलिनेन भूवः मृद्नात्येवावाच्यप्रदेशं योवि-ताम्, तवा केश।कर्षण-प्रहारवान-दन्त-नखकदर्यना-प्रहारैमोंहनीयकमविद्यात् किल क्रीडति तयाप्रकारं कामी । सर्वेषामनञ्जनीका बलवति रागे प्रसूतते । (त. सू. हरि. थू. ७-२३; बोगशा. स्वो. विव. ३-2४) । ५. शक्तं लिक्तं योनिवच, तयोरम्यन मुखाविप्रदेशे कीडाऽनज्जकीडा । (रत्नक टी. २, १४) । ६. ग्रङ्गं प्रजननं योनिश्च, ततो जवनादन्या-नेकविधप्रजननविकारेण रतिरनञ्जकीडा । (चा. सा. पू. ७) । ७. ग्रनङ्गानि कृच-कक्षोर-वदनादीनि, तेषु क्रीडनं धनङ्गकीडा । योनि-मेहनयोरन्यत्र रमणम् । (पंचा. विष. ३) । ८. प्रक्लं देहावयवी-ऽपि मैथुनापेक्षया योनिर्मेहनं वा, तद्व्यत्रिक्तानि धनङ्गानि कुच-ककोर-वदनादीनि, तेषु कीडा रमणं धनञ्जकीडा । धयवा धनञ्जः कामः, तस्य तेन वा कीडा धनकुकीडा । स्वलिक्नेन निष्पन्नप्रयोजनस्या-हार्ये स्वर्मादिषटितप्रजननैयौषिदवाध्यप्रदेशासेवनम् । (वर्षकि. वृ. ३-२६, वृ. ३६) । ६. ग्रङ्गं साधनं वेहावयवो वा, तच्चेह मैथुनापेक्षया योनिर्मेहनं च, ततो ज्यत्र मुखादिप्रदेशे रतिः। यतश्च चर्मादिमयै-निगै: स्वलिङ्गेन कृतार्थोऽपि स्त्रीणामवाच्यप्रदेशं पुनः पुनः कुद्राति, केशाकर्षणादिना वा क्रीडन् प्रवल-रागमुत्पादयति, सोऽप्यनङ्गकीडोच्यते । (सा. ध. स्बो. टी. ४-५६)। १०. ग्रङ्गं स्मरमन्दिरं स्मर-लता च, ताम्यामन्यत्र कर-कक्षा-कुचादिप्रदेशेषु कीरनमनञ्जकीरा। धनञ्जाभ्यां कीरा धनञ्जकीरा। (त. ब्. भूत. ७-२८) । ११. दोवश्वानंगकीहा-स्यः स्वप्नादौ शुक्रविच्युतिः । विनापि कामिनी-सङ्गात् किया वा कुस्सितोदिता॥ (सादीसं. ६, ७७)। १२ मञ्जं योनिसिञ्जं च, ताम्यां योनि-तिङ्गाभ्यां विना कर-कुक्ष-कुषावित्रदेशेषु कीवनम-न जुनकी वा। (कार्तिके. टी. ३३७–३८)।

१ कामसेवन के सङ्गों (प्रकार सौर योति) के स्रतिरिक्त सन्य सङ्गों से कामजीडा करने को स्रतङ्गकोडा कहते हैं।

स्ननङ्कप्रविष्ट-- १. धनञ्जप्रविष्ट तु स्पविरक्तत धावस्यकावि । (सातः हरिः षु. २०)। २. यत् पुनाः स्वविरंगद्रवाहुस्वामिप्रमृतिमिरावार्यस्यनिवद्धे तत्रनञ्जप्रविष्टम्, तत्र्यावस्यकिर्युक्तयादि । (सातः सलसः षु. मि. २०)। ३. वेषं प्रकीर्यकावस्त्र-- प्रविष्टम् । (कर्मस्तः गोबिः टीः ६-१०, पृ. पर्) । २ वो वायम साहित्य स्वविरों—ध्रावाहु वावि वायार्थों—द्वारा रचित है वह व्यनंद्रविष्ट यामा वाता है। वेते —व्यवस्थकनिर्वृत्ति वावि ।

भारता है। या ज्यानस्थान्त्राणं आप अस्ति सुन्धान्त्रास्था वेदणं पित्र-स्वत्रास्थान्त्रास्थान्त्रास्थान्त्रास्थान्त्र्यः व्यवस्थान्त्रयः व्यवस्थान्त्रयः व्यवस्थान्त्रयः व्यवस्थान्त्रयः व्यवस्थान्त्रयः वृद्धतियः मान्त्रास्थान्त्रयः । सन्तर्गुकरीयं णितिहिद्यमिदि चोद्सविह्ममंगसुदं । (बद्ध. कु. र. पू. १८८)।

तामाधिक व चतुर्विञ्चतिस्तव भावि चौदह भ्रमंगमृत के भन्तर्गत माने जाते हैं।

क वत्यात्र वात्र वात्र वात्र क्षात्र वात्र व वारः । (त. वा. ६-२३) । २. धनतिवार उच्यते - चतिवयवतिवारः स्वर्णवात्रातिकमः, नाति-वारोऽनतिवारः, उत्यत्रीववारात्रवववंष्ठप्रशितिस-द्वान्तानुद्वातिवया चील-वतिवयमनुष्ठानमस्पर्यः । (त. वा. विद्धः वृ. ६-२३) ।

प्रमाद के झात्यन्तिक झभाव को झनतिचार कहते हैं।

३ 'यह क्या है' इस प्रकारके सनिश्वात्मक हात को सनध्यवसाय कहते हैं। संसे—मार्ग में समते हुए पुष्य को तृकस्पर्सादि के विषय में होने वाला सनि-स्थात्मक हाल।

सनुगामी सर्वातः—१. कश्चिन्नानुगच्छति तर्ववा-तिपतति उन्मुग्दप्रकादेशिपुरुषवचनवत् । (स. सि.

१-२२; त. बा. १, २२, ४) । २. विशुद्धधनन्वया-देशोऽनन्गामी च कस्यचित् । (त. इलो. १, २२, १२)। ३. इयरो य णाणुगच्छइ ठियपईवो व्य गच्छं-तं । (विद्योषाः गा. ७१=) । ४. जंतस्रवणुगामी णाम भ्रोहिणाणं तं तिविहं-खेत्ताणजुगामी, भवा-णणुगामी बेल-भवाणणुगामी चेदि। जंबेत्तंतरं प गच्छदि भवंतरं चेव गच्छदि तं खेलाणगुगामी ति भण्णदि। अंभवंतरं ण गच्छदि, खेलंतरं चेव गच्छदि, तं भवागगुगामी याम । जं सेतंतर-मर्वा-तराणि चण गच्छदि, एकम्हि चेव खेती भवे च पिबद्धं तं बेत्त-भवाणगुगामि त्ति भण्णदि । (बन. पु. १३, पू. २६४-६५)। ५. यत्क्षेत्रे तु समृत्यन्नं यत्त-त्रैवावबोधकृत् । द्वितीयमवधिज्ञानं तच्छृङ्खलितदीप-वत् ॥ (सोकप्र. ३-५४०) । ६. यसु तहे शस्थस्यैव भवति स्थानस्थदीपवत्, देशान्तरगतस्य त्वपैति तद-ननुगामीति । (कर्मस्त. मो. टीका मा. ६-१०) । ७. यदवधिज्ञान स्वस्वामिन जीवं नानुगच्छति तद-ननुगामि । (गो. जी. जी. प्र. ३७२) । ८. यस्तु विश् द्धेरननुगमनान्न गच्छन्तमनुगच्छति । कि तर्हि ? तत्रैवाभिपतति, शून्यहृदयपुरुषादिष्टप्रश्नवचनवत् सो-ऽननुगामी । (त. सुलबो. वृ. १-२२) । ६. कश्चि-दविधर्ने वानुगच्छति, तत्रैवातिपतित, विवेकपराङ्-मुखस्य प्रश्ने सति ब्रादेष्ट्रपुरुपवचनं यथा तत्रैवाति-पतति, न तेनाग्रे प्रवर्तते । (त. वृ. श्रुत. १-२२) । १ जो प्रविषक्षान मूर्खपुरुष के प्रक्रन के उत्तर में बादेश देने वाले बचन के समान क्षेत्रान्तर या भवा-न्तर में प्रपने स्वामी के साथ नहीं जाता है उसे बननुगामी प्रवधि कहते हैं।

सनस्त — सन्तो विनादः, न विवादे सन्तो विनादो स्वया तिवनादो । (वब. पु. ११ ); को (रासी) पुण ज समय्य सो रासी सम्बेतो । (वब. पु. ११ ); को (रासी) पुण ज समय्य सो रासी सम्बेतो । (वब. पु. १, १, २, २६०); तथो (ससंवेष्णायो) उविरि वं केवलाणास्त्रेच विनादो (वव. पु. १, १, १, १, १); सो प्रणंतो बुण्यादि, जो संवेष्णासंवेष्ण-रासिक्यम् संते प्रणंतेण वि कालेण व विद्वादि । वृत्तं च—संते वए ण णिद्वादि काले णाणंत्राच वि। वो रासी सो सम्योती सि णिहिंद्रो महेसिया। (वब. पु. ५, १, ३, ३०); वासि संवाणमायविद्याणं स्वेष्णनासंवेण्येहि वद्यव्याणाणां पि बोच्योदी व व्याचित्रामाणां पि बोच्योदी व व्याच्यालाणां पि बोच्यालाणां पि बोच्याला

३६४); सो रासी घणंतो उच्चइ नो संते वि वए ण णिट्ठादि। (वयः पु. ४, पू. ४७६)।

बाय-रहित और निरन्तर व्यय-सहित होने पर भी को राशि कभी समाप्त न हो, उसे धनन्त कहते हैं। ध्रयवा को राशि एक मात्र केवलशान भी ही विषय हो वह धनन्त है।

सनत्तकाय—देशो धनन्तवीव। धनन्तकायास्य स्तृही-सुक्रवादयः ये छिन्ता मिन्तास्य प्रारहिति, एकस्य वश्करीरं तदेशान्तानस्तानां साधारणाहार-प्रमादवात् शाधारणानाम्, X X प्रमन्तः साधारणाः कारा वेशां तेजनतकायाः। (मूला. वृ. १-१६)। जिन सन्तः नीवों का एक साधारण वारोर हो तथा वो सपने मूल सौर को सरीरते छिन्त-भिन्ता होने एर भी पुनः वय साते हैं ऐसे लहीं (मुक्त) गृद्धणी (गुरकेत) साधि सन्तरकाय कहताते हैं। सन्तरकायिक—देशो धनन्तकाय। धनन्तवीर्वन

स्ननन्तकायिक—देशो धनन्तकाय। धनन्तैर्वर्षिक स्वस्तिहाः कायो येवां ते धनन्तकाया मुलादिप्रभवा वनस्वित्वधिकाः। (सा. य. स्वो. टी. १८-१७)। विकाश सारीप धनन्तका सारी धनन्तका सारीप धनन्तक कीचों के उपलब्धित हो ऐसे मृत, स्वय एवं योर स्नार्षि ते उपलब्ध्य हो। यही विवाश सार्थि कीचों को धनन्तकायिक कहा बाता है। स्नन्तकायिक कीचों को धनन्तकायिक कहा बाता है। स्नन्तकायिक मौबी को धनन्तकायिक कहा बाता है। स्नन्तिया त्या तत्रोऽभूभीवाननन्तिवित्।। (स्वयंभूसो सहित त्या तत्रोऽभूभीवाननन्तिवत्।। (स्वयंभूसो सहित त्या तत्रोऽभूभीवाननन्तिवत्।। स्वा गर्मस्य जनन्या प्रमादिक्यति सन्तत्वित्। तथा गर्मस्य जनन्या प्रमादिक्यति सन्तत्वित्।। तथा गर्मस्य जनन्या प्रमादिक्यति सन्तत्वित्।। स्वा गर्मस्य नत्या प्रमादिक्यति सन्तत्वित्।। स्वा गर्मस्य नत्या प्रमादिक्यति सन्तत्वित्।। भीमो मीमसेन इति न्यायाय-नतः। (योष्याः स्वो. विस. स्-१२४)।

१ वो प्रनग्त दोवोत्पावक मोहरूप पिताय को बीत चुके हैं, वे भगवान् प्रनग्त किन प्रमन्तावित हैं। २ वो प्रनग्त कर्नांक्षों को बीतता है प्रवचा धनका हानादि के हारा सर्व बगद को बानने से बबसीस हो, तथा बिसके गर्भ में स्थित होने पर माता ने प्रनग्त एलों की माता वेंगी; उस धनना जिन (बीहकों तोबंकर) को धननावित कहते हैं। प्रमन्तावीय—देखों प्रनन्तवार। गुडांक्षरायं पत्त

वियाणाहि ॥ वस्स मूलस्स भगस्स समो भंगो पदी-सङ् । भणंतजीवे उ से मूले जे याऽवऽन्ने तहाविहे ॥ (बहरकः १६७-६१) ।

है उस मून को धननत्त्रवास वानना चाहरू। सन्तत्त्रविभिता—. मुनकादिनन्तकार्य तस्यैव सक्तः परिपाष्ट्रपरियोग वा केनियन् प्रत्येकवनस्यिता मिश्रमकानेष्य सर्वोऽयेपोऽनत्त्रकायिक इति वस्तोऽस्तार्योभित्रता। (प्रवापः सन्तः इ. ११, १६६)। २. सामंत्रविभित्रता। (प्रवापः तस्यः इ. ११, १६६)। २. सामंत्रविभित्रताचित्रयोगि ।। (भाषारः ६४)। ३. धनन्तमिश्रितापि वस्तो मवति प्रय सस्यं परितानि यानि पत्राचीनित्रतापि वस्तो सम्यति प्रय सस्यं परितानि यानि पत्राचीनित्रविभित्रविभागि । (भाषारः ६४)। ३. धनन्तमिश्रितापि वस्तो सम्यति प्रय सस्यं परितानि यानि पत्राचीनित्रविभागि । (भाषारः वस्ति प्रयोगः ।। (भाषारः दी. ६४)। धननन्तकायस्यवय मृत्रवः (मृत्री) को उसी के वस्त (अर्थेक वसस्यति) वस्ति के साथ सम्यत्रवा धन्य किसी प्रयोक वसस्यति के साथ मिलित वेक्करः को यह स्कृता है कि यह धनन्तविभित्रा कही बाती है।

धनन्तरकेंत्रस्पर्कः — जो सो प्रणंतरखेतकासो णाम। जंदव्यमणंतरखेतेण फुसदि सो सब्बो प्रणंत-रखेतकासो णाम। (बद्बां- ४, ३, १४–१६, दु. १३, पू. १७)।

को ब्रम्य धनन्तर क्षेत्र से स्पर्श करता है उसका नाम धनन्तरक्षेत्रस्पर्श है।

स्रमास्त्यस्य — कम्मद्रयस्याणाएं द्विरपोधानसंधा-णं मिण्डलादिपण्डएहि कम्ममारेण परिणदरद्वा-समय वर्षो पणतरसंथो । (बन. दु. १२, ५. ९७०) । कार्मण वर्षणा स्वरूप से स्थितः दुव्यतस्थान्यों का मिष्यात्व धार्मि कारणों के द्वारा कर्मक्य परिणतः होगे के प्रथम समय में सो सन्य होता है जसे समस्यादस्य बहुते हैं। झनन्तरसिद्धकेबलझान---यस्मिन् समये सिद्धो जायते, तस्मिन् समये वर्तमानमनन्तरसिद्धकेवल-झानम् । (झाब. मलय. षु. नि. ७६) ।

विश्व समय में बीच सिंद्ध होता है उस समयमें वर्त-मान क्षेत्रतक्षाल को सनत्तरसिंद्धकेषतक्षाल कहते हैं। सनत्तररिद्धांसंसारस्त्राप्यन्तवीवप्रकाणना— न विषये सन्तरं व्यवचानमर्थात्सपर्यन येथा ते जन-नदारस्ते च ते विद्धात्थाननदर्धिद्धाः, विद्धत्यायम्प-समये वर्तमाना इत्यर्थः, ते च ते असंसारसमापन्न-वीवारस्याननदरिद्धासंसारसमापन्नवीवास्त्रभापना। (प्रका-प-मान्तव-स्वार्धात्यसमापन्नवीवास्त्रभापना। (प्रका-प-मान्तव-स्-१-६)।

तिद्ध होने के प्रथम समय में विद्यमान ऐसे संसार से मुक्त होने वाले जीवों की प्रज्ञापना या प्रक-पणा को धनन्तरसिद्धासंसारसमायन्तवीवप्रज्ञापना कहते हैं।

स्वनन्तराप्ति--विवक्षितभवान्मृश्वोत्पद्य चानन्तरे भवे । यत्तम्यवत्वाद्यश्तृतेऽङ्गी साऽनन्तराप्तिरुच्यते ॥ (सोकप्र. ३-२=२) ।

विवक्षित भव से मरकर व ग्रनन्तर भव में उत्पन्न होकर जीव वो सम्पक्त ग्रादि को प्राप्त करता है, इसे ग्रनन्तरान्ति कहा जाता है।

सन-तरोपनिषा— १. जरब जिरतरं योवबहुत-परिकल कीरदे, सा प्रणातरोवणिया। (चक. पु. ११, पू. ३४२); प्रणतगुणबद्धीए साध्येजजान-बद्धीए सक्षेत्र-गुणबद्धीए सक्षेत्रआगावद्दीए प्रमात केजआगावद्दीए प्रणंतभागबद्दीए प्रमात देहिम-हाणं पेरिबद्दण हिन्दुाणाण जा योवबहुत्तपक्ष्यणा सा प्रणतरोवणिया। (चय. पु. १२, पू. २१४)। २. उपधानमुच्या, बातुलामनेकायंत्वानार्गणमिस्य-र्षः। (पञ्चल स्वस्य. वु. इं. ह. १।

जिस प्रकरण में भनन्तगुणबृद्धि झादि स्वरूप से भनन्तर भयस्तन स्थान की अपेका स्थित स्थानों के निरन्तर भन्यबहुत्व की परीका की जाती है उसका नाम भनन्तरोपनिया है।

भनन्तवियोजक-१. स एव पुतः धनलानुबन्धिकोष्टमान-माथा-नोभागां वियोजनपरः (भनत्तवियोजकः) $\times \times$ । (स. ति. &- $\times$ x) । २. प्रतन्तः स्वास्त्वत्व्वियोजकः) स्वास्त्वत्व्वियोजन्ताः कोषाद्यस्तान् वियोज-यति अपसन्धुपश्चमवित व प्रनत्तिवियोजकः । (ति.

भा. लिख. वृ. १-४७)। १ प्रमन्तानुबन्धी कोष, मान, माया भीर तोन की विसंयोजना करने वाले जीव को प्रमन्तवियोजक

कहते हैं । **ग्रनन्तवीर्य---१.** वीर्यान्तरायस्य कर्मणो ऽत्यन्तक्ष-यादाविर्मृतमनन्तवीर्यं क्षायिकम् । (स. सि. २-४) । २. बीर्यान्तरायात्वन्तसंक्षयावनन्तवीर्यम् ॥६॥ ग्रा-रमनः सामर्थ्यस्य प्रतिबन्धिनो बीर्यान्तरायकर्मणो-ऽरयन्तसंसयादुद्भूतवृत्ति सायिकमनन्तवीर्यम् । (तः बा. २, ४, ६) । ३. वीर्यान्तरायनिर्मूलप्रक्षयोद्भूत-वृत्ति श्रम-क्लमाद्यवस्थाविरोधि निरन्तरबीर्यमप्रति-हतसामर्थ्यमनन्तवीर्यम् । (जयषः पत्र १०१७) । ४. क्स्मिश्चित्स्वरूपचलनकारणे जाते सति घोरपरी-षहोपसर्गादौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं वैयं-मवलम्बितं तस्यैव फलभूतमनन्तपदार्थपरिच्छित्तिवि-षये खेदरहितत्वमनन्तवीयंम्। (बृ. इष्यसं. टी. १४) । ५. केवलज्ञानविषये मनन्तपरिच्छित्तिशक्ति-रूपमनन्तवीर्यम् भण्यते । (परमात्मप्र. टी. ६१) । १ वीर्यान्तराय कर्मका सबंबा क्षय हो जाने पर जो अप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसे धनन्त-बीर्य कहते हैं। **ग्रनन्तसंसारी (ग्रणंतसंसार)**—जे पुण गुरु-पडिणीया बहुमोहा ससबला कुसीला व । श्रसमाहिणा मरंते ते होंति भ्रणतससारा ॥ (मूला. २-७१; श्रभिषाः १, पृ. २६६) । जो गुरु के प्रतिकूल, बहुमोही--प्रकृष्ट राग-द्वेष से कलुवित, हीन बाचार वाले और कुशील --वतरका से रहित-होते हुए समाधि के बिना प्रार्त-रौत्र परिणाम से मरते हैं वे धनन्तसंसारी-धर्बपुर्गस प्रमाण काल तक संसारपरिभ्रमण करने वाले होते हैं ।

स्रवस्तानुबन्धी— १. धनन्तानुबन्धी सम्यव्हांनोप-प्राती। तस्योदयादि सम्यव्हांने नोत्पढते, वृत्तीत्पक-मणि च प्रतिपतित। (त. मा. ६–१०)। २. धनन्तकालमतिप्रभूतकालमनुबन्धपृतिदा हुर्वेनतीति धनन्तानुबन्धिन:। (पंचर्सः स्त्री. वृ. १२१, वृ. १६)। ३. पारम्यदेणानन्तं भवननुबद्धः वीति येषा-मिति धनन्तानुबन्धिन: उद्यस्थाः सम्यक्ष्तिषा-मिति धनन्तानुबन्धिन: । प्र. धनन्तानु स्ववन् धनुबद्धं शीलं येषां ते धनन्तानुबन्धिनः। (वसः

पु. ६, पू. ४१) । ५. शनन्तं मवमनुबध्नाति श्रविच्छिम्नं करोतीत्येवंशीलोऽनन्तानुबन्धी । धन-न्तो वा ऽनुबन्घोऽस्येत्यनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनसह-भाविक्षमादिस्वरूपोपशमादिचरणलवविवन्धी, चा-रित्रमोहनीयत्वात्तस्य । (स्थानाः सु. धभयः बृ. ४, १, २४६, पू. १८३) । ६. धनन्तः संसारस्तमनुब-ष्निन्ति तच्छीलारपानन्तानुबन्धिनः । (त. भा. सि. बृ. ६-६)। ७. प्रनन्तं संसारमनुबध्नन्तीत्येवंशीला श्चनन्तानुबन्धिनः। ××× एषां च संयोजना इति द्वितीयं नाम । तत्रायमन्वर्षः - संयोज्यन्ते सम्बन्ध्यन्ते ऽसंस्थैर्भवैर्जन्तवो यैस्ते संयोजनाः । (पंच-सं. मलय. बृ. ३-५; कर्मप्र. यज्ञो. बृ. १; ज्ञतकः मल. हेम. वृ. ३७; कर्मवि. दे. स्वो. वृ. १७)। तत्रानन्तं संसारमनुबध्नन्ति इत्येवंशीला धनन्ता-नुबन्धिनः । उदतं च--धनन्तान्यनुबध्नन्ति यतो जन्मानि भूतये । ततोऽनन्तानुबन्घाख्या कोषाधेषु नियोजिताः । (प्रकापः मलवः वृ. २३-२६३) । तत्र पारम्पर्येण भवमनन्तमनुबध्नन्तीत्येवंशीला धनन्तानुबन्धिनः, उदयस्यानाममीषां सम्यक्त्ववि-षातकृत्त्वात् । (षडशी. मलय. बृ. ७६) । १०. तत्र पारम्पर्वेण प्रनन्तं भवमनुबध्नन्ति ग्रनुसन्दधतीत्येवं-शीला इत्यनुबन्धिन: । (धर्मसं. मलय. बृ. ६१४) । ११. सम्यक्तवगुणविघातकृदनन्तानुबन्धी । (प्रकाप. मलय. ब्, १४--१८८)। १२. ग्रनन्तं संसारमन्-बध्नन्ति सनुसन्दर्धति, तच्छीलाश्चेत्यनन्तानुबन्धिनः। (कर्मस्त. गो. हो. ६-१०)। १३. झनन्त झा संसारं यावत् अनुबन्धः प्रवाहो येषां ते अनन्तानु-बन्धिनः । (कर्मवि. पू. च्या. गा. ४१) । १४. तत्रा-नन्तं संसारमनुबध्नन्तीत्येवंशीला अनन्तानुबन्धिनः। यदवाचि---यस्मादनन्तं संसारमनुबध्नन्ति देहिनाम् । ततो जनतानुबन्धीति संज्ञाऽज्येषु निवेशिता । (कर्मवि दे स्वो टी. १८)। १६. घनन्तं संसारं भवमनुबध्नात्यविच्छिन्नं करोतीत्येवंशीक्रोऽनन्तानु-बन्धी । भनन्तो वा भनुबन्धो यस्येति भनन्तानुबन्धी । (श्रमिषाः १, पृ. २६६)।

(भागमाः १, २, २६४)। १ जिसका उदय होने पर सम्यन्दर्शन उत्पन्न नहीं होता है, जीर यदि वह उत्पन्न हो चुका है तो नष्ट हो बाता है, उतका नाम सनतानुवस्यी है। ४ सनन्त भवों की परम्परा को वाल् एकने वाली कवायों को सनन्तानुवस्यी कवाय कहा बाता है। **ञ्चनत्तानुबन्धिकोध-मान-माया-लोभ---१.** धन-न्तसंबारकारणत्वान्मिथ्यादशंनमनन्तम्, तदनुबन्धिनो-जन्तानुबन्धिनः कोथ-मान-माया-सोभाः । (स. सि. य-१; त. वा. व, १, ५)। २. घनन्तान् अवाननु-बद्धं भीलं येषां ते अनन्तानुबन्धिनः, अनन्तानुबन्धि-व्हच ते क्रोध-मान-माया-लोभाहच धनन्तानुबन्धि-कोषमानमायालोभाः । जेहि कोह-माण-माया-लोहेहि श्रविषद्वसरूवेहि सह जीवो श्रणंते भवे हिंडदि तेसि कोह-माण-माया-लोहाणं प्रणंताणुबधी सण्णा । (घव-पु. ६, पृ. ४१); अथवा अणंतो अणुबंधो जेसि कोह-माण-माया-लोहाणं, ते प्रणंताप्युवधिकोह-माण-माया-लोहा । एदेहिंतो विड्डदससारो ग्रणंतेसु भवेसु प्रणुबंध ण छहे दि ति प्रणताणुबंधो संसारो, सो नेसि ते प्रणंताणुनंधिको कोह-माण-माया-सोहा। (श्व. पू. ६, पू. ४१-४२) । ३. सम्यक्त्वं घ्नन्त्यन-न्तानुबन्धिनस्ते कपायकाः । (उपासकाः ६२५)। ४. प्रनन्तानुबन्धिनः कोधमानमायालोभाः कषायाः श्रात्मनः सम्यक्त्वपरिणामं कयन्ति, श्रनन्तसंसार-कारणत्वादनन्तं मिथ्यात्व ग्रनन्तभवसंस्कारकालं वा प्रमुबध्नन्ति सघटयन्ति इत्यनन्तानुबन्धिनः । (गी. की. म. प्र. व जी. प्र. टीका २८३) । ५. धनन्ता-नुभवान्मिथ्यात्वासयमादौ धनुबन्धः शीलं येषां ते प्रनतानुबन्धिनः, ते च ते कोषमानमायालोभा धनन्तानुबन्धिकोषमानमायालोभाः । ध्रयत्राजन्तेषु भवेष्वनुबन्धो विद्यते येथां ते ग्रनन्तानुबन्धिनः। (मूला. मृ. १२-१६१) । ६. घनन्तमवभ्रमणहेत्-त्वादनन्तं मिथ्यात्वमनुबध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येव-शीला ये कोध-मान-माय-लोभाः सम्यक्त्वधातकाः ते प्रनन्तानुबन्धिकोषमानमायालोभाः । (कार्तिके. टी. ३०६; त. वृ. भृत. ६–६) ।

१ प्रमन्त शस्त्र से यहाँ निष्णास्त्र को लिया गया है, बारण कि वह धनन्त संतर परिश्वनक का कारण है। जो कोच, मान, माथा और तोन कचानें निरस्तर उस निष्णास्त्र से सम्बन्ध स्त्रती हैं, उनका नाम धनन्तानुबन्धी कोच-नान-नाथा-तोक है। धनन्तानुबन्धि कोच-नान-नाथा-तोक है। धनन्तानुबन्धि माथा-पनवंशीमूनसमा स्वनन्तानु-बन्धिनी माथा। यथा निविद्यंधीयूनस्य कूटिलता कित विज्ञाऽपि न वहाते, एवं यज्यनिता मनः-कृटिलता कथायि न नियतेते सानन्तानुबन्धिनी माथा। (कर्षीक, के. डी. वा. २०)। कारणभूत माया को समन्तानुबन्धिनी माया कहते हैं। **ग्रनन्तानुबन्धिवसंयोजनक्रिया**—तत्य ग्रमाप-वत्त-ब्रपुट्व-ब्रणियट्टिकरणाणि तिष्णि वि करेदि। एत्य प्रधापनत्तकरणे णत्यि गुणसेढी । प्रपुष्वकरण-पढमसमयप्पट्टदि पुट्यं व उदयावनियवाहिरे गलिद-सेसमपुळ्व-धणियट्टिकरणद्वादो विसेसाहियमायामेण पदेसम्मेण संजदगुणसेढिपदेसम्मादो धसंखेजजगुणं तदायामादो सबेज्जगुणहीणं गुणसेढिं करेदि । ठिदि-मणुभागसंडयधादे धाटमवज्जाण कम्माणं पुब्वं व करेदि। एवं दोहि वि करणेहि काऊण अणंताणु-बंधिचउक्कट्विदीम्रो उदयावलियबाहिराम्रो सेस-कसायसरूवेण सञ्चहदि । एसा ग्रणंताणुवंधिविसंजी-जणकिरिद्रा। (वयः पु. १०, पृ. २८८)। झपूर्वकरण और झनिवृत्तिकरण इन दो परिणामों के हारा यथासम्भव धनन्तानुबन्धिचतुष्क की उदया-वलिबाह्य स्थिति धौर धनुभाग को शेष कथायोंरूप परिणत करने के लिए जो किया की जाती है वह बनन्तानुबन्धिवसंयोजन किया कहलाती है। **ग्रतन्तानुबन्धी क्रोध** — विदल्तिपर्वतराषिसदृशः

बांस की जड़ के समान अतिशय कुटिसता की

(कर्मावः दे. स्वो. वृ. गा. १६)। पर्वतराजि या पाषाणरेला के समान कठिनता से नष्ट होने वाले कोच को सनन्तानुबन्धी कोच कहते हैं।

पुनरनन्तानुबन्धी क्रोधः कथमपि निवर्तयितुमशक्यः ।

सनन्तानुबन्धी मान—शिलाया घटितः ग्रैलः, ग्रैलश्चासौ स्तम्भश्च शैलस्तम्भस्तवुपसस्त्वनन्तानु-बन्धी मानः, कथमप्यनमनीय इत्यर्थः । (कर्मेबि. वे. स्वो. वृ. १६) ।

श्रीन स्तम्भ के समान धरणत कठोर परिकाम बाले घर्षकार की धननात्त्र्वामा मान कहते हैं। धननात्त्र्वामा मान कहते हैं। धननात्त्र्वामा मान कहते हैं। धननात्त्र्वामा माने भिन्न प्रतिपार करवाप्त्र्यामा माने प्रतिपार करवाप्त्रामा माने प्रतिपार करवाप्त्रामा माने प्रतिपार करवाप्त्रामा माने प्रतिपार के स्वाप्त्रामा माने प्रतिपार के स्वाप्त्रामा माने प्रतिपार के स्वाप्त्रामा माने प्रविपार के स्वाप्त्रामा माने स्वाप्त्रामा माने स्वाप्त्रामा माने प्रविपार क्षाप्त्रामा माने स्वाप्त्रामा माने स्वाप्ति स्वाप्त्रामा माने स्वाप्ति स्वाप्त्रामा माने स्वाप्ति स्वाप्त्रामा स्वाप्ति स्वाप्

उक्कस्साणंतस्स गहणं, XXX उक्कस्साणंती

जोही वस्त्र सो धर्मतोही । × × ध्रमवाज्यवद-विवासाणं वाचयो धरतस्त्री नेराम्यो, मोही मज्याया उक्कस्ताणंतायो पुत्रमुद्धा । धन्तरम्ब धर्मन्यावयी, विद्युत्ते तो स्वस्य स्व धनन्तावयिः । भनेवाज्यीकस्त्रापीयं संज्ञा । धनन्तावययस्य ते निना-त्य धनन्तावयित्तनाः । (यस. पु. १, १, १, १, १, ४, २, ४, १ तक्त ज्ञान की धर्मा ( मर्बा) ज्ञान्त्रस्य धनन्त है, धर्माद्यं को ज्ञान धनन्त्य समुख्यों को विश्य करता है, यह धनन्तावयित्तामाँ के होता है उन्हें धनन्ता-वर्षिणित्र ज्ञानन्ता वाहिए ।

धनस्तावबोच — प्रतीतानागत-वर्तमानाऽनन्तार्य-व्यं-जनपर्यायात्मकसूक्ष्मान्तरित-दूरार्येषु धनन्तेषु धप्रति-बद्धप्रवृत्तिरमनः केवलास्योऽनन्तावबोधः। (लघुसः

तिः पु. ११६)।

तिकासवर्तां समस्त ब्रष्यों की सनस्त प्रमंपवर्यायां

वीर व्यंवनपर्यायां को, तथा सुक्य, धन्तरित चीर
दूरवर्तां पदार्थों को निर्वाचकप से जानने वासा
निर्मास केवसतानं सनन्तास्त्रावों कहातात है।
सनन्तीपभीय—- १. निरवधेषसंपोपभीगान्तरायस्य
प्रमयात् प्राप्तृतीजनन उपगोपः सामिकः। (स.
सि. २-४)। २. निरवधेषपोपभीगान्तरायप्रमयारनन्तोपभीगः सामिकः। (स. बा. २, ४, ४)।
उपभोगान्तराय के निर्मृत विनक्य हो साने पर को
उपभोग प्राप्तृत्ते होता है उसका नाम सनन्तोयभीय है।

श्चनपनीतत्व-श्चनपनीतत्वं कारक-काल-वचन-लि-ङ्गादिव्यत्ययरूपवचनदोषापेतता । (समबा. श्वभय. ब. ३४; रायय. मलय. व. पृ. १७) ।

कारक, काल, बचन और लिंग झाबि के व्यत्ययस्य बचनवोच से रहित बाक्यप्रयोग को झनपनीतत्व कहते हैं।

स्नप्रवर्तन--- अनपवर्तनं यथावस्थितिकं पुरा बद्धं तस्य तावत्स्थितिकस्यैवानुभवनम् । (संग्रहणी वृ. २५६)।

पूर्व में बांधी हुई कर्मस्थिति का ह्वास न होकर उतनी ही स्थितिकय कर्म का अनुभवन करने को अनथवर्तन कहते हैं।

**अनपवर्तनीय-**अनपवर्तनीयं पुनस्तावत्कासस्यि-

स्येव, न ह्रास्तायाति स्वकालावयेरारात्। × × 
× एवं हि तीवयरियामप्रयोगवीजननित्रस्थित 
तवायुरातमतीत्रजन्मिन न सक्यमन्तरास एवावक्षेतुमिरवनयवर्तनीयमुच्यते। {त. मा. सिद्ध. वृ. 
२-५१)।

बायु कर्म की बितनी स्थिति बांधी गई है उतनी है। स्थिति का बेदन करना व सक्ते काल की सर्वाद के पूर्व उतका निवाद नहीं होना, इतका नाम उतकी सनप्रकॉनीयता है। ब्रामिशय यह है कि सनप्रकॉनीय बायु वह कही बाती है विसका विचात पूर्व बन्म में बांधी गई स्थिति के पूर्व किसी भी स्वार देन हो तके।

अनिभि(चि)गतचारित्रार्थे— धन्तस्वारित्रमोहस-योपशमसद्मावे सति बाद्योपदेशनिमित्तविरतिपरि-णामा प्रनिभ(चि)गतचारित्रार्थः । (त. व. ३, ३६, २)।

प्रतारंग में चारित्रमोहनीय कर्म का अयोगक्षम होने पर भीर बहिरंग में गुरु के उपवेशादि का निमित्त मिलने पर जो चारित्र रूप परिचाम से युक्त द्वुए हैं उन्हें धनभिगतचारित्रार्थ कहते हैं।

स्रनिभृष्ट्वीत सिच्यास्य — १. न प्रभिगृष्ट्वीतम् अन-भिगृष्टीतम्, यर्षेक-द्वि-भि-चतुरिन्दिर्यभृष्टकेदच । (पंच-सं. स्थो. स्. ४-न) । २. परोपदेशं विनापि मिच्या-स्वोदयायुवनायते यदयदानं तदनिभगृष्टीत सिच्या-रत्यम् । (म. सा. विचयो. टी. ४६) । ३. सनभि-मृष्टीतं परोपदेशं विनापि मिच्यालोदयाज्वातम् । म. सा. मृता. टी. ४६) ।

२ परोपदेश के बिना ही मिण्यात्व कर्म के उदय से जो तत्त्वों का सम्बद्धान उत्पन्न होता है, उसे सन-निगृहीत निज्यात्व कहते हैं।

धनिभगृहीता किया — धनिभगृहीताऽनम्युपगत-देवताविषेषाणां तत्त्वार्षभद्धानम् । (त. भा. सिद्ध. इ. ६-६) ।

देवताविश्रोव को स्वीकार न करने वालों के तस्वा-वंश्रद्धान को-विवरीत तस्वश्रद्धा को-श्रनिन-वृहीता किया कहते हैं।

सनिभगृहोता वृष्टि-सर्वप्रवचनेष्वेव साधुदृष्टि-रनिमगृहीतमिष्यावृष्टिः। सर्वमेव युक्त्युपपन्नययु- नितकं वा समतया मन्यते मौडघात् । (तः भाः सिः वृः ७—१=) ।

को सभी नत-मतान्तरों को समीकीन मानता हुआ स्वपृक्तिक व पृक्तिश्चन्य कथन को मूक्ताव्य समान मानता है, उसकी दृष्टि (श्वदा) को समिन्नृहीता समित करा साना है।

दुष्टि कहा जाता है। **बन्धियृहीता भाषा--**१. धनभिगृहीता भाषा सर्थमनिमृद्य या प्रोच्यते डित्यादिवदिति । (दशवै. हरि. ब्. नि. ७-२७७); झाव. हरि. बृ. म. हे. टि. ७६) । २. सा होइ ग्रणभिगहिया जस्य भ्रणगेसु **पुटुकज्जेसु ।** एगसराणवहारणमहवा विच्छाइय वयणं । (भाषार. ७७); यत्र यस्यां मनेकेषु पृष्टकार्येषु मध्य एकतरस्यानवधारणमनिश्चयो भवति -- एता-बत्सुकार्येषु मध्ये कि करोमीति प्रश्नयेत् प्रतिभासते, तत्कुवंति प्रतिवचने कस्यापि शुङ्गग्राहिकयाऽनिर्घा-रणात् सा उनिभगृहीता भवति । (भाषार.टी. ७७)। १ मर्च को नहीं ग्रहण करके बोली गई भाषा-जैसे डित्य-डिवत्थादि-को प्रनिभगृहीता भाषा कहते हैं। २ ध्रयवा एक साथ पूछे गये ध्रनेक कार्यों में से किसी एक का भी निश्चय न करके उत्तर देने को धनभि-गृहीता भाषा कहते हैं।

गृहाता भावा कहत है। अस्तिमान्य स्थानिय स्थानि

भ्रनिभन्नेत (भ्रत्मिपेश) — X X प्रवामिप्पेशो भ्र पडिलोमो ॥ (उत्तरा. नि. १-४३) ॥

भ्रपने लिए सनिष्ट या प्रतिकृत वस्तु को सन्मि-प्रेत कहते हैं।

सनिभयोग्य देव — तेच्यो (श्रमियोगेम्यो)श्ये कि-क्लिकिशस्योश्युत्तमा देवा उत्तमाश्य पारियदादयो-जनियोग्या: । (वयक्ष पत्र ७६४) । समियोग्य देवों के सतिरिक्त को किस्वियिक साहि समम और पारियद साहि उत्तम बाति के देव हैं वे

धनिमतोष्य वेष कहताते हैं।
धनिमतन्यजनीर्य (ध्रामिसीषजनीरिय)—
र. प्रसंवेदया सन-रसातिरिणागणा सत्ती प्रणनिसंविष्यं सीरतः। (क्ष्मंत्र. मू. या. १-३)। २. हतरवनिम्रतिष्यजन—ययु भुक्तराहारस्य पातु-मत्तरसक्ष्यरिणामायत्वकारणमेकेटियाया। या ततिरुक्ताः

निवस्तनन् । (कर्मप्र. मतव. वृ. १-३, पृ. २०) । २ उपमुक्त काहार को सन्त बातु और वल-मूबार्वि वन परिचमाने वाली सक्ति को प्रमामसम्बन्ध वीर्ये कहते हैं। प्रचवा, जो एकेन्द्रिय जीवों को विक्य विकास कारण हो उसे धनमिसन्तिय वीर्थ समझना वाहिए।

द्धनभिहित-- प्रनभिहितं स्वसिद्धान्तेऽनुपदिष्टम् । (द्भावः मलयः वृ. निः ८८२) ।

(आयः भागयः यु. ११ - ६५ र ) । प्रथमे सिद्धान्त में प्रमुपदिष्ट या प्रकथित तस्य को प्रमामिहित कहते हैं ।

भ्रनसंक्रिया—१ तदिपरीता (भ्रयंदण्डरूपार्थक्रिया-विपरीता) भ्रनर्थक्रिया । (शृ. यू. स्त्रो. यू. यू. ४१) । २. तदर्थाभावे तद्यहणमनर्थाय क्रिया । (धर्मसं. सान. स्त्रो. यू. ३, २७, ८२) ।

प्रयोजन रहित किया को धनर्थकिया कहते है . **ग्रनशंदण्ड**— १.कज्जं कि पि ण साहदि णिच्च पावं करेदि जो ग्रत्थो । सो खलु हवे ग्रणत्थो X X X II (कार्तिके. ३४३)। २. उपकारात्यये पापादान-निमित्तमनथंदण्डः । (त. वा. ७, २१, ४; त. इलो. ७-२१) । ३. तद्विपरीतोऽनर्धदण्डः प्रयोजननिर-पेक्षः, ग्रनर्थः ग्रप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणतेति पर्यायाः । विनैव कारणेन भूतानि दण्डयति, तथा कुठारेण प्रहृष्टस्तरुस्कन्ध-शासादिषु प्रहर्रात, इन-लास-पिपीलिकादीन् व्यापादयति कृतसङ्कल्पः, न च तद्व्यापादने किञ्चिदतिश्रयोपकारि प्रयोजमं येन विना गाहँस्थ्य प्रतिपालयितुं न शक्यते। (झाव हरि. बृ. ६, ६३; स. भा, सि. बृ. ७-१६)। ४. प्रयोजन विना पापादानहेतुर-नवंदण्डः। (चा. सा. पृ. १)। ५. शरीराधर्थ-विकलो यो दण्ड: कियते जनैः सोऽनधंदण्ड: । (धर्म-

सं. मान. स्वो. वृ. २, ३५, ८१)। १ जिस धर्म से—किया से—कार्यतो कुछ भी सिद्ध नहीं होता, किन्तु सदा पाप ही किया व्यस्ता है वह अनर्यवण्ड कहलाता है।

स्नर्थंदण्डविरति—१. सम्यत्तरं विगववेरपाधि-केम्यः स्वापयोगेम्यः । विरम्गमनर्थदण्डवतं विदु-वंतयरावणः ॥ (रत्नकः ३-२०) । २. स्वस्तु-कारे पाणावानितृत्यर्थदणः, ततो विरक्षिरमर्थ-दण्डविरतिः । (स. सि. ७-२१) । ३. स्वकाराव्यक्षं पाणावानिनित्तमनर्थदणः ॥४॥ सस्युक्तारे वाषा-

शानहेतुः धनवंदण्ड इत्यविध्यते । विरमणं विरतिः, निवृत्तिरिति यावत् । (त. वा. ७, २१,४)। V. श्रनशंदण्डो नामोपभोग-परिमोगावस्थागःरिणो व्यतिनोऽषं:, तद्व्यतिरिक्तोऽनषं:। तदर्थो दण्डोऽनषं-वण्डः। तद्विरतिर्वतम्। (त. भा. ७-१६)। ५. विरतिनिवृत्ति रनयंदण्डे ग्रनयंदण्डविषया । इह लोकमञ्जीकृत्य निःप्रयोजनभूतोपमदैनिग्रहविषया । (भा. प्र. टी. २८१) । ६. धसत्युपकारे पापादान-हेतुः भनर्थंदण्ड इति व्यविद्धयते । विरमणं विरतिः, निवृत्तिरिति यावत् । (त. इसोक. ७-२१) । ७. एवं पंचपयारं भणत्यदं हुहावहं णिच्चं। जो परिहरेइ णाणी गुणव्यदी सो हवे विदिश्रो ।।(कार्तिके. ३४६)। तद्विपरीतो(प्रशंदण्डविपरीतो)ऽनयंदण्डः प्रयोजन-निरपेक्षः, बनर्थोऽप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणता, विनैव कारणेन भूतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहृष्ट-स्तरुस्कन्ध-शाखादिषु प्रहरति कृकलास-पिपीलिकादि व्यापदयति । (त. भा. हरि. व सि. वृ. ७-१६) । ६. परोपदेशहेतुर्योऽनयंदण्डोऽपकारकः । धनयंदण्ड-विरतिर्वतं तद्विरतिः स्मृतम् । (ह. पु. ५६-१४७)। १०. दण्ड-पाश-विद्वालाश्च विध-शस्त्राग्नि-रज्जवः । परेभ्यो नैव देयास्ते स्व-पराषातहेतवः ॥ छेदं भेद-वधौ बन्ध-गुरुभारातिरोपणम् । न कारयति योऽन्येष तृतीय तद् गुणव्रतम् ॥ (वरांगचः १४, ११६-२०)। ११. समासतः सर्वमूपयूज्यमान शरीरादीनामगा-रिणो व्रतिन उपकारकोऽयंः, तस्माद्रपकारकादर्थाद् व्यतिरिक्तोऽनर्थः । imes imes imes imes imes तदर्थो दण्डःimes imes imesतस्माद् विरतिः। (तः भाः सि. वृ. ७-१६)। १२. पञ्चवाऽनर्थदण्डस्य परं पापोपकारिण । क्रियते यः परित्यागस्तृतीयं तद् गुणव्रतम् ॥ (सुभा-वित. ८००)। १३. योऽनधं पञ्चविद्यं परिहरति विवृद्धशुद्धधर्ममतिः। सोऽनर्धदण्डविरति गुणवते नयति परिपूर्तिम् ॥ (समितः श्रा. ६-८०)। १४. मञ्जार-साण-रक्जु बंड (? )लोहो य धरिगविस-सत्थं । सन्परस्स घादहेदु अण्णेसि णेव दादब्वं ।। बह-बंध-पास-छेदो तह गुरुभाराधिरोहणं चेव। ण वि कुणइ जो परेसि विदियं तु गुणव्वयं होइ ॥ (धर्मर. १४६--१५०) । १५. घर्षः प्रयोजन धर्म-स्वजनेन्द्रिय-गतव्युद्धोपकारस्वरूपम्, तस्मै अर्थाय दण्डः सावद्यानु-ष्ठानस्पस्तत्प्रतिषेधादनश्रंदण्डः, तस्य विरतिरनर्थः-वण्डविरति:। (वर्मवि: मृ. वृ. ३-१७)। १६. शरी-

रादिनिमित्तं यः प्राणिना दण्डः सोऽर्थाय प्रयोजनाय दण्डोऽबंदण्डः, तस्य शरीराद्यर्थदण्डस्य यः प्रतिपक्ष-रूपोऽनुबंदण्डो निष्प्रयोजनो दष्ड इति यावत्, सस्य त्यागोऽनर्थदण्डविरतिः । (योगशा.स्वो.विव. ३.७४)। १७. शरीराबर्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थितः । यो-ज्नबंदण्डस्तस्यागस्तृतीयं तु गुणवतम् ॥ (चि. श. षु. च. १, ३, ६३८) । १८. पीडा पापीपदेशा-चैदेहाचर्याद्विनाऽङ्गिनाम् । धनर्यदण्डस्तस्यागोऽनर्थः-दण्डवतं मतम् ॥ (सा. थ. ५-६) । १६. प्रसरपु-पकारे पापादानहेतुः पदार्थोऽनयं इत्युच्यते, न विश्वते-ऽर्य उपकारलक्षणं प्रयोजनं यस्यासायनर्थं इति व्युत्पत्तेः । स च दण्ड इव दण्डः पीडाहेतुत्वात् । तती-ऽनर्यश्चासौ दण्डश्चानयंदण्ड इत्यवधायंते । विरम-णं विरतिनिवृत्तिरित्यर्थः। (त. सुसबो. व्. ७-२१)। २०. पाश-मण्डल-मार्जार-विष-शस्त्र-कृशानवः । न पापं च भनी देवास्तृतीयं स्याद् गुणवतम् । (पू.स्या. ३०) । २१. सनित्र-विष-शस्त्रादेदीनं स्याद् वध-हेतुकम् । तत्त्यागोऽनर्थदण्डानां वर्जनं तत् तृतीयकम् ।। (भावसं. वाम. ४६१) । २२. ग्रर्थः प्रयोजनं तस्या-भावोऽनर्थः स पञ्चघा । दण्डः पापास्रवस्तस्य त्या-गस्तद्वतमुच्यते ॥ (धर्मसं. था. ७-८)। २३. तस्य (पञ्चप्रकारस्य ग्रनथंदण्डस्य) सर्वस्यापि परिहरणम् धनर्थदण्डविरतिवतनामक तृतीयं वृतं भवति । (त. वृत्ति भूत. ७-२१) ।

त्रात्र के करने से अपना कुछ भी अयोजन सिद्ध न हो, किन्तु केवल पाप का ही खंख्य हो, ऐसे वायोगदेश झादि पांच प्रकार के अनवंदण्डों के त्याग को अनवंदण्डविरति या अनवंदण्डास कहते हैं।

स्रमित— १. तडियरीतम् (प्रांपतिक्यरीतम्) धन-पितम् । (स. सि. ४-६२); २. तडियरीत-मम्पितम् । १९६ प्रयोगनामानाः सत्त-उन्यश्विकसा भवित स्त्युप्तकंनीभूतमर्गीप्तमिश्युप्तरो । (स. सा.१, ६२, २)। ३. प्रमाण्यत्यास्त्रहारिकम् । (स. मा.१–६१)। ४. × × ४ स्तु ते तस्य प्रप्यक्षामा प्रविवशिक्या सर्वाण्या इति ४ × ४। (च्छ. यु. ६, ५ ६)। १. तडिरीतं (प्राण्विपरी-तत्) धर्माप्तम् । प्रत्यक्तिः मृ. १–६२)। ६. नार्षितं न प्रापितं न प्रापायं न उपनीतं न विवशिक्तपर्मापत् उप्योगनामानात् सर्वाजीप स्वभावस्थाविवसितत्तात् उपस्ववंगीतृतम् ध्रमधान-भृतम् धर्मापतिसित्पृष्यते । (त. वृ. वृत. १–१२) । १ अविवसित्ताय सम्प्रमान बस्तु को धर्मापत कहते हैं । स्रमव बुतकालाकाम — धनवपुठकालमादेशेपर-सार श्री ६ वा. ६, १६, २) । विश्व धनका (उपसार) का कोई काल नियत नहीं

नित्त अन्धान (उपवास) का कोई काल नियत नहीं है, ऐसे यावज्जीवन चलने वाले अन्धान को अनव-चुतकालानशन कहा जाता है।

सनस्त्रम् बोच — १. सप्रामाणिकान्तप्रावर्धपरि-करमाना विशालसमावोऽनवस्या । (प्र. र. माला पृ. १७७, क्रि. १०) । २. सनवस्यातवा च स्याप्तम्यत-स्तिवर्धपणी । (चन्नप्र. च. २–४०) । ३. तथा चोकतम्—सूनसातिकरीमाहाजवस्या वि दुष्यम् । वस्तानन्योऽन्यावरतो च नानवस्या विषायेते । (प्र. र. माला पृ. १७१) । ४. सनवस्या तुनुतः पुतः प्र-दः साला पृ. १७१) । ४. सनवस्या तुनुतः पुतः प्र-दः स्वाप्तर्वनस्या प्रसिद्धैव । (समि. रा. १, पृ. ३०२) । १ साप्तामाणिक सम्यतः पदार्थों की सन्यमा करते हुए चो विस्वाणिक सामाव होता है, इसका नाम सनवस्या योच है।

सम्बद्धसम्पद्धता - १. हस्ततालादिशदानदोषाद् दुष्टतरपरिणामत्वाद् ष्ठतेषु नावस्थाप्यते इत्थनव-स्थाप्यः, तद्भावोऽमनवस्थाप्यता । (मास. हरि. वृ. मि. १४१८) । २. मतस्थाप्यतः इत्यवस्थाप्यत्तीन-वेषादनवस्थाप्यः, तस्य भावोऽजवस्थाप्यता, दुष्टतर-परिणामस्थाकृतत्योविषयस्य बतानाया[मना]रोप-णम् । (बोगला. स्यो. विब. ४–१०)।

१ हस्तताल-हाथ से तावन-धावि प्रवान के बोच से प्रत्यन्त बुध्ट परिणाम होने के कारण बता-विक में प्रचल्यापन की प्रयोग्यता को प्रनवस्थाप्यता कहते हैं।

सनवस्थाप्याहं जिम्म परिदेविए उनहानजा-स्रजोगो, क्षि कालं न वएषु ठाविज्जद्द वात पद्द-विविद्धतयो न विज्जो, पच्छा य विज्जवते तद्दोसी-वरसो वएषु ठाविज्जद्द, एयं समबहुष्यार्ष्टि । (बीत. षू. पु. ६)।

जिसका सेवन करने पर कुछ काल बतों में स्वापना के योग्य नहीं होता, परचात तप का बनुष्ठान करने पर जन शेव के सामत हो जाने से क्रांत्र में को स्थापन के योग्य हो जाता है, सकता नाम बनवस्थान्याहूं है। प्रनवस्थितावधि—-?. प्रनवस्थितं हीयते वसेते च, वर्षते हीयते च, प्रतिपतित चोत्यवते चेति पुतः 
पुत्रक्तित्त्व । (त. मा. १--२३) । २. व्ययोजनिः 
सम्ययवांनारिपुण्याति-वृद्धियोगावस्तिरमण्याति । स्तत्ते वर्षते यावदनेन वर्षितत्त्वम् , होयते च वावदतेन हातव्यं वायुवेगप्रेरितवकोमियत् । (स. सि. १-२२; त. चा. १. २२, ४; त. व. चू. कृत. १-२२; 
सुस्रको. च. १-२२) । २. वर्गोहिणायपुर्व्यच्यं संत 
क्यानि वहवरि, क्यानि हायदि, क्यानि स्वयुव्यप्रावयुव्यमिदि; तम्यवदिहं गाम । (वर. पु. १३, पु. २१४) । ४. विष्युव्यक्तियात् (त. स्तर्भेतः १, २२); नावतिक्यते वविषयेस्वतः । (त. स्तर्भोकः १, २२); नावतिक्यते वविषयेस्वतः । (त. स्तर्भोकः १, २२) । ४. यस्क्याचिद्यमंते 
व्याचित्रवित्रे, क्याचिद्यनिक्यते म त्यानवित्रयत्ते ।
(त. मा. सित्रः च. १-२३) । ४. यस्क्याचिद्यमंत्र 
व्याचित्रवित्रे, क्याचिद्यनिक्यते म त्यानवित्रयत्त्वम् ।
(यो. जी. म. प्र. व. ची. प्र. ही. ३७२) ।

१ जो प्रविषतान वायु से प्रेरित वस की सहर के समान हानि को प्राप्त होता है व बहुता भी है, बहुता है व हानि को भी प्राप्त होता है तथा च्युत भी होता है व उपक्र भी होता है, उसे प्रव-विस्ता सर्वीय कहते हैं। २ जो अविव्यक्ता सम्वय्यक्षन साथि वृत्यों की हानि और वृद्धि के योग से जितने प्रवास में उपक्ष हुआ है उससे कहते तक बहुना वाहिए बहुता है, और बहुत तक हानि को प्राप्त होना चाहिए हानि को भी प्राप्त होता है, उसे सम्बद्धित सर्विषतान कहा बाता है।

सनवस्याप्रमुख्यसंस्तार—संस्तीयंते यः प्रति-पन्यपोषस्वतेन दर्म-मुख-कम्बिल-सस्वादिः स सस्तारः, स बावेस्य प्रमाध्यं च कर्तव्यः, प्रतये-स्वाप्रमाध्यं च कर्पकंऽतिचारः। इह बानवेकणेन दुरवेक्षणम् प्रमासंनेन दुष्यमार्थनं संग्रह्यते । (बोणसा. स्त्रो. विष. १-११०)।

भसी भांति देखें और प्रमार्थन किये खिना ही दर्भ-शम्यादि के बिछाने को धनवेश्याप्रमृज्यसंस्तार कहते हैं। यह पोषणवत का तीसरा ग्रतिचार है।

क्षनवेक्याप्रमुक्यादान—घादानं ग्रहणं यथ्टि-यीठ-फतकादीनान्, तदप्यवेक्य प्रमुख्य च कार्यम्; ग्रन-वेक्षितत्वाप्रमाजितस्य चादानमतिचारः। घादान-प्रहाने निक्षेपोऽन्युप्तकदये पर्यप्रदादीनाम्, तेन सो-उन्यवेक्य प्रमाज्यं च कार्यः। धनवेक्याप्रमुख्य च निक्षेपोऽतिचार इति द्वितीयः । (बोगशाः स्वोः विवः ३-११८) ।

विमा वेखे और विना प्रमावंन किये ही लाठी आदि किसी पदार्थ के प्रहुण करने या रखने को प्रनवेक्या-प्रमुक्यादान कहते हैं। यह पोषणवत के पांच प्रति-चारों में दूसरा है।

**प्रनवेक्याप्रमृज्योत्सर्ग** — उत्सर्जनमुत्सर्गस्त्यागः, उच्चारप्रश्लवणक्षेलसिंघाणकादीनामवेक्य प्रमुज्य च स्थण्डिलादौ उत्सर्गः कार्यः । भवेक्षण चक्षुषा निरी-णम्, मार्जनं वस्त्रप्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विशु-द्वीकरणम् । ध्रथानवेक्ष्याप्रमृज्य चोत्सर्गं करोति तदा पोषंबद्रतमतिचरति । (योगज्ञाः स्वोः विवः ३-११८)। बिना देखें और बिना प्रमार्जन किये ही शरीर के मल-मूत्र, कफ झौर नासिकामल झावि का जहां कहीं भी क्षेपण करना; इसे घनवेक्याप्रमुख्योत्सर्ग कहते हैं। यह पोषधवत का प्रथम ग्रतिचार है। **ग्रनशन—१.** प्रशनमाहारस्तत्परित्यागोऽनशनम् । (त. भा.हरि. व सिद्ध. वृ. ६-१६; योगशा स्वो.विव. ४-८६) । २. न ग्रशनमनशनम्-ग्राहारत्यागः । (बशबै. हरि. वृ. १-४७) । ३. ग्रशनत्यागोऽनशनम्  $\times \times \times$ । (भा. सा. ६-५) । ४. खाद्यादिचतु-र्षाऽऽहारसंन्यासोऽनशन मतम् । (साटीसं. ७-७६) । चारों ब्राहार के परित्याग को ब्रनशन कहते हैं। **ग्रनज्ञन तप** -- देखो ग्रनेषण । १. संयमरक्षणार्थं कर्म-निर्जरार्थं च चतुर्थं षच्टाच्टमादि सम्यगनशन तपः । (त. भा. ६-१६) । २. दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धि-रागोच्छेद-कर्मविनाश-ध्यानागमावाप्त्यर्थमनशनम् । (स.स. ६–१६; त. वा. ६, १६, १; त. इलो. ६-१६) । ३. धनशनं नाम यत्किचिद् दृष्टफलं मंत्रसाधनाचनुद्दिश्य क्रियमाणमुपवसनमनशनम् । (चा. सा. पू. ५६) । ४. चतुर्वाद्यवंवर्यन्त उपवासोऽथवाऽऽमृतेः । सकृद्भृक्तिरच मुक्त्यर्थं तपो-ऽनशनमिष्यते । (धन-ध. ७-११) । ५. तदात्व-फलमनपेक्ष्य संयमप्राप्तिनिमित्तं रागविष्वंसनार्यं कर्मणां चुर्णीकरणार्थं सद्ध्यानप्राप्त्ययं शास्त्राभ्या-सार्यं च यत् ऋियते उपवासस्तदनशनम् । (त. वृ. **बृत.६-१९**) । ६. दृष्टफलानपेक्षमन्तरञ्जतपःसिद्धच-र्थमभोजनमनशनम् । (त. सुखयो. वृ. ६–१६) । २ अंत्र-साधनादि किसी दृष्ट फल की अयेका न करके संयम की सिद्धि, रागोच्छेद, कर्मविनाश, व्यान और धागम की प्राप्ति के लिए जो भोजन का परिस्थाम किया जाता है उसका नाम अनकान है। **ग्रनशनातिचार**—स्वयं न भृङ्क्तेभ्यन्यं भोजयति, परस्य भोजनमनुजानाति मनसा वचसा कायेन च, स्वयं क्षुषापीडित झाहारमिलवति, मनसा पारणां मम कः प्रयच्छति क्व वा लप्स्यामीति चिन्ता प्रन-शनातिचारः। रसवदाहारमन्तरेण परिश्रमी सम नापैति इति वा, षड्जीवनिकायबाधायां भ्रन्यतमेन योगेन वृत्तिः, प्रचुरनिद्रतया (?) संक्लेशक [कर] मनर्थ-मिदमनुष्ठित मया, सन्तापकारीद नाचरिष्यामि इति सकल्पः। (भ. ब्रा. विकयो. टी. ४६७)। २. धन-शनस्य परं मनसा वाचा कायेन वा भोजयतो भूंजानं वाऽनुमन्यमानस्य स्वयं वा क्षुत्क्षामतयाऽऽहारमभि-लवतोऽतिचारः स्थात्, मनसा को मां पारणां प्रदा-स्यति क्व वा लप्स्ये इति चिक्तावा, सुरसाहार-मन्तरेण परिश्रमो मम नापैति इति वा, षड्जीव-निकायबाधायामन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रचुरनिद्व-तया संक्लेशो वा, किमर्थंमिदमनुष्ठितं मया, सन्ताप-कारि पुनरिदं नाचरिष्यामीति संक्लेशो वेति । (भ. ब्रा. मूला. टी. ४८७) ।

उपवास के दिन स्वयं भोजन न करके दूसरे को भोजन कराना, प्रत्य भोजन करने वाले की प्रतु-गोदना करना, भूख से पीड़ित होने पर स्वयं प्राहार को प्रान्तावा करना, कल मुझे कौन पारणा करायेगा व कहां वह प्राप्त होगी, इस प्रकार विचान करायेगा व कहां वह प्राप्त होगी, इस प्रकार विचान करायेगा व कहां वह प्राप्त होगी, इस प्रकार विचान करायेगा इस्पादि विचार करना; यह प्रवक्षम का प्रतिचार है—उसे मनिन करने वाले ये बचा वह है। प्रकारिकार या—कालोजनित्वायः, तस्य प्रदेशप्रय-पातावात्। (ध्व. पु. थे, पू. १६म)।

विध्वतिषक्तंत्र्यताज्ञावरोज्ञाकाङ्क्षकया । (तः सुक्काः वृ. ६-५)। ५. सठस्वेन प्रतस्तवेन च जिन-सुत्रोपविष्यविधिविधानेज्ञावरः प्रनाकाङ्क्षाक्रिया ।

(त. वृ. भृत. ६-५)। १ सठता या झालस्य के वश होकर झानमनिविध्य झावश्यक कार्यों के करने में झनावर का भाव रखना झनाकाङ्काविध्या है।

स्रवाकाङ्करमा (निःकाङ्क्षितस्व )—कर्मपरवर्षे सान्ते दुःवरन्तरितोदये । पापवीचे सुवेज्ञास्याश्रद्धा-नाकाङ्क्षणा स्मृता ॥ (रलक. १-१२) ।

कर्मायोत, विनावर, दुःजीत्पावक और पाप के बीक-मृत वांसारिक दुक्त में साराव्या का अद्धान करना —वसमें विवास न रक्ता, हकका नाम प्रमा-काङ्क्षणा (सम्यव्यांन का निष्कांशित संग) है। झनाकार — साकारों विकल्पः, सह साकारेण साकारः। धनाकारस्वाद्वीतः, निवकल्प स्त्ययंः। स. मा. ति. पू. २-६)।

ग्राकार या विकल्प से रहित उपयोग को धनाकार या निविकल्प कहते हैं। उसे वर्शन भी कहा जाता है।

२ प्रमाण से भिन्न कर्म—तान से भिन्न प्रत्य बहि-पूर्त विषय—का नाम प्राकार है। ऐसा प्राकार जिस अपयोगिकांच में सम्भव नहीं है उसे प्रना-करारोपयोग कहा जाता है। इतने सम्ब से उसे दर्शनोपयोग भी कहा गया है। स्रनासत (स्रागायद)—१. वहा सब्बे तीए शक्ते विहा विहानो प्रपापत्ते च्युमाणी स्राधि विदा विहान प्रपापत्ते च्युमाणी स्राधि विदा विह्य स्राधि स्राधि विदा विद्यालया स्राधि विदा विद्यालया विद्यालया व्यवस्थालया स्राधि विदा ( व्य पु. २, प. २६)। २. चो विद्यालया विदालया व्यवस्थालया विद्यालया व्यवस्थालया विद्यालया व

१ सनिष्णस प्रस्य (शान्य के मापने का एक माप-श्रितंत्र) के समान सनिष्णस सभी समग्रें को सनग्रस काल कहा जाता है। २ विवक्तित वर्तमान समय को स्वर्धि करके -सीमाक्य मानकर - उनके साथे की जितनी भी समयराशि (समग्रों का समूह) है उस सह ही को सनग्रत काल माना बाता है। समाम्बद्धित होता - अन्तेशस सम्मान्यस्था

श्रमाचरित बोव---१. दूरदेशाद् ग्रामान्तराहाऽजी-तमनावरितम् । भ. म्या. विषयो. २३०; कारिक्ट.टी. भएत पूर, २३६)। २. इतरत् (प्राचरिताहियपीतम्) मनाचरितम् । (स. मा. मूल. टी. २३०)। दूर देश से या ग्रामान्तर से लाये हुए माहार को

प्रहण करना धनावरित होव है। धनावार— १: ×× वदन्यनावारिमहार्ति-फ्तावाम्। (इर्गिक १)। २: धनावारो इतामञ्जः सर्वेषा स्वेच्छ्या प्रवर्तनम्। (मृता. वृ. ११–११)। ३. विशिवे स्वायाकर्माणा च्योनावारः। (ब्यव. वृ. मा. मत्तव. वृ. १–४१)। ४: साध्यावारस्य परिभोगतो क्ष्मेणावारः। (ब्यव. १ उ.—ब्रह्मि.

रा. १, दू. ३११)। १ विषयों में को प्रतिक्षय झाललिल होती है उसे प्रमाचार कहते हैं। ३ झाचाकमें के — प्रपने निमित्त से निर्मित्त भोजन के — निपतने पर ताबु के झना-चार नाना जाता है।

श्रनाधिनन—१. परते वा तेहि भवे तिथ्वरीयं धणाधिकां। (मूला. ६-२०)। २. परतिस्त्रमः सप्त-ष्टहेमः कार्य वद्यागतमीदनादिकमनाधिननं बहुणायो-स्प्या. तहियरीतं वा ऋतुकृत्वा विपरीतेम्यः सप्तम्यो यवागत तद्यपनाधिनमनादानुमयोग्यम्। (मूला. वृ. ६-२०)।

प्राहार यदि तीन या सात वरों के प्रतिरिक्त प्राने के घरों से लाया गया है तो वह बनाचित्र-पहण करने के अयोग्य-होता है।

सनासामति-प्रनाता प्रपरिगृहीता वेश्या, स्वै-रिणी, प्रोवितमर्तृका, कुलाञ्जना वा ग्रनाथा; तस्यां गतिरासेवनम् । इयं चानाभोगादिना चतिकमादिना वा ग्रतिचार: । (योगशा. स्वो. विव. ३-६४) । श्रमात्ता से श्रमित्राय श्रपरिगृहीत देश्या, कुलटा, प्रोवितभत्का (जिसका पति प्रवास में है), कुलीन श्त्री धौर प्रनाय स्त्री का है। उसका सेवन करना, बह स्वदारसन्तोववती के लिए प्रतिचार है। **धनारमभूत (लक्षरा)**-तद्विपरीतं (यद्वस्तुस्वरूपा-

ननुप्रविष्टं तत्) धनात्मभूतम् । यथा दण्डः पुरुषस्य । (न्यायदी-पू. ६) । जो लक्षण बस्तुके स्वरूप में मिला हुन्ना न हो, उसे धनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे - पुरुष का

लक्षण दण्ड । **प्रनात्मभूत** (हेतु)--प्रदीपादिरनात्मभूतः (बाह्यो हेतुः) । ××× तत्र मनोवाक्कायवर्गणालक्षणो द्रव्ययोगः चिन्ताद्यालम्बनभूतः घन्तरभिनिविष्टत्वा-दाम्यन्तर इति व्यपदिश्यमान द्यात्मनोऽन्यत्वादना-त्मभूतः (ग्राम्यन्तरो हेतुः) इत्यभिषीयते । (त. थाः २, ६, १) ।

उपयोग (चैतन्य परिनामविशेष) का जो हेतु ब्रात्मा से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं है वह बाह्य प्रनात्मभूत हेतु कहलाता है--जैसे प्रदीप मादि । उक्त प्रदीप धादि चक्षुरादिके समान आत्मा से सम्बद्ध न होकर भी झाल्या के उपयोग में हेतु होते हैं, बतः वे बाह्य प्रनात्मभूत हेतु हैं। जिन्ता प्रावि का धालम्बनभूत को मन, बचन व काय वर्गनास्य इष्य योग है वह धाम्यन्तर धनात्मभूत हेतु कहलाता है। वह चूंकि झात्मा से भिन्न है, जतएव जैसे धनात्मभूत है बैसे ही वह बन्तरंग में निविष्ट होने से ब्राज्यन्तर भी है। यह भी उस उपयोग में हेतु होता ही है।

**प्रमात्मक्षंसन**---यदास्मव्यतिरिक्त तदनात्म, तस्य शंसनं कथनम्, तत्स्वरूपम् धनात्मशंसाष्टकम् । (ज्ञानसार वृत्ति १व, पू. ६६)।

ब्रात्मा के प्रतिरिक्त ग्रन्थ पर पदार्थों के स्वरूप के

कहुने को झनास्मदांसन कहते हैं।

**स्ननावर--**१. क्षुदम्यदितत्वादावश्यकेष्वनादरोऽन्-त्साह:। (स. सि. ७-३४; बा. सा. पृ. १२; सा. थ. स्वो. टी. १-४०; त. सुसवो. वृत्ति ७-३४)। २. इतिकर्तव्यं प्रत्यसाकत्याद्यथाकचठित्रत्प्रवृत्तिर-नुत्साहोऽनादरः इत्युच्यते । (त. ऋ. ७, ३३, ३; बा. सा. पू. ११, त. सुस्रको. वृ. ७-३३); झावस्य-केव्यनादर; ॥४॥ प्रावश्यकेषु धनादरः प्रनुत्साहो भवति । कृतः ? क्षुदम्यदितत्वात् । (त. वा. ७, ३४, ४) । ३. ग्रावश्यकेष्वनादरोऽनुस्साहः । (त. इसी. ७-३४); ४. झनादर: पोवधवतप्रतिपत्तिकसंव्य-तायामिति चतुर्थः। (योगशाः स्वोः विवः ३-११८; ग्रनादरोऽनुत्साहः प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्या-करणम्, यथाकथंचिद्धा करणम्, प्रबलप्रमादादिदोषात् करणानन्तरमेव पारणं च । (बोगशाः स्वोः विषः ३-११६; सा. घ. स्वो. टी. ४-३३। ४. झनादर: पुनः प्रवसप्रमादादिदोषाद् यथाकयंचित्करणं कृत्वा वा अकृतसामायिककार्यस्यैव तत्क्षणमेव पारणमिति । (वर्षेवि. मृ. मृ. १६४) । ६. प्रनादर: प्रनुत्साह: प्रतिनियतवेलायां सामायिकस्याकरणम् । (धर्मसं. मानः स्बोः बुः २, ४४, ११४) । ७. यदाऽऽलस्य-तया मोहात्कारणाद्वा प्रमादतः । प्रमुत्साहतया कुर्यात्तदाऽनादरदूषणम् । (साटीसं. ६-१६३) । चतुर्थोऽतिचार ग्रनादर ग्रनुत्साहः ग्रनुद्यम इति यावत् । (त. वृ. भृत. ७-३३; क्षुषा-तृषादिभिर-म्यदितस्य प्रावश्यकेषु प्रनुत्साहः प्रनादर उच्यते । त. बृ. श्रुत. ७-३४) ।

भूब-प्यास, अस व झालस्यादि के कारण सामायिक भौर योवयोपवास भावि से सम्बद्ध मावस्यक कियाओं के करने में उत्साह न रस कर उन्हें यथा-क्षंचित् पूरा करने को अनावर नामका अतिचार कहते हैं।

**ब्रनादिकरएा—१.** घम्माघम्मागासा एवं तिविहं भवे मणाईयं। (उत्तराः नि. ४-१८६)। २. धर्माः धर्माकाशानामन्योन्यसंवलनेन सदाऽवस्यानमनादिकर-षम् । (उसराः नि. ज्ञाः वृ. ४-१८६) ।

वर्ग, प्रवर्ग और प्राकाश हत्यों के परम्पर व्याचात के बिना सदा एक साथ धवस्थान को धनाविकरण कहते हैं ।

धनादि-नित्य-पर्यायाधिक नय--- प्रक्षिट्रमा प्रणि-हणा ससि-सूराईण पञ्जया गिष्हइ। जो सी प्रणाइ-

णिच्चो जिणमणिक्रो पञ्जयस्थिणयो । (स. न. च. २७; जू. न. च. २००)।

को नय प्रकृतिम व धनाविनिधन कन्न-मूर्योविक की पर्यायों को प्रहण करे, उसे धनावि-निस्पवर्यायाचिक नय कहते हैं।

क्षणाविषरित्याम-जानादियंगांदोनां मत्युपब्रहादिः सामान्यापेक्षया । (स. सि. ४-४२; त. वू. खूत. ४-४२) । २. प्रतादिवांकस्थान-मत्यरकारादिः । (स. सा. ४, २५, १०) । २. प्रतादिवांकस्थान-मत्यरकारादिः । (स. चा. ४, २५, १०) । ३. तत्रानादि-वांकसंख्यानम्बर्धाकारादिः । स. प्रत्युप्वस्थानियं न्युप्यस्थानियं व्यवस्थानम्बर्धाकारादिः । स. प्रत्युप्यस्थानियं व्यवस्थानियं विषयं विषयं

कहते हैं। भ्रमाविसिद्धान्तपद — ध्रमादिश्वद्धान्तपदानि धर्मा-स्तिरपमार्गितिरित्वेबमादीनि । ष्रपौरुवेयत्वतीक्रादिः विद्धान्तः, व पद स्थानं यस्य तदनादिश्वद्धान्तपदम् । (श्व. ष्टु. १. पू. ७६); ध्रमारित्वाने ध्रधमारित्वाने कालो पुढवी पाळ तेळ स्थ्यादीनि प्रणादियसिद्धत-पद्मानि । (ब्व. पु. ६. पू. १३৮)।

धनादि काल से प्रवृत्त होकर भविष्य में विच्छेद

को प्राप्त होने वाले बन्ध को प्रनादि-सान्त बन्ध

धिनका पद (स्थान) प्रयोक्षेय होने से ध्रनादि परमागम है ऐसे धर्मास्तिकाय, ध्रथमस्तिकाय, काल, पृथिबी, अप् ध्रौर तेल धादि पद ध्रनादि-सिद्धान्त पद कहलाते हैं।

स्रनाबृत— १. बादर: सम्झमस्तत्करणमादृतता, सा यत्र म भवति तदनादृतमुख्यते । (प्रातः ह. वृ. वल्ला, हेम. डि. वृ. वर्ष) । २. बनावृतं सम्झमरहितं वन्तत्रम् । (योगाता. स्थो. विश्व ३–१३०) । सावर के विना जो वन्तनाहि ज्ञ्चा-कमं किया वाता है उसे सनावृत कहते हैं।

मनादृत दोव (म्राहिय दोष)-मायरकरणं

भ्राडा तिन्ववरीयं भ्रणादियं होइ । (प्रव. सारो. गा. १४४) । २. धनावृतं विनाऽप्रदेण सम्भ्रमसन्तरेण यत् क्रियाकयं क्रियते तदनावृतमित्युष्यते । (युष्पा. व. ७-१०६) । ३. धनावृतमतात्ययं वन्दनायां ४ × × । (भ्रम. व. ६-१९) ।

## देखो सनावृत ।

ग्रनादेयनाम - १. निष्प्रभगरीरकारणमनादेय-नाम । (स. सि. ६-११; त. बा. ६, ११, ३७; त. इलो. ५-११; भ.चा. मूला. टीका २१२४; गो. क. जी. प्र. टी. ३३; त. सुलाबोच वृ. द-११; त. **बृ. श्रुत**. द-११)। २. विपरीतं (ग्रना-देयभावनिर्वतकम्) धनादेयनाम । (त. भा. =-१२)। ३. तद्विपरीतमनादेयम् । आवकन्न. टी. २४) । ४. युक्तियुक्तमपि वचनं यदुदयान्न प्रमाणयन्ति लोकाः, न चाम्युत्यानाद्यहंणमहंस्यापि सुवंन्ति, तद-नादेयनामेति । ग्रथना श्रादेयता श्रद्धेयता दर्शनःदेव यस्य भवति स च शरीरगुणो यस्य विपाकाव् भवति तदादेयनाम । एतद्-विपरीतमनादेयनामेति । (त. हरि. व सिद्धः वृ. ५-१२) । ५. धनादेयकर्मी-दयादग्राह्मवाक्यो भवति । (वंचसं. स्वो. वृ. ३-१६)। ६. यदुदयादनादेयत्वं निष्प्रभशरीरम्, ग्रथवा यदु-दयादनादेयवाक्य तदनादेयं नाम । (मुला. ब्. १२, १६६) । ७. तब्बिवरीयभावणिब्बत्तयकम्ममणादेयं णाम । (भव. पु. ६, पृ. ६४); जस्स कम्मस्सुदएण सोभणाणुद्राणो वि जीवो ण गउरविज्जदि तमणा-देज्जं णाम । (धव. पु. १३, पू. ३६६) । ८. यदू-दयाद् युक्तमपि बुवाणः परिहार्यवचनस्तदनादेय-नाम । (प्रव. सारो. टी. गा. १२६६; शतक. मल. हेम. टीका ३७; कर्मस्तव गो. वृ. गा. ६-१०)। तद्विपरीतम् (ग्रादेयविपरीतम्) ग्रनादेयम्, यदुदयवशादुपपन्नमपि बुवाणो नोपादेयवचनो भवति, नाप्युपिकयमाणोऽपि जनस्तस्याभ्युरबानादि समाचरति । (प्रज्ञापना मनयः बृत्ति २३-२६३, पृ. ४७५; पञ्चसं. मलय. बृत्ति ३–८) । १०. यदु-दयवशात्तु उपपन्नमपि बुवाणो नोपादेयवचनो भवति, न च लोकोऽम्युत्यानादि तस्य करोति तदनादेय-नाम । (बच्ठ कर्म. मलय. वृ. ६; कर्मवि. दे. स्वो हीका गा. ४०; कर्मप्र. यक्तो. ही. १)। ११. (ब्राएज्जकम्मउदए चिट्ठा जीवाण भासणं अ च । तं बहु मन्तइ लोको) श्रबहुमयं इयरखदएण ( (कर्मीवः वर्षः वाः १४६)। १२. न मादेयमनादेयम्, यदुवपाञ्जीवोज्ञादेयो भवति अम्राह्मवाक्यो भवति, सर्वोज्यवज्ञो विवसे, तदनादेयनाम । (कर्मीवः पू. व्याः वाः ७१)।

प्रभाव करें होने पर भी सोय उसे माना न मानें, बादर का पात्र होने पर भी उठकर बढ़े हो बाने बादि कर योग्य सादर व्यवस्त न करें, बच्चा जिसके उदय से वह शरीरपुर न प्राप्त हो तके कि जिसके साम्य से देवने नाम से ही सोगों के हारा सावेद (बाहु या क्याक्र) हो तके उसे सावेद नामकर्म कहते हैं।

हा सक उस आदय नामकम कहत ह । अनावेश — अनावेशः सामान्यम् । सामान्यत्वं चौदयिकावीनां गति-कषायादिविशेषञ्बनुवृत्तिधर्म-कत्वात् (उत्तराः नि. वृ. १-४८) ।

जिसका सार्य-प्रस्त नहीं है—जो निरस्तर प्रवर्तमान है, ऐसा बन्य प्रनाश्चनत कहा जाता है। वो न कभी विच्छेद को प्रास्त हुम्या है धीर न धार्य में कभी विच्छेद को प्रास्त होने वाला है वह प्रनाश्चनत वन्य कहलाता है, जो समस्य बीवों के ही होता है। प्रमाश्चर्यवसाननित्यता —तत्राद्या सोकर्यानवेच-वदनातातिवृत्वांपरावधिवमागा सत्तरस्थवच्छेदेत स्वमावस्यहती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवधिक-गर्मा भवनमावहतास्पदा प्रतीतेव। (त. भा. सिद्ध. चृ. ५-४)।

वो नित्यता लोक के बाकार के समान पूर्वापर बावीं के विभागों से रहित होकर प्रम्यूच्छिम सम्सानपरम्परा से स्थान को न छोड़तों हुई सिरोहित सन्दानपरम्परों के उत्पादन को त्र डाइत हो प्रध्यक्त क्य से ब्राम्यों के उत्पादन की शास्त्र को प्रध्यक्त क्य से ब्राम्ये भीतर रखती है वहें बनाव्ययंवसान- नित्यता कहते हैं ।

सनानुगामिक सर्वाध-वेखो भननुगामिक । १. × ×× प्रणाणुगामिश्रं भ्रोहिनाणं से जहा नामए केइ पुरिसे एगं महंतं जोइट्राणं काउं तक्न्मेव जोइट्राणस्स परिपेरतेहि परिपेरतेहि परिघोलेमाणे २ तमेव जोइट्रा-णं पासइ, अन्तरथ गए न पासइ, एवमेव अणाणु-गामिसं स्रोहिनाणं जत्येव समुप्पज्जइ तत्थेव संक्षे-ज्जाणि ग्रसंक्षेज्जाणि वा संबद्धाणि वा ग्रसंबद्धाणि वा जोधणाई जाणइ पासइ, ध्रम्नत्य गए ण पासइ, से तं प्रणाणुगामिश्रं श्रोहिणाणं । (नन्दी. पू. ११)। २. बनानुगामिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्नं ततः प्रच्युतस्य प्रतिपतिति प्रश्नादेशपूरुषज्ञानवत् । (त. भा. १-२३)। ३. एवमेव (ज्योति:प्रकाशितं क्षेत्रं पश्यन पुरुष इव) धनानुगामुकमविधिज्ञानं यत्रैव क्षेत्रे व्यवस्थितस्य सतः समृत्यद्यते तत्रैव व्यवस्थितः सन् संख्येयानि वा प्रसंख्येयानि वा योजनानि सम्बद्धानि वा ग्रसंबद्धानि वा जानाति पश्यति; नान्यत्र, क्षेत्र-सम्बन्धसापेक्षत्वादविश्वानावरणक्षयोपशमस्य, तदे-तदनानुगामुकम् । (नन्दीः हरिः षु ११, पुः ३३)। ४. ब्रननुगमनशीलोऽननुगामुकः स्थितप्रदीपवत् । (ब्राव. हरि. वृ. नि. ५६)। ५. तस्य (ब्रानुगामि-कस्य) प्रतिषेघोऽनानगामिकमिति । ग्रथंमस्य भाव-यति-यत्र क्षेत्रे प्रतिश्रयस्थानादौ स्थितस्येति कायो-त्सर्गिकियादिपरिणतस्य उत्पन्नम्-उद्भूतं भवति तेन चोत्पन्नेन यावत् तस्मात् स्थानाम्न निर्याति. तावज्जानातीत्यर्थः । ततोऽपकान्तस्य---स्थानान्तर-वर्तिनः प्रतिपतित नश्यति । कथमिव ? उच्यते---प्रश्नादेशपुरुवज्ञानवत् । (त. भा. सि. बृ. १-२३) । ६. न ग्रानुगामिकं ग्रनानुगामिकम्, शुखलाप्रतिबद्ध-प्रदीप इव यन्न गच्छन्तमनुगच्छति तदविश्वज्ञान-मनानुगामिकम्। (नन्दीः मलयः वृ. सू. ६)। ७. तथा न मानुगामिकोऽनानुगामिकः भ्रंखलाप्रति-बद्धप्रदीप इव यो गच्छन्तं पुरुषं नानुगच्छतीति। (प्रजापः मलयः मृ. ३३-३१६) । ८. उत्पत्तिक्षेत्र एव विषयावभासकमनानुगामिकम् । (जैनतर्फं. पू. 225) 1

३ जो प्रविषक्षान जिस क्षेत्र में प्रवस्थित जीव के उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र में उसके प्रवस्थित रहने पर वह संस्थात व प्रसंस्थात योजन के प्रनार्थत क्यमे नियस विषय को वानता है, स्वामी के सम्पन भाने पर वह उसे नहीं मानता । इसका कारण वह है कि उसके मानदारक व्यविकानावरण का सर्योग-स्वय उस्त क्षेत्र के ही सन्वय्य की ध्येका रसकर उपल्या हुए है। ऐसे स्वयिकान को अनानृगामुक स्वयिकान कहा बाता है।

स्वनाजुपूर्वी-देशो वयातमानुपूर्वी । से कि त समायु-पुत्री ? प्याए केद एगादसाए एनुतरियाए समंत-गण्डमवाए केदीए सम्मयन्यभासो हुन्यूपी, से ते समायुर्भ्यो । सहता ×× से कि से समायु-पुत्री ? एसाए केद एगादसाए एनुतरियाए सम-विकथाण्डगाया हैदीए सम्मयनम्यासो हुक्यूपी, से सं समायुर्भ्यो (खन्योग. सु. ११४)।

अपनोग (अपन्य-प्रितीय भादि और विलोध (अन्य व उपाल्य भादि) कम से रहित को किसी की अरू-पत्ता को जाती है उक्का नाम सनानुपूर्वी है। उद्याहर्ष्या — कामानुपूर्वी के शायन से सम्याहित क्य सनन्त कामभेवों की अरूपया में सनानुपूर्वी के विकास इस अकार होते हैं—एक को सादि लेकर एक सर्विक कम से चुंकि कामनेव सनन्त हैं, सतः १-२-१-४ सादि के कम से स्वित्य विकास तक्का कर्म को तथापित करके उन्हें परस्यर गुणित करने पर को राशि उपस्तम हो उसमें से दो (अपन और सन्तिम संबंध के कम कर देने पर को संख्या आप्त हो उतने अकृत में सनानुपूर्वी के विकास होते हैं। उनमें से कस्ता को इच्छान्तार किसी भी विकास को लेकर को प्रकास को जाती है वह सनानुपूर्वी-कम से कही जावेगी।

सनाभिग्राहिक मिथ्यास्य — १. धनाभिग्राहिकं तु प्राइतकोशनां सवं देवा बन्दनीया । निन्दनीयाः । एवं सर्वे गुरव , जवं धमां हति । (योष्याः स्वोः विकः २-वे) । २. प्रत्यतेऽञ्जी दवेनानि यह्यादः विकास्यि । चुमानि माध्यस्थहेनुरनाभिग्राहिक हि तत् । (लोष्यः ३-६२९) । ३. धनाभिग्राहिक हि तत् । (लोष्यः ३-६२९) । ३. धनाभिग्राहिक स्वानां गोपादीनाधिवस्याध्यस्थ्याद्वाजनिष्ठहीत- वर्षनिविवेद्यालां निष्यास्थ्यस्थ्याद्वाजनिष्ठहितः वर्षनिविवेद्यालां निष्यास्थ्यस्थ्या या प्रतिचत्तिः । (कर्षस्तः सो. वृ. या. ६-१०) । ४. एवद-(धानिप्राहिकम्, स्वष्यान् सर्वोच्यति स्रोनानि स्वोचनित्र हरवेद्याने-वन्यास्थ्यस्य सर्वाचात् वर्षनानि स्वोचनित्र हरवेद्याने-वन्यास्थ्यस्य स्वर्यान् (वर्षनानि स्वोचनित्र स्वेचनित्र स्वराम् वर्षाच्यत्व । (वर्षानीः समयः व. गा. थर्रः

वंबतं. जलप. बू. ४-२; सम्बोच. बू. ४७, पू. ३२)। २ सभी दर्शन—मत-मतान्तर—घण्छे हैं, इस प्रकार की बृद्धि से सबके समान मानने को धनाभिप्राहिक निष्पास्य कहते हैं।

स्नाभीय — १. दानीयो उनधोणो तस्तामाने मने यणाभोगे। (प्रचात स्व. सा. ११) । २. सामीम-नाभोणः, नाभोणः सनाभोणः, सागमस्यापर्यात्राने। आतनेव श्रेष इति भावः। (श्रव्यस्त स्वोः १ ४-२)। ३. सनाभोगः सन्मृत्वित्तत्रया व्यक्तोपः योपाभावो दोषाच्यास्त्रत्वत्वत् । सार्वार्यात्रक्वन्यादेषुः स्वाद्या। (लीकिति पू. १)। ४. प्रमाभोगोऽना-नानस्याकार्यमानेवमानस्य भवति। (भाव. ह. वृ. सत्त हेत. हि. पू. १०)। ४. न विवाले सामोगः परिमानमं यत्र तदनाभोगं तच्यकेनिद्रवादीनामिति। (प्रव्यस्त सत्त्व. वृ. ४-२)।

१ उपयोग के ब्रभाव का नाम ब्रनाभीग (ब्रसाव-बाती) है। २ ब्रागम का पर्यालोकन न करके ब्रह्मान को ही अयरकर मानना, इसका नाम ब्रना-भोग मिम्बास्त्र है।

स्नाभोगनिस्त्रेप— १. प्रसत्यामांप त्वरायां जीवाः सन्ति न सन्त्रीति निरूपणमन्तरेण निक्षिप्यमाण तदेवोणस्त्राविस्त्रमनाभोगनिक्षणीवस्त्रणम् । (स. स्ना विषयोः दी ८१४; धनः यः स्वोः दी ४–२६)। १. धनानोविकतस्त्रतया उपकरणादिस्यापनं सनाभोग इत्युच्चते । (त. वृषित युतः ६–१)।

१ शोझता के न होने पर भी जीव-जन्तु के देखें बिना ही बाब-संयम के सामनभूत उपकरणादि के रखने को धनाभोगनिकोप कहते हैं। अनाभोगनिर्वेतित कोय—यदा त्वेवमेव तथाविय-मृहतेववाद् गुण-दीववियारणायुःमः परवधीयुव कोधं कुस्ते तदा स कोपोजामोगनिर्वेतितः। (प्रका-प. सत्तर. मृहतं के वक्ष मले-मृहे का विवार किये विवा ही परवसता से कोच करने को अना-गोगनिर्वेतित कोच कहते हैं। अनाभोगनिर्वेतित सेच कहते हैं। अनाभोगनिर्वेतित होता — तिपरीतो (पामोग-निर्वेतिताहारियपरीतो) अनाभोगनिर्वेतितः, प्राहार-पामीति विवाय-स्कारण यो निष्णावते प्रावृद्ध-काते प्रवृद्धतरमुजायनिष्णक्रभागतिपुद्धनाहाद्यव् सोजायोगनिर्वेतितः। (प्रकाय सक्तय. मृ. २६,

के थे) ।

प्राहार की विशिष्ट इच्छा के बिना ही जिस किसी

प्राहार की वाहार के बनाने को प्रमानीवनिर्वित्त

प्राहार (नारिक्यों का साहार) कहते हैं। जैते

वर्षा काल में बहुत प्रिकट मृत्र प्रावित के स्थलत

होने बाला उक्ष पुरुषलों का साहार।

प्रमानोग बकुतः— २. सहसाकारी प्रमानोगवकुतः।

(त. आ. सि. बृ. ६—४६)। २. द्योरोरोक्करणवित्रुषणयोः सहसाकारी प्रमानोगवकुतः। (प्रव.

सारो. डी. गा. ७२४)। ३. द्विव्यवित्रूषणस्य

प सहसाकारी प्रमानोगवकुतः। (पर्मसं. सात.

स्तो. डी. ३—४६, ५ १४२)।

सहसा बिना सोके-विवारे सारोर और उपकरण

ग्रांदि के विभूषित करने वाले साम् को ग्रानाभोग बकुश कहते हैं। ग्रानाभौगिक-प्रानाभौगिक विचारशृन्यस्पैकेन्द्रिया-देवी विशेषविज्ञानविकसस्य भवति। (शोगज्ञाः स्वोः

विव. २–३)। विचारशून्य व्यक्ति के स्रथवा विशेष ज्ञान से रहित एकेन्द्रियावि के जो विपरीत श्रद्धान होता है उसका नाम प्रमाभोगिक निष्यास्य है।

भाग भागातार रामातार है। आस्ताभीगित देश करवा आसाभीगित देश — धानातीस्वाप्तपार्थनं करवा प्रादानं निसंपो वेति वितीयो अङ्गः। (अ. बा. विकयो. दी. ११६६)। २. धानातीस्वाप्तपार्थनं कृत्वा प्रत्यातीस्वाप्तपार्थनं कृत्वा प्रत्यातीयात्रात्रात्रां निसंपं वा कृतेतीज्ञाभागिताः स्वा वितीयो दोषः। (अ. बा. मृताः दी. ११६६)। विना वेते सीर विना वोते पुरस्कारि को रखना या उठाना, यह बनाभीगित नाम का बोच है।

स्रनायतन (सत्याययत्य)— १. सायक्वादिगुना-नामायतनं मृहसावाद साम्यद सामारक्त्यं निर्माल-मायतनं म्ययते, तक्षित्रसमूतमनायतनम् । (मृ. स्थ्य-सं. हो. सा. ४१) । २. निष्यादुस्तानदृत्तानि जीनि भीत्वज्ञत्वात्या । पक्नायत्वान्यादुस्तत्तेवां दृष्ट्मसं त्ववद् ।। (सन. स. २–४) । ३. कृदेव-निश्चि-सारमायां तन्त्रितं न मयादितः । वण्यां समास्यो यत्यात् तान्यनायतनानि वट् । (सर्वसं सा. ४, ४४) । ४. सावक्यमपाययमं स्रोहिटाणं कृषोत्तर्य-सम्म । एमहु। होति त्या एए विवरीय साययणा ॥ (स्वन्निः रा. १, पू. ११०) ।

१ सस्यावज्ञनादि गुणों के धाश्य या झावार को झायतन कहते हैं। झीर इनसे विचरीत स्वरूप वाले मिण्यादर्शनादि के झावय या झावार को झना-यतन कहते हैं।

**ग्रनार्य--**१. ये सिहला वर्बरका किराता गान्धार-काश्मीर-पुलिन्दकाश्च । काम्बोज-वाह्मीक-ससौद्रका-द्यास्तेऽनार्यंवर्षे निपतन्ति सर्वे ॥ 🗙 🗙 त्वनार्या विपरीतवृत्ताः ॥(वरांग.८, ३-४)। २. धनार्याः क्षेत्र-भाषा-कर्मभिर्वहिष्कृताः 🗙 🗙 यदि वा ग्रविषरीत-दर्शनाः साम्प्रतेक्षिणो दीर्षदर्शनिनो न भवन्त्यनार्याः। (सूत्रकु. श्री. बृ. २, ६, १८) । ३. सग-जवण-सबर-बन्दर-काय मुरुंडोड्ड गोण पक्कणया । घरबाग होण रोमय पारस खस खासिया चेव ॥ दुंबिलय लउस बोक्कस-भिल्लंघ पुलिद कुंच भगरध्या। कोबाय चीण चंचुय मालव दमिला कुलग्धाया॥ केक्कय किराय हयमुह खरमुह गय-तुरग-मिढयमुहा य । हयकन्ना गयकन्ना अन्नेऽवि भ्रणारिया बहवे ॥ (प्रव. सारो. १४८३-८४) । ४. घाराद् दूरेण हेयधर्मेन्यो याताः प्राप्ताः उपादेवधर्मे रित्यार्थाः, XXX तद्विपरीता भनार्याः, शिष्टासम्मतनिखलव्यवहारा इत्यर्थः । (प्रवः सारोः वृः १४८४) ।

१ विज्ञका धावस्य विषयरीत है—नित्व है—वे धातायं कहताते हैं। वे कुछ ये है—तिहल, वर्षस्त, किरात, गाल्यार, काल्मीर, दुलिय, काल्मोव, बाह्योर, वस बीर योजक (बालि)। धातावस्य दोष—१. उपकरणादिकं सम्बद्धिगित दुद्धपा थः करोति वन्यनादिकं तस्यानावस्त्रयोगः। (जृता. व. ७-१०६)। २. किया × × अनानस्त्रयं दोषः स्वात् । या किम् ? या किया । क्या ? तदा-स्वया उपकरणाधाकांक्षया । (सन. व. स्वो. टीका स, १०६): ।

१ जरकरचादि प्राप्त करने की इच्छा से गुर की वस्त्रपासिक करना, यह धनालस्य नोय कहनाता है। धनालस्य नोय का नाता है। धनालस्य नोय नाता है। धनालस्य नाता है। प्रतास्त्रपासिक हो मुद्रामी प्राप्त निवस्त्रपासिक हो नात्रपासिक हो निया प्रयुक्त करना गुलस्यान में होने वाले धनिकानस्य प्रस्ता नात्रपासिक हो नात्य

ग्र**नावृष्टि**—ग्रावृष्टिवंषंणम्, तस्य ग्रभावः ग्रना-वृष्टिः। (**पव. पु. १३, पृ**. ३३६)।

वृष्टिका अर्थवर्धाहोताहै, उस वर्धके न होने कानाम अनावृष्टि है।

द्धानार्थसा—प्रनाशंसा सर्वेच्छोपरमः। (सलित-वि. वं० पु. १०२)।

किसी भी प्रकारकी इच्छाके नहीं करने को ग्रना-श्रंसाकहते हैं।

प्रमाद्रवान् -- योऽक्ष-स्तेनेष्वविश्वस्तः शाश्वते पिय निष्ठतः । समस्तसस्वविश्वास्यः सोऽनाश्वानिह गीयते ॥ (उपासकाः ६६१) ।

को इन्त्रियक्य कोरों के विषय में विश्वास न कर — उनके विषयों की झाता स रहित हो, मोलमार्ग नक्का (झाल्या) रखता हो, स्रोर समस्त प्राक्षियों का विश्वासपात्र हो; उसे मनास्थान् कहते हैं।

धनास्त्र(भ)व (अर्गासव)—पाणवह-पुसावाया धदत्त-मेहुण-परिगाहा विरसी । राईभीयणविरसी श्रीवो हवद प्रणासवी ॥ पंचसिमसी तिपुत्ती सक-सामी विदेदिसो । प्रगारवी य णिससत्त्री जीवो हवद स्रणासवी ॥ (उत्तर्रा. ३०, २-३)।

प्रभावना (प्रधान पर्टें, प्रभावन से विरत, पांच समिति व तीन गुप्तियों से युक्त, कवाय से रहित, जिलेमिय तथा गारव व सस्य से विहीन संयतको अनाम्नव कहते हैं। अनाहार—शरीरप्रायोग्यपुर्वणपिष्डवहणमाहाराः।  $\times \times \times$  तिह्वपरीतोऽनाहारः। (चनः पुः १, पुः १६३)।

भौदारिकादि तीन वारीरों के योग्य पुद्वलों को नहीं प्रहण करना भगाहार है।

**प्रनाहारक—१.** त्रवाणां शरीराणां वण्णां पर्या-प्तीनां योग्यपुर्वगलग्रहणमाहारः, तदभावादनाहारकः। (स. सि. २-३०; त. इलो. २-३०; त. वृ. धुत. २-३०। २. विस्महगदिमावण्णा केवलिणो समुग्वदो भ्रजोगीय। सिद्धाय भ्रणाहाराimes imes imesय<del>ञ्चसं. १-१७७;</del> गो. जी. ६६५)। ३. झनाहार-का ग्रोजाबाहाराणामन्यतमेनापि नाहारयन्तीत्यर्थः । (बा. प्र. टी. १६८) । ४. ××× ततोऽनाहार-कोऽन्यवा ॥ (त.सा. २-१४) । ५. सिद्ध-विश्वहगत्या-पन्न-समुद्घातगतसयोगकेवल्ययोगिकेवलिनामेवाना -हारकत्वात् । (जीवाजी. मलय. वृ. ६-२४७, पृ. ४०३)। ६. त्रीण्यौदारिक-वैक्रियिकाहारकास्यानि शरीराणि षट् चाहार-शरीरेन्द्रियान**प्राण-भाषा-मनः**-सजिकाः पर्याप्तीयंथासम्भवमाहरतीत्याहारकः, नाहारकोऽनाहारकः । (त. सुखबो. वृ. २-३०)। १ तीन शरीर झौर छह पर्याप्तियों के बोग्य पुर्वास स्वरूप प्राहार को न प्रहण करने वाले जीवों को घनाहारक कहते हैं। २ विष्रहगति को प्राप्त चारों गति के जीव, समुद्धातगत सयोगिकेषली, श्रयोगि-केवली और सिद्ध; ये भ्रनाहारक होते हैं।

स्रनिकाचित-तिव्यवरीदं (णिकाचिदिविवरीयं) प्रणिकाचिद । (थव. पु. १६, पू. ५७६)।

निकाचित से विपरीत प्रयांत् जिन कर्मप्रदेशायों का उत्कर्षण, प्रपक्षण, संक्रमण या उद्दीरणा की जा सके; उन्हें प्रनिकाचित कहते हैं।

स्रनिच्छाप्रमृतवर्शनसालमररा — १. कालेऽकाले वाऽप्यवसानादिना यन्तर्श जिब्बीदिषोस्तवृद्वितीयम् । (भ. स्न. विक्वयोत्ती २६)। २. कालेऽकाले वाऽप्यव-सानादिना विना जिबीदिषोमं रणमनिच्छाप्रवृत्तम् । (भा. प्रा. दी. ३२)।

२ काल या धकाल में बाध्यवसान (विचार) प्रावि के बिना जो जीवित के इच्छुक का मरण होता है उसे प्रनिच्छाप्रवृत्त-वर्शनवालमरण कहते हैं। अनित्यंत्रकारण संस्थान—१० ततोऽप्यन्त्रेवादीनां

श्रनित्यंतकार्णं संस्थान — १० ततोऽन्यन्मेषादीनां संस्थानमनेकविषमित्यमिदमिति निरूपणामावादनि- व्यंत्रवास् । (स. ति. ५-२४) २. ×× 

स्रतोऽम्यवित्यस्य । ४× भ्रतोऽम्यन्येयादीनां 
संध्यानवनेकदिव सिर्वामिति निक्यणामावादाः 
प्रतित्यंत्रवास्य । (त. वा. ४, २४, १३; त. 
तुवाबो. ४-२४) । ३. प्रतित्यंत्रवास्य चानियताकारत् । (त. वती. ४-२४) । ४. बेदमन्त्रोवरादीनामनित्यवत्रवास्य तथा । (त. ता. ३-६४) । 
४. इदं बस्तु इत्यंपूर्तं वर्तते इति वन्तुमावस्यत्याद्य 
प्रतित्यंत्रवासं संस्थानमुच्यते । (त. वृत्ति भृत. 
४-२४) । ६. पूर्वभवाकारास्यान्यमाव्यवस्याप्ताच्यविराद्भारी । संस्थानमनित्यंत्रस्य स्यादेवामनियताकारत् ॥ (सोक्षा. २-११६) ।

शिक्ती एक निविचत झाकार से रहित—ध्यनियतं झाकार वाले—सेपायिकों के संस्थान को सिनास्वं-तकाय संस्थान कहते हैं। इरिक्त स्थानों—कीते धारमध्येशों से रहित नासिका धादि—की होते होकर वो धानियत आकारवाला मुक्त बीवों का धाय प्रकारका धाकार हो जाता है वह समित्यं-तकाय प्राकार कहा जाता है।

ग्रनित्य—ग्रनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्या. मं. टी. ५) ।

प्रतिक्षण विनादय वस्तु को प्रनित्य कहते हैं। प्रानित्यनिगोत—ससभावनवाप्ता ध्वाप्त्यन्ति च वं तं प्रतित्यनिगोताः। (त. वा. २, २२, २७)। जो निगोत जीव इस पर्याय को प्राप्त कर कुके हैं व सापे प्राप्त करने वाले हैं वे प्रनित्य निगोत कहे जाते हैं।

स्रतित्यभावना—रेवो प्रतित्यानुवेशा ।
स्रतित्यानुप्रेसा—रः हमानि स्ररोरेन्द्रविवयोयोग-परिभोग्रहस्याणि समुदायस्थाणि कलबुदनुदर्शनसंस्यतस्वभावािन गर्मोदिष्यवस्याविचेत्रेषु सर्ववत्त्रनांस्यतस्वभावािन गर्मोदिष्यवस्याविचेत्रेषु सर्ववत्त्रनांस्यतस्वभाविचयंतािण । महादत्राको नित्यता

मन्यते । न किञ्चत् संबारे समुदितं सुक्मित्तः
स्राहमनो स्नात्वर्योगियोगस्यभावास्याविति चिन्तमनित्यतानुवेसा । (स. ह. १-७; स. वा.
१, ७, १) । २. इस्टजनतस्ययोगदिविचयस्वस्यप्रदस्तवाऽऽरोग्यम् । वेहस्य यौवनं बीविजञ्ज
सर्वाध्यात्रियािन । (प्रस्तवरः १११) । २. वं
किषि व उपयणं तस्स विवासो हवेह यिययेण ।
परिवानसस्वरंण वि व वास्यं प्रिविचित सास्यं

ग्रत्थि ।। जम्मं भरणेण समं संपञ्जद जोव्यणं जरासहियं। लच्छी विणाससहिया इय सब्बं भंगूरं मुणह ॥ भविरं परियणसयणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-लावण्णं । गिह-गोहणाइ सब्वं 'शबघणविदेश सारिच्छं ।। सुरषणु-तिह व्य चवला इंदियविसया सुभिच्चवस्या य । दिट्टपणट्टा सब्वे तुरय-गया रह-वरादी य ॥ पंथे पहियजणाणं जह संजोधी हवेड खणमित्तं । बंधुजणाणं च तहा संजोधो घडधो होइ ।। महलालिमी वि देही व्हाण-सुयंवेहि विविह-भक्त्रेहिं। खणमित्तेण वि विहड्ड जलभरिश्रो द्यामघडद्रो व्यः ॥ जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं। सा कि बंधेइ रइं इयरअणाणं धपुण्याणं ।। कत्य विण रमइ लच्छी कुलीण-बीरे वि पंडिए सूरे । पुज्जे धम्मिट्ठे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ।। जलबुब्बुयसारिच्छं घण-जोव्वण-जीवियं पि पेच्छता। मण्णंति तो वि णिच्यं प्रद्वसिद्यो मोहमाहप्यो ॥ चइऊण महामोहं विसये मुणिकण मगुरे सब्वे । णिब्बिसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहइ ॥ (कार्तिके. ४-११ व २१-२२) । ४. उपा-त्तानुपात्तद्रव्यसंयोगस्यभिचारस्वभावोऽनित्यत्वम् । (त. इलो. ६-७) । ५. शरीरेन्द्रियविषयमोगादेर्म-गुरत्वमनित्यत्वम् । (त. सुस्रको. ब्. १-७) ६. संसारे सर्वेपदार्थानामनित्यताचिन्तनमनित्यमा-वना । (सम्बोधस. ब्. १६) ।

१ सरीर तथा इम्प्रियां सीर उनके विश्वसमूत भीय-उपनीय प्रध्य समझ्चूचरों के समान सम्बर्ग्य है, मोह से मझ माने उनके निरायां के कम्पना करता है। बस्तुतः सात्मा के सान-दर्शनाया उपनीय स्वमाव को कोड़कर और कोई बस्तु नित्य नहीं है, इस महार से बिनाइन करने को सनित्यमाबना या प्रतिस्वानुकेशा कहते हैं।

स्रतिहा — निवर्ष निष्कतं वा सम्यक् दीयते पित्त-सत्यामिति निदा X X सामाप्येन चित्तवती सम्यगिवकेवती वा इत्यद्यं। इत्या त्वनिदा चित्त-विकता सम्यग्विकेविकता। (अज्ञापः सत्तयः वृ. ११, वृ. १३०)।

पिछले भव में किये गये शुभाश्यम के स्मरण में रका ऐसे चित्त के प्रभाव में प्रचवा सम्बक् विवेक के प्रभाव में जिस बेदना का श्रमुभव किया जाता है वह प्रमिवा बेदना कहलाती है। क्रिक्सं — सम्बद्धिः (शिवस्तिवरीयं — जं परे-सम्मनीकड्डिज्जदि, उनकड्डिज्जदि, परपर्याड संका-मिञ्जदि, उदये दिज्जदि तं) प्रशिवतं । (वब-पु. १६, पु. ५७६)।

श्चित कर्णप्रवेशाय का धपकर्षन, उत्कर्षण और यरप्रकृति संक्रमण विध्या जा सकता है तथा जो उदय
में भी दिया जा सकता है उसे धनियस कहते हैं।
छनिश्चिय --धनिहर्य मनः धनःकरणमिरावर्षनः
लरम्। × × ईवरिन्डियमनिन्द्रियमितं, यथा
धनुदरा कन्या इति । (स. सि. १-१४)। २ धनिग्रियं मनोम्नुदरावत् ॥२॥ मनोम्न्तः रूपमनिदियग्रित्यं मनोम्नुदरावत् ॥२॥ मनोम्न्तः रूपमनिदियग्रित्यम्, नो-इन्द्रियं प्रोध्यते। धनेवदयं प्रतिवस्थी प्रस्थाने पर्याप्ति । सम्मित् । तेनिद्यम्
वेवेशास्तः करण्येन मनो शुद्धते, उदस्त-रूपः
चोष्यते। (त. खुववो व. १-१४)। ४ इन्द्रियदय्यवनिद्यं मनः धोषरवेति। (त. भा. सिद्धः

ब. १-१४)। १ इंग्नियों के समान बाह्य में दृष्टियोचर न होकर इंग्निय के ही कार्य (जानोत्यादन) के करनेवाले झन्तःकरण रूप यन को समिन्त्रिय कहते हैं।

स्रनिद्धिय जीव-न सन्ति हन्द्रियाणि वेषा तेऽनि-न्द्रियाः। के ते ? स्रवरीराः सिद्धाः। (वब-पु. १, पू. २४०); ण य इदिय-करणजुदा स्रवन्महार्द-हि गह्या सर्थ। जेव य इदियसोक्त्या सर्जिदया-ज्ञाणान्-मुहा।। (स्रा-पन्त्रम्सं. १-७४; यब-पु. १, य. २४६ जः, गो. जी. १७६३)।

जो इन्द्रिय क्य करणों से युन्त होकर ध्रवप्रहादि के इत्तरा वसचों को ग्रहण नहीं करते तथा इन्द्रियकस्य युक्त से रहित हैं ऐसे क्षतिन्द्रिय ध्रनन्त ज्ञान (केवस-ज्ञान) वारक मुक्त जीव ध्रनिन्द्रिय—इन्द्रियविहीन —कहे जाते हैं।

स्रतिनित्रय प्रत्यक्ष — १. भिनित्रयप्रत्यक्षं स्मृति-संग्रा-पित्तामिनिवोधारम्भ । (मधी. स्थो. स्था. स १ स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तर्क और अभिनिज्ञोध (अनुमान) क्य ज्ञान को अभिनिज्ञय प्रत्यक्त कहते हैं। ४ एक मात्र—इन्डियनिरपेश—नम से उत्पन्न होने वासे ज्ञान को अभिनिज्यसत्यक्त कहा जाता है जो उपर्युक्त स्मृति आदि क्य है।

श्वनिन्द्रिय सुख — प्रणुवमममेयमम्बयममलमजरम-रुजमभयमभवं च । एयंतियमच्चंतियमव्यावाशं सुह-मजेयं ॥ (भ. श्वा. २१५३)।

धनुषम, धमेय, धक्षया, निर्मल, ध्रवर, ध्रवत (रोग-रहित), मयबिरहित, संसारातीत — मुक्तिकनित — ऐकान्तिक (ध्रवहाय), धात्यम्बक (ध्रविनक्दर), निर्वाष और धवेय सुख को धनिन्तिय या धतीनिवय कहते हैं।

श्रनिबद्ध मंगल-जो सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण कयदेवदाणमोक्कारो तमणिबद्धमंगलं । (षदः पु. १, प. ४१) ।

सूत्र के झादि में सूत्रकार के द्वारा जो देवता-नम-स्कार किया तो गया हो, पर ग्रन्थ में निबद्ध न किया गया हो, उसे झनिबद्ध मंगल कहते है।

स्रनियत विहार-प्रनियतविहारोऽनियतक्षेत्रावास.। (प्रन. य. स्वो. टी. ७-६८) ।

प्रनियत क्षेत्र में रहने का नाम प्रनियतिवहार है। प्रनिवृ त्तिकर—निवृ तिः सुखम्, प्रनिवृ तिः गोडा, तत्करणशीलोऽनिवृ तिकरः। (ब्रावः मलयः वृत्ति १०६६)।

स्वभावतः पीडा उत्पन्न करने वाले को स्ननिवृत्ति-कर कहते हैं।

स्रतिहाँरिस — अरुनांगिरकण्दरादी तदिनहेरणा-दानहाँरिसम् । (स्थानाः समयः मृ. २, ४, ४ ०२) । पर्वतः की पुष्पा स्नादि में को पाद्यपेषमान — क्रिन्स होकर गिरे हुए रादय (बुल) के समान उपपान — स्रतिक्षय निष्केष्ट स्वरूपा मृश्त मरण — होता है वह वागिहाँरित मरण कहनाता है। कारण यह कि वसतिमें हुए सरण में क्षेत्र सरीर का निहंरण होता है बैसे वह यहाँ नहीं होता।

धनिवृत्ति (वर्ति) करण् — १ यतस्तावन्न निव-तेते यावस्तम्यक्स्वं न लब्धमित्यतोऽनिवर्तिकरणम् । (त. भा. हरि. बृत्ति १-३, पू. २५); २. निवर्तन-धीलं निवर्ति, न निवर्ति धनिवर्ति, धा सम्यव्दर्धन- लामान्न निवर्तते । (साम. हरि. वृत्ति ति. १०६)।

३. वेनाध्यवदायविशेषेणानिवर्तकेन वित्यार्थं करवाऽतिपरसाङ्कादवनकं सम्यन्दनवामांनित तदनिवृत्तिकरणम् । (गुन्त- कमा. स्त्री. दी. २२) ।

३ जिल विशिष्ट प्रात्मचरिणाम के हारा औव यस्थि
को सेवकर प्रतिवाय प्रान्यवनक सम्यन्दव को प्राप्त करता है वह प्रतिवर्ति या प्रनिवृत्तिकरण कहलाता है। इत परिणाम से चृति सम्यन्दव की प्राप्ति होने तक जीव निवृत्त नहीं होता है, प्रतः उसकी यह सार्थंक संत्रा है।

**श्रनिवृत्तिकररा गुरास्थान-१.** एकम्मि कालसमए सठाणादीहिं जह णिबट्टाति । ण णिबट्टाति तहा वि य परिणामेहि मिहो जम्हा ।। होंति ग्रणियट्टिणो ते पश्चिसमय जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयरभाण-हुयवहसिहाहि णिद्द्दकम्म-वणा ॥(प्रा. पञ्चसं. १, २०-२१, धव. पु. १, पू. १८६ छ.; गो. जो. ४६-४७; भावसं. वे. ६४६-४०। २. विणिव-ट्टंति विसुद्धि समयपद्ट्या वि जस्स ग्रन्नोन्न । तत्तो णियट्टिठाण विवरीयमधो उ अनियट्टी ।। (ज्ञतक. भा न हः; गु. गु. षट्. स्वो बृ. १८, गृ. ४५) । ३. परस्पराध्यत्रसायस्थानव्यावृत्तिलक्षणा । निवृत्ति-र्यस्य नास्त्येषोऽनिवृत्तास्योऽसुमान् भवेत् ॥ ततः पदद्वयस्यास्य विहिते कर्मधारये । स्यात्सोऽनिवृत्ति-बादरसम्परायाभिषस्ततः ॥ तस्यानिवृत्तिबादरसम्प-रायस्य कीर्तितम् । गुणस्थानमनिवृत्तिबादरसम्प-रायकम् ॥ (लोकप्र. ३, ११८८-६०) । ४. तुल्ये समाने काले यतः समा सर्वेषामपि तत्प्रविष्टानां विशोधिभवति, न विषमा; ततो नाम सान्वयं निर्व-चनीय ग्रनिवृत्तिकरणम् । (कर्मप्र. मलय. वृ उप. क. गा. १६) । ५. निवर्तन्तेऽङ्गिनोऽन्योऽन्यं यत्रैकसम-याश्रिताः । निवृत्तिः कथ्यते तेनानिवृत्तिस्तद्विपर्यं-यात् ॥(सं. प्रकृतिबि. जयति. १-१४)। ६. युगपदे-तद्गुणस्थानकं प्रतिपन्नानां बहूनामपि जीवानामन्यो-ऽन्यमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्तिः निवृत्तिर्नास्त्यस्येति ग्रनिवृत्तिः । समकालमेतद् गुणस्थानकमारूउस्या-परस्य यदध्यवसायस्थानं विवक्षितोऽन्योऽपि कदिच-त्तद्वत्यें वेत्यर्थः । (कर्मस्तः वे. स्वोः वृ. २)। ७. भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणास्पदम् (गुण. कमा. ३७) । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांकादि-संकल्पविकल्परहितनिश्चलपरमारमैकत्वैकाग्रध्यान---

परिणतिरूपाणां भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणा-स्पदं गुणस्थानं भवति । (गुणः कमाः स्वो पू. ३७) । - वृष्टभुतानुभूतभोगाकांकादिरूपसमस्त-संकल्प-विकल्प रहितनि जनिश्चलप रमात्मतस्वैकाम----ध्यानपरिणामेन कृत्वा येवां जीवानामैकसमये ये परस्परं पृथनकर् नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदे-अ्यनिवृत्तिकरणोपशमिक-क्षपकसंज्ञा द्वितीयकथाया-श्चेकविश्वतिभेदभिश्वचारित्रमोहप्रकृतीनामुपशमक्षपण-समर्था नवमगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति । (ब्. इब्बर्स. ही. १३)। ६. परिणामा निवर्तन्ते मिथो यत्र न यत्नतः । प्रनिवृत्तिबादरः स्यात् क्षपकः शमकश्च सः । (योगञा. स्वो. वि. १-१६) । १०. क्षपयन्ति न ते कर्म शमयन्ति न किञ्चन । केवलं मोहनीयस्य शमन-क्षपणोद्यताः ।। संस्थानादिना भिन्नाः समानाः परि-णामतः । समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तयः । (पञ्चसं. ग्रमित. १, ३७-३८); एकसमयस्थानाम-निवृत्तयोऽभिन्नाः करणाः यत्र तदनिवृत्तिकरणम् । (पञ्चसं भ्रमितः १, पृ. ३८; धन. थ. स्वो. ही. २, ४६-४७) । ११. साम्परायशब्दे कवायो सभ्यते । यत्र साम्परायस्य कषायस्य स्थूलत्वेनीः पशमः क्षयरच वर्तते तदनिवृत्तबादरसाम्परायसंज्ञं गुणस्थानमुच्यते । तत्र जीवा उपशमकाः क्षपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन् समये नानाजीवापेक्षयापि एकरूपाः परिणामा भवन्ति । यतः परिणामानां पर-स्परं स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणबाद-रसाम्परायसंज्ञं नवमगुणस्थानमुख्यते । (त. वृत्ति श्रुतसागर ६-१)।

जिस गुणस्वान में विवक्षित एक समय के भीतर वर्तमान सर्व जीवों के परिणाम परस्पर में भिम्म न होकर समान हों, उसे प्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं।

स्निनिध्यतवचनता — प्रनिश्वतवचनता रागाधक-लुधितवचनता । (उत्तराः निः बृः १-४७) । राग-द्वेवादि वनित कालुच्य से रहित वचनों के बोलने को सनिधितवचनता कहते हैं।

स्रनिध्यताबग्रह - धानिधितमध्युद्धातीति निधियो लिगप्रसितोऽपिथीयते, यथा यूषिकाङ्गसुमानास्यन्त-शीत-शुट्ट-स्तिग्धादिरूपः प्राक् स्पर्धोऽगुकुनस्तेनानुः मानेन निषेन तं विषयं न यथा परिक्वन्यत तत्कानं प्रवति तदा धानिधितम् धानियमबद्धातीरपुष्यसे । (त. मा. लिझ. यू. १-२६) । विभिन्न का वर्ष है लिंग से बाना गया। जैसे बूही के कूनों का बीत, कोमस बीर निनय सादि क्य क्यों पूर्व में सनुभव में सावा या; उस सनु-गत कम लिंग ते उस विषय को न सानता हुआ क्य कान करनण होता है तब वह सनिधितावयह कहा बाता है।

सनिष्टयोगार्ते— १. धार्तमन्तोजस्य सन्प्रयोगे तिष्ठप्रयोगार स्पृतिवसन्ताहारः (त. सू. २-१०)। २. धमणुष्णायं सद्दादिषयवस्त्या दोतमहत्तसः । वणियां तिष्योगार्वाजसम्बद्धाराणुदारणं व ॥ (तू. पू. वह. स्त्रो. सू. २, पू. ६)। ३. धमनोजानां धब्दायोगां सम्प्रयोगे तिष्ठप्रयोगाचित्तनसम्बद्धार्थागः प्रार्वेना च प्रयमम् । (योगवाः स्त्रो. विष. १–०१)।

## देसो वनिष्टसंयोगज बार्तच्यान ।

**प्रतिष्टसंयोगज भ्रातं**च्यान-१. ग्रमनोशानां विष-याणां सम्प्रमोगे तेषां वित्रयोगे यः स्मृतिसमन्वाहारी भवति तदार्लघ्यानमाचक्षते । (त. भा. ६-३१)। २. तस्य (धमनोन्नस्य विष-कण्टकादेः) सम्प्रयोगे स कथं नाम मे न स्यादिति सङ्कल्पिक्वन्ताप्रवन्धः स्मृतिसमन्बाहारः प्रथममार्तमित्याख्यायते । (स. सि. ६-३०) । ३. धमनोज्ञस्योपनिपाते स कवं नाम मे न स्यादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः बार्तमित्या-स्यायते । (त. वा. ६, ३०, २;त. इलो. ६–३०) । ¥. ग्रमनोज्ञविषयविप्रयोगोपाये व्यवस्थापनं मनसो निश्चलमार्तं ध्यानम्, केनोपायेन वियोगः स्वादित्ये-कतानमनोनिवेशनमार्तंच्यानमित्यर्थः । (त. भा. सिख. वृ. ६-३१) । ५. कूरैव्यंन्तर-चौर-वैरि-मनुर्ज-**व्यक्तिम् गैरापदि** प्राप्तायां गरलादिकैश्च महती तन्नाधिचन्ताऽऽपदा । संयोगो न भवेत्सदा कवमिति क्लेशातिनुत्नं मनश्चार्तेध्यानमनिष्टयोगजनित जातं दुरन्तैनसः ॥ (**बाचा. सा. १०-१**४)। ६. विकिप्तः मनिष्टसंयोगेन विक्षेपं व्याकुलतां प्राप्तः माकुल-व्या-कुलमनाः इति श्रनिष्टसंयोगाभिधानम् श्रातंच्यानम् । (कार्तिके. टी. ४७३) ।

२ विव व कष्टक घाटि प्रतिष्ट प्वाचों का संयोग होने पर जसके हुर करनेके लिये मन में जो बार बार संकल्प-विकास उठते हैं, इसे प्रतिष्टसंयोगक घार्त-ज्यान बहुते हैं।

ग्रनिसुष्ट-१. गृहस्वामिनाऽनियुक्तेन वा दीयते वसतिः, यत्स्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते सोभव्यनिसृष्टेति उच्यते । (भ. ग्रा. विजयो. ही. २३०) । २. भ्रनिसृष्टमीशानीशाऽनभिमत्या यद-प्यंते । (ब्राचाः सा. ६-३४) । ३. यद्बहुसाधा-रणं धन्यैरदत्तं एको गृही दत्ते तदनिस्ष्टम् । (गु. गु. बट्- स्बो. ब्. २०, प्. ४६)। ४. सामान्यं श्रेणी-मक्तकाद्येकस्य ददतोऽनिसुष्टम् । (झाचारांग भी. ९ २, १, २६६) । ५. यद् गोष्ठीभक्तादिसर्वेरदक्त-मननुमतं वा एकः कश्चित् साधुम्यो ददाति तदनि-सृष्टम् । (योगका. स्वो. विव. १-३८) । ६. ईशा-नीशानभिमतेन स्वास्यस्वास्यनभिमतेन यहीयते तदनिसृष्टम् । (भाषपा ही ११)। ७. गृहस्वा-मिना अनियुक्तेन या दीयते यद् [त्] स्वामिनापि बालेन परवशवर्तिना दीयते तद् द्विविधमनिसृष्टम् । (कार्तिके. टी. ४४६-४६) ।

१ प्रनियुक्त — प्रनिधकारी — गृहस्वामी के द्वारा जो वसति दो जाती है, प्रयवा पराधीन बालक जेंसे स्वामी के द्वारा जो बसति दी जाती है, इसका नाम प्रनिकुट दोष है।

स्रनिस्सरस्थासक तैलस— १. भौदारिक वीकांव-काहारकहेंद्वाम्मनारस्थं देहस्य दीरितहेतुर्तस्वरणा-रातकम् । (त. वा. २, ४६, ८ पू. १४३)। २. वं तर्वाणसरण्ययः तेजप्रस्वरीरं त मृत्यान्याण्या-ययं होतूष अच्छति अत्तो । (षव. पु. १४, ष्. १२८)। ४. धाननसर्यामकं ल्वीदारिकवीक्षयमा-हारकवारी-सम्बन्धति तथा न्याणामाथ त्योगहेतु-कम् । (त. वृक्ति सृत. २-४८)।

१ मीदारिक, वैकियिक झौर झाहारक शरीर के भीतर स्थित जो शरीर देहवीप्ति का कारण है उसे झनिस्सरणात्मक तैजस कहा जाता है।

स्रतिः सुतावयह्न् १. बृतिबृद्धश्रोत्रारिपरिणामात् साकस्येतानुत्वास्तरस्य सहणादितः तुत्तस्य सहणादि । त. बा. १, १६, १६, १५, ५४, ४) । एजवर्षः वन्त्रकः साविवयर्ग्यन्वयं । वृत्त्रकरेश्वावेषयर्ग्यन्वयं । वृत्त्रवर्षः वर्ष्ण्यस्य स्वत्रवर्षः वर्षः स्वत्रवर्षः वर्षः स्वत्रवर्षः वर्षः स्वत्रवर्षः वर्षः स्वत्रवर्षः वर्षः स्वत्रवर्षः स्वत्रवर्यः स्वत्रवर्षः स्वत्रवर्यः स्वत्रवर्षः स्वत्रवर्यः स्वत्रवर्षः स्वत्रवर्यः स्वत्रवर्षः स्वत्रवर्यः स्वत्रवर्षः स्वत्रवर्यः स्वत्रवर्यः स्वत्यत्रवर्यः स्वत्यत्यवर्यस्यवर्यः स्वत्यत्रवर्यः स्वत्यत्रवर्यः स्वत्यत्रवर्यः स्वत्य

र्ष. २८-२६) । २. प्रणहिमुह्यत्यम्महणं प्रणिसिया-बगाहो । बहुबा तेण (उवमाणीवमेयभावेण) विचा गहणं घणिसियावग्गहो । (वब. वु. ६, पू. २०); वस्त्वेकदेशमवलम्ब्य साकल्येन वस्तुग्रहणं वस्त्वेकदेश समस्तं वा प्रवलम्ब्य तत्रासन्तिहितवस्त्वन्तरविषयो-ऽपि मनिःस्तप्रस्ययः। (भवः पुः ६, पृः १५२); वस्त्वेकदेशस्य ग्रालम्बनीभूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तु-प्रतिपत्तिः, वस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकाले एव वा दृष्टान्त-मुलेन प्रन्यथा वा धनवलम्बितवस्तुप्रतिपत्तिः, प्रनु-सन्धानप्रत्ययः प्रत्यभिज्ञानप्रत्ययक्च प्रनि:सृत-प्रत्ययः । (शव. पु. १३, पृ. २३७); ३. वत्युस्स पदेसादो बत्थुग्गहणं तु बत्युदेसं वा । सयलं वा चव-लंबिय ग्रणिस्सिदं ग्रण्णवत्युगई ।। पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदण-गवयमहणे वा । वत्थंतरचंदस्स य भेणुस्स य बोहणं च हवे ।। (गो. जी. ३११-३१२)। ४. वस्त्वंशाद्वस्तुनस्तस्य वस्त्वशाद्वस्तुनोऽववा । तत्रा-सन्निहितान्यस्याऽनिसृतं मननं यथा ॥ घटार्वाग्भाग-कन्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फुट घटेन्दु-गोज्ञान-मभ्याससमयान्विते ॥ (ब्राखाः सा. ४, २०-२१) । ५. धनभिमुखार्थग्रहणमनि:सृतावग्रह: । (मूला. कृ. १२-१८७) । ६. एकदेशदर्शनात् समस्तस्यार्थस्य ग्रहणमनि:सृतावग्रहः । यथा जलनिमम्नस्य हस्तिनः एकदेशकरदर्शनादयं हस्तीति समस्तस्यार्थस्य ग्रह-णम् । (त. सुसबो. बृ. १-१६) ।

१ कानों की निसंसताक्य परिणाम के वस पूर्णत्या गढ़ी उच्चारण किये गये सामादि का ग्रहण, सम्बद्ध यांच वर्ष वाले कम्बल आदि के एक भाग से सम्बद्ध उन यांच वर्षों के देवने ते प्रवृद्ध और अभिन्न भी उन समस्त पांचों वर्षों का सामर्थ्य से होने वाला साल, अपवा देशाल्यर के पांच वर्ष वाले वहन के एक देश रूपन ही ही पूर्णक्य में न कहे वाले पर भी उनके समस्त पांच वर्षों का होने वाला साल; अनिःस्तावनह कहलाता है।

स्रनिक्क्षय — धानिक्क्षय इति पृष्टीतमूतेनानिक्क्षयः कार्यः, यसत्यकाखेश्यीतं तत्र स एव कक्तीयो नाम्यः, वित्तकालुष्यापतेः (वर्मीतः मृ. वृ. २–११)। विक्ष पृष के समीप में वो कुछ पढ़ा हो, उसके विषय में उसी गृष का उस्तेल करता, सम्य का नहीं; यह स्रनिक्कष्य नामक सानाचार है। स्रनिह्नवासार—देशो प्रनिह्नव। यस्मात् पठितं श्रुतं स एव प्रकाशनीयः। यद्वा पठित्वा श्रुत्वा ज्ञानी सञ्जातस्तदेव श्रुतं स्थापनीयमिति प्रनिह्नवासारः। (सूला. वृ. ४-७२)।

जिल गुरु से शास्त्र पड़ा हो उसी के नाम को प्रकट करना, अथवा जिल झागम को पढ़-सुनकर झानवान् हुमा हो उसी आगम को प्रकट करना; यह झान का सनिह्नवाचार है।

६ हाथी, धोड़े, रब, पादचारी, बैल, गन्धवं और नर्तकी; इन सात प्रकार की सेना रूप देवों को सनीक कहते हैं।

**ग्रनीइवर** -- १. निषद्धमीश्वर भर्त्रा व्यक्ताव्यक्तो-भयात्मना । बारितं दानमन्येन तन्मन्येन त्वनीध्व-रम् ॥ (भनः भः ५-१५) । व्यक्तरूपेणाव्यक्तरूपेण व्यक्ताव्यक्तरूपेण च स्वामिना वारितं दानमीश्वरा-क्यं निषद्ध त्रिधा स्यात्-व्यक्तेश्वरनिषद्धमव्यक्ते-श्वरनिषिद्धं व्यक्ताव्यक्तेश्वरनिषिद्धं चेति । X X X तद्यया—निषद्धास्यो दोषस्तावदीश्वरोऽनीश्वर-श्चेति द्वेषा । तत्राप्याद्यस्त्रेधा---व्यक्तेश्वरेण वारितं दानं यदा साधुर्गृह्याति तदा व्यक्तेस्वरी नाम दोषः, यदाञ्च्यक्तेश्वरेण वारितं गृङ्काति तदा-ऽब्यक्तेश्वरो नाम, यदैकेन दानपतिना व्यक्तेन द्विती-येन चाव्यक्तेन च वारितं गृह्णाति तदा व्यक्ताव्य-क्तेश्वरो नाम तृतीय ईश्वराख्यनिषद्भेदस्य भेदः स्यात्। एवमनीश्वरेऽपि व्याख्येयम्। (धनः धः स्को. ही. ५-१५) ।

ज्यक्त, प्रव्यक्त वा इनयक्य प्रयने प्रापको स्वामी नाननेवाले धम्य-स्थामी से निन्न- प्रमास्य प्राप्त के द्वारा निवारण किये जाने पर भी दिये गये वान को धनीववर दोष युक्त दान कहते हैं।

अनुकम्पर---१. तिसिदं बुभूक्लिदं वा दृहिदं दर्ठूण भो दू दृष्टियमणो । पश्चिमज्जदि तं किववा तस्सेसो होदि अणुक्तवा ।। (पञ्चा. का. १३४) । २. अनुब-हाद्वीकृतचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कुर्वतोऽनुकम्प-नमनुकस्पा। (स.सि. ६-१२; त. वा. ६, १२, ३. सर्वप्राणिषु मैत्री ब्रनुकम्पा । (त. बा. १, २, ३०) । ४. त्रस-स्थावरेषु दयाऽनुकम्पा। (त-इलो. १,२, १२) । ५- घनुकम्पा दुःस्तितेषु कारुण्यम् । (त.भा. हरि. ब्. १-२)। ६. दट्ठूण पाणि-णिवहं भीमे भव-सागरम्मि दुक्लतः । श्रविसेसतोऽणुकप दुहावि सामत्यतो कुणति ॥ (वर्मसः =११; भाः प्र. ५८) । ७- धनुकम्पा घृणा कारुण्यं सत्त्वानामु-परि, यथा सर्व एव सत्त्वा सुवायिनो दुःखत्रहाणा-थिनश्च, नैतेषामल्यापि पीडा मया कार्येति निश्चित्य चेतसाऽऽद्वेण प्रवर्तते स्वहितमभिवाञ्छन् 🗙 🗙 🗀 (त. भा. सि.ब. १-२); ग्रनुकम्पादया घृणेत्यनर्था-न्तरम् । ××× ग्रथवा ग्रनुग्रहबुद्धघाऽऽद्रीकृत-चेतसः परपीडामात्मसंस्थामिव कुवेतोऽनुकम्पनमनु-कम्या। (त. भा. सिद्धः वृ. ६-१३)। ८. सत्त्वे सर्वत्र चित्तस्य दयाईत्वं दयालवः । धर्मस्य परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥ (उपासका. २३०) । ६. मनुकम्पा दुःखितसत्त्वविषया कृपा। (धर्मवि. मु. ष्. ३-७) । १०. धनु पश्चाद् दु:खितसत्त्वकम्पना-दनन्तरं यत्कम्पनं सा धनुकम्पा। (बृहत्क. बृ. १३२०)। ११ मनुकम्पा दु:स्रितेषु भ्रयक्षपातेन दु:खप्प्रहाणेच्छा । (योगञ्चाः स्वोः विवः २-१५) । १२. एकेन्द्रियप्रभृतीना सर्वेषामपि देहिनाम् । भवा-व्यो मञ्जतां क्लेशं पश्यतो हृदयाद्रेता ॥ तद्दुःसै-र्दुःखितत्व च तत्प्रतीकारहेतुषु । यथाशक्ति प्रवृत्ति-क्षेत्यनुकम्पार्अमधीयते ॥ (त्रि. श्र. यु. श्र. १, ३, ६१४-६१६) । १३. क्लिश्यमानजन्तूद्वरणबुद्धिः मनुकम्पा । (भ. मा. मूला. टी. १६६६) । १४. imes imes imes प्रमुकम्पाऽसितसस्बक्कपा imes imes imes ।। (सन. घ. २-५२)। १५. धनुकम्या कृपा क्षेत्रा सर्व-सत्त्वेव्यनुप्रहः । (साडीसं ३-८१; पंचाध्यायी

२-४४६)। १६. दुःसितं वर्तं वृष्ट्वा कारुष्पपरि-णामोऽनुकस्पा। (चारिकप्रा. दी. १०)। १७. सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य स्वादंत्सननुकस्पा। (त. बृश्तिः खृत. १-२; कातिके. दी. ३२६; त. खुक्को. दुः १-२ व ६-१२)। १८. झात्भवत् सर्वेवस्पेषु सुख-दुष्पीः प्रियाप्रियल्यस्वेनेन परपीडापरिहारेच्छा। (सारुक्याः दी. १-४)।

१ तृषित, बुभुक्षित एवं बुखित प्राणी को देखकर उसके दुःश्वासे स्वयंदुःश्वी होनाव मन में उसके उद्घार की चिन्ता करना, इसका नाम ग्रनुकम्पा है। **ग्रनुकृष्टि (ग्रसुकही)-१**. श्रघापवत्तकरणपढ-मसमयपहुडि जाव चरमसमग्रो ति ताव पादेक्क-मेक्केक्कम्मि समए ग्रसंखेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम-हु।णाणि छवड्ढिकमेणावहिदाणि हिदिबंघोसरणा-दीणं कारणभूदाणि ग्रत्थि, तेसि परिवाडीए विरचि-दाण पुणरुत्तापुणरुत्तभावगवेसणा अणुकट्ठी णाम । **धनु**कर्षणमनुकृष्टिरन्योन्येन समानत्वानुविन्तनमि-त्यनर्यान्तरम् । (जयम. घ. प. १४६)। २. ग्रणुकट्टी णाम [ग्रणिग्रोगहारं] द्विदि पछि ठिदिबंधज्भव-साणट्टाणाण समाणत्तमसमाणत्त च परूवेदि । (धवः षु. ११, षृ. ३४६) । ३. अनुकृष्टिनीम अवस्तन-समयपरिणामखण्डानामुपरितनसमयपरिणामखण्डैः सादृश्यम् । (गो. जी. जी. प्र. ४६) ।

समुक्त- १. धनुकतमित्रप्रयेण प्रहणम् । (स. सि. १-१६)। २. धनुकतमित्रप्रयेण प्रतिपत्ते।।१२॥। 'प्रमिप्रायेण प्रतिपत्ते।।१२॥। 'प्रमिप्रायेण प्रतिपत्ते।।१८॥। 'प्रमिप्रयोण प्रतिपत्ते।।१८॥। 'प्रकारविष्युद्धियोने- दियादिर्पाणामकारणस्थात् एकवर्णनियंग्रेशीर प्रमिन्प्रयोचेनानुक्चारितं शब्दमबद्धुङ्काति 'इसं मजान् शब्द सब्दक्षति' इति । प्रपत्ता, स्वराहम्बद्धस्यात्मात्त्रपत्रीन प्रमाहरूपत्रेण स्वस्यविष्ठप्रयोचाद्यास्यायम् वेनीन स्वस्यतिम्प्रयोचाद्यस्याप्त्रपत्ति । स्वस्य साम्यविष्ठप्रयोचाद्यस्याप्त्रपत्ते।

५-८) । ३. स्तोकपुद्गलिग्कालोरमुक्तस्यापि-संहितः । (त. दक्षो. १, १६, ७) । ४. प्रमुक्तस्यु-कतादन्यः इति । प्रमाण्यन्या शब्दण्याक्षरा-स्काप्रेर्मायोगेने, तमबद्गुह्माति प्रमुक्तमबद्गुह्माती भण्यते । (त. सा. सित्तः वृ. १-१६) । ५. प्रत्यक्ष-निवताज्ञ्यादगुणार्यकाक्षयोग्नम् । प्रमुक्तम् XX ॥ (प्राचा. सा. ४-२३) । ६. प्रान्त-प्रमितगुणविशिष्टद्रव्यवद्यम् मृक्ताव्यवृः । (सृता. वृ. १२-१७) । ७. प्रमुक्तं चानिप्राये स्थितम् । (त. वृत्ति चृत्तः १-१६) ।

१ शब्दोच्चारण के बिना अभिप्राय से ही पदार्च के अहण करने को अनुकत-अवप्रह कहते हैं। इसी को अनुकतप्रत्यय या अनुकतकान भी कहते हैं।

भनुस्तप्रत्यय—देखो भनुक्तः । इन्द्रियप्रतिनियत-गुणविशिष्टवस्तूपलम्भकाल एव तदिन्द्रियानियत-गुणविशिष्टस्य तस्योपलब्धियंतः सोऽनुक्तप्रत्ययः । (धव. पु. १, पू. १५३-१५४) ।

विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत गुण-अंसे स्पर्धन का स्पर्श---से विशिष्ट वस्तु के उपलम्भ के समय में ही उसके श्रनियत गुण-जैसे उक्त स्पर्शन के रसादि—से विशिष्ट उस वस्तुकी जिस ज्ञान से उपलब्धि होती है वह ग्रनुक्तप्रत्यय कहलाता है। जैसे--नमकके उपलम्भ के समय में ही उसके लारेपन का ज्ञान अथवा शक्कर के दृष्टियोचर होने पर उसकी मिठास का ज्ञान । **श्रनुक्तावग्रह**—देखो श्रनुक्तप्रत्यय । १. श्रणिय-मियगुणविसिद्वदब्बरगहणमउ[णु]त्ताबग्गहो । जहा —चर्निसदिएण गुडादीणं रसस्स गहणं, घाणिदि-एण दहियादीणं रसम्महणमिच्चादि । (वव. पु. ६, पू. २०) । २. ग्राग्निमानयेति केनचिद् भणिते कर्प-रादिना समानयेति परेणानुक्तस्य कर्परादेरग्न्यान-यनोपायस्य स्वयमूहनमनुक्तावप्रहः । (त. वुवाबो. बु. १−१६) ।

प्रनियमित गुणविशिष्ट वस्तु के प्रहण को अनुक्ताव-पह कहते हैं। जैसे---चक् इन्द्रिय से गुड श्रावि को वैस कर उनके रस का अवधा झाण इन्द्रिय से सूध कर वही झावि के रस का झान।

सनुगम-- १. धनुगम्यतेऽनेनास्मिश्चेति धनुगमनम् धनुगमः । अणुनो वा सुत्रस्य गमोऽनुगमः सुत्रानु-सरणमित्यर्थः । (उत्तराः बु. पू. १) । २. धर्षानु- गमनमनुगमः, प्रनुरूपार्थगमनं वा प्रनुगमः, प्रनुरूपं वाऽन्तस्यानुगमनाक्षा ध्रनुगमः; सूत्रानुकूलगमनं मनुगमः । (बनुयो. चू. १३ -- ५३, पु. २३) । ३. धनुगमनम् धनुगमः, धनुगम्यते बाऽनेनास्मादस्मिन्निति वाऽनुगमः सूत्रस्यानु-कूलः परिच्छेद इत्ययंः। (झावः हरिः वृ. नि. ७६, षू. ५४) । ४. तथानुगमः श्रानुपूर्व्या-दीनामेव सत्पदप्ररूपणादिभिरनुयोगद्वारैरनेकषाऽनु-गमनम् प्रनुगमः । (अनु. हरि. बृ. पृ. ३२) । ५. यथावस्त्ववंशेषः प्रनुगमः, केवलि-भृतकेवलिभिर-नुगतानुरूपेणावगमो वा । (धव. पु. ३, पू. ८); जधा दब्बाणि हिदाणि तथावबोधो धणुगमो। (बव. पु. ४, पृ. ६ व पृ. ३२२); जम्हि जेण वा वत्तव्वं परूविज्जिद सो ग्रणुगमो । ग्रहियारसिण्ण-दाणमणिघोगद्दाराणं जे ब्रहियारा तेसिमणुगमो सि सण्जा । 🗙 🗙 प्रथवा धनुगम्यन्ते जीवादयः पदार्था झनेनेत्यनुगमः । (चव. पु. ६, पू. १४१) । ६. धनुगम्यतेऽनेन प्राक् ततोऽधिकार इत्यनुगमः। (जयष. पत्र ४६६) ।६. धनुगमः संहितादिव्याख्या-नप्रकाररूपः उद्देश-निर्वेश-निर्गमनादिद्वारकसापा-त्मको वा। (समवा. घनयः वृ. १४०)। ७. सूत्रस्यानुकूलमर्थकथनमनुगमः, प्रथवा प्रतु-गम्यते व्याख्यायते सूत्रमनेनास्मिन्नस्मादिति वा । (सनुयो. मल. हेम. बृ. सू. ५६) । ८. एवमनुगम-नमनुगम्यतेऽनेनास्मिन्नस्मादिति वा परिच्छेदोऽर्यंकवनमिति निक्षिप्तसूत्रस्यानुकूलः यावत्। (जम्बूद्वी. ज्ञान्ति. बृ. पृ. ५)। १. प्रनुगमः नमनुगमः, सूत्रस्यानुरूपमर्यास्थानम् । (व्यवः सू. भाः मलय. बृ. १, पृ. १) । १०. धनुगमनमनुगम्यते वा शास्त्रमनेनेति प्रनुगमः सूत्रस्यानुकूलः परिच्छेदः। (झाव. मलय. बृ. नि. ८६, पृ. १०) । धनुरूप सूत्रायीवाधया तदनुगुणं गमनं संहितादिक्रमेण व्याख्यातुः प्रवर्तनमनुगमः । (उत्तराः निः वृः २८, १०); सूत्रस्यानुगतिश्चित्रानुगमः × × × । (उत्तराः निः वृः २८, पृः ११ उद्ः) ।

(का.पू. न. नू. २६, ५, ११ व्यू.)।

५ (ज. पू. १) जिस प्रियकार में या जिसके हारा
बस्तव्य परार्थ के प्रवच्या की जाती है उसे प्रमुख्य कहते हैं। प्रविकार नायक प्रयूपोगहारों के जो स्वास्तर प्रियकार होते हैं उनका नाम प्रमुख्य है। प्रवच्या जिसके हारा बीचारि प्रार्थ काने जाते हैं उसे सनुगम ज्ञानमा चाहिये 1

**अनुवासी अवधि--१. से कि तं प्राणुगामिष्रं घोहि**न षाणं ? आणुवामिश्चं घोहिणाणं दुविहं पण्णत्तं । तं अहा---अंतगर्य च मज्भन्ययं च । से कि तं अंतगयं ? श्रंतगर्य तिविहं पण्णत्तं। तं जहा-पुरश्रो श्रंतगर्य मन्त्रभो अंतगयं पासभो अंतगयं। से किंतं पुरभो श्रंतगयं ? पुरश्रो श्रंतगयं —से जहा नामए केइ पुरसे उदकं वा चडुलियं वा ग्रलायं वा मणि वा पईवं बाजोइं वा पुरभो काउं पणुल्लेमाणे पणुल्लेमाणे गच्छेज्जा, से तं पूरभी मंतगयं। से किं तं मग्गमी द्यंतगयं ? मग्गद्यो द्यंतगयं—से जहा नामए केइ पुरसे उक्कं वा चडुलियं वाग्रलाय वामणि वा पईवं वा जोइं वा मग्मग्रो काउं ग्रणुकड्ढेमाणे ग्रणु-कड्ढेमाणे गच्छिज्जा से तं मग्गश्रो श्रंतगयं। से कि तं पासक्रो मंतगय ? पासक्रो मंतगयं —से जहा नामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलिश्रंवा श्रलायं वार्मीण वापईवं वा पासक्रो काउंपरिकड्ढेमाणे परिकड्ढेमाणे गिष्छज्जा से तं पासको अंतगय। से तंद्रांतगयं। से किंतं मज्कनयं? मज्कनयंसे जहानामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलियं वा ग्रलायं वा मर्णि वा पईवं वा जोइ वा मत्यए काउ समुख्य-हमाणे समुब्बहमाणे गच्छिक्जा से तं मज्भागयं। imes imes imes imes से तं बाणुगामिश्रं घोहिणाण । (नन्दी. सू. १०, पृ. दर-दर्व दर्भ) । २. कश्चिदविधर्मा-स्करप्रकाशवद् गच्छन्तमनुगच्छति । (स.सि. १, २२; त. वा. १, २२,४)। ३. झणुगामिम्रोऽणु-गच्छइ गच्छंतं लोयणं जहापुरिसं। (विशेषाः ७११) । ४. जमोहिणाणमुप्पण्णं संतं जीवेण सह गच्छदि तमणुगामी णाम । (बब. पु. १३, पृ. २६४) । ५. विशुक्ष्यनुगमात् पुसोऽनुगामी देशतोऽवधि:। परमावधिरप्युक्तः सर्वविधिरपीदृशः ॥ (त. इसो. १, २२, ११) । ६. तत्र गच्छन्तं पुरुषं मा समन्ता-दनुगच्छतीत्येवशीलमानुगामी । भ्रानुगाम्येवानुगामि-कम् । स्वार्थे 'कः' प्रत्ययः । भववा भनुगमः प्रयो-जनं यस्य तदानुगामिकम् । यल्लोचनवद् गच्छन्तम-तदबिकानमानुगामिकमिति भावः। (नम्बी. मलय. बृ. ६, कर्मस्त. गो. बृ. ६-१०) । ७. तत्र मास्करप्रकाशवद् देशान्तर गच्छन्तमन्-गच्छति विशुद्धिपरिणामवद्यात् सोऽविधरनुगामी। (त. पुत्रको. वृ. १-२२)। ८. यदविवज्ञानं स्वस्वा- निमं बीवमनुगक्कति तदनुगायी। (गौ. थी. थी. प्र. व बी. प्र. टीका १७०)। १. किंक्यवयिर्घरं-क्ष्म्य न्यानत्तं प्रापृत्तनमृत्यक्कित् पृष्ठती याति स्वितुः प्रकायवद् । (त. वृत्ति श्रुतः १–२२)। १०. यदि देशान्त्ररातमध्यन्तेति स्ववारिणम्। प्रमृत्ताम्यविष्ठानं तद्वित्तेयं स्वनेतवद् । (शोक्स. १–६१९)।

२ सूर्व के प्रकाश के समान देशान्तर या भवान्तर में जाते हुए धविषतानी के साथ जाने वाले अविषतान को धनुगानी धविषतान कहते हैं।

सनुषष्ट्र— १. स्व-परोपकारोऽनुषहः । (स. सि. ७-३६; त. सती. ७-३६ त. सती. ७-३६ त. सती. ७-३६ त. सती. ७-३६ त. सुर्ति थृत. ७-३६ त. सुर्ति थृत. ७-३६ त. स्वति थृत. ७-४०); पनुष्ठा रास्त्रपरोपकारा- स्वत्रप्रचार्थाः प्रतिग्रहीत्, रातुष्व प्रधाननुष्विक्रकलम् । प्रधानं मुक्तिः, प्रानुष्विक्रकलम् । प्रधानं मुक्तिः, प्रानुष्विक्रकं स्वाधिद्रापितः । (त. मा. सिद्धः वृ. ७-३३)।

१ अपने और पर के उपकार को अनुप्रह कहते हैं। २ जीवों के पारस्परिक उपकार को भी अनुप्रह कहा जाता है।

सनुम्महर्बुढि — रागववात् कटक-कटिसुमादिना भूषणाभिमयोऽनुमहर्बुढि कृते । (सन्ताबि.टी. ६१)। बहिरात्मा राग के वश से कटक व कटिसुम प्रावि साभूवर्षों के द्वारा भूषित करने के सनिमाय क्य सनुवहर्षुढ को करते हैं।

सन्च्छेर - परमाणुगरएगादिरव्यसंखाए धण्णेसि दब्बाणं ससावगमो धणुच्छेरो णाम । धणवा, पोम्मलागासारीणं णिब्बिभागच्छेरो अणुच्छेरो णाम । (धव. पु. १४, पू. ४३६)।

परमाणुगत एक ब्रावि प्रव्यसंस्था से श्रम्य प्रव्यों को संस्था का बोच होना, इसका नाम प्रमुच्छेद है। प्रवया पुद्गत व प्राकाश प्रावि के विजागरहित छेद को प्रमुच्छेद जानना चाहिए।

सनुज्ञा--१. सुत्रार्थयोरत्यप्रदानं प्रदानं प्रत्यनुमनन प्रनुज्ञा । (स्वयः सु. भा. मलयः यु. गा. १-११४)। २. निषेषामावव्यञ्जिकाऽनुज्ञा । (ज्ञास्त्रवाः ३, ३ डी.)।

हुत्तरे के लिए सुत्र और अर्थ के स्वयं प्रदान करने को तथा प्रदान करते हुए अन्य की अनुमोदना करने को अनुसा कहते हैं। अनुस्कुट्ट बेदना-१.तश्रदिरित्तमणुक्कस्सा।(वद्षं. ४, २, ४, ६३-पु. १०, पृ. २१०); २. तदो उक्क-स्सादो वदिरित्तं जंदव्यं तमणुक्कस्स (पाणावरणीय)

वेयणा होदि । (बब. पु. १०, पृ. २१०) । उत्हल्ट वेदना से विपरीत ज्ञानावरण की ज्ञव्यवेदना को अनुत्कृष्ट ज्ञव्यवेदना कहते हैं।

झनुत्कृष्ट द्रव्यवेदना—१. तव्वदिरित्तमणुक्कस्तं। (बद्वं. ४, २, ४, ४७--चु. १०, पू. २११)। २. तदो जक्कस्तादो वदिरित्तमणुक्कस्थवेयणा (प्राजवस्त)। (षव. पू. १०, पू. २१४)।

उत्कृष्ट बेदना से विपरीत श्रापु की इच्यवेदना की श्रमुत्कृष्ट द्रव्यवेदना कहते हैं।

ध्रनुतर (श्रुतकान) — उत्तरं प्रतिवचनम्, न विवतं उत्तरं सस्य श्रुतस्य ततन्तरं श्रुतम् । ध्रयवा ध्रावनम् उत्तरम्, न विवतं उत्तरोऽत्यसिद्धानः ध्रास्मादित्यनुत्तरं श्रुतम् । (बस. दु. १३. पू. ९२३) विस श्रुतवचन का कोई प्रतिवचनक्य उत्तर उप-तस्य न हो, उसे ध्रानुतर्(श्रुण) कहते हैं। ध्रयवा तससे ध्रावक कोई प्रत्य तिद्धान्त न हो, ऐसे भाव-श्रुत को ध्रनुतर्(श्रुण) कहते हैं।

ध्रमुत्तरौपपादिकदशा—१imes imes imes imes imesववाइम्रदसासु ण म्रणुत्तरोववाइम्राणं नगराई उज्जा-णाइ चेइग्राइ वणसंडाइंसभोसरणाइ रागाणो घम्मा-यरिया धम्मकहाग्री इहलोइग्र-परलोइग्रा इड्डि-विसेसा भोगपरिच्यामा पव्यज्जाको परिकामा सु-ग्रपरिग्गहा तबोवहाणाइं पढिमाग्रो उवसन्गा संलेह-णात्रो भत्तपच्चक्लाणाइं पाम्रोवगमणाइं मणुत्तरो-ववाइयत्ते उववत्ती सुकुलपच्चायाईम्रो पुण बोहि-लाभा ग्रंतिकरिग्राग्रो ग्राघविज्जंति 🗙 🗙 से तं द्मणुत्तरोववाइयदसाद्मो । (नन्दी. सू. ४३) । २. उप-पादो जन्म प्रयोजनमेषां त इमे झौपपादिकाः, विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽपराजित-सर्वार्थसिद्धास्यानि पञ्चा-नुत्तराणि । श्रनुत्तरेषु श्रौपपादिकाः श्रनुत्तरौपपादि-काः ऋषिदास-वा(घ)न्य-सुनक्षत्र-कार्तिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्राऽभय-वारिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्ष-मानतीर्थंकरतीर्थे । एवमृषभादीना त्रयोविशतेस्तीर्थेषु श्रन्ये श्रन्ये दश-दशानगाराः दारुणानुपसर्गन्निजित्य विजयाद्यनुत्तरेषुत्पन्ना इत्येवमनुत्तरौपपादिका दशा-

अस्यां वर्ष्यन्त इति अनुत्तरीपपादिकदशा, ग्रथवा अनु-त्तरौपपादिकानां दशा अनुत्तरौपपादिकदशा तस्या-मायुर्वे ऋषिकानुबन्धविशेषः। (त. बा. १, २०, १२; षव. पु. ६, पू. २०२) । ३. उत्तरः प्रधानः, नास्यो-त्तरो विद्यत इति धनुत्तरः । उपपतनमूपपातः, जन्मे-त्यर्वः । धनुत्तरः प्रधानः संसारे ज्यस्य तथाविषस्या-भावात्, उपपातो वेषामिति समासः, तहक्तव्यता-प्रतिबद्धा दशाः दशाध्ययनोपलक्षिता अनुत्तरीपपा-दिकदशा: । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. १०५) । ४. झण्-त्तरोववादियदसा णाम श्रंगं बाणउदिलक्ख-चोयाल-सहस्सपदेहि (१२४४०००) एक्केक्कम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोबसग्गे सहिकण पाडिहेरं लद्घूण प्रणु-त्तरविमाणं गदे दस दस वण्णेदि । (धव. पू. १, पू. १०३) । ५. धनुत्तरौपपादिका देवा येषु स्थाप्यन्ते ताः प्रनुत्तरीपपादिकदशाः। (त. भा. सिद्ध. वृ. १-२०) । ६. चतुश्चत्वारिशत्सहस्रद्विनवतिलक्षाम्ब-परिमाणं प्रतितीर्वं निजितदुद्धरोपसर्गाणां समासा-दितपञ्चानुत्तरोपपादानां दश-दशमुनीनां प्ररूपकम् धनुत्तरौपपादिकदशम् । उपपादो जन्म प्रयोजनं वेपां ते श्रीपपादिका मुनयः, श्रनुत्तरेषु श्रीपपादिकाः अनुत्तरौपपादिकाः, ते दश यत्र निरूप्यन्ते तत्त-थोक्तम् । (श्रुतभक्ति टीका द) । ७. तीर्थक्कुराणां प्रतिनीर्थं दश दश मूनयो भवन्ति । ते उपसर्थं सोढवा पञ्चानुत्तरपदं प्राप्नुबन्ति । तत्कथानिरूपकं चतुश्चत्वारिशत्सहस्राधिकद्विनवतिसक्षपदप्रमाणमनु -त्तरौपपादिकदशम् । (तः वृत्ति अतः १-२०)। s. ति-णहं-चउ-चउ-हुग-णव-पयाणि चाणुत्तरोववाद-दसे । विजयादि(दी)सु पंचसु य उववायिया विमाणेसु ।। पिंडतित्थं सहिकण हु दाश्वसम्गोप-लद्धमाहप्या । दह दह मुणियो बिहिया पाणे मोलूय भाणमया ॥ विजयादिसु उववण्णा वण्णिज्जते सु-हावसहबहुला। ते णमह बीरतित्थे उजु (रिसि) दासो सालिभइक्लो ॥ सुणक्खलो सभयो वि स धण्णो वरवारिसेण-णंदणया । णंदो जिलायपुत्तो कत्त-इयो जह तह अण्णे।। (अंयपन्णसी १, ४२-४४)। धनुत्तरेषु विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽपराजित-सर्वा-र्वसिद्धवास्येष्वीपपादिका धनुत्तरीपपादिकाः । प्रति-तीर्थं दश दश मुनयो दारुणान् महोपसर्गान् सोद्वा लब्धप्रातिहार्याः समाधिविधिना त्यक्तप्राणा ये विजयाधनुत्तरविमानेषूत्पन्तास्ते वर्ध्यन्ते वस्मिस्तद-

नुत्तरीपपारिकदशं नाम नवसमञ्जम् । (गो.जी. जी. प्र. १५७) ।

२ उपपाद अर्थात् अल्य ही जिनका प्रयोजन है वे भौषपाविक कहे जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के समय में दादण उपसर्गों को सहन करके विजयादि पांच समुत्तर विवानों में उत्पन्न होने वाले दश दश महानृतियों के चरित्र का जिस ग्रंग में वर्णन किया काता है उसे बनुत्तरीपपादिकदशा या धनुत्तरीप-पाविकदशांग कहते हैं। जैसे-वर्षमान तीर्पंकर के तीर्षं में ऋषिवास ग्रावि दस का (मूल में देखिये)। **धनुत्पादानुच्छेद**-- प्रनृत्पादः प्रसत्त्वम्, प्रनुच्छेदो-ऽविनाशः। ग्रनुत्पाद एव ग्रनुच्छेदः (ग्रनुत्पादानु च्छेदः), श्रसत श्रभाव इति यावत्, सतः श्रसत्त्ववि-रोधात् । एसो पञ्जवद्वियणयववहारो । (धवः पु. द, पृ. ६-७); भ्रणुप्पादाणुच्छेदो णाम पञ्जवद्विभो णभ्रो, तेण ग्रसंतावत्याए ग्रभावववएसिमच्छदि, भावे उदलब्भमाणे सभावत्तविरोहादो । (धव. पु. १२, पु. ४४८) ।

स्वनुत्सेक- - र विज्ञानादिभित्रकण्टल्यापि सत्तत-स्वतन्तिविद्दोअनुद्दाराजानुत्येकः। (स. स. ६, २६; त. वा. ६, २६, ४; त. तसो. ६-२६; त. सुबको. च. ६-२६)। २. उत्तेको गढं युत-जात्यादिवनितः, गोत्सेकोनुत्तेको विजितनर्वता। (त. मा. हिर्र. व सित्तः च. ६-१५); उत्तेकोचत्त-गोर्पायो पर्यवस्य, तद्विर्ययंगोनुतेकः। (त. मा. हिर्र. व सित्तः च. १-६)। ३. ज्ञान-त्याअनृतिविद-गुणैर्यदुक्तव्योधि सन् ज्ञान-तयअनृतिविद्यंवस्य यम करोति सोजनुत्येक स्त्युच्यते। (त. वृत्ति खृत. ६-२६)।

**सन्दयमञ्जीतकृष्ट —** १. सनुदये बन्धादुतकृष्ट

स्थितिसरुकमं मासां ता अनुदयवन्धोत्कच्टाः । (चञ्चसं स्थाः बु. ६-६२) । २. यासां तु विधा-कोदधाभावे वन्धादुत्कच्टिस्पितिसरुकर्मावाध्तिस्ता अनु-स्थवन्धोत्कच्टाः । (चॅचसं सलयः बृ. ६-६२; कर्म-प्र. यज्ञोः ही. १, पृ. १४)।

२ जिन कमंत्रकृतियों का विपाकीदय के प्रभाव में बन्ध से उत्कृष्ट स्थितिसस्य पाया जाता है, उन्हें अनुदयबन्धोत्कृष्ट कहते हैं।

सन्दर्शनती प्रकृति (प्रसुद्धयन्दि)—१. चरिय-समयिम दिनियं जाति सन्तर्य संकमे तामी  $\times$  $\times$ ।। (चंत्रसंब्र = -६६)। २. यासां प्रकृतीन तं-त्रत्य स्वत्यप्रकृतिस्वयप्रेत्रमातु प्रकृतितु तित्तुक्तंत्रकोण सं क्रमस्य सम्बग्नकृतिस्वयप्रदेशानुमन्तेत् त. त्यादेवन, ताः सनुद्यवस्योग्नदुरबन्तीसंजाः। (चच्चं. सन्तय. बृत्ति =-६६; कमंत्र. यसो. दी. १, ९, ११)।

जिन कमैप्रकृतियों का प्रदेशीयड चरम समय में स्तिबुक संकमण के द्वारा ग्रन्थ प्रकृतियों में संकात होकर ग्रन्थ प्रकृतिक्य से ही विवाक को प्राप्त हो, स्वीदय से नहीं; उन प्रकृतियों को धनुदयबती प्रकृतियां कहते हैं।

अनुवयसंक्रमास्कृष्ट - १. अनुवयं सक्रमेण उत्कृष्टं स्थितिसक्तमं यासां ता अनुवयसक्रमोत्कृष्टाः । (पंचसं स्थो. षु. ३-६२) । २. यासां पुनरनुवयं संक्रमत उत्कृष्टिस्थितिनास्ता अनुवयसक्रमोत्कृष्टाः स्थाः । (पंचसं सम्बन्धः म. ३-६२) । अनुवयसक्रमोत्कृष्टाः स्थाः । (पंचसं सम्बन्धः स्थाः ॥ अनुवयसक्रमोत्कृष्टाः स्थाः । (पंचसं सम्बन्धः स्थाः ।

२ जिन कर्मप्रकृतियों का विपाकोदय के स्रभाव में संकमण से उत्कृष्ट स्थितिसस्य पाया जावे, उन्हें सनुदयसंकमोत्कृष्ट कहते हैं।

स्रनुदीर्गोपशामना— जा सा अकरणोवसामणा तिस्से दुवे णामधेयाणि—अकरणोवसामणा ति वि प्रण्विष्णोवसामणा ति वि । (कसायपाः चूर्णि पू. ७०७)।

वेस्रो प्रकरणोपशामना ।

अनुनाबित्व — १. अनुनादित्वं प्रतिरवोपेतत्वम् । (समवाः सभयः वृः सुः ३४)। २. अनुनादिता प्रति-रवोपेतता । (रायपः मलयः वृः पृः १६)।

शब्द का प्रतिष्वनि से सहित होना, इसे ध्रनुनादित्व कहते हैं। सनुष्क्रम-१. नेवाउगुनकिमञ्जद धप्पसमुखेन दय-रोजानि । सो धञ्क्रवाधानि इनक्कमो प्रमुक्कसो द्वपरो । (संबद्दकी-२६६)। २. इतरस्तु तद्दीवपरीतो ( प्रापुणीपनर्वतंनहेतुस्रताध्यवसानादिनाऽध्यसमुखेन बाह्यंत च त्वामिन्यास्त्रादिना विरक्षितो) ज्युर-कमः । (संबद्दकी- दे. यू. २६६)।

आयु के अपवर्तन (विधात) के कारणभूत अध्यय-सान सादि तथा बाह्य विव, अस्त्र एवं अपिन सादि के अभाव का नाम अनुपक्तम है।

धनुपगूहन--- प्रमादाञ्जातदोषस्य जिनमागैरतस्य तु । ईर्ष्ययोद्भासन लोके तत् स्यादनुपगूहनम् । (धर्मसं था. ४-४६)।

ईर्ष्या के वश जिनमार्गपर चलने वाले किसी सर्मारना के प्रमादजनित दोष के प्रकट करने को सनवारन करने हैं।

षमुष्पृहत कहते हैं।

प्रमुण्याहत कहते हैं।

प्रमुण्याभियोर्थिवयोऽतुष्वरितबस्तुतव्यवहारो यथा
जीवस्य केवलजानादयो गुणाः। (प्रालाण, पृ. १४६)।

२. स्यादादियो यशान्त्यांना या प्रसिद्धतित सस्य
सतः। तत्ततामान्यया निकप्यते वेड्डियेयनिरचेसम्।।

इदमन्नोदाहर्ष साम जीवोर्थायीक जीवणुणः। स्रेयात्यायो १, १३१–१६)। ३. निक्याधिमुण-पृषिमोग्देवाऽनुष्परितस्युतन्यवहार, यथा केवलसामायो गुणाः। (नयस्योष दृ. १०२)।

र उपाधिरहित गुण-पुणी के भेद को विश्वय करने बाले तय को अनुप्यतित-सम्मुल-अयहारतय कहते हैं। येते जीव के केवतबानादि गुणा २ सब्दु की अपनांत शक्ति के विश्वय-निरपेक होकर सामाय-क्य से निक्यण करने वाले तय को अनुप्यतित-सद्मुल-अयहारतय कहते हैं।

प्रमु-त्वरितासद्गमूतव्यवहारनय — १. संस्तेष-सहितस्तृत्वस्याविषयोऽपूर्णरतासद्गमूत्रव्यवहारो यथा जीवस्य सरीरमिति । (प्रासास. पू.१४८; नवप्रवीप १४, पू.१०३)। २. पर्याच सा अद्याचा योऽपूरचरितास्यो नयः स मदति यथा। क्रीयाचा जीवस्य हि विवक्षितास्त्रेरदुद्धिमवाः ॥ (पंचाच्यावी १-४४६)। ६ कोमण वेस्तेष (संतोग) युक्त वस्त के सम्बन्ध को

१ जो नय संक्ष्मेश (संबोग) गुस्त वस्तु के सम्बन्ध को विषय करता है वह धनुषचरित-ससद्भूतक्यवहारनय क्कुलाता है। बेले—चीव का सारीर। २ अबुद्धि-पूर्वक होने वाले कोवादिक भावों में बीव के भावों की विवक्ता करने को अनुपवरितासव्भूतव्यवहार-नय कहते हैं।

श्रनुपदेश—श्रनधंक उपदेशोऽनुपदेशः। (त. वा. १, ४, २)।

निरवंक उपदेश का नाम अनुपदेश है।

सनुपरतकायिको क्रिया — उपरतो देखतः सर्वतो वा सावध्योगाद्विरतः । नोपरतोजपुरतः, कुतिब्बरप्यनिवृत्त स्टबर्थः । तस्य कायिको सपुपरत-कायिको । इसं प्रतिप्राणिनि वतंते । स्पर्मावरतस्य वेदितव्या, न देशविरतस्य सर्वविरतस्य वा। (प्रकार. सन्तरः कृ. २२-२७१) ।

जो सामक्र योग से-पाप कार्यों से-सर्वदेश या एक-देश कर से विरत नहीं है उसका नाम धनुपरस (अविरत) है। उसके द्वारा जो भी शरीर से किया की जाती है वह अनुपरतकायिकी किया कह-साती है।

श्रनुपलस्भ-- ग्रन्योपलस्भोऽनुपलस्भः । (प्रमाणसं. स्वो. वृ. ३१) ।

किसी एक के प्रमादसक्य को प्रत्य की उपलिक होती है उसका माण प्रमुखसम्म है। वेसे—सम्बद्ध एकान्त समय नहीं है, क्योंकि उसका प्रमुपसम्म है—बह शाया नहीं जाता। यहां अवक्षय एकान्त का प्रमुखसम्म क्योंक्त नित्यानित्यात्मक धनेकान्त की उपलिक्ष्यक्य है।

अनुपबास—१. जलवजंतचतुर्विधाहारस्यागः, ईप-दुपवासोऽनुपवास इति ब्युत्पत्तेः। (सा. व. स्वो. ही. ४-३४)। २. × × घारम्भादनुपवासः॥ (वर्षसं. था. ६-१७०)।

१ वल को छोड़ कर सेव चारों प्रकार के छाहार के परित्याय को समुपवास कहते हैं। २ प्रवदा पृह सम्बन्धी कार्य को करते हुए जो उपवास किया जाता है उसे समुपवास कहते हैं।

सनुषस्थान, अनुषस्थानन (परिहारप्रायविश्वतः)

— १. पण्कष्टपानार्यमून प्रायित्वाहरूपनृष्यापत. व. ६. १२, १०) १. परिहार दुविहो
समबदुधो पार्रविधो वेदि । तस्य समबदुधो
वहुनोण कम्मासकावी उक्करविष्य वासवावपेरदी।
कावभूमीदी परदो वेद कमबिहारी पांदेवंदणविर-

हिदो मुश्वदिरितासेसअणेसु कवमोणाभिग्गहो खब-षायंबिलपुरिमङ्खेयद्राण-णिब्बियादीहि सोसियरस-कहिर-मासो होदि। (वय.पु. १३,पू. ६२)। परिहारोऽनुपस्थान-पारिङ्चकभेदेन द्विविधः। तत्रानुषस्मानं निज-परगणभेदाद् द्विविधम् । प्रमादा-दम्यमुनिसम्बन्धिनमृषि छात्रं वा परपालच्डिप्रति-बढ्वेतनाचेतनद्रव्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयतो मुनीन् प्रहरतो वा ग्रन्यदप्येवमादि विरुद्धाचरितमाचरतो नव-दशपूर्वेघ रस्य भादित्रिकसंहननस्य जितपरीषहस्य दढर्शिको घीरस्य भवभीतस्य निजगणानुपस्यापनं प्रायदिचलं भवति । तेन ऋष्याश्रमाद् द्वात्रिसद्-दण्डान्तरं विहितविहारेण, बालमुनीनपि बन्दमानेन, प्रतिबन्दनाबिरहितेन, गुरुणा सहालोचयता, शेष-जनेषु कृतमौनवतेन, विष्तुपराङ्मुखपिच्छेन, जघ-त्यत: पञ्च-पञ्चोपवासा उत्कृष्टत: वष्मासोपवासा: कर्तव्याः । उभयमप्याद्वादशवर्षादिति । दर्पादन-रन्तरोक्तान् दोषानाचरतः परगगोपस्थापनं प्राय-श्चित्तं भवतीति । स सापराघः स्वगणाचार्येण पर-गणाचार्यं प्रति प्रहेतव्यः । सोऽप्याचार्यस्तस्यालोचन-माकर्ष्यं प्रायदिचत्तमदत्त्वा भाचार्यान्तरं प्रस्वापयति सप्तमं यावत् । पश्चिमश्च प्रयमालोचनाचार्यं प्रति प्रस्थापयति । स एव पूर्वः पूर्वोक्तप्रायश्चित्तेनैवमा-चारयति। (चा. सा. पृ. ६३ – ६४; ग्रन. घ. स्बो. **टी. ७-५६**) । ४. परिहारोऽनुपस्थापन-पारञ्चिक-भेदभाक्। निजान्यगणभेदं तत्राद्यं तत्राद्यमूत्तमम्।। द्वादशाब्देषु षण्मास-पण्मासानशनं मतम्। जघन्यं पटच-पटचोपवासं मध्य तु मध्यमम् ॥ द्वात्रिशब्दण्ड-दूरालयस्थेन वसतेर्यतीन् । सर्वान् प्रणमतापेतप्रति-वन्दनसाधुना ।। स्वदोषस्यातये पिच्छं विश्राणेन पराङ्मुखम् । सूरीतरैः सहोपात्तमोनेनैतद्विधीयते । प्रमादेनान्यपासण्डिगृहस्य-यतिसंश्रितम् । वस्तु स्तेन-यतः किञ्चिच्चेतनाचेतनात्मकम् ॥ यतीन् प्रहरतो इम्यस्त्रीहरणादींश्च कुर्वतः । दश-नवपूर्वज्ञस्य त्र्याद्यः संहननस्य तत् ॥ करोति यदि दर्पेण दोषान् पूर्वदि-भाषितान् । सोऽयमन्यगणानुपस्यापनेन विशुद्धघति ॥ प्रायश्चित्तं तदेवात्र किन्तु स्वगणसूरिणा। ग्रालोच्य प्रेषितः सप्तसूरिपार्श्वमनुकमात् ॥ द्यालोच्य तैस्तै-रप्राप्तप्रावश्चित्तोऽन्त्यसूरिणा । तमाखं प्रापित-स्तेन दत्तं चरति पूर्ववत् ।। (ब्राचा.सा. ६, ५३-६१)। ३ परिहारप्रायश्विस धनुष्स्यापन (बनवस्याय्य या

सनुपत्यान) सौर पारंचिक के भेद से दो प्रकार-का है। उनमें बनुपस्थापन भी दो प्रकारका है---निज-गण-प्रमुपस्थापन धीर परगण-उपस्थापन । जो साथु प्रमाद से दूसरे मृनि सम्बन्धी ऋषि या छात्र को, झन्य पाखण्डी से सम्बद्ध चेतन-धचेतन प्रथ्य को, ग्रमवा परस्त्री को चुराता है; मुनियों पर प्रहार करता है, या इसी प्रकार का बन्य भी विरुद्ध ब्राचरण करता है; नौ-दश पूर्वों का घारक है, बादि के तीन संहननों में से किसी एक से सहित है, दृढधर्मी है, धीर है, धीर संसार से भयभीत है; ऐसे साधु को निजगण-धनुपस्यापन प्रायचित्त विया जाता है। तदनुसार वह ऋष्याश्रम से ३२ धनुष दूर जाता है, बालमुनियों को भी बन्दन करता है, बुरु के पास बालोचना करता है, शेव जन के प्रति मौन रसता है, झपराथ को प्रगट करने के लिए पीछीको विपरीत स्वरूप से (उलटी) बारण करता है, इस प्रकार रहता हुआ। वह १२ वर्ष तक कम-से-कम ५-५ धौर ग्रधिक से ग्रधिक ६-६ मास का उपवास करता है। उपर्युक्त प्रपराध को ही यदि कोई मुनि ग्रभिमान

के बड़ा करता है तो उसे परगण-उपस्थापन प्राय-

दिवत्त दिया जाता है। तदनुसार उसे श्रपने संघ का

श्राचार्य ग्रन्थ संघ के श्राचार्य के पास भेजता है। वह उसके प्रपराध की बालोचना को सुनकर बिना प्रायश्चित्त दिये ही बन्य ग्राचार्य के पास भेजता है, इस प्रकार से उसे सातवें बाचार्य के पास तक भेजा जाता है। वह भी उसकी बालोचना को सुनकर बिना प्रायश्चित्त दिये ही उसी प्रथम ब्राचार्य के पास भेज देता है। तब वही उसे पूर्वीक्त (निजगण-धनुपस्यापनोक्त) प्रायश्चित को देता है। इस प्रकार अनुपस्यापन प्रायश्चित्त दो प्रकारका है। **धनुपालनाशुद्ध --- १.** भादंके उवसम्मे समे य दुब्भि-क्खवृत्तिकतारे । जंपालिदण भग्गं एदं प्रणुपाल-णासुद्धं ॥ (मूला. ७-१४५) । २. कंतारे दुविभक्खे श्रायके वा महद्द समुप्पण्णे । जंपालियंण भग्गंतं जाण द्यणुपालणासुद्धं ।। (द्यावः भाः ६-२१४) । बातंक (रोग), उपसर्ग, थम, दुर्भिक्षवृत्ति (बकाल के कारण भिक्षा की ब्रश्नाप्ति) और वनप्रदेश; इन कारणों के रहते हुए संरक्षित चारित्र के भग्न म होने देने का नाम अनुपालनशुद्ध है।

श्रनुत्रेका (भावना)-१. भनित्याशरणससारैकत्वा-न्यत्वाधुच्यास्रवसंवरनिषंरालोकबोधिदुलंगधर्मस्वा -स्यातस्वानुजिन्तनमनुप्रेक्षाः । (त. सू. ६-७) । २. शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (स. सि. ६-२; त. युक्तको. वृत्ति ६-२)। ३. स्वभावा-नुषिन्तनमनुष्रेकाः । शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तः नमनुप्रेक्षा वेदितव्याः। (त. वा. १, २,४) ४. स्यभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (त. इलो. ६-२)। ४. धनुचिन्तनमेतेषामनुत्रेक्षाः प्रकीतिताः । (त. सा. ६-३०) । ६. धनुत्रेक्षाऽहंदगुणानामेव मुहुर्मुहुरनुस्म-रणम् । (योगञ्चा. स्वो. विव. ३-१२४) । ७. बनु-प्रेक्ष्यन्ते शरीराद्यनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा दृश्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः । (ग्रन. व. स्वो. टी. ६-५७) । म. कायादिस्वभावादिचिन्तनमप्रेक्षा । (त. वृत्ति श्रुतः ६-२); निज·निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनु-प्रेक्षाभवति । (त. वृ. श्रुत. ६-७) । ६. ग्रनुपुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु-प्रेक्षा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः । (कार्तिके टी. १) । १० परिज्ञातार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत्प्रनः पुनरम्यसनमनुशीलनं सानु-प्रेक्षा, श्रनित्यादिभावनाचिन्तनाऽनुप्रेक्षा । (कार्तिके. टी. ४६६) । २ शरीर ब्रादि के स्वभाव का चिन्तन करना, इसका

टा. ॰६६)। २ शरीर झादि के स्वभाव का चिन्तन करना, इसका नाम झनुप्रेक्षा है। झनुप्रेक्षा (स्वाच्याय)---१. झनुप्येहा नाम जो

अनुप्रका (स्वाध्याय) — रै. अपूण्यहा णाम जो मण्या परिषट्ट है, जो वायाए। ( स्वस्त्रं नि. १-४८; स्वस्त्रं नि. १-४८; स्वस्त्रं नि. १-४८; स्वस्त्रं नि. १-४८; स्वस्त्रं नि. १-४४; त. इसो. वा. १-२४) । २. अप्रियापार्थ्यं नगराः प्रमासः । (त. मा. १-२४; सोमझा. स्त्रो. विस्त्रः ४-१०) । ४. अप्रियापार्थ्यं नगराः प्रमासः । (त. मा. १८, १३) भाषप्रतार्थ्यं प्रमासः विस्त्रः १८, १३, भाषप्रतार्थ्यं प्रमासः वी. ७०) । ४. इस्त्रं माण्याप्त्रं प्रमासः वी. ७०) । १. इस्त्रं माण्याप्त्रं प्रमासः वी. ७०) । १. इस्त्रं प्रमासः वी. ७०) । १. इस्त्रं प्रमासः वी. ७०) । १. इस्त्रं प्रमासः वी. ७०। १. इस्त्रं प्रमासः विस्त्रं प्रमासः वी. ७०। १०। १४ वर्षः विस्त्रं प्रमासः विस्त्रं प्रमासः विस्त्रं प्रमासः विस्त्रं प्रमासः विष्त्रं प्रमासः विस्तरं विष्त्रं प्रमासः विस्त्रं प्रमासः विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं चार्षः प्रमासः विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं विष्त्रं प्रमासः विष्त्रं विष्तं व

७. झनुत्रेक्षा नाम तत्त्वार्थानुचिन्ता । (सस्तिवि. पू. ६२) । ८. सत्देहे सति ग्रन्थार्थयोर्मनसाऽभ्यासो-अनुप्रेक्षा। (त. मा. सि. **मृ**सि ६-२५) । ६. प्रवगतार्थानुत्रेक्षणमनुत्रेकाः । (भ. ग्रा-विजयो. टी. १०३) । १०. साघोर्राघगतार्थस्य योऽभ्यासो मनसा भवेत्। धनुप्रेक्षेति निर्दिष्टः स्वाध्यायः सः जिनेश्विभिः । (त. सा. ७–२०)। ११. स्रिधगतपदार्थप्रक्रियस्य तप्तायःपिण्डवदर्पित-चेतसो मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा । (बा. सा. पू. ६७)। १२. घनुप्रेक्षा परिज्ञाते भावना या मुहु-र्मुहुः। (ब्राचाः सा. ४–६१)। १३. प्रन्विति घ्यानतः पश्चात् प्रेक्षा स्वालोचनं हृदि । प्रनुप्रेक्षा स्यादसौ चाश्रयभेदाच्चतुर्विषा ॥ (लोकप्र. ३०, ४७०) । १४. धर्याविस्मरणार्थं च तन्विन्तनमनु-प्रेक्षा । (धर्मसं. स्वो. वृ. ३-४४, पृ. १४२) । १४. साऽनुप्रेक्षा यदम्यासोऽघिगतार्षस्य चेतसा। स्वा-ध्यायलक्ष्म पाठोऽन्तर्जल्पात्मात्रापि विद्यते ।। (धनः ष. ७-८६) । १६. निश्चितार्थस्य मनसाऽभ्यासोऽ-नुप्रेक्षा । (त. सुक्तवो. वृ. ६-२५) । १७. परिज्ञा-तार्बस्य एकाग्रेष मनसा यत्पुनः पुनरम्यसनमनु-शीलनं साऽनुप्रेक्षा । (त. षु. श्रृत. ६–२५) ।

२ पठित धर्ष का मन से ध्रम्यास करना धनुप्रेक्षा स्वाच्याय है।

धन्त्रेक्षादोष--- धनुप्रेक्षमाणस्यैनोच्छपुटे चलयतः स्यानमनुप्रेक्षादोष: । (योगक्षा. विष. ३--१३०) । बस्तुस्वरूप का चिन्तवन करते हुए घोष्ठों के चलाने को धनुप्रेक्षा दोव कहते हैं।

झनुबन्धयुवा पुरिता- मनुवन्यः सत्तानोध्य-विक्वल्युबरप्यरचा देव-मनुवन्यन्यु करवाय-रप्यराक्षस्वेन प्रयुक्तते सुवे परमवेद्यमयोक्या प्राप्त-परपेक्षया च तृतीया। (बीक. वृ. ११-१०)। देव और मनुष्य के बन्ध में स्विच्छिल करवाय-रप्यस्तर के मोमने वे प्राप्त होने वाली प्रसन्ता की सनुबन्धयुवा मुसिता आकना कहते हैं।

स्ननुबन्धसारा (उपेका)—सनुबन्धः कार्यविषयः प्रवाहपरिचामस्तरसारा [उपेका प्रतृबन्धसारा]। वया करिवत् कुतिष्टशास्त्यार्थसार्थनात्रिष् न प्रवत्तेतं वार्यत्यानमन्धात्रतार्थी प्रवर्त्वति, विवक्षिते तु काले परिचामसुन्दरं कार्यवर्शवसाणी वदा माध्यस्थ्यमालम्बते तदा तस्यानुबन्धसारोपेका । (वीडकः पु. १६–१०) ।

कार्वेविषयक प्रवाहर्गरामाण्डण प्रमुक्त्य से पुस्त स्रवेका अपूर्वण्यारा उनेशा कहलाती है। वेसे— मोई प्रास्त्यादि के कारण बनार्वण आर्थि में महत्त्व नहीं हो रहा था। तब किसी समय उनके हितेबी ने वेसे उनमें प्रकृत कराया। योग्य प्रवस्त पर ब्याब यह परिणाम में सुन्दर कार्य को देसता हुआ क्याब्यता का प्रास्तवन तेता है तब उनके प्रमुक्त कम्पसारा उनेशा कही जाती है।

सनुभय भाषा—धनकरात्यिका द्वीदियावसीत-पञ्चीत्यपर्यतालां श्रीवालां स्वर्णकेत्रपर्याकाः भाषा प्रनुभयभाषा । (गो. शी. शी. प्र. २२६) । यो-इनित्य से लेकर सर्वती वंशीत्रय पर्यत्त श्रीयां की प्रपत्त संकंत को सूचित करने वाली वो प्रनक्त-रात्मक भाषा है, यह कनुभय भाषा कही बाली है। सनुभव (वेदनस्वक्य)—प्रनुपत्तकार्य च गोपहीट-समुभवात्वार्याला लिक्यते — यथार्थवस्तुत्वकर्या-नह्मत्वरानुसार्या लिक्यते — यथार्थवस्तुत्वकर्या-नहम्मता । (सालसार बू. २६. पू. च्छ; प्रतिथा-सार्यु के यथार्थ स्वक्य को उपस्तिक, पर प्रवासी

वस्तु के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि, पर पदार्थी में विरक्ति, प्रात्मस्वरूप में रनण ग्रीर हेय-उपादेय के विवेक को श्रमुभव कहते हैं।

**अनुभव-**-देखो अनुभाग । १. विपाकोऽनुभव:। (त. सू. ब-२१) । २. तद्रसनिशेषोऽनुभवः । यथा ग्रजा-गो-महिष्यादिक्षीराणां तीव्र-मन्दादिभावेन रस-विशेष: तथा कर्म-पुद्गलानां स्वगतसामध्यंविशेषो-ऽनुभवः। (स.सि. ६-३; त. वा. ६,३,६; मूला. बृ. १२-१८४; त. बुलबोध बृ. ६-३)। ३. ज्ञानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनामनुष्रहोपधातात्म-कानां पूर्वास्रवतीव्र-मन्दभाव-निमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः, द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावलक्षण-निमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको विपाकः, ब्रसावनुभव इत्यास्यायते । (त. दा. ८, २१,१)। ४. विशिष्टः पाको नानाविधो वा विपाकः, पूर्वास्रवतीवादिभावनिमित्तविशेषाश्रयस्वात् द्रव्यादिनिमित्तभेदेन विश्वरूपत्वाच्य, सोऽनुभवः। (त. इलो. ब-२१) । ५. कर्मपुद्गलसामध्यं-विशेषोऽनुभवो मतः । (ह. पु. ५०-२१२); कवाय-

तीवमन्दादिभावास्रवविशेषतः । विशिष्टपाक इष्टस्तु विपाकोऽनुभवोऽयवा ॥ स द्रव्य-क्षेत्र-कालोक्तभव-मावविभेदतः । विविधो हि विपाको यः सोऽनुभवः समुच्यते ॥ (इ. पु. ४६, २६६–२६६) । ६. बि-पाकः प्रागुपात्तानां यः शुभाशुभकर्मणाम् । श्रसावनु-मवो क्षेय:×××। (त. सा. ५-४६)। ७. कर्म-णां यो विपाकस्तु भव-क्षेत्राद्यपेक्षया । सोऽनुभाव 🗙 ××। (चन्द्र. च. १८-१०३) । ८. यथाजागो-महिष्यादिक्षीराणां तीव्र-मन्दादिभावेन स्वकार्यकरणे शक्तिविशेषोऽन्भवस्तया कर्मपुद्गलानां स्वकार्य-करणे सामर्थ्यविशेषोऽनुभवः। (धन. ध. स्वो. टी. २-३१)। १. विशिष्टो विविधो वा पाक उदय: विपाक: । यो विपाक: स अनुभव इत्युच्यते धनुभागसंज्ञकश्च । तत्र विशिष्टः पाकस्तीव-मन्द-मध्यमभावास्त्रवविशेषाद्वेदितव्यः । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावलक्षणकारणभेदोत्पादितनानात्वो विविधो-ऽनुभवो ज्ञातव्यः । धनुभव इति कोऽर्यः ? धारमनि फलस्य दानम्, कर्मदत्तफलानामात्मना स्वीकरणमित्य-र्यः । यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा शुभ-प्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति, श्रशुभप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति, यदा घ्रशुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा अशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवो भवति, शुभप्रकृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति। (त. वृ. श्रुत. ५-२१) ।

२ जिस प्रकार बकरी, गांय और भेंस साबि के ड्रूब के रख में अपेकाइक हीनाविक सब्दता हुआ करती है उसी प्रकार कर्मगुब्रामों में अपनी कलवान-शक्ति में को अपेकाइक हीनाविकता होती है उसका नाम अनुमय या अनुभाग है।

श्चनुभवावीविमर्ग---कर्मपुद्गलाना रसोऽनुभवः। स च परमाणुषु वोडा वृद्धि-हानिरूपेण श्रावीचय इव कमेणावस्थित[तस्त]स्य प्रलयोऽनुभवावीचिमरणम्। (भ. श्रा. विजयोः २४)।

बायु कर्म सम्बन्धी परमाणुकों में छह प्रकार की वृद्धि व हानि के कम से सम्तन्तरंगों के समान धर्माच्या उस्त कर्मपुष्माणों के रस (धनुमाग) का प्रतिसाम प्रस्य होगा, इसका नाम सनुभवासीधि-मरख है।

भनुभाग--वेलो धनुभव । १. कम्माणं जो दुरसी धन्मवसाणजणिद सुह धसुहो वा । वंबो सो धणु- भागो×××।। (मूला. १२-२०३)। २.को ब्रणुभागो ? कम्माणं सगकज्जकरणसत्ती द्रणुभागो णाम। (अवयः ४, वृ. २)। ३. 🗙 🗙 इतर-स्तत्फलोदयः ।। (ज्ञानार्णव ६-४=)। ४. तेवां कार्म-णवर्मणागतपुद्गलानां जीवप्रदेशानुदिलच्टानां जीव-स्व स्पान्ययाकरणरसोऽनुभागबन्धः । (मूला. बृ. ५-४७); प्रनुभागः कर्मणां रसविशेवः। (मूला. **बृ.** १२-३); कर्मणां ज्ञानावरणादीनां यस्तु रसः सोऽनुभवः, बध्यवसानैः परिणामैर्जनितः कोष-मान-माया-लोभतीवादिपरिणामभावतः शुमः सुखदः ब्रशुभः प्रमुखदः, वा विकल्पार्थः, सोऽनुभागबन्धः । (मूला. बृ. १२-२०३) । ५. शुभाशुभकर्मणां निर्जरासमये सुख-दु:खफलप्रदानशक्तियुक्तो ह्यन्-भागबन्धः । (नि. सा. बृ. ३-४०)। ६. ××× मणुभागो होइ तस्स सत्तीए। मणुभवणं जंतीवे तिञ्वं मंदे मंदाणुरूवेण ।। (भावसं. वे. ३४०) । ७. भावक्षेत्रादिसापेक्षो विपाकः कोऽपि कर्मणाम् । धनुभागो जिनैहक्तः केवलज्ञानभानुभिः ॥ (धर्मकः २१-११४)। द. बनुभागो रसो ज्ञेयः ×××॥ (पञ्चाच्यायी २-६३३) ।

(२० वाज्याया २ – ६२४)। १ कयायजनित परिचामों के अनुसार कर्मों में को शुभ या अशुभ रस प्रासुर्भूत होता है उसका नाम अनुभाग है।

न्युक्ता स्वत्यात्र — पारद्वप्रवस्तायादो प्रतो-सुद्वतेण कालेण वो धादो जिप्पञ्जदि सो स्वृताग-संद्वपादो जाम । (बह. दु. १२, दु. १२ । को स्वृत्ताण का बात प्रारम्भ होने के प्रयम समय से सेक्ट प्रस्तर्गुहर्स काल में निष्णान होता है उसका नाम सनुमानकाण्डकवात है।

स्रनुभागवीर्धे—प्रप्यपागे उकस्सानुभागट्टागाणि वयमाणस्य प्रमुनागदीहं। (वयः पुः १६, पृः १८, पृः स्वयं स्वयं उत्कृष्ट स्रनुमायस्थानों को बांबने का नाम प्रनुभागदीर्थ है।

सनुमानकम्य — देखो प्रनुभव व प्रनुभाग । १. तस्येव मोदकस्य यथा स्तिष्य-मधुरादिरेकपुष-द्विगुणादिमावेन रहो मर्वात एवं कर्मणोऽपि देशसर्व-पाति-मुमाधुम-तीव्रमन्दादिरनुभागवन्यः । (स्वाला. सनस्य षु. ५, २, २६६) । २. कर्मणुद्गालानोद्य सुनोऽसुनो वा पात्यवाती वा यो रक्षः क्षीऽनुभाग- (यस. तारो. व. १०४१) ।

'तिकर्जत सिन्म न सेवः इति स्थानम्' इस निर्धास्त
के मनुसार सेव न कहां रहता है उसका नाव स्थान
है। सद्भारावस्य का को स्थान है वह सम्यान्यवन्यस्थान कहलाता है। सनिप्राय यह है कि
किसी क्यायक्य एक परिष्माम के हारा मुदीत कर्यप्रदूषकों के विश्वसित एक समय में वर्षि परे रससम्याय को प्रमुमायनस्थ्यान वानता चाहिए।
प्रमुभारामीका—प्रोकाह्निरी उनकहिरो प्रमण्पयांव
संकामियी प्रमाहित्यत्वनाए निर्मित्रकाम प्रमा
मागो प्रमुमारावस्था। (वर्षः प्रमुप्तान)
प्रमुमारावस्थान (वर्षः प्रमुप्तान)
प्रमुमारावस्थान कर्यायन स्थानियान्यन
से हारा निर्वास प्रमुप्तान को प्रमुमायनीक्ष
कहते हैं।

सनुमायविषरिर्णामना—१. योकहिशो व उनकद्विशो व सण्यप्यक्ति थोतो वि सनुमाणो विपरिणामिशो होति । एवंण प्रदुपरैण जहा प्रयुप्तापतंकमौ तहा चित्रपवयं प्रयुप्तापतिर्णताम्या कावस्या ।
(ब्ब. पु. १६, पू. २६४) । २. तथा विविधः प्रकारैः
कर्मणा कतोवस्य-।
व्वत्र- पु. १६, पू. २६४) । ३. तथा विविधः प्रकारैः
कर्मणा कतोवस्य-स्व-स्वयंप्रयमेश्वर्यनायवेन व्यय्केषातिः
रेतकृपत्वरेयव्यं, गिरिसरियुप्तनायोग स्थ्य-स्वातिर्वरेतकृपत्वरेयव्यं, गिरिसरियुप्तनायोग स्थ्य-स्वातिर्वराव्या । इह व विपरिणामना वन्यनाविष् तवस्यव्ययुद्धातिव्यत्तिति सामान्यकरायाम् वेदेनोस्तिति ।

× × अकृतिविधरिणामनोपकमारवोज्ञेयाः ।
(ब्यानाः समयः वृ. ४, २, २६६) ।

१ झपकवित, उत्कवित धववा धन्य प्रकृति को प्राप्त

करावा न्या भी कनुनाय स्विपरिणानितः (विपरि-मामवा मुक्त) होता है। मतः सनुनावविपरिणानना को सनुनावविष्म स्वतः हो समस्या वाहिए। सनुनावविष्मवित-तस्य प्रणुपात्सः विद्ता वेदो वर्षणी वस्ति प्रहितारै परनिज्ञादि साम्यु-नावविद्दारी वास्य। (वयस. ४, पू. २)।

श्वित प्रविकार में कर्नों के प्रतुमागगत भेव या जनके विस्तार का वर्णन किया जाय उसे प्रनुभाग-विभक्ति नामका प्रविकार कहते हैं।

अनुभागसरूपंत्यान - जरमुभागहाणं यादिञ्च-माणं बन्यामुभागहाणेण सरितं न होदि, बन्य-पटुं क-ज्वकाणं विच्याले हेट्टिमज्वकाशो धर्णत-गुणं उवरित्मप्टुं कारो प्रणंतमुगहीणं होदून चेट्टिव तममुभागसंतकम्महाणं गाम । (बब. पु. १२, पू. ११२)।

को बाता बाने वाला बनुभागस्थान बन्धानुभाग-स्थान के तबुझ नहीं होता, किन्दु बन्ध सम्बन्धी अप्टर्क बोर उन्हेंक ने स्मान्य में प्यार्थ सम्बन्धाय अप्टर्क प्रमान्त्रभाग वृद्धि के बन्तराल में प्रथसन उन्हेंक से धननतानुष्यत बोर उपरिस सप्टर्क से बननतानुष्यहीन होकर ब्रवस्थित होता है उसे अनुनानसल्वर्मस्थान बहुते हैं।

कहत है।

क्षम्भारसंक्रम— १. प्रणुपानो योकड्डिदो वि
संक्रमो, उक्कड्डिदो वि संक्रमो, प्रण्यप्यक्ति शीदो
वि संक्रमो, उक्कड्डिदो वि संक्रमो, प्रण्यप्यक्ति शीदो
वि संक्रमो (क. या. षू. यू. १४४) । २. प्रणुपानो
गान कम्मण सनक्रज्युप्याज्ञण्यती, तस्स सक्ममे
सहास्तरकर्तो । सो प्रणुपानसंक्रमो ति युक्कद ।
(खन्यः १. यू. २०) । २. त्यदुर्यसं उळ्डड्डिया व
सोवद्धिया व प्रणुपाना । प्रणुपानसंक्रमो त्स प्रमुप्ता । प्रणुपानसंक्रमो त्स प्रमुप्ता । प्रणुपानसंक्रमो त्स प्रमुप्ता । प्रणुपानसंक्रमो त्स प्रमुप्ता । प्रणुपानसंक्रमा त्याप्तक्रहत्याक्तिया ।
१. उद्धरिताः प्रयुप्ताना प्रगुपानाः, एव सर्वोऽप्त्युप्तानसंक्रमः । (क्षमंत्रः सक्ष्यः वृ. सं. स्. १६) ।
१. यद्धरित्रहरूलपुराविरसायवनं ल्युपानसंक्रमः ।
(वंक्षः सक्षयः वृ. संक्ष्यः १. व्यव्यक्तिक्ता

१ धनुभाग का जो धपकर्षण, उत्कर्षण धपवा धन्य प्रकृति रूप परिणमन होता है उसे धनुभागसंक्रम कहते हैं। सनुभागहरूच-सम्बासि पयदीणं अप्यप्यणो जह-ज्याजुमायट्ठाणं बंधमाणस्स अजुमायरहस्सं । (वच. पु. १६, पू. ५११) ।

जीव के द्वारा बांचा गया जो सब प्रकृतियाँ का प्रपना जवन्य धनुभागस्थान है उसे धनुभागहस्य कहते हैं।

म्हण है। प्रमुभावोदीरस्मा—तर्वंव (वीवेविषेवादेव) प्राप्तो-दयेन रहेन सहाप्राप्तोदयो रसो यो वेवते साऽनु-भागोदीरचेति । (स्वानाः ग्रमयः वृ. ४, २, २१६ पु. २१०)।

बीर्यविद्याव से उदय को प्राप्त हुए रस के साथ को प्रमुदयप्राप्त रस का वेदन होता है उसे प्रमुभागी-दीरणा कहते हैं।

सनुभाव—देशो धनुमद। १. विपाकोऽनुभावः। (वि. तः सु. द-२२)। २. तर्वातां प्रकृतीनां फल विपाकोदयीऽनुभावः। (तः मा. द-२२) १. त जु- भावो यो सत्य कर्मणः धुभीऽपुभी वा विपाकः। (कत्तरा. सू. देश, यू. २७७)। ४. विपयन विपाकः — उत्यावनिकाप्रवेशः, कर्मणां विधिव्दी नाना-प्रकारो वा पाको विपाकः, ध्रप्रवात्प्रपामाना वीवः धुभपिणामानां मन्तः। ययोक्तकर्मविशेषानु- भवनम् सृत्युभावः। ४ × प्रधवाऽप्रपानाऽपुभ्यवे वेन करवभूतेन वन्त्रेन सोऽनुभावनयः। (त. मा. विद्युः स-२२)। १. सृतुभावो विपाकत्वीवादि- भेदो रतः। (तसवा. समय. बू. सू. ४)। वेशो धनुमवः।

सन्भावसम्य — देशो धनुभावस्य । १. प्रध्यक्षसार्यानवितदः कालविभागः कालान्तरावस्याने सित्
विषाकस्या धनुभावस्यः समाद्यादितप्ररिपाकावस्वस्य बरदाविर्वाभभेष्यलात् सर्व-देशायायेक-द्विक्रि-चतु-स्यान्यभाव्यम्तीद-मन्ताविक्षेत्र वस्यमाणः
(त. मा. सित्धः वृ. ८-४)। २. धनुभाववन्यो यस्य
वयाऽप्रयत्ता विपाकानुमवनिति । (सावस्यः दी.
ता. ८)। ३. तर्यत्व च स्तिम्य-मनुरावेक-दिगुणाविमानोजनुमाः। स्याह—त्यायोव विपाक्वितस्यो
यो गामनिर्वचनिमनः। त रक्षीअभावसंबस्तीयो
मनोध्य प्रध्यो ता।। (त. मा. हर्तिः वृ. ८-४)।
४. धनुभाववन्यन् — हर्तस्यतिकस्य व्यस्मिन् काले
परिपाक्वितस्य वा रा अनुस्यानावस्या वृमासुमाकारेण वृत-सीर-कोवालकीरकोदावित्वास्यात् सामुगकारेण वृत-सीर-कोवालकीरकोदावित्वास्यात् सामुग-

माववन्यः। (त. मा. सिद्धः षु. १-३); धनुभूवते वेत करणप्रतेत वर्णनेत सिप्रमाववन्यः। (त. मा. सिद्धः षु. ५-२२)। १. मनुगानी विपानस्तीवा-विसेचो रास्तरस्य वन्योनुमाववन्यः। (स्वयः। सम्प्रतः वर्णनेत्रान्यवन्यः) । (स्वयः। स्वयः षु. ४; स्वानाः समयः षु. ४, २, २६६); कर्मणो वेश-वर्षणात्रिष्माध्यमतीवमन्यादित्यान्यः वर्णः। (स्वानाः समयः षु. ४, २, २६६)। ६. सन्-पाववन्यत्युक्तते—तत्र पुमाव्यानां कर्मस्कृतीनं प्रयोगकर्यणोपातानां प्रकृति-स्थित-प्रदेशरूपाणां तीव-मत्यानुमावत्यात्रमुम्बनम्मावः। सः वैक-व्रि-वि-व्युक्तमान्यत्रस्यः। (सावारारंग सी. षु. २, १, गा. १६२-६३, पु. ॥)।

## वेखो धनुभागवस्य ।

स्रमुभाषताशुद्धः प्रत्यास्थान—१. प्रयुभाविदं गुढवयण प्रस्तर-पर-चंत्रणं स्मतिषुद्धं। योधिविषुद्धी-सुद्धं एवं प्रणुभावताषुद्धं॥ (सृता. ७-१४४)। प्रणुभावस गुढवयणं प्रस्तर-पर-चंत्रणेहि परिसुद्धं। पंत्रतिनउडो ऽभिनुहो तं जाण प्रणुभावतासुद्धम्॥ (स्रात. सा. २४३)।

जो गुरु के द्वारा उच्चारित प्रत्यास्थान सम्बन्धी प्रभार (एक स्वर युक्त व्यंवन), यह और अर्थकन (खरवासर, धनुस्वार व विसर्वनीय साबि); ये जिस कम से धवस्थित हैं उसी कम से उनका सनु-वार कम से पोषशुद्ध उच्चारण करना; इसका नाम सनुभावपासुद्ध प्रत्यास्थान है।

सनुमूतत्व — प्रदेवविषयः पुतः पुतस्वेतसि तस्त-स्वाफिमावनमनुभूतत्वम् । (त. पू. मूत. १-६) । विवक्षित वस्तुत्वस्य का तवन्तर्गत समस्त विद्योगें के ताथ विवन में बार बार अनुभव करने को अनु-भूतत्व कहते हैं।

श्चनुभ्रष्ट—दर्शनाद् भ्रष्ट एवानुभ्रष्ट इत्यमिषी-यते । न हि चारित्रविभ्रष्टो भ्रष्ट इत्युच्यते बुर्षैः ।। (वराङ्ग २६-६६) ।

सम्बन्धांत से भन्द हुमा बीच ही वास्तव में धनु-भन्द कहनाता है। श्रानुमता—१. स्वयं न करोति, न च कारयितः; कित्त्वमुर्वेति यस्तद्गुमनतम्। (भ. घा. विजयो. सर्)। २. प्रयोजकस्य मनदारम्यपामनमृत्यत्। (चा. सा. पु. ३१); धनुमतमनृतातं × ×।

(भाषाः साः ५-१४)।

कार्य को न स्वयं करता है, न कराता, किन्तु करते हुए की मन से अनुमोदना या प्रशंता करता है; इसे अनुमत कहते हैं।

**धनुमतिबिरत—१.** जो प्रणुमणणं ण कुणदि गिहत्यकज्जेसु पावमूलेसु । भवियम्बं भावंती प्रणु-मणविरमो हवे सो दु।। (कार्तिके. ३८८)। २. अनुमतिरारम्भे वा परिप्रहे वैहिकेषु कर्मसुवा । नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥ (रत्नक. ४-२४) । ३. धनुमतिविनिवृत्त धाहा-रादीनामारम्भाणामनुमननाद् विनिवृत्तो भवति । (बा. सा. पृ. १६) । ४. सर्वेदा पापकार्येषु कुरुते-ऽनुमति न यः । तेनानुमननं युक्तं भण्यते बुद्धि-शालिना॥ (**सुभा. रत्न.** ८४२)। ४. त्यजतियो-ऽनुमति सकले विषौ विविधजन्त्निकायवितायिनि । हुतभुजीव विवोधपरायणो विगलितानुमति निगदन्ति तम् ॥ (वर्षापः २०-६१) । ६. झारम्भसन्दर्भवि-हीनचेताः कार्येषु मारीमिव हिस्ररूपाम् । यो धर्म-सक्तोऽनुमति न धत्ते निगद्यते सोऽननुमन्तृमुख्यः ॥ (बमित. था. ७-७६)। ७. पुट्टो वा ऽपुट्टो वा णिय-गेहिं परेहिं च सगिहकज्जम्मि । ध्रणुमणणं जो ण कुणइ वियाण सो सावभी दसमी !! (वसु. भा. ३००) । ८. नवनिष्ठापरः सोऽनुमतिब्युपरतः सदा । यो नानुमोदेत ग्रन्थमारम्भं कर्म चैहिकम् ॥ (सा. घ. ७–३०)। ६. स एव यदि पृष्टो ऽपृष्टो वानिजै: परैर्वा ग्रहकार्येऽनुमति न कुर्यात्तदाऽनुमतिविरत इति दशमः श्रावको निगद्यते । (त. सुस्तको. वृ. ७-३१)। १०. ददात्यनुमति नैव सर्वेध्वैहिककर्मसु । भवत्यनु-मतत्यागी देशसंयमिनां वरः ।। (भावसं. शाम. ४४२) । ११ यो नानुमन्यते ग्रन्थं सावशं कर्म वैहिकम् । नववृत्तघरः सोऽनुमतिमुक्तस्त्रिषा भवेत् ।। (वर्मसं. भा. ५-५०) । १२. व्रतं दशमस्थानस्य-मननुमननाह्मयम् । यत्राहारादिनिष्पत्तौ देया नानु-मतिः क्वचित् ॥ (साटीसं. ७-४४) ।

१ जो समबुद्धि धायक धारम्भ, परिप्रह और ऐहिक कार्यों में पूछे जाने पर धनुमति नहीं बेता है उसे धनुमतिबिरत कहते हैं।

अनुमान—१. साध्याविनाभूनो लिङ्गात्साध्यनि-श्वायकं स्मृतम् । अनुमानं तदआन्तम् XXII (न्यायावः १)। २. लिङ्गात्साध्याविनामावाभि-निवोवैकललणात् । लिङ्गिधीरनुमानम् XXXI (लघीय- १२) । ३. साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं तदत्यमे । विरोधात् स्वचिदेकस्य विधान-प्रतिषेधयोः ॥ (म्बायबि. १७०-७१)। ४. इह लिङ्गज्ञानमनुमानम्। imes imes imes प्रथवा ज्ञापकमनुमानम् । (नम्बी. हरिः ब्. प्. ६२) । ५. धनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानम् । (अनुयो. हरि. पू. पू. ११) । ६. साधनात्साध्यविज्ञानमनु-सानं विदुर्वेधाः । प्राधान्य-गुणभावेन विधान-प्रति-बेषयो: ।। (त. इलो. १, १२, १२०)। ७. साधना-स्साध्यविज्ञानमनुमानम् । (परीक्षाः ३-१४; प्र. मी. १,२,७; न्या. दी. पू. ६४; जैनत. पू. १२१)। साधनं साध्याविनामावनियमलक्षणम्, तस्मान्नि-इचयपयप्राप्तात् रााध्यस्य सावयित् शक्यस्याप्रसिद्ध-स्य यद्विज्ञान तदनुमानम् । (प्रमाणनिः पृ. ३६) । साध्याभावासम्भवनियमनिश्चयलक्षणात्साघना-देव हि शक्याभिप्रेताप्रसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यस्यैव यद्विज्ञानं तदनुमानम् । (प्र. क. मा. ३-१४, ष्. ३५४) । १०. ग्रन्तव्याप्त्याऽर्यंत्रसाधनमनुमानम् । (बृहस्स. पू. १७५) । ११. अन्यिति लिङ्गदर्शन-सम्बन्धानुस्मरणयोः पश्चात्, मान ज्ञानमनुमानम् । एतल्लक्षणमिदम् -- साध्याविनाभुवो लिङ्गात् साध्य-निश्वायकं स्मृतम् । भ्रनुमानमभ्रान्तम् × × × ।। (स्थानाः सभयः बृ. ४, ३, ३३८, पृ. २४६)। १२. ग्रविनाभावनिश्चयार्त्लिगाल्लिगिज्ञानमनुमा-नम्। (द्याः चूः १ द्यः) । १३. दृष्टादुपदिष्टाद्वा साधनाधत्साध्यस्य विज्ञानं सम्यगर्यंनिर्णयात्मकं तद-नुमीयतेऽनेनेत्यनुमानं लिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणयोः पश्चात्परिच्छेदनम् । (प्र. मी. १, २, ७) । १४. लिङ्गिज्ञानमनुमानम्, स्वार्थमित्यर्थः । 🗙 🗙 🗙 द्मथवा ज्ञापकमनुमानम्। (उप. प. वृ. ४६)। १५. ग्रनु पश्चात् लिङ्गसम्बन्धग्रहण-स्मरणानन्तरम्, मीयते परिच्छिद्यते देश-काल-स्वभाववित्रकृष्टोऽथोंsनेन ज्ञानविशेषेण इत्यनुमानम् । (स्थाः मं. २०) I १६. लिङ्ग-लिङ्गिसम्बन्धस्मरणपूर्वकं ह्यनुमानम्। ब. द. स. टीका पू. ४१) । १७. साध्यार्थान्ययान्-पपन्नहेतुदर्शन-तत्सम्बन्धस्मरणजनितत्व धनुमानम् । (धर्मसं. मलय. वृ. १२६) ।

१ साध्य के साथ प्रविनाभाव सम्बन्ध रखने बाले साधन से साध्य के बान को धनुमान कहते हैं। प्रजुनानाभास — १. इदमनुमानाभासम् ॥ तत्रा-निष्टादिः पक्षाभासः॥ धनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः ।। सिद्धः आवणः शब्द इति ।। वाधितः प्रत्य-क्षानुमानागम-लोक-स्ववचनैः ।। (परीक्षाः ६, ११ से १४) । २. पक्षामासादितमुत्यं ज्ञानमनुमानामास-मवसेयम् । (प्र. न. त. ६–१७) ।

पक्ष न होकर पक्ष के समान प्रतीत होने बाले पका-मास (प्रानच्ट, सिद्ध व प्रत्यकादिवाधित साध्य युक्त वर्मी) ब्रादि से उत्पन्न होने वाले कान की ब्रानुमानाभास कहते हैं।

**बनुमानित दोव**—१. प्रकृत्या दुवंसो ग्लानोऽहं उपवासादि न कर्तुमलम्, यदि लघु दीयेत ततो दोव-निवेदनं करिष्यते इति वचनं द्वितीयो (धनुमानितो) दोष:। (त. बा. ६, २२, १)। २. यदि लघु मे शक्त्य-पेक्षं किचित् प्रायश्चित्तं दीयते तदाहं दोषं निवेद-यामीति दीनवचनम् । (त. इस्तो. १-२२) । ३. ब्रणुमाणिय--गुरोरिमप्रायमुपायेन ज्ञात्वालो-चना । (भ. घा. विजयो. ५६२) । ४. धनुमानितं शरीराहारतुच्छबलदर्शनेन दीमवचनेनाचार्यमन्-मान्यात्मनि करुणापरमाचार्यं कृत्वा यो दोषमात्मीय निवेदयति तस्य द्वितीयो ऽनुमानितदोष:। (मुला-बु. ११-१५)। ५. प्रकृत्या पित्ताधिकोऽस्मि, दुर्बलो-ऽस्मि, ग्लानोऽस्मि, नालमहमुपवासादिकं कर्तुम्। यदि लघु दीयेत तहोषनिवेदनं करिष्य इति वसनं हितीयोऽनुमापितदोषः । (चा. सा. पू. ६१)। ६. तपःशूर-स्तवात् तत्र स्वाशक्त्याख्यानुमापितम्।। (श्चन. घ. ७-४०); तथा भवत्यनुमापितं नामा-लोचनादोषः, गुरुः प्राधितः स्वल्पप्रायदिचत्तदानेन ममानुग्रहं करिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराध-प्रकाशनात् । XXX (श्रन. घ. स्थो. टी. ७, ४०) । ७. ग्लानः क्लेशासहोऽसम्यल्पं प्रायश्चित्तं ममाप्यते । चेहोषास्यां करिष्यामीत्यादिः स्यादनु-मापितम् ॥ (बाचाः साः ६-३०) । ८. धनुमान्य धनुमानं कृत्वा लघुतरापराधनिवेदनादिना लघुदण्ड-प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्याकलस्य शालोचयत्ये-वोऽनुमानित प्रालोचनादोष:। (व्यव. सू. भा. मलय. बृ १, ३४२) । ६. धनुमानितं बचनेनानुमान्य प्रालोचनम् । (त. वृत्ति **धृत. ६-२२) ।** 

छोटे से प्रपाप को प्रपट करके पृत्र के राख देने की उपता-प्रतृपता का प्रतृपान करके बड़े दोखों की प्रालोचना करने को प्रतृपानित दोच कहते हैं। प्रतृपापित—देवो प्रतृपानित। अबुसेष---धनुसेवाः अनुसानगम्याः । अथवा अनुसतं भेवं मानं येषां तेऽनुसेवाः प्रमेयाः । (झा.मी. बबु.४)। अनुसान से जानने योग्य अववा प्रमेय (प्रमाण की विषयमूत) वस्तु को अनुसेव कहते हैं।

स्रमुनोबना— १. × × प्रमुनोयण कम्मनोयण-पसंसा। (चिन्द्रनि. सा. ११७)। २. प्रमुनोदना त्वाचाकमंभोजकप्रयंता— कृतपुष्पाः सुव्यक्षिका एते, वे इत्यं द्वदैव नमन्ते मुज्जने वेत्येवंस्वरूपा। (चिन्द्रनि. समय. वृ. ११७)।

प्राचाकर्मद्रवित भोजन के करने वाले सायुकी प्रश्नांसा करना; इसका नाम प्रनुमोदना है।

**अमुखोग**— १. अणुणा जोगो अणुजोगो अणु पच्छा-भावधी य थेवे य । जम्हा पच्छाऽभिहियं सुत्तं थोवं च तेणाणु ।। (बृहत्क. १, सा. १६०) । २. झणु-जोयनमणुजोगो सुयस्स नियएण जमभिषेयेणं । वा-वारो वा जोगो जो ग्रणुरूवो ऽणुकूलो वा ।। (विश्लेषाः १३८३)। ३. सूत्रस्यार्थेन ब्रनुयोजनमनुयोगः । म्रथवा मिभेषेयो व्यापारः सूत्रस्य योगः, मनुकूलो-अनुरूपो वा योगोऽनुयोगः। (आवः हरि. वृ. नि. १३०; समवा. ग्रभय. वृ १४७) । ४. ग्रणुग्रोगो य नियोगो भास विभासा य वित्तय चेव । एदे ध्रणुग्रोगस्स उ नामा एयट्टिया पंच ।। (बाव. नि. १२८; बृहत्क. १-१८७) । ५. धनु-योगो नियोगो भाषा विभाषा वार्त्तिकेत्यर्थः । (थव. पु. १, पृ. १४३-४४)। ६. कि कस्य केन कस्मिन् कियच्चिरं कतिविधमिति प्रश्नरूपोऽनुयोगः। (न्यायकु. ७-७६, वृ. ००२) । ७. अनुयोजनमनुयोगः सूत्रस्यार्थेन सह सम्बन्धनम् । प्रथवा धनुरूपो धनुकूलो वा यो योगो व्यापारः सूत्रस्यार्वप्रतिपादनरूपः सो-ऽनुयोग इति । (स्थानांग सभय. वृ. पृ. ३); अनु-रूपोऽनुकूलो वा सूत्रस्य निजाभिषेयेन सह योग इत्यनुयोगः । (स्थानांग सभय. वृ. ४, १, २६२, पू. २००) । ८. यदा अयपिक्षया धणीः लघीः पश्चाज्जाततया वा अनु-शब्दवाच्यस्य यो अभिषे यो योगो व्यापारस्तत्सम्बन्धो वा धणुयोगो उनुयोगो वेति । ब्राह च--बहवा जमत्वद्रो योव-पच्छमा-वेहि सुधमणुं तस्स । धभिषेये वावारी जोगो तेणं व संबंधो ॥ (जम्बूडी- सान्ति- वृ. पृ. ५) । १. तत्रा-नुकृतः सूत्रस्यार्वेन योगोऽनुयोगः । (बृहत्क. बृ. १६७) । १०. सूत्रस्यार्थेन सहानुकूलं योजनमनुयोगः।

स्वयं अभिषेवे व्यापारः सुनस्य योगः, धनुक्तो-जूक्नो वा योगोजुयोगः। यथा यटसक्ते पटस्य प्रतिपादनियित । (श्राय- तत्त्वः यु. ति. १२७) । ११. सुत्रपाठानत्त्रसम् प्रवापा सुनस्याप्त तद्व योगो घटना अनुयोगः, सुनाध्यनात्त्रस्वादकंक्यनियित प्रावता। यहाजुक्तः सविरोधी सुनस्याप्त तद्व योगो जुयोगः। (जीवासी. सत्त्वस. यु. १, १) । १२. तत्र वागुगतमनुक्यं वा श्रुतस्य स्तेनामियेवेन योवनं तम्यव्यन्तं तिसम् वानुक्योजुक्तो वा योगः श्रुतस्वैनानियानव्यापारी जुयोगः। (जत्तरा. जा. यु. यु. ४)। १३. अनुयोजनानुवीगः सुनस्यापत सद्व सम्यन्यनम्, प्रवचा जुक्यो जुक्तो वा योगो व्यापारः सुनस्यापार्थविवादनरूक्तेगः। (जन्मुती. स्नाप्तः सुनस्यार्थविवादनरूक्ते)ज्योगः। (जन्मुती.

१ अनु का अर्थ परवाद्गाव या स्तोक होता है। तबनुतार अर्थ के परवात वायमान या स्तोक सुत्र के साथ जो योग होता है उसे अनुयोग कहते हैं। १० अर्थ के साथ सुत्र को जो अनुकृत योजना की जाती है उसका नाम अनुयोग है। अथवा सुत्र का अपने अभिवेद में को योग (आपार) होता है उसे अनुयोग जानना चाहिए।

**ब्रमुयोगद्वार श्रुतज्ञान**—१. जत्तिएहि पदेहि चोट्समग्गणाणं पडिबद्धेहि जो ग्रत्थो जाणिज्जिदि, तेसि पदाणं तत्युष्पण्णणाणस्य य ग्रणियोगो त्ति सण्जा। (धव. पु. ६, पू. २४); पुणो एत्थ (पडिव-त्तिसमासे) एगक्खरे बिड्डदे ध्रणियोगहारसुदणाणं होदि । (धव. पु. १३, पू. २६६); पाहुडपाहुडस्स जे ब्रहियारा तत्य एक्केक्कस्स ब्रणियोगद्दारिमदि सण्णा। (व्यव. पु. १३, पू. २६६)। २. चउगइस-रूबरूबयपडिवत्तीदो दु उवरि पुब्वं वा । वण्णे संखेज्जे पडिवत्तीउड्डिम्ह भ्रणियोगं ।। चोहसमग्गणसंजुद द्मणियोगं××× । (बो. जी. ३३६-४०) । ३. चतुर्गतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकात्परं तस्योपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिकमेण संख्यातसहस्रेषु पद-संधा-त-प्रतिपत्तिकेषु वृद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेषु प्रतिप्रत्तिक-समासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमस्य प्रतिपत्ति-कसमासोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति धनुयोगास्यं श्रुतज्ञानम् । (गो. जी. म. प्र. ही. ३३६) । ४. इत्याद्यनुयोगद्वाराणामन्यतरदेकम-नुयोगद्वारम् । (कर्मकि. दे. स्वो. टी. गा. ७) ।

**१ वीवह मार्यणाओं से सम्बद्ध जितने पदों के द्वारा** को सर्व काना काता है उन परों की झौर उनसे बत्यस्य साम की 'धनुयोगहार' यह संता है। प्रति-परिसमास श्रुतकान के ऊपर एक प्रकार की वृद्धि के होने पर बनुयोगद्वार खुतकान होता है। प्राभृत-ब्रामृत सुतन्नान के जितने प्रविकार होते हैं उनमें अत्वेक का नाम धनुयोगद्वार है। धनुयोगद्वारसमास धृतन्नान--१, तस्स(प्रणियो-गस्स) उवरि एगक्खरसुदणाणे विड्डदे झणियोग-समासो होदि । (बब. पु. ६. पू. २४); प्रणियोग-हारसुदणाणस्सुवरि एगक्सरे विड्डदे प्रणियोगहार-समासो णाम सुदणाणं होदि । एवमेनेगुत्तरक्खर-वड्ढीए प्रणियोगहारसमाससुदणाणं गच्छदि जान एमक्सरेणूणपाहुडपाहुडे ति । (धवः पु. १३, पू. २७०) । २. तव्ह्रचादिसमुदायः पुनर-नुयोगद्वारसमासाः । (कर्मवि. दे. स्वो. टी. गा. ७)। भनुयोगद्वार श्रृतकान के ऊपर एक श्रक्षर की वृद्धि होने पर धनुयोगहारसमास श्रुतज्ञान होता है। इसी प्रकार से बागे उत्तरोत्तर एक-एक झक्षर की बृद्धि होने पर एक बक्षर से हीन प्राभृतप्राभृत अनुत्रान तक सब विकल्प अनुयोगद्वारसमास के होते हैं। **ब्रनुयोगसमासावरागीय कर्म--**ग्रणियोगसमास-सुदणाणस्स संबेज्जवियप्पस्स जादिदुवारेण एयत्त-

गावण्यसः जमावरणं तमणियोगसमासावरणीयं । (मब. पु. १३, पू. २७८) । संस्थात विकल्पन्यक्यः अनुयोगद्वारसमासः श्रुतज्ञान के आच्छादित करने वाले कर्म को अनुयोगद्वार-समासावरणीय कहते हैं।

सनुभोगावरसीय कर्म — प्रणियोगसुरणाणस्स जमावारयं कम्मं तमणियोगावरणीयकम्मं । (वव. पु. १३, पू. २७८) ।

अनुयोग अतज्ञान को रोकने वाला कर्म अनुयोगाव-रणीय कहलाता है।

स्रनुक्तीम— १. × × ४ प्रवृक्तोमोऽस्वयोद्यो × × ×।। सक्या धोवहजुती यंपपुत्ती य मोत्रव्यविद्यं यः । रागविद्वं गीय-वाद्यविद्यं स्रीत्यय्वद्युतीय यः । रागविद्वं गीय-वाद्यविद्यं स्रीत्यय्वद्युत्तेगो । (जतराः निः १. ४३-४४)। २. धनुक्तोमं मतो-हारि। (क्वार्सः हिरि पु. ७-४७)। ३. धनुक्तोमं स्तित्यायां समोददेशुत्त्रया धनुक्रवय्यकाकसीती-तादिरमित्रंदाः। (जतराः निः यु. १-४३)।

योग्य कालांक गीत सादि विवयंको धनुकोन कहते हैं। सनुवाद—मतिवत्याऽव्यापंदरम्य गत्यस्यायंदर स्वाप्त स्वयद्वादां स्वयु । इ. १. १. १. २०१)। सावायंदरम्य गत्यस्यायंदर । (वस. इ. १. १. २०१)। सावायंदरम्य गत्यस्य स्वयु । स्वय

इन्त्रियों को बानन्द उत्पन्न करने वाले बनुकूल सुनने

मन्। (त. वृक्ति श्रृत. ७-४)। १ जिनागम के अनुसार निरवश वचन बोलने को अनुवीचिभाषण कहते हैं।

स्कृतिरिट— १. स्वृतिरिट्ट स्वृतिरिट्ट स्वृतिरिट्ट स्वृतिरिट्ट १. स्वृतिरिट स्वृतिरिट्ट स्वृतिरिट स्वृतिरिट्ट स्वृतिरिट स्वृतिर स्वृति स्वृतिर स्वृति स्वृत

३ निर्यापकाषायं के द्वारा शारायक को जो सुजान-तार विज्ञा वो जाती है जब जन्नियिक कहते हैं। अस्तुविधि—१: लोकमध्यादारस्य उर्ध्यमास्तियक् च ब्राकाश्यवदेशानां कमसन्तिष्टिप्तानां पीतः श्रेनेर रिष्ठुच्यते। अनुवन्दस्य आनुपूर्वण वृत्तिः श्रेनेरान्-पूर्वणानुवेशीति। (स. ति. २-२६; त. वा. २, २, १-२)। २ ब्राकाश्यवेशनितः संधिः।।१॥ × ×× вमोरान्युव्यं वृत्तिः।।२॥ (त. वा. २-२६; त. क्तो. २-२६)।

लोक के सम्य भाग से लेकर ऊपर, नीचे झौर तिरछे रूप में जो झाकाशमदेशों की पंक्ति झनुकल से झवस्थित है उसे झनुव्योज कहते हैं।

सनुश्रोतःपदानुसारिबुद्धि तत्रादिपदस्यार्थं ग्रन्थं च परत उपश्रुत्य मा सन्त्यपदादर्थं-ग्रन्थविचारणा-

समर्थपट्तरमतयोऽनुश्रोतःपदानुसारिबुद्धयः। (योगञ्जाः स्बो. विव. १--=, पू. ३=) ।

दूसरे से प्रथम पद के धर्य और ग्रन्थ को सुनकर सन्तिभ यद तक सर्थ और प्रन्य के विचार में समर्थ प्रतिशय निपुण बुद्धि वाले धनुश्रोतःपदानुसारि-बुद्धि ऋदि के घारक कहे जाते हैं।

**ध्रनुसन्धना**-तस्सेव पएसंतरणदूरसऽणुसंघणा

घडणा ॥ (स्राय. नि. ७०१)। प्रवेशान्तर में नष्ट हुए सूत्र, धर्यधीर उभयको संघटित करमा-मिलाना, इसका नाम प्रनुस-न्यना है ।

**ग्रन्**समयापवर्तना (ग्र<u>श</u>्चसमग्रीवट्टगा)—जो (घादो) पूण उक्कीरणकालेण विणा एगसमएणेव पददि सा झणुसमझोवट्टणा । (धवः पु. १२, पू. ३२)। जो ग्रनुभागका घात उत्कीर्णकाल के बिना एक ही समय में होता है उसका नाम प्रनुसमयाप-वर्तना है।

**ग्रनुसारी** (पदानुसारी) ऋद्धि---१. ग्रादि-ग्रव-साण-मज्भे गुरूवदेसेण एक्कबीजपदं । गेह्मिय उव-रिमर्गथं जा गेह्नदिसामदी हु ग्रणुसारी ॥ (ति. ष. ४-६६१) । २. उवरिमाणि चेव जाणंती ग्रणु-

सारी णाम । (धवः पु. ६, पृ. ६०)। गुरु के उपदेश से किसी भी ग्रन्थ के ग्रादि, मध्य या ग्रन्त के एक बीजपव को सुनकर उसके उपरि-वर्ती समस्त ग्रन्थ के जान लेने को ग्रनुसारी ऋडि कहते हैं।

**धनुसूरिगमन**---१. भ्रणुसूरीर्पूर्वस्या दिशः पश्चिमा-शागमनं क्रातपे दिने । (भ. मा. विजयो. २२२)। २. अनुसूरिम् अनुसूर्यम् —सूर्यं पश्चात्कृत्य-नम-नम् । (इ. झा. मूक्. २२२) । 7° °7 तीक्ष्ण क्रांतप युक्तं दिन में पूर्व दिशा से पश्चिम विशा की धोर गमन करना, यह धनुसूरिगमन (धनु-सूर्य) कायक्लेश कहलाता है।

**ग्रनुस्मररा**-पूर्वानुभूतानुसारेण विकल्पनमनुस्मर-णम्। (त. वा. १, १२, ११)। पूर्व धनुभव के प्रनुसार विचार करना, इसका नाम

भ्रनुस्मरण है। **अनुचान---१** श्रुते व्रते प्रसंख्याने संयमे नियमे

समे । यस्योज्यैः सर्वदा चेतः सोऽनूचानः प्रकी-

वित: ।। (उपासका. ६६६) । २. प्रनूचान: प्रवचने साङ्गेऽधीतीimes imes imes। (धमरकोश २, ७, १०)। जिसका उन्नत जिल्ल सदा श्रुत, वत, त्याग, संयम, नियम और यम में लगा रहता है; उसे अनुवान

**ग्रन्डा**—१. ग्रनुरक्ते सुरक्तेन स्वीकृते स्वयमेव ये । धनुढा-परकीये ते माणिते शिथिलवते ॥ (धलं. चि. स. ५ – ६२)। २. धनुरक्तानुरक्तेन स्वयंया स्वीकृता भवेन् । सानुदेति यथा राज्ञो दुष्यन्तस्य शकुन्तला ॥ (बाग्भटा, ५-७२)।

जो अविवाहित अनुरक्त स्त्री अनुरक्त पुरुष के द्वारा [बना माता-पिता की स्त्रीकृति के] स्वयं स्वीकार की जाती है वह अनुदा कही जाती है। जैसे---राजा दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला।

**प्रनूपक्षेत्र**— १. श्रनूपक्षेत्रं नाम मगध-मलय-वान-वास-कॉकण-सिन्ध्रविषय-पूर्वदेशादि, यत्र पानीय प्रचु-रमस्ति । (प्रायः सः टी. ६) । २. नवादिपानीय-बहुलोऽनूपः । 🗙 🗙 ४ यद्वा ध्रनूपोऽजङ्गलः । बृहत्क. वृत्ति १०६१)। ३. प्रनूपदेशे सजले देशे । (ब्य. सू. मलय. बृ. ४-६०) । ४. जनप्राय-मनूपं स्यात् । (धमरकोश २, १, १०) ।

१ जहां पानी प्रचुरता से हो ऐसे मगध, मलय, वानवास, कौंकण श्रीर सिन्धु झादि देशों को झनुप क्षेत्र कहते हैं।

**ञ्चनृत-१.** असदिमधानमनृतम् । (त. सू. ७-१४)। २. सच्छब्दः प्रशंसावाची । न सदसत्, भ्रप्रशस्तमिति यावत् । श्रसतोऽर्थस्याभिधानमसदभिधानमनृतम् । ऋतं सत्यम्,न ऋतमनृतम् । (स. सि. ७–१४)। ३. श्रसदिति सद्भावप्रतिषेषोऽर्थान्तरं गर्हा च। तत्र सद्भावप्रतिषेधो नाम भूतिनह्नवः स्रभूतोद्भा-वनं च । तद्यया--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि भूतनिह्नवः। श्यामाकतन्दुलमात्रोऽयमात्मा, मादित्यवर्णः, निष्क्रिय इत्येवमाद्यभूतोद्भावनम् । ग्रर्थान्तरं यो गां इत्वीत्यस्वम् ग्रस्तं च गौरिति । गहेंति हिंसा-पारुष्य-पैजून्यादियुक्तं वचः सत्यमपि र्गीहतमेव भवतीति। (त. भा. ७--१)। ४. ऋतं सत्यार्थे । ऋतमित्येतत् पदं सत्यार्थे द्रष्टव्यम् । सत्सु साधु सत्यम्, प्रत्यवायकारणानिष्पादकत्वात् । न ऋतमनृतम् । (त. बा. ७, १४, ४) ।

क्षत्रकस्तः बच्चन क्षवदा प्रसत् प्रयंके वचन का नाम क्षत्रुत (क्षसस्य) है।

अनुतानन्द (रौद्रध्यान)--१. धनृतवचनार्थं स्मृति-समन्दाहारो रौद्रध्यानम् । (त. मा. ६-३६) । २. प्रवलराग-देव-मोहस्यानृतानन्दं द्वितीयम् । अनृत-श्रदोजनं कन्या-क्षिति-निक्षेपव्यपसाप-शिश्नाम्यासा-सब्भूतवातातिसन्धानप्रवणमसद्भिधानमनृतम्, तत्प-रोपद्मातार्थमनुपरततीव्ररौद्राशयस्य स्मृतेः समन्वा-हारः तत्रैव दृढं प्रणिधानमनृतानन्दम् । (त. भा. हरि. बृ. ६-३६) । ३. प्रवलराग-द्वेष-मोहस्य प्रनृ-तप्रयोजनवत् कन्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिश्नास-रयासद्भूतवाताभिसन्धानप्रवणमसदभिधानमनृतम् । (ब्रम्ने हरि. वृत्तिवत्)। (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-३७)। २ प्रवस राग, द्वेव व मोह से घाकान्त व्यक्ति बत्तस्य प्रयोजन के साथनभूत कन्या, भूमि व धरो-हर का अपलयन और परनिन्दा झादि रूप जो ससमीचीन भावण करता है, तथा दूसरों के घात का निरन्तर हुव्ट भ्रभिप्राय रखता है भौर उसी का बार-बार चिन्तन करता है; इसे प्रमृतानन्द रौद्रच्यान कहते हैं।

**धनेक (नाना)**—एकात्मतामप्रजहच्य नाना ।

(बुक्त्यन् ४६)। जो तस्तु छोड़ती है, बही बस्तु वानु एक्ट्यता को नहीं छोड़ती है, बही बस्तु वानु वानु का वानु का

२ को सविवान शरीर के शंक-चकादि कर किसी नियत स्वयव में न प्रवृत्त होकर उसके सभी सव-वर्षों के रहता है, उसे मोनक्सेत्राविक कहते हैं। तीर्वेकर, देव बोर नारिक्सों का प्रविवान सरीर के सभी स्वयवसें हारा प्रयोग विवयन्त्रत सर्व को सहस्य करने के कारण प्रनेककोत्र कहा जाता है। स्रवेकद्रव्यस्कन्य— १. से कि तं प्रयेगविषयांचे ? तस्स वेव देते प्रयापा, तस्स वेव देव व्याचिए, सं प्रयोगविष्यांचे । (बनुयोः सू. १३) । १. सने-कद्रव्यवसात्तीं कम्याप्योति समासः, तस्वेवस्यानुवर्ता-मानं स्कन्यमात्रं सम्बन्धते, ततस्य 'तस्येव' यस्य कर्याचित् स्कन्यस्य यो देशो नवस्यन्त-केशादिकसम्यः प्रयाचितः वीवप्रदेवीविष्यांच्यादिकसम्यः प्रयाचितः वीवप्रदेवीविष्यांच्यादिकस्या प्रयाचेतः । तयोग्येगोक्तदेशयोविष्यार्थकपरिणामपरि-णवत्योयां देहास्यः समुदारः कोऽनेकद्रव्यस्कन्यः, सये-तराचेतनानेकद्रव्यास्कल्यादिति मारः । (बनुयो-मसः हेम. वृत्ति १३, ९. ४२) ।

२ विशिष्ट परिचाम से परिचत प्रपश्चित (जीव-प्रदेश विरहित नक व बात माबि) और उपनित (जीवप्रदेशों से स्थाप्त पीठ व पेट साबि) स्कम्ब देशों का को शरीर नामक समुदाय है वह सनेक-ह्रव्यक्रन्य कहनाता है।

स्रनेकसिद्ध— १. इससमए वि ययेगा सिद्धाः तेऽगे-गंतिद्धा य । (नवतत्त्वः ताः १६) । २. प्रमेकसिद्धाः इति एकस्मिन् समये यावत् सन्द्यातं सिद्धम् । (नवते. हरि. वृति पु. ११; सा. प्र. टी. ७७) । ३. एकस्मिन् समये धनेके सिद्धाः धनेकसिद्धाः । (प्रतामः सनस्यः मु. १-७) । ४. एकस्मिन् समये प्रयोत्तरं सर्वं यावत् सिद्धां समेकसिद्धाः । (योषामः स्त्री. विच्यः १-१२४) । ४. एकस्मिन् सत्ये धनेकः सह सिद्धाः धनेकसिद्धाः । (सारम्बाः मु. ११-१४) ४ एकः समय में समेकसिद्धः एकः स्त्री भी के एकः साम्रास्त्र हर्ते ने को धनेकसिद्धः कहते हैं।

स्रनेकसिद्धकेवसझान-एकिमन् समयेऽनेकेवां विद्यानां केवसझानमनेकसिद्धकेवसझानम्, एकिस्मिश्व समयेऽनेके सिद्धधन्त उत्कर्षतीऽध्योत्तरस्रतसंख्या वेदितव्याः। (सावः समयः वृ. ७६)। एक समय में सिद्ध होने वाले स्रनेक जीवों के केवल-

ज्ञान को अनेकसिद्धकेवलज्ञान कहते हैं। अनेकाञ्जिक (अपरिशादिकप संस्तारक)—अने-काञ्जिक: कन्यिकाप्रस्तारात्मकः। (अथवः सु. भा.

मलय. बृ. ६-६)। अनेक पुराने बस्त्रों के जोड़ से बनाई गई कपड़ी और तृज एवं पर्सों आदि से निर्मित प्रस्तारकप सध्या को अनेकाङ्गिक-अपरिशाटिक्य संस्तारक काले हैं।

स्रवेकास्त-१. धनेकान्तोऽप्यवेकान्तः प्रमाण-मय-सावनः। धनेकान्तः प्रमाणाते तदेकान्तोऽप्यतान-वात् ॥ (स्वयम्, १०३) । २. धनेकान्त इति कोऽयः इति चेत् प्रकरतुनि वस्तुत्विण्यादकं— भत्तित्व-मास्तित्वद्वधादित्यक्षं परस्परिकद्वापोध्य-धन्तिद्वयं वन्तस्य प्रतिपादने स्वादनेकान्तो भण्यते । (सम्प्रमा. स्वर. पू. गा. ४४४) । ३. धर्वीसम्बन्धि वीवादिवस्तुनि मावामाक्यस्तमेकानेकस्यत्वं नि-त्यानित्यक्रस्वमियंवमादिकमनेकानात्यस्वम् । (साम्बनी. पू. १०)।

२ एक बस्तु में मुख्यता और बीजता की सपेका मस्तित्व-गासितत्व मादि परस्यर विरोधी बर्जी के मरितायत्व को मर्थवात्त कहते हैं। स्रगेकान्त-मसात-कर्म— वं कर्मा मसादताए वर्डे मर्पायुंड पर्याव्यक्ट मसादताए वेरिक्वदि तमेपंत-मसाव। तक्यदिरित्तमणेयंत्रमतारं। (बच. पु. १६, पू. ४६०)।

जो कर्म झसातस्वरूप से बांधा यया है उसका संजेप और प्रतिकोप से सहित होकर अन्य (सात) स्वरूप से उदय में आना, इसका नाम अनेकान्त-असात कर्म है।

क्षनेकान्त-सात-कर्म-- कम्मं सादताए बर्दे प्रसंखुदं प्रपंडिच्छुदं सादताए वेदिञ्जदि तमेयंत-साद। तब्बदिरित्तं प्रणेयंतसादं। (बब. पु. १६, पु. ४६,)।

नो कमें सातस्वकप से बांधा गया है, उसका संक्षेप भौर प्रतिक्षेप से परिवर्तित होकर भ्रम्य (श्रसात) स्वरूप से उदय में भ्राना, इसका नाम भ्रनेकान्त-सातकमें है।

धनेवरा तप-वेशो धनशन। चल्य-छ्ट्टहन-दसन-दुवासस-पन्स-मास-उद्-प्रथण-संवच्छरेसु एस-गपरिच्चामी धणेसणं णाम तवो। (बच. पु. १३, पू. ४५)।

एक, दो, तीन, चार घोर पांच दिन तथा पक, माल, ऋतु, प्रयन घोर संबत्तर के प्रमाण से भोजन का परिस्थाग करने को धनेवण या घनला तप कहते हैं।

म्रवैकान्तिक हेस्वाभास—१. ××× वोऽन्य-

बाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ॥ (म्यायावः २३) । २ विपक्षेऽप्यविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः । (परीक्षाः ६-३०)। ३. यस्यान्ययानुपपत्तिः सन्दिश्चते सोऽनै-कान्तिकः। (प्र. न. स. ६-५४; . चैनतर्शयः यू. १२५) । ४. नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथानुपपध-मानोऽनैकान्तिक:। (प्रमाणमी. २, १, २१)। ५. यः पुनरन्यवापि-साध्यविपर्ययेणापि युक्तो षट-मानकः, बादिशब्दात् साध्येनापि, सोऽत्र व्यतिकरे भनैकान्तिकसंज्ञो ज्ञातव्य इति । (न्यायावः सिर्ह्याव बृत्ति २३) । ६. सब्यभिचारोऽनैकान्तिकः । (म्या-यदी. पू. ६६); पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः । (म्यायदी. पू. १०१); ७. तयाच मन्ययाचीप-पत्त्या धनैकान्तिक:। (सिद्धिवि. वृ. ६-३२, वृ. ४३)। १ जो हेतु साध्य से विपरीत के साथ भी रहता है वह अनैकान्तिक हैत्वाभास कहलाता है। ३ जिस हेतु की सन्यवानुपर्यात सन्दिग्ध हो, वह भी सनैका-न्तिक हेत्वाभास होता है। ६ पक्ष और सपक्ष के समान विपक्ष में भी रहने वाले हेतू को धर्नकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं।

सर्वेकाग्रय-अनैकाग्रथमपि प्रन्यमनस्कत्वम् । (सा. य. स्वो. टी. ५-४०) ।

एकापता के श्रभाव की या चित्त की चंचलता को श्रनेकाप्रच कहते हैं।

धनोजीविका—देशो शकटजीविका । धनोजीविका शकटजीविका, शकट-रय-तच्चकादीनां त्ययं दरेण वा निष्णादनेन वाहनेन विक्रयणेन वृत्तिवंहुनुतप्रामोप-मर्विका गवादीनं च बन्धायिहेतुः । (ता. च. स्थो. डी. ४-२१) ।

गाड़ी, रच और उनके पहियों झादि को स्वयं बना कर या दूसरे से बनवा कर, उन्हें स्वयं क्ला कर या बेचकर शामीरिका करते को धनौबीरिका कहते हैं। यह शामीरिका बहुतते तर बीवों की हिसा का और बंश-योड़े मादि पशुमों के बन्यादि का काररण होने से हिय है।

कन्त-यस्मास्पूर्वमस्ति, न परम्, ग्रन्तः सः । (धनुबो. हरि. वृ. पृ. ३२) ।

जिसका पूर्व है, किन्तु पर नहीं है, उसका नाम अन्त है।

धन्तकृत् -- प्रध्टकमें वामन्तं विनाशं कुर्वेन्तीस्यन्त-कृतः । धन्तकृतो भूला सिण्मति सिध्यन्ति, निस्ति- ष्ठांना निष्णवाने स्वरूपेपरार्थ, बुरुमांना त्रिकाल-गोचरानन्वार्थ-अञ्जनपरिणामारमकावेषवस्तुतस्तं दु-ध्यन्त्यवगण्डस्तीलावेः (वक. दु- ६-दु-१६०)। बार्चा कर्मो का धन्त करते— उन्हें धाला ते सर्वेषा पृष्णक करते— धन्तकृत तेते दुर रिविड के प्राप्त होते हुँ, निष्ठित होते हैं—स्वरूप ते स्थ्यन्त होते हुँ, तथा विकासवर्ती बस्तुतस्य को प्रत्यक्ष बानवे नासते हुँ; वे धन्तकृत कहताते हैं।

**बन्तकृह्या, बन्तकृह्शाङ्ग---१.** घतयडदसासु ण श्रंतगडाण नगराइ उज्जाणाइं चेइयाइं वणसङाइं समीसरणाइं रायाणी ग्रम्मा-पियरी धम्मायरिग्रा धम्मकहायो इहलोइय-परलोइया इड्डिविसेसा भोगपरिच्चागा पव्यज्जाम्रो परिम्रागा सुम्रपरिग्गहा तबोवहाणाइं संलेहणायो भत्तपच्चक्खाणाइं पाद्यो-वगमणाई अन्तिकिरिम्राम्रो म्राप्तविज्जंति । (नन्दी. ४२, पू. २३२) । २. अन्तो विनाशः, स च कर्मण-स्तरफलभूतस्य वा ससारस्य, कृतो यैस्तेऽन्तकृतस्ते च तीर्थकरादयस्तेषा दशाः दशाध्ययनानीति तत्सस्यया मन्तकृद्शा इति । (नन्दी. हरि. वृत्ति पृ. १०४) । ३. संसारस्यान्तः कृतो यैस्ते ग्रन्तकृतः । नाभि-मत-ङ्ग-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-यमलीक-वलीक-किष्क -म्बल-पालम्बाष्टपुत्रा इत्येते दश वर्षमानतीर्थकर-एवमृषभादीना त्रयोविशतेस्तीर्थेष्वन्येऽन्ये दश-दशानगारा दारुणानुपसर्गान् निजित्य कृत्स्नक-र्मक्षयादन्तकृतः दश घस्या वर्ष्यन्ते इति घन्तकृद्शा । **धथना ध**न्तकृतां दशा धन्तकृद्शा, तस्याम् धर्ह्-वाचार्यविधिः सिध्यतां च । (त. **वा. १,** २०, **१**२; घव. षु. ६, पृ, २०१)—तत्र 'ग्रयवा…सिध्यतां च' नास्ति) । ४. अंतयबदसा णाम ग्रगं चउव्विहोव-सम्मे दारुणं सहियूण पाडिहेरं लद्घूण णिव्वाणं गदे सुदंसणादि-दस-दससाहू तिश्यं पिंड बण्णेदि । (जयम. १, पृ. १३०)। ५. ग्रतयडदसा णाम भग तेनीसलक्त-बहुावीससहस्सपदेहि एक्केक्किन्ह य तित्थे दारुणे बहुविहोनसम्मे सहिकण पाडिहेरं लद्भुण णिव्वाणंगदेदस दस वण्णेदि। उक्तंच तत्त्वार्थभाष्ये—''ससारस्यान्तः इतो यैस्ते imes imes imesवर्ण्यन्ते इति अन्तकृद्शा ।'' (**थव. पु.** १, पू. १०२-३)। ६. प्रम्तकृतः सिद्धास्ते यत्र स्यायन्ते वर्षमानस्वामिनस्तीर्थं एतावन्तः इस्येवं सर्वक्रुतान्ताः मन्तक्कंद्शाः। (त. भा. सिट. वृ. १–२०) ।

ग्रष्टाविशतिसहस्र त्रयोविशतिसम्बद्धपरिमाणं प्रतितीयँ दश-दशानगाराणां निजितदारुणोपसर्गाणां निरूपकमन्तकृद्शम् । (श्रुतम. डी. ८) । ८. प्रति-तीर्थं दश दश मुनीश्वरास्तीवं चतुर्विघोपसर्गं सोध्वा इन्द्रादिभिविरचितां पूजादिप्रातिहार्यंसम्**भा**वनाः लब्ध्वा कर्मक्षयानन्तरं संसारस्यान्तमवसानं कृतव-न्तोऽन्तकृतः,×××दश-दशान्तकृतो वर्ष्यन्ते यस्मि स्तदन्तकृद्धं नामाष्टममञ्जम् । (गो. की. की. प्र. ३५७)। ६. श्रतयडं वरमंगं पयाणि तेवीसलक्ख सुस-हस्सा । ब्रट्टावीसं जस्य हि वण्णिज्जह श्रंतकयणाही ।। पडितित्यं वरमुणिणो दह दह सहिऊण तिव्यमुब-समां । इदादिरइयपूर्यं लद्धा मुचित ससार ॥ माहप्पं वरचरणं तेसि वण्णिज्जए समा रम्मं । जह बहुद-माणतित्ये दहायि अंतयस्केवलियो ।। भायंग राम-पुत्तो सोमिल जमलीकणाम किकवी । सुदंसणी वलीको यणमी अलंब छ [हू] पुत्तलया ।। (अरंगप. १,४८-५१)। १०. तीर्थंकराणां प्रतितीर्थं दश दग मुनयो भवन्ति। ते उपसर्गान् सोढ्वा मोक्षं यान्ति । तत्कथानिरूपकमण्टाविशतिसहस्राधिकत्रयो-विद्यतिलक्षत्रमाणमन्तकृद्शम् । (तः वृत्ति श्रुतः १-२०)।

रे जिस झंग में प्रत्येक तीर्थ में होने बाते दश दश झन्तहुन्य केवितयों का वर्णन किया गया हो उसे झन्तहुन्दगांव कहते हैं। बेसे वर्षमान जिनेज के तीर्थ में १ निक्त २ नतंग १ सोमिल ४ रामपुत्र ४ मुबर्शन ६ समलीक ७ बलीक ८ किष्क-म्बत ६ पालस्व झौर १० झप्टपुत्र; इनका वर्णन इस संग में किया गया है।

सम्स्तात-अवधि — १. इहान्तः पर्यन्तो भव्यते, गत स्वितिम्यत्रवित्तरम्, प्रस्ते गतमस्त्रतत् प्रस्ते स्वितम् । तण्य पर्वदृक्शविष्तवारात्मप्रदेशान्ते, वर्षा-त्त्मप्रदेशस्योधयममावतो वा प्रौदारिकसरीरान्ते, एकदिगुपलम्माद्वा तदुधोतितक्षेत्रान्ते गतमस्त्रपतम्, इह चार्ष्मप्रदेशान्तततपुण्यते । (नच्यी. हिर. व. १. ११-१२) । २. इहानदास्यः पर्यन्तवाची —यवा बनाग्ते हत्यन्, ततस्य प्रत्ये पर्यन्ते यत् व्यवस्त्रम्त् मन्तात्त् । X X X तत्र यदा प्रत्यविष्त्रात्म-प्रदेशस्वविष्ठानपुष्तवायते तदा प्रात्यनोञ्चते पर्यन्ते स्वतिम्यात्मप्रदेशस्य सन्तात्वनिष्युच्यते, तेरेस पर्यन्त-वर्तिम्यात्मप्रदेशस्य सन्तावनिष्टुच्यते, तेरेस पर्यन्त- न वेषैरिति । अववा भौदारिकस्यान्ते गतं स्वितम् बन्तवतम्, क्याचिदेकदिशोपलम्मात् । इदमपि स्पर्धकरूपमवधिज्ञानम् । ग्रथवा--- सर्वेषामप्यात्मप्रदे-शानां क्रयोपशमनावेऽपि भौदारिकशरीरान्तेनैकया विशा यद्वशादुपलम्यते तद्ययन्तगतम् । (नन्दी. मलय. षु. १०, पु. ६३) । ३. इह पूर्वाचार्यप्रदर्शित-स्थितोऽन्तगतः । 🗙 🗙 🗴 इहावधिरुत्पद्यमानः कोऽपि स्पर्धकरूपतयोत्पद्यते, स्पर्धकं च नामावधि-ज्ञानप्रभाया गबाक्षजालादिहारविनिर्गतप्रदीपप्रभाया इव प्रतिनियतो विच्छेदविशेषः । 🗙 🗙 स भ्रात्मनः पर्यन्ते स्थित इति कृत्वा ग्रन्तगत इत्यभि-षीयते, तैरेव पर्यन्तवितिभरात्मप्रदेशैः साक्षादव-बोघात् । प्रथवा ग्रौदारिकशरीरस्यान्ते गतः स्थितो-*ञ्*तगतः, भौदारिकशरीरमधिकृत्य कदाचिदेकया दिशोपलम्भात् । ××× ग्रथवा सर्वेषामप्यात्म-प्रदेशानां क्षयोपशमभावेऽपि मौदारिकशरीरस्यान्ते कयाचिदेकया दिशा यहशादुवलभ्यते सोऽप्यन्तगतः।  $\times \times \times$ एव द्वितीयः। तृतीयः पुनस्यम्—एक-दिग्भाविना तेनावधिना यदुद्योतितं क्षेत्रं तस्यान्ते वर्ततेऽवधिरवधिज्ञानवतस्तदन्ते वर्तमानत्वात् । ततोऽन्ते एकदिग्गतस्यावधिविषयस्य पर्यन्ते गतः स्थितोऽन्तगतः । (प्रजापः मलयः वृ. ३३-३१७, षु. ५३७) ।

३ अन्तगत बाह्य अवधि के स्वरूप का निर्देश तीन प्रकार से किया गया है — १ जिस प्रकार ऋरोखा ब्रादि में प्रकाश के ब्राने-जाने के छंद होते हैं, उसी प्रकार श्रविश्वतामप्रभा के प्रतिनियत विच्छेदविशेव का नाम स्पर्धक है। ये स्पर्धक कितने ही पर्यन्त-वर्ती बात्मप्रदेशों मे बौर कितने ही मध्यवर्ती झात्म-प्रवेशों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से को झब-धिशान उत्पन्न होता है, वह आत्मा के अन्त में स्थित होने के कारण अन्तगत-अविध कहा जाता है। २ यद्यपि प्रविधानावरण का क्षयोपशम सभी बात्मप्रवेशों में होता है, फिर भी जिसके द्वारा भौवारिक शरीर के अन्त में किसी एक विशा में बोष होता है, वह भी भन्तगत-प्रवधि कहलाता है। ३ एक दिशा में होने वाले उस धवधिकान के द्वारा प्रकाशित क्षेत्र के सन्त में सर्विषक्षानी के वर्तमान होने से वह धवशिज्ञान भी चूंकि उस्त क्षेत्र के सन्त

में स्थित रहता है; अतएव अन्तगत अवधिकान कहलाता है।

ग्रन्तर—१. अन्तरं विरहकालः। (स. सि. १-८)। २. धनुपहतबोर्यस्य न्यन्भावे पुनस्त्भृतिदर्शनात् तद्वनम् ॥६॥ धनुपहतवीर्यस्य द्रव्यस्य निमित्तव-शात्कस्यिचत्पर्यायस्य न्यग्मावे सति पुनर्निमित्तान्त-रात्तस्यैवाविर्भावदर्श्वनात्तदन्तरमित्युच्यते । (त. बा. १, ६, ६)। ३.  $\times \times \times$  झंतरं विरहो य सुण्ण-कालो य। (श्रव. पु. १, पू. १५६ उद्ध्त); श्रंतरमुच्छेदो विरहो परिणामंतरगमणं णत्थित्तग-मणं ग्रण्णभावववहाणिमदि एयट्टो । (बब. पु. ४, पु. ३)। ४. घन्तरं स्वभावपरित्यागे सति पुनस्त-द्भावप्राप्ति [प्तः,]विरह इत्यर्थः । (अनुयो. हरि. बृ. पृ. ३४) । ५. कस्यचित् सन्तानेन वर्तमानस्य कुतश्चिदन्तरो विरहकालोऽन्तरम्। (न्यायकुः ७-७६, पृ. ८०३) । ६. कस्यचित् सम्यग्दर्शनादे-गुंगस्य सन्तानेन वर्तमानस्य कुतक्षित्कारणान्मध्ये विरहकालोऽन्तरम् । (त. सुखबो. वृ. १-८)। ७. विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसंक्रमे सति पुनरपि तद्गुणस्थानप्राप्तिः यावन्न भवति तावान् कालोऽन्तरमुच्यते । (त. वृत्ति श्रुतः १-८) । २ अक्षत वीर्यविद्येष से संयुक्त ब्रव्य की किसी पर्याय का तिरोभाव होकर सन्य निमित्त के सनुसार पुनः उसके झाविर्भूत होने पर मध्य में जो काल लगता है उसका नाम प्रन्तर है। ग्रन्तरकरण--१. विविश्वयकम्माणं हेट्टिमोवरिम-

हिदीघो मोत्तृण मण्ये घंतोमुह्ततमेताणं द्विदीणं परिणायिक्षतेण णिवेगाणमालीकरणमत्तरकरणमिदि मण्ये । (जयमः —कताः पा. पृ. ६२६,
दिष्ण्ण १) । यतरं विन्द्रो गुण्णमाली ति एयहां ।
तस्त करणमंतरकरणं । हेट्टा उवरिं च केतियाघो
द्विदीघो मोत्तृण मण्डिकरणणं द्विदीणं घंतोमुद्वतपमाणाणं णिवेचे गुण्णतसंपायणमंतरकरणमिदि मपितं हों । (जयमः —कताः पा. पृ. ७१२, दि. १)।
३. प्रन्तरकरणं नामोवयलणादुपरि मिष्यात्वस्थितिमन्तर्भू दुर्तमानांतरकर्म्योपरिततीं च विक्कम्मियला
मध्येन्तर्भू दुर्तमानं तस्तर्भवेववदिकामामवकरणम् ।
(क्लांम. याचो. दो. उपसः १७, पृ. २६०) ।
१ विवासत कर्मो को समस्तत्व और वस्परित स्थिन

स्वितियों के निवेकों का परिवामविक्षेष से प्रभाव करने को धन्तरकरण कहते हैं।

स्मर्गरङ्गक्रिया—सन्तरङ्गक्रिया च स्वसमय-परस-मयपरिज्ञानकथा ज्ञानकिया । (ब्रष्यान्, टी. १-४)। स्वसमय सौर परसमय के ज्ञानने च्य ज्ञानकिया को सन्तरङ्ग क्रिया कहते हैं।

का कार्यक्ष व्यवस्थाने हि छेदः, बुढोप-स्वारक्ष्मच्यान्यस्य छेदनात्—तस्य हिसनात्। स एव व हिसा। (प्रव. सा. सन्त. वृ. १-१६)। समुद्रीययोगोजनरङ्गच्छेदः। (प्रव. सा. समुत. वृ. १-१७)।

३-१७)। समुद्ध उपयोग को सन्तरङ्गान्नेद कहते हैं, क्योंकि वह शुद्धोपयोगरूप मृति यमंका न्नेद (विद्यात) करता है। दूसरे सन्दों से उसे ही हिसा कहा

जाता है। श्रन्तरङ्गज दुःख--त्यक्कारावज्ञेच्छाविधातादिस-

मुल्यमन्तरङ्गवम् । (मीतिवाः ६-२३) । तिरस्कार, धवता और इच्छाविधात सावि ते उत्पन्न होने वाले दुःल को अन्तरङ्गव दुःल कहते हैं । अन्तरङ्गयोग-अन्तरङ्गियापरः अन्तरङ्गयोगो जानिका। (इब्बान्, टी. १-४)। सन्तरङ्ग की क्रिया करने वाले योग को झन्तरङ्ग-

योग कहते हैं। अन्तर-द्वितीय-समयकृत--तदणंतरसमए (पढम-समयकद-अंतरादी अणंतरसमए) अंतरं दुसमयकदं

णाम भवदि। (जयकः झ. प. १०६०)। प्रथम-समयकृत-धन्तर से झम्यवहित उत्तर समय में होने वाले झन्तर को द्वितीय समयकृत झन्तर कहा जाता है।

धन्तर-प्रथम-समयकृत--जिम्ह समए प्रंतरचरि-मफाली णिवदिदा तिम्ह समए प्रंतरपढमसमयकदं भण्णदे। (जयम. ध. प. १०८०)।

जिस समय में प्रश्तर स्थिति को प्रन्तिम फाली का पतन होता है उस समय में प्रश्तर-प्रथम-समयकृत कहा जाता है।

झन्तरात्मा (झंतरप्पा)—१. ××× झंतर-प्रपा हु घप्पसंक्ष्पो । (बोक्षसा १) । २. जपेतु जो व बृह सो उच्चद्र झंतरंतपा ।। (ति. सा. १४०)। ३. के जिषवयणे हुषता प्रेरं जाणंति जीव-वेहाणं। णिज्यिबटुहुट्वमसा झंतरफ्षणा स ते तिविहा ॥ (कार्तिके. १६४)। ४. घान्तरः। विस-दोषात्मविश्वान्तिः ××× ॥ (समाधि ५) । ४. शट्टकम्मब्भंतरो ति शंतरपा । (वय. पु. १, पू. १२०)। ६. याचेतनस्यात्मिश्रान्तिः सोऽन्तरात्मा-ऽभिषीयते । (श्रमितः आ. १५-५६)। ७. वहिर्माः वानतिकम्य यस्यात्मन्यात्मनिष्चयः । सोऽन्तरात्मा मतस्तन्त्रीविश्रम-ध्वान्तभास्करैः ।। (श्रामाः ३२-७)। घम्मक्काणं कायदि दंसण-णाणेसु परिणदो णिच्चं। सो भणइ अंतरप्या 🗙 🗙 🛭 (ज्ञानसार ३१) । ६. स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात् प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा, तद्विलक्षणो-प्नतरात्मा । भववा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावना-लक्षणभेदज्ञानरहितत्त्रेन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्वभावनाः परिणतो बहिरात्मा, तस्मात् प्रतिपक्षभूतोऽन्तरात्मा । हेयोपादेयविचारकचित्तनिर्दोषपरमास्मनो प्रयवा भिन्ना रागादयो दोषाः, शुद्धचैतन्यलक्षण धात्मन्यु-क्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्ञप्रणी-तेषु ग्रन्थेषु वा पदार्थेषु यस्य परस्परसापेक्षनय-विभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स बहिरात्मा । तस्मात् विसद्शोऽन्तरात्मा । (ब्. इच्यसं. टी. १४) । १०. कायादेः समधिष्ठायको भवत्यन्तरात्मातु॥ (योगशाः १२-७) । ११. पुनः सकर्मावस्थायामपि **ब्रात्मिन ज्ञानाञ्च**पयोगलक्षणे शुद्धचैतन्यलक्षणे महा-नन्दस्वरूपे निर्विकारामृताब्याबाधरूपे समस्तपरभाव-मुक्ते ग्रात्मबुद्धिः ग्रन्तरात्मा, सम्यग्दृष्टिगुणस्थान-कतः क्षीणमोहं यावत् अन्तरात्मा । (ज्ञानसार वृ. (१५-२)। १२. धन्तः सम्यन्तरे शरीरादेभिन्न [न्तः] प्रतिभासमानः ग्रात्मा येषां ते ग्रन्तरात्मानः, परमसमाधिस्थिताः सन्तः देहविभिन्नं ज्ञानमयं पर-मात्मानं ये जानन्ति ते बन्तरात्मानः। (कार्तिके. टी. १६२) । १३imes imes imes imesतामेति । (बच्चात्मसार २०-२१); तत्त्वश्रद्धा ज्ञानं महावतान्यप्रमादपरता च । मोहजयहच यदा स्यात् तदान्तरात्मा भवेद् व्यक्तः ॥ (भ्रष्मात्मसार २०, २३, षु. २६) ।

र हैं जो प्राठ नवीं से रहित होकर वेह और जीव के मेद को जानते हैं वे धन्तरात्मा कहलाते हैं। ५ प्राठ करों के भीतर रहने ते बीव को क्ल-रात्मा कहा जाता है। ११ सक्से ध्वस्या में भी कानादि उपयोगस्वस्य युद्ध चैतम्बनय आत्मा में बिग्हें बाल्यमुद्धि प्रावुर्मृत हुई है वे बन्तरात्मा कह-लाते हैं, बो सम्यग्दृष्टि (बीचे) गुगस्यान से लेकर सीचकवाब (बारहवें) गुगस्यान तक होते हैं।

स्वस्तराय-१. बालविष्णेदकरणमन्तरायः । (स. सि. ६-१०; त. स्को. चा. ६-१०; त. बुक्को वृ. ६-१०) । २. विद्यमानस्य प्रवन्तेन प्रवर्तमानस्य प्रस्वादिक्षानस्य विष्णेदविषानमन्तराय उच्यते । (त. वृत्ति चृत. ६-१०) ।

किसी के ज्ञान में बाचा पहुँचाना, यह एक अन्त-राय नामक ज्ञानावरण का आस्त्रव है।

**ग्रन्तराय कर्म---**१. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेती-त्यन्तरायः । (स. सि. ६-४) । २. धन्तरं मध्यम्, दातृ देयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वा अनेनेत्यन्त-रायः । (त. वा. च, ४, २) । ३. दानादिविघ्नो-प्रतरायस्तःकारणमन्तरायम् । (श्वा. प्र. टी. ११) । ४. धन्तरमेति गच्छति इयोरित्यन्तरायः। दाण-लाह-भोगोवभोगादिसु विग्वकरणक्समो पोग्गलक्खं-घो सकारणेहि जीवसमवेदो श्रंतरायमिदि भण्णदे। (धव. षु. ६, पू. १३-१४); प्रन्तरमेति गच्छतीत्यन्त-रायम्। (धव. पु. १३, पू. २०६)। ५. विन्धकर-णम्मि वावदमंतराइयं । (जयष. पु. २, पू. २१)। ६. ग्रन्तर्धीयते ग्रनेनात्मनो वीर्य-लाभादीति ग्रन्तरायः। भन्तर्घानं वा ऽऽत्मनो वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्तरायः । (त. भा. सिद्धः वृ. ६–५) । ७. ग्रन्तरं व्याघातम्, तस्यायः हेतुर्यंत्तदन्तरायम् । दानाद्यनुभवतो विषा-तरूपतयोपतिष्ठते यत्तदन्तरायम् । (पञ्चसं. स्वो. **बृ. ३-१)** । द. दानादिलब्धयो येन न फलन्ति वि-बाधिताः । तदन्तरायं कर्मं स्याद् भाण्डागारिक-सन्निभम् ॥ (वि. श. पु. २, ३, ४७५) । ६. जीवं चार्यसाघनं चान्तराज्यते पततीत्यन्तरायं जीवस्य दानादिकमर्थं सिसाषयिषोविष्नोभूयाञ्त्तरा पतति । (शतक. मल. हेम. बृ. ३७, पृ. ५१) । १०. ग्रन्तरा दातृ-प्रतिग्राहकयोरन्तर्विष्नहेतुतया भयते गच्छती-त्यन्तरायम् । (वर्मसं. मलयः वृ. वा. ६०८; प्रव. सारो. बृ. १२५०) । ११. जीवं दानादिकं चान्तरा व्यवद्यानापादनाथ एति मञ्छतीत्यन्तरायम् । जीवस्य दानादिकं कर्तुमुखतस्य विघातकृद् भवतीत्यर्थः। (प्रज्ञायः सलयः बृ. २३-२८८; कर्मप्रः यज्ञोः टीः गा. १) । १२. जीवं वार्यसायनं वान्तरा एति पततीत्यन्तरावम् । (कर्मस्तः नोः बृ. १-१०) ।

१३. वीशं दानादिकं चान्तरा एति, त बीवस्य वानादिकं कर्तुं दारायन्तरायम् । (कर्मीवः वरका. व्याच्या मा. ४-६) १४. दातृ-वेयादीनामन्तरं मध्य-मेति देखे वाज्ञेनेत्यन्तरायः। (त. कुष्काः। वृ. ६-४)। १४. दातृ-वात्रयोदेंयादेययोद्य धन्तरं मध्यम् एति वच्छतिरयन्तरायः। (त. कृषिः चृतः ६-४)। १६. धन्तिः वीवस्य वीर्याच्या गुणोऽस्येकस्वदादिवत्। तक्तार्यतोहेदमन्तरायं हि कर्मं तत्। (वञ्चाध्याची २-१००७)।

१ जो कर्म बाता और वेय झांबि के बीच में झाता है—बान वेने में क्काबट डालता है—उसे झन्तराय कर्म कहते हैं।

**ब्रन्तरिक्ष-महानिमित्त-**्र. रवि-ससि-गहपट्टदीणं उदयत्यमणादियाइं दट्ठूणं । स्तीणत्तं दुक्ख-सुहं जं जाणइ तं हि णहणिमित्तं ॥ (ति. प. ४-१००३) । २. रवि-शशि-ब्रह-नक्षत्र-तारा-भगणोदयास्तमयादि-भिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदर्शनमन्तरिक्षम् । (त. वा. ३, ३६, ३; चा. सा. पृ. ६४) । ३. चंदाइच्च-गहाणमुदयत्थवण-जयपराजय-गहघट्टण-विज्जुचडक -इंदाउह-चंदाइच्चपरिवेसुवरागविवभेयादि सुहासुहावगमो अंतरिक्खं णाम महाणिमितः । (वकः पु. १, पू. ७४) । ४. अन्तरिक्षमादित्य-प्रहासुदया-स्तमनम् । ×××यदन्तरिक्षस्य व्यवस्थितं ग्रह-युद्धं ब्रहास्तमनं ब्रहनिर्घातादिकं समीक्ष्य प्रजायाः शुभाशुमं विबुध्यते तदन्तरिक्षं नाम । (मूला. वृ. ६-३०)। ५. गह-वेह-भूष-भट्टहासपमुहं जमन्तरि-रिक्सं तं । (प्रव. सारो. २४७-१४०८) । ६. ग्रन्त-रिक्षं ग्राकाशप्रभवग्रहयुद्धभेदादिभावफलनिवेदकम् । (समवाः सभयः बृ. सू. २६) ।

२ बाकावगत सूर्यं, चन्त्रं, यह, नक्षत्र और तारा धादि के उदय-मस्त धादि ध्रवस्थानियोच को वेस कर मूत-भविष्यत् काल तान्वन्यी कल के विभागको विस्ताना, हो ध्रग्नारिक-महानिमित्त या नजनि-नित्त कहते हैं।

सन्तरितार्थ-१. भन्तरिताः कालवित्रकृष्टाः भर्याः । (सा. भी. बृ. ५) । २. भन्तरिताः कालवित्रकृष्टा रामादम: । (न्या. बी. पृ. ४१) । काल-विश्वकृष्य सर्वात् काल की स्रपेका दूरवर्ती पवार्षों को सन्तरितार्थ कहते हैं। (बंदे-राम-

रावण ग्रावि)। श्रन्तगैति—मनुष्यः तिवैग्योनिवाच्यं यावडुत्पति-स्थानं न प्राप्नोति ता वदन्तगैति:। (त. भा. सिंख-व. प-१२)।

एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जन्म तेन के पूर्व को बोद की मध्यवर्ती गति होती है, उसे प्रत-मंति कहते हैं। बोसे—मनुष्य परकर जब तक तिर्यवस्थानिकय प्रयंन उत्पत्तिस्थान को नहीं प्राप्त कर सेता है, तब तक उसकी गति प्रत्ममंति कहताती है।

अन्तर्धान - १. जं हवदि शहिततं श्रंतदाणामि-धानरिद्धौ सा । (ति. य. ४-१०३२) । २. प्रत-धानमदृष्यो भदेत् । (त. या. १०-७) । ३. प्रदृष्य-अपशिनताऽन्तर्धानम् । (त. या. १, ३६, ३, य. २०३) । ४. प्रत्यानमदृष्यत्वम् । (त. भा. सिद्ध. यू. १०-७, यू. २१६; योषद्या. स्वी. विस. १-., यू. १७) । ४. प्रदृष्टक्यतोऽन्तर्धानमन्तर्धिः । (त. यृति मृत. ३-३६) ।

कृत्य हो जाने का नाम अन्तर्वान ऋढि है। अन्तर्वाय—आर-विजिगीयोगेण्डलान्तविहितवृत्तिरुम-यवेतनः पवंताटवीकृताश्रयस्वान्तविः। (नीतिबा. २६-२६)।

को क्षत्र प्रौर उसे जीतने की इच्छा करने वाले के देशों के मध्य में रहे, टोनों प्रोर से देतन ले ध्रौर किसी पर्वत या धटवी में प्राथय करके रहे, यह ध्रन्तीय (चरट) कहलाता है।

स्रत्योव (चरट) कहलाता है।
अस्तर्यम्म —एकच (जीवे) अस्तर्यमः कर्म, अस्यत्र
(मुचर्णादो) अस्तर्यमः किलागदिः । (आ. मी.
वृत्तिः ४)।
आस्या का अस्तर्यमंत कर्म कहलाता है, और शुक्षं आर्थि के अस्तर्यमंत्र कामें कहलाता है, और शुक्षं आर्थि के अस्तर्यमंत्र कामिया आदि कहलाते हैं अस्तर्यमुं हुत्ते —१. [भिज्यमुहतादो] युवो हि अद-रेगे एगसम्प अर्थाप्टे सेसकावयमायमंतोयुहत्तं होदि। एवं गुणो युणो समया अवयेयव्या आव उस्सातो

णिट्ठिदो त्ति । तो वि सेसकालपमाणमंतोमुद्धत्तं चेव होइ । (वब. पु. ३, पू. ६७); ×× × सामीप्या-वं वर्तमानान्तःसन्दम्हणात् मुद्दतंस्यान्तः मन्तमंद्भृतंः । (बब. पु. ३, पु. ६२-७०); मुहुत्तासंतो ब्रतीनुहुत्तं; (बब. पु. ४, पू. ३२४)। २. एगतमपण हीणं (मुहुतं) निज्यकृतं करो तेसं ॥ गो. की. १४७४)। अ. सम्प्रकृतं करो तेसं ॥ गो. की. १४७४)। मण्डासंक्ष्यंवयणं विवाण संतोमुहृत्तांम् । (बी. वी. १४७४तमतः परं स्नेष्क्ष्यं)। ४. स्नतर्गृहृतं सम्प्राधिकामालीकामार्वाद कृत्यं स्वयोग्नृहृतं गृं। (त. बू. दि., पू. १८)। १. त्रीण तहस्राणि तप्यः सातानि व्यधिकसप्तिविच्छ्वासाः मृहुतं कथ्यते (३७७३)। तत्यान्तः सम्प्रापुत्तः । समयाधिकामालीकामार्वाद क्ष्यां सात्रव्यः । साविकामार्वाद क्ष्यां सात्रव्यः । साविकामार्वाद क्ष्यां साविकामार्वादे ।। त्राविकामार्वादे साविकामार्वाद्वः । साविकामार्वादे साविकामार्वाद्वः साविकामार्वादे स्वत्यानः साविकामार्वादे स्वतावानः साविकामार्वादे स्वतावानः साविकामार्वादे साविकामार्वादे स्वतावानः । (त. वृति सुत. १-८)।

३ एक समय धरिक धावली से लगाकर एक समय कम मुहूर्त तक के काल को धनतम् हूर्त कहते हैं। धन्तम्बर्धीरत—पक्षीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्यापितरन्तव्याति । यथानंकान्तात्मकं वस्तु सन्वस्य तदैवोयपत्तीःतीत × × ×। (श.न.त. ३, १८-१९)।

पक्ष के भीतर हो साध्य के साथ साधन की ब्याप्ति होने को धन्तव्याप्ति कहते हैं। बंते—बस्तु धने-कानात्पक है, क्योंकि, धनेकानात्पक होने पर ही उसको सता धरित होती है। यहां पक्ष के धन्तपंत बस्तु को छोड़कर धन्य (धबस्तु) की सत्ता हो सम्भव नहीं हैं, बहां कि उक्त ब्याप्ति प्रहण की बा सके।

स्नतःकर्सा— १. गुण-रोषविचार-सम्पापियापा-रेषु इत्यिवानपेशलाण्यस्तुरादिवत् बहित्नपुरुक्ते-इत्यानपेशलाण्यस्तुरादिवत् बहित्नपुरुक्ते-इत्यानपेश्वर्यः प्रतिवेदानित्यस्, नो-इत्यित्यः प्रतिवेदा । स्रवेपदर्यं प्रतिवेदा प्रटब्यो यणानुदरा कन्यति । वेनिद्ध्यप्तिवेदेनास्मनः करण-भेव मनो युद्धते, वदन्तःकरणं चोष्यते, तस्य बाह्यः दिव्यदेशणायावस्तर्मतं करणमन्तकरणमिति स्नुत्तरः । (त. कुष्वदीः षृ. २-४४)।

१ गुण-दोष के विचार घोर स्मरण आदि ध्यापारों में को बाह्य इनियों को घरेशा नहीं रखता है तथा को चकु आदि इनियों के समान बाह्य में दृष्टि-योचर भी नहीं होता है, ऐसे घम्यन्तर करण (मन) को घन्त-करण कहते हैं।

**अन्तःशस्य--- श**न्तः मध्ये मनसीत्यर्थः, शस्यमिव

शस्त्रमपराषपदं यस्य सोऽन्तःशस्यो लज्जाभिमाना-विभिरतालोचितातीचारः । (समबा धमव बृ सू. १७, पृ. १२) ।

जिसके ब्राना:करण में प्रचरावपद कांटे के समाम चूज रहा है पर सकता व प्रमिमानादि के कारण जो बोब की प्रामोजना नहीं करता है, ऐसे साधू को धाना:बस्य कहते हैं।

क्षन्तःशस्यमर्गः—तस्य(क्षनःशस्यः)मरणमनःः शस्यमरणम् । (समयाः क्षमयः वृ. सृ. १७, वृ. १२)। क्षन्तःशस्य—क्षपराच की शालीचना न करते वाले-का को सरम होता है उसे क्षनःशस्यमरम कहते हैं। क्षन्तःशुद्धि—ममेदमहमस्येति संकल्पो जावते न वेव। येतनेतरमावेषु सामःशुद्धिजिनोदिना ॥ (वर्ष-सं. बा. ७-४६)।

तः च. (च==)। 'पह प्रति हैं स्तर प्रकारका संकल्प पढ़ि चेतन या प्रचेतन पदार्थों में न हो तो इसे धनतासुढ़ कहा जाता है। ध्रमतःस्य वर्ण—धन्तः स्थानिमाधेवंगयोमध्ये तिष्ठ-नतीति धनतस्याः य-र-स-वदार्थाः। ते हि कादि-गाव-सानस्यानां या-य-स-हक्योम्मणां च मध्यस्याः।

(प्रमि. रा. मा. १, पृ. ६३)। कसे लेकर म पर्यन्त स्पन्नांनाम वाले तथा ज्ञा, व, स भ्रौर हइन ऊष्म नाम वाले वर्णों के मध्य में जो म, रु, ल, व वर्ण प्रवस्थित हैं; वे ग्रन्तःस्य कहे

बाते हैं। स्रस्त्य सुष्ठम—धान्यं परमाणुनाम्। (स. सि. ४, २४; तः वा. ४, २४, १०; तः वृ. बृत. ४–२४)। परमाणुगत सुक्तता को सम्य सुष्ठम कहते हैं। स्रस्त्य स्वूल—१. सन्यं जाव्याधिनि महास्क्रत्ये। (स. सि. ४–२४; तः वा. ४, २४, ११)। २. तज बगव्यापी महास्कृत्यः स्रन्यस्पूनः। (त. वृ. बृत.

जगब्ध्यापी महास्कन्ध-गत स्थूलता को धन्त्य स्थूल कहते हैं।

प्रस्थ- २. मन्यः योजनार्यरतः । (अक्तो. र. मा. १६)। २. एकं हि चलुरमनं सहजो विनेकस्तद्विः-रेव सह संवयति द्वितीयम् । एतदृद्वयं मृति न सस्य स तत्त्वयोजन्यस्त्यापमार्यक्तने सन् कोज्यराषः ॥ (स्राव. रा. १, पृ. १०४)। १ सकार्यरत पुरुष को सभ्य कहते हैं।

सम्बन्धानिरोष — १. गवादीनां कृतिश्वाधाषाः करणमन्नानिरोषः । (स. ति. ७-२४; त. सा. %, २४, ४; त. कतो. ७-२४) । २. सान-पानिन-रोषस्यु खृद्वाधादिकरोऽङ्गिनान् । (इ. पु. ४, १६४) । ३. तेषां गवादीनां कृतिष्वलारामात् कृतिश्वाधावाधोत्यादनमन्न-पानिरोषः । (बा. ता. या. पु. ४) । ४. सान-पान्योः भोवनोदक्योनिरोधः स्वचच्छेदः सान-पानिरोषः । (बर्मवि मृ. मृ. ३-२३)। ४. सानं च पानं चान्त्याने, त्योनिरोधः, प्रवादीनां कृतिष्वकारणात् कृतिश्याधावाधोत्यादनीस्ययः । (त. मुक्कती. ७-२४) । ६. गो-महिनी-कविन्दे

कातिके. ठी. ३३२)। ७. नराणां गो-महिष्यादि-तिरस्यों वा प्रमादतः। तृषाखन्तादिपानानां निरोधों द्रतदोषकृत् ॥ (काटीसं. ४,–२७१)। १ गाय-मेंच स्नादि प्राणियां के सान-मीनेकं समय पर उन्हें मोजन-पान न बेना, यह सन्न-पानिस्रोध नायक

वाजि-गज-महिष-मानव-शकुन्तादीनां क्षुत्रुच्यादिपी-

डोत्पादनमन्न-पाननिरोधः । (त. बृ. श्रृत. ७-२५;

सहितामुक्त का सतीकार है। झन्नप्राहान—१. गते सावपृषक्ते व जन्माकस्य स्वाकमम् । धन्नप्राहानमान्नातं प्रवाविषयुरस्वर वां। (स. पु. १६—१४)। २. नवान्तप्राहानं श्रेष्ठं शियू-नामन्नजोजनम् । (झा. दि. पु. १६—ज्ञुत)। कम्म के तीन मास से केवर नी सात के भीतर बातक को पुजाविषयुर्वक सन्न विस्ताना प्रारम्भ करने को सम्प्राहान कहते हैं।

धन्नशुद्धि — धन्नशृद्धिश्चतुर्वशमलरहितस्याहारस्य यतनया शोधितस्य हस्तपुटेऽर्पणम् । (ता. व. स्वो. टी. ५-४५) ।

बौद्ध समिति रहित और प्रसम्पूर्वक होपित साहार को हस्त-पूर में सर्वक करना समगुद्धि कहनाती है। क्रिया (दर) स्थानुपरसायन अध्ययिक्त —केंग्र प्रमुख्यान प्राथमिक्त । दर्गदनन्तरोकान् (धन्य-मृति-क्रामाध्यद्धन्य-तर्व्यहरणादीन्) दोधानावरतः पर (धन्य) गणोप [गणानुण] स्थापनं प्राथमिक्त अवतीति । (बा. सा. पू. ६४)।

देको सनुपरयापन प्रायहिक्त । सन्यता—सन्यता सर्वेदव्याणां परस्परं भेदपरिणाः मोज्जाति:। (स. भाः सिद्धः वृत्ति ७-७)। सर्वे प्रक्वों की सनाविकालीन परस्पर विभिन्नता को सन्यता कहते हैं।

सम्मतीषिक-प्रवृत्तानुवीय-सन्यतीषिकेम्यः कपि-वादिम्यः तकावाद्यः प्रवृत्तः स्वकीयावारवस्तुतस्ता-वामयुवीयो विचारः, तसुरस्करणार्यः शास्त्रसन्यर्थः इस्पर्यः, सोज्यतीषिकप्रवृत्तानुयोग इति । (समबा-समयः वृ. वृ. २६) ।

अपन्य : पु. (१) । स्माद्योगिक स्वर्षक्र विशेष सावि सम्य सताव-सम्बयो ते प्रवृत्त हुसा सो सपने सावार-विवयक सन्वोग (विचार) है उसके दुरस्कृत करने वाले सास्त्रसम्बर्ग को सम्यतीरिक-मृद्यानुगोग कहते हैं। सम्यत्समावना—जीवानां देहात् पृष्टकं सति पुन्य-कत्त-वालां स्वर्णनां नारतीरवारिक्तन-कृत्या शोके करवारि साम्बन्धो नारतीरवारिक्तन-

सन्यत्वमावना । (सक्योक्स. चु. १६) । श्रीक के वारीर से निम्न होने पर उस वारीर से सन्यक पुम्नीवक-सन्य सादित गेलसे सर्वेषा निम्न पूर्ण वाले ही हैं, बस्तुतः जीवका इन सब में से किसी के साथ भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसा विवार करना; दक्का नाथ सम्बन्धमानना है। सम्बन्धाना-प्रेचा अस्मावना है।

**द्यन्यत्वानुप्रेका**—देखो द्यन्यत्वभावना । १. शरी-रादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७) । २. शरीराव् व्यतिरेको सक्षणभेवादन्यत्वम् ॥५॥ ×××तत्र बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यिप लक्षणभेदाद-न्यत्वम्, ततः कुक्षलपुरुषप्रयोगसन्निषौ शरीरादत्यन्त-व्यतिरेकेण घारमनो ज्ञानादिभिरनन्तैरहेर्यैरवस्थानं मुक्तिरन्यत्वं शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये च ऐन्द्रियकं शरीरम् ब्रतीन्द्रियोऽहम्, ब्रज्ञं शरीरं ज्ञोऽहम्, श्रनित्यं शरीर नित्योऽहम्, ग्राद्यन्तवच्छरी-रम् धनाद्यन्तोऽहम्, बहूनि मे शरीरशतसहस्राणि वतीतानि संसारे परिश्रमतः, स एवाहम् बन्यस्तेभ्यः इत्येवं शरीरादन्यत्वं मे, किमञ्ज पुनर्वाह्ये म्यः परि-ग्रहेम्य इति चिन्तनम् ग्रन्यत्वानुप्रेक्षा । (त. वा. ६, ७, ६) । ३. शरीरव्यतिरेको लक्षणभेदोऽन्यत्वम् । (त. इस्ते. वा. ६-७) । ४. शरीरादपि जीवस्य व्यतिरेकोऽन्यत्वम् । (त. **युक्तवो. वृ. १-७**)। ४. जीवात् कायादिकस्य पृथक्त्वानुचिन्तनमन्यत्वानु-प्रेक्स भवति । तथाहि--जीवस्य बन्धं प्रति एकत्वे सत्यपि लक्षणभेदात् काय इन्द्रियमयः घात्माऽनि- न्द्रियोऽन्यो वर्तते, कायोऽज्ञः बात्मा ज्ञानवान्, कायो-ऽनित्यः ग्रात्मा नित्यः, कायः ग्राचन्तवान् ग्रात्मा धनाधनन्तवान्, कायानां बहुनि कोटिलक्षाणि प्रति-कान्तानि ब्रात्मा संसारे निरन्तरं परिश्रमन् स एव तेम्योऽन्यो वर्तंते । एवं यदि जीवस्य कायादिप पृथ-क्त्वं वर्तते, तर्हि कलत्र-पुत्र-गृह-वाहनादिभ्यः पृथ-क्त्वंकथन बोभवीति ? ग्रपितुबोभवीत्येव । एवं भव्यजीवस्य समाहितचेतसः कायादिषु निःस्पृहस्य तत्त्वज्ञानभावनापरस्य कायादेभिन्नत्वं चिन्तयतो वैराग्योतकृष्टता भवति । तेन तु धनन्तस्य मुक्ति-सौस्यस्य प्राप्तिभंवतीत्यन्यत्वानुप्रेक्षा । 🗙 🗙 🗙 भवन्ति चात्र काव्यानि 🗙 🗙 नो नित्यं जडरूप-मैन्द्रियकमाद्यन्ताश्रितं वर्ष्मं यत् सोऽहं सानि बहूनि चाश्रयमयं खेदोऽस्ति सङ्गादतः । नीर क्षीरवदङ्गती-ऽपि यदि मे उन्यत्वं ततोऽन्यद् मृशं साक्षात्पुत्र-कलत्र-मित्र-गृह-रै-रत्नादिकं मत्परम् ॥ (त. वृत्ति श्रुत-६-७)। ६. म्रण्णं देहं गिण्हदि जणणी भ्रण्णा य होदि कम्मादो। ग्रण्णं होदि कलत्तं भ्रण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ एवं बाहिरदव्वं जाणदि रूवादु ग्रयणो भिण्ण। जाणतो विहुजीवो तत्थेवहि रच्चदे मूढो ॥ जो जाणिकण देसं जीवसरूवादु तच्चदो भिण्ण। प्रप्पाणं पिय सेवदि कण्जकरं तस्स भण्णतं ॥ (कार्तिके. ८०-६२)।

१ शरीर से झात्मा की भिश्नता के बार-वार जिल्त-वन करने को झन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं।

सन्यवानुवर्गति — १. सम्यवा सम्येत साध्यामाव-प्रकारण, या धनुवर्गतिः तिगस्य धषटता[सा प्रत्य-वानुवर्गतिः ]। (सिद्धितिः ती. १-११, वृ. १४६, थं. २०); सन्यया साध्यामावयकारण सनुवर्गतिः सन्ययानुवर्गतिः । (सिद्धितः ती. १-२१, वृ. ११६, थं. १७); तदमावे (व्यापकामावे) धवस्यं तत् (व्याप्ये) न मवति हति सन्यवानुवर्गतिरेस सर्वारता । (सिद्धितः ती. ६-२, यू. १७९, थं. १) । २, × × ४ धवति साम्ये हैतीरनुवर्गतिरेसान्ययानुवर्गतिः। (स. न. त. १-२०)।

साध्य के सभाव में हेतु के घटित न होने को सम्य-चानुपर्यक्त कहते हैं।

श्रन्यथानुपपन्नत्व— धन्यथानुपपन्नत्वं खाध्याभावे नियमेन साधनस्य अघटनम् । (सिद्धिषिः डी. ४, २३, षृ. ३६१, र्ष. १३) ।

## वेको--- सन्धानुपपत्ति ।

प्रम्याबृष्टिः — १. श्रम्यदृष्टिरित्यहंच्छासनव्यतिरस्तां दृष्टिमाह । (त. भा. ७-१८) । २. जिनवचनव्यति-रिस्ता दृष्टिरत्यदृष्टिरसर्वेत्रप्रणीतचचनाभिरतिः । (त. भा. सिद्धः वृ. ७-१८) ।

विनतासन ते मिना, धनवंत्रपनीत प्रथम नत-सतासरों से धनुराप रखने को धन्यवृद्धि कहते हैं। प्रस्यवृद्धिप्रश्नांसा—१. मनसा मिध्याद्ध्वैता-चारित्रपृणोद्धांसानं प्रश्ना। (स. ति. ७-२३) त. बु. खुत. ७-२३)। २. धन्यद्गिट्युक्तानां किशावा-दिनामांक्रयावांदिनास्त्रातिकानां वैनयिकानां व प्रश्ना। (त. सा. ७-१८)। ३. धन्यद्धिन्यां सर्वत्रप्रणीतद्यंतन्यादिरक्तानां × × पायधिकां प्रश्ना प्रमद्धिय्यवंता। (सर्मीत. मु. बु. १-२१)। १ मन से निष्पादृष्टि के बात-बारित गुणों के प्रयाद करने को सम्बद्धियक्षांता कहते हैं।

सन्धद्धिःसंस्तव — १. धन्यदृष्टियुस्तानां क्रिया-वादिनामक्रियाबादिनामज्ञानिकाना वेनियकानां च सस्तवोऽग्यदृष्टिसंस्तवः । (स. भा. ७–१८) । २. मिष्यादृष्टेम्ंतयुगोद्मावनवचनं सस्तवः । (स. सि. ७–२३) ।

२ निष्पाद्धिः के सद्भूत और प्रसद्भूत गुणों की वचन से स्तुति करने को प्रन्यदृष्टिसंस्तव कहते हैं।

क्षन्ययोगव्यवच्छेब-१. विशेषण-विशेष्याच्यापुकी व क्रियम सह । प्रयोग योगवपर रियमतायोग न वागया।। व्यवच्छिनति वर्मस्य निपाती व्यविद्यास्य । स्वाचिक्य ।

विशेष्य के साथ प्रयुक्त एककार की धन्ययोगव्यव-

च्छेद कहते हैं। बेते—पार्च (वर्जुन) ही धनुबंद है। झम्ब्यक्षिक्क —धन्यति क्रूं भीत-परिवायकावियेयः। (त. सा. सिंद्ध कृ ८०७)। चंन तिक्क से प्रमान भीत (भीतिक) व परिवायक सादि के वेच को सम्बातिक्क कहते हैं।

सम्यशिक्कसिद्धः— १. शन्यशिक्कसिद्धाः परिवाव-कादितिक्कसिद्धाः । (सा. स. वी. ७६; नन्ती. हरि. वृ. पू. ११) । २. ४ × ४ वस्कतवीरी य सन्त-तिनार्तमः । (वस्तरकः सा. १७) । ३. सम्यशे परिवावकादीनां तिक्केन तिद्धाः सम्यशिक्कसिद्धाः । (योगसा. स्वी. सिंव. व. २१२४) । ४. सम्य-तिक्के परिवावकादिसम्बन्धिनि वस्कत-काषा-वादिक्षे प्रव्यतिक्के स्वयस्थिताः सन्तो ये विद्या-स्तेऽस्थाविक्के प्रवाविक्कारिसम्बन्धिन्य स्वयस्थि-ताः विद्धाः सम्यशिक्कमिद्धाः । (सास्त्रकाः सौ. ११-४४) ।

१ परिवालक ब्रावि बन्य लिङ्गों से सिद्ध होने वाले जीवों को बन्यलिङ्गसिद्ध कहते हैं।

प्रस्यसिङ्गसिद्धकेससङ्गान अपयोजङ्गसिद्धकेसनः तानं नाम यरन्यस्थि निङ्गे वर्तमानाः सम्बन्धनं प्रतिपद्य प्रायनाविधेषात् केसस्तानपुरमाद्य केससो-र्वात्तस्यकानमेन कालं कुर्वनित तदन्यसिङ्ग्रिष्टक-केसस्तानम् । यदि पुनरतेऽन्यनिङ्गस्यिकः केसस्तु-रवाद्यास्योऽपरिद्योगमाद्युः पदम्यित ततः सामुक्तिङ्ग-नेव परिपृङ्गितः । (बादः सस्तयः कृषः पुन्दः) । वो सम्य सिङ्गः में रहते हुए हो सम्यस्यक को प्रस्प कर सौर प्रायनाविधोय से केसस्तान को उत्सम कर केसस्तारिक के साथ हो निर्माण को प्राप्त करते हैं, उनके केसस्तान को सम्यसिङ्गसिद्धकेसस्तान

के अपने तुम तुमी बार्सि को कोड़कर सम्य गोव वार्कों के, तथा तिम व स्वयम-गरमार्वाकों के हुम तुमी स्वार्ति को विचाह करना, यह सम्य (पर) विचाह-करना नात्रिक स्वार्तिक का विचाह करना, यह सम्य (पर) विचाह-करना माम्येवेद स्वार्तिक स्वार

युता करुमा कहते हैं। श्रम्यापदेश—"श्रम्यस्य परस्य सम्बन्धीद गुड-सण्डादि" इति व्यपदेशो व्याजोऽन्यापदेशः। (योग-शा. स्त्रो. विच. ३-११६)।

'यह गुड़ अथवा लांड आवि अन्य गृहस्व के हैं, भेरे नहीं हैं', इस प्रकार के कथटपूर्ण वचन को अन्यापदेश कहते हैं। यह अतिथिसंविभागवत का पांचवा अतिवार है।

श्रम्यापोह्-स्वभावान्तरास्त्वभावव्यावृत्तिन्यापोहः । (प्रष्टकाती ११) ।

स्वभावान्तर से विवक्षित स्वभाव की भिन्नता को धन्यापोह कहते हैं।

धन्योन्यप्रमृहीतत्व--- धन्योन्यप्रगृहीतत्व परस्परेण पदाना वाक्यानां वा सापेक्षता । (समबा धन्यः बृ. भू. ३५; रायपः डी. पृ. १६) ।

पदों या बाक्यों की परस्पर सापेक्षता को श्रन्योन्य-प्रमृहीतस्य कहते हैं।

क्षस्योत्सामास-१. गांव गोजवाबमावस्य सोज्यो-स्वामाय उच्यते । (ब्रमासः १९६१) २. गांव बत्तीवर्व योज्यमस्वादीनामभावः सोज्योन्यामायः, प्रत्योजपरे गोरस्वस्यस्यान्यस्यास्त्रवर्षेति प्रमास्त्याः सारस्यनिषेषो यः सोज्यमन्योन्यामाय उच्यते इति सम्बन्धः । ३. ताबास्त्यास्त्रिक्कनप्रतियोगिताका-मावस्त्रसम्योग्यामावस्त्रकम् । (ब्रष्टसः बद्यो. बू. ११, षु. १६६) ।

गाम श्रादि किसी एक बस्तु में झन्य ग्रस्य सादि के स्रभाव को सन्योन्याभाव कहते हैं।

श्चानवय---१. घवस्था-देश-कालाना भेदेऽभेदच्यव-स्थितिः ।। या वृष्टा सोऽन्वयो लोके व्यवहाराय कल्पते । (स्वायविः २, १७७-७६) । २. समुरि-सम्ब्रुच्छिन्प्रवाहरूपेण वर्तते यद्वा । स्रयतीत्ययग-त्यर्वाद्वातोरन्वर्यतोऽन्वयं द्वव्यम् ॥ (पञ्चाष्यायी १-१४२) ।

स्वस्या, देश और काल के भेद के होते हुए को कर्वाचत तादात्म्य की व्यवस्था देशी काती है उसे

व्यवहार के लिए प्रनय माना जाता है।

प्रस्वयहर्ति— १. प्रात्मान्वय्रतिष्ठाचे सूनवे यदवेचत: । वर्ष समय-वित्तान्यां त्वचरंत्यातिवर्णन्यां ।
सेवा सकत्वरितः त्यात् × । × × ॥ (सा. य.
१-१६, दि. १) । १. भयातृय सुतं योग्यं गोत्रजं वा
तवाविषय् । वृत्रादितं स्रात् तासाज्यातिवर्णेव्यतः
वर्षााविष्य् । वृत्रादितं स्रात् तासाज्यातिवर्णेव्यतः
वर्षााविष्यः । वर्षावदं स्रात्माः वात्राविष्यावद्सामिः
प्रमः । विरच्येनं जिहासूनां त्वसवाहिति नः पदम् ॥
पुत्रः पुत्राः तत्रम् ॥ तदिवं मे वर्षः
पद्मं गोत्मयपातस्तालुक् । सेवा सकत्वरितिष्ठं वर्षः
पत्मं गोत्मयपातस्तालुकः। सेवा सकत्वरितिष्ठं वर्षः
गोत्मवाया वा सामं पन च समर्पं प्रदानसन्वयदित्तस्व
सेव । (कार्तिकः टोका ३६१)।

२ सपनी सत्तानपरम्परा को दिवर रखने के निवे पुत्र को या सपोप्रो को बार्च के सावनभूत चैत्यालय सादि एवं बनादि के प्रदान करने को सम्वयद्वित कहते हैं। इसका दुसरा नाम सक्तवदित भी है। सम्वयद्वद्वान्त —१. साध्ययाप्तं सावनं यत्र प्रद-रतेतं तोष्ट्रवप्यपृष्टान्तः। (परीक्षा. ३-४४)। २. साधनतत्ताया यत्रावस्यं साध्यनता प्रदक्षते तोष्ट्रव-यपृष्टान्तः। (बद्दब्वंन. टीका ४-४४, ५. २१०)। २. सम्बयस्थानियस्योनस्थानम्बयपृष्टान्तः। (स्था-यती. ५. ७०)।

१ जिस स्थान पर साध्य से व्याप्त साथन दिखाया जाय उसे ग्रन्थयदृष्टान्त कहते हैं।

सन्वयद्रव्याचिक—पिरसेससहावाणं प्राण्यव्येष वज्यव्येषि [वज्यव्यमीति] । त्यव्यव्यामी हि वो तो प्राण्यव्यव्यविद्या तीव्यो ॥ (स. नयक. २४); पिरसेससहावाणं प्राण्यव्येष सम्बद्धविहि । विन्तः हावणाहि वो तो प्राण्यव्यव्यव्यविद्यो पर्मिष्दो ॥ (स. नयक. १८७, q. ७३); सामाच्युणादाव्य-रूपेण द्रव्यं व्ययमिति व्यक्ति व्यवस्थाप्यवित्यस्य- ह्रब्याचिकः । (बालायः — नयकः युः १४४) । यह भी तथ्य है, यह भी तथ्य है; इस प्रकार समस्त स्वभावों के धन्यय क्य से वो तथ्य को स्वापित करता है उसे धन्ययतस्याचिक कहते हैं।

भ्रन्वयभ्यतिरेकी — पञ्चक्योपपन्नोऽन्वयभ्यति -रेकी । । न्या. दी. प. १०)।

रेकी । (न्या- दी. पू. ६०) । जो हेतु पक्षचर्नत्व, सपक्षसस्य, विपक्षम्यावृत्ति, प्रवा-

चित्रविषयत्व और सत्तात्रतिपस्तवः; इन पीचों क्यों से युक्त होता है उसे सन्वयव्यतिरेची हेतु कहते हैं। स्वयक्तयंत्रा (सोक्कडूचा) —१. परेसाणं विज्ञीवनी-बहुना सोक्कडूचा पास । (बस. पु. १०, पू. १३)। २. स्थितवृत्रामायोहितिरपक्षपम् । (सी. क. जी. प्र. टी. १३६)।

कर्मप्रदेशों की स्थितियों के हीन करने का नाम झप-कर्षण है।

प्रपक्तमबद्क — १. चतमुषु विश्व पंत्रमायक्षेति भवास्य रक्षमायपद्केतारकमेण पुरुक्तवात् बद्काप-कमयुक्तः । (ववासिकाय प्रमृतः वृत्ति ७२) । २. छक्तायक्तमबुत्ती—सस्य वाक्यरवार्थः कम्यते —प्रपाता विनश्दः विरुद्धकमः प्रोजनस्य यत्र स भवस्यपत्रमा कद्दात् क्रम्बाधामहादिक्षुतुष्टय-प्रमानस्थेण व्यविजेतायक्रमेण प्रणात्ते पुरुक् स्ययं:। (वंद्या. का. जवः वृ. ७२) । ३. पूर्व-देशिज-विकायेक्षमेण स्विजेतायक्रमेण व्यव्यविकायः वर्द्यापत्रमायुक्तः । (वो. जी. म. प्र. व जी. त. प्र. वी. ३५६) ।

सरफ के समय विषद्ध गति का न होना, इसका नाम धपकम है। यह कार्य, खवः और पूर्वीद वार; इन वह दिशाओं के भेद से वह प्रकारका है। इसीते उसे 'अपक्षमयद्ग' के नाम से कहा जाता है। खपक्व वीय—१:×××धपक्ष पावकादितः। ह्यार्थ्यक्व तीय—१:४-४ प्रकार्य (आचा. ता. =-४; आवझा. हो. १००)। २. सपक्व यदिन-नाम्मेव वा इम्थन्युगदिना प्रकारेण न पक्वम्। (बृहक्क. मृ. १००)।

कारिन झावि ह्रव्य के द्वारा जिसका रूप, रस व गम्ब झम्पया न हुझा हो, उसका सेवन करने पर झपक्व-होय होता है।

श्चर्यासवेद---१. करिस-तणेट्टावम्गीसरिसपरिणाम-वेदणुम्मुक्का । श्रवययवेदा जीवा सगसंभवणंत- वरसोस्सा ।। (मा. पंचर्तः १-१०६; चव. दु. १, दू. १४२ इ.; वो. बी. २७४) । २. प्रणवा-स्त्रवीपि वेदसन्ताय वेदा तेप्रयत्वेदाः, म्रशीधान्त-तंहा इति वावत् । (चव. दु. १, पू. ३४२); मोह-णीयस्वकान्तम्बद्धां तज्ज्ञविष्ववीचपित्यामो वावतं। वेदजणिदवीवपरिणानस्त परिणानेण सह कन्मस्वं-यस्स वा प्रनावो प्रज्ञवदेदो। (चक. दु. ४, पू. २२२) । ३. करीयजेन ताणंन पानकेनेष्टकेन च। स्वता वेदतीजेताः सन्यवेदा गतस्ययाः॥ (वंचर्तः स्रमितः १-२२)।

१ कारीय, तुण धौर इध्टिकायाक की धन्ति के समान जो कम से स्त्रीवेद, पुरववेद धौर नयुसकवेद रूप परिचामों के बेदन (उदय) से रहित बीवों को ध्रयमतवेद या ध्रयमतवेदी कहते हैं।

स्रपचयहच्यमन्द्र—प्रपचयहव्यमन्दस्तु यः इराश-रीरतया कमपि प्रयासं न कर्तृमीच्टे। (बृहर्क. वृ. ६८७)।

को सरीर के कुछ होने से कुछ भी प्रयास (परि-क्या) न कर तके उसे सरप्रवासक्ष्यपत्र करते हैं। सर्प्यप्रयंव - १- अवरवारध्यंत्रक स्वाही - प्यास् छिन्नकर्णः छिन्ननासिक इत्यादीनि वामानि । चव. पु. १, प. ७७)। छिन्नकरो छिन्नणाणि । (चव. पु. २, पू. १३७)। २. छिन्नकर्णो छिन्न-णासं काणो कुठां (टो) कवो बहिरो इच्चाईणि णामाणि प्रवचयपदाणि, सरीरावयविषस्तसने-सिक्य पूर्वेसि गामाणे पउत्तिदंसणादो । (जयस. पु. १, पू. ३३)।

२ छिस्रकर्ण, छिप्तनाता, काना, कुंट (कुबड़ा, बौना सम्बना हाम से हीन), कुबड़ा, लंगड़ा और बहिरा स्नाव नामपव बिजिय्ट सरीरावयब की हीनता के सुमक होने से स्रपम्यपद कहलाते हैं।

सप्यवागावसन्य —पण्यमावसन्ततु यो निजया-हनबुद्धेरमावेनाम्यरीयामा बुद्धेरपुण्कीवनेन हिताहि-त्वप्रवृत्ति-निन्तृती न कर्तुमीयः स बुद्धेरप्यवेन मावदारे मन्द्रतावरपयमावसन्यः । समया यस्तु वरिस्तुर-मतिः स बुद्धेः स्थूनपुत्रतया धन्तनिःसारतालक्षण-मरप्ययमिकृत्यापयमावसन्यः । (बृहरू, १,५२०) को सम्मी बृद्धि को हीनता से समने हित-सहित् में प्रवृत्ति और परिदार कर सके और परकी बृद्धि के कार्य करे उसे बृद्धिहीनता के कारण भावनिक्षेप के बाजय से अपवयमावनन्य कहते हैं। अपद बोच -- १. प्रपदं पद्यविषो पद्ये विधातव्येऽन्य-च्छन्दोऽभिषानम् । यथा श्रार्यापादे वैतालीयपादा-भिधानम् । (झाव. हरि. वृ. ८८२, पृ. ३७४) । ३. शपदं यत्र पद्ये विधातव्येऽन्यच्छन्दोभिधानम् । (बाब. मलय. वृ. ८८२, पृ. ४८३)। १ किसी पद्म की रचना में ग्रन्य छन्द के कहने की श्रवदरीय कहते हैं। जैसे-शार्या छन्द में वैतालीय छन्दके चरणकी योजना। यह सूत्र के झलीक झादि ३२ दोवों में १८वां दोव है। **ग्रपद-सचित्त-द्रव्यपरिक्षेप-**-यत्पुनवृंक्षैः |परिवे-ब्टनं] सोऽपदपरिक्षेपः । (बृहत्कः बृ. ११२२) । पावविहीन वृक्षों से ग्राम-नगरादि के वेष्टित करने को ग्रयव-सचित्त-ब्रव्यपरिक्षेप कहते हैं। **प्रपरोपक्रम**---ग्रपदानां वृक्षादीनां वृक्षायुर्वेदोप-देशाद् वार्धक्यादिगुणापादनमपदोपक्रमः । (ब्राव-नि. मलय. षृ. गा. ७६, पृ. ६१) । पादरहित सचित्त वृक्षादिकों के वृक्ष सम्बन्धी द्वायु-बेंद के उपदेश से बृद्धत्व भावि गुणों का कथन करना, इसे ध्रपव-सचित्त-द्रव्योपक्रम कहते हैं। प्रपध्यान-१. वध-बन्धच्छेदादेह्रेषाद्रागाच्च पर-कलत्रादेः। भ्राध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ (रत्नक. ३-३२) । २. परेषां जय-परा-जय-वध-बन्धना ज्ञच्छेद-परस्वहरणादि कर्च स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम् । (स. सि. ७-२१;त. वा. ७, २१, २१; चा. सा. पृ. ६; त. सुसबो. वृ. ७–२१; त. बृत्ति भूत. ७-२१) । ३. प्रवध्यान इति प्रवच्या-माचरितोऽप्रशस्तध्यानेनासेवितः । ग्रत्र देवदत्तश्रावकः कोञ्कुणार्यकप्रभृतयो ज्ञापकम् । (श्वा. प्र. टी. २८६)। ४. भपध्यानं जयः स्वस्य यः परस्य पराजयः । बध-बन्धार्थहरणं कथं स्यादिति चिन्तनम् ॥ (ह. पु. ५६-१४६) । ५. संकल्पो मानसी वृत्तिविषयेध्वनुत-विणी । सैव दुःप्रणिषान स्यादपध्यानमतो विदुः ॥ (स.पु. २१-२४) । ६. नरपतिजय-पराजयादि-संचिन्तनलक्षणादपध्यानात् 🗙 🗙 🔞 (त. इस्रो. ७-२१) । ७. पार्पाद्ध-जय-पराजय-सङ्गर-परदारग-मन-चौर्याचाः। न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात् ।। (पु. सि. १४१) । ८. स्वयं विषया-नुभवरहिलोऽप्ययं जीवः परकीयविषयानुभव दृष्टं श्रुतं च मनसि स्मृत्वा यद्विषयाभिलाषं करोति तद-पध्यानं भण्यते । (बृ. ब्रब्यसं. २२) । १. प्रपक्तृष्टं ध्यानमपध्यानम् । तदनर्थदण्डस्य प्रथमो भेदः । ××× एवमार्त-रौद्रध्यानात्मकमपध्यानमनर्थ-दण्डस्य प्रथमो भेदः । (योगशाः स्थोः विवः ३-७३, पू. ४६५ व ४६७) । १०. वैरियातो नरे-न्द्रत्वं पुरघाताग्निदीपने । खचरत्वाद्यपध्यानं मुहु-र्तात् परतस्त्यजेत् ॥ (योगशाः ३-७५)। ११. वैरिषात-पुरवाताम्निदीपनादिविषयं रौद्रध्यानम्, नरेन्द्रत्वं खचरत्वम्, ग्रादिशब्दादप्सरोविद्याषरीपरि-भोगादि, तेष्वार्तध्यानरूपमपध्यानम् । (योगज्ञाः स्बो. विव. ३-७५)। ११.××× प्रपघ्यानं नार्त-रौद्रात्म चान्वियात् । (सा. घ. ५-६) । १२. वधो बन्धोऽङ्गच्छेद-स्वहृती जय-पराजयौ । कथं स्यादस्य चिन्तेत्यपध्यानं तन्निगद्यते ।। (धर्मसं. आ. ७--१) । १ राग-द्वेव के वशीभूत होकर दूसरों के बध, बम्धन, छेवन और परस्त्री झावि के हरने का विचार करना प्रपप्यान कहलाता है। भ्र**परत्य-१**. ते (परत्वापरत्वे) च क्षेत्रनिमित्ते प्रशं-

सानिमित्ते कालनिमित्ते च सम्भवतः । तत्र क्षेत्रनि-

मित्ते ताबदाकाशप्रदेशाल्पबहुत्वापेक्षे । एकस्यां दिशि बहुनाकाश्चप्रदेशानतीत्य स्थितः पदार्थः पर इत्यु-च्यते । ततोऽल्पानतीत्य स्थितोऽपर इति कथ्यते । प्रश्नंसाकृते ब्रहिसादिप्रशस्तगुणयोगात् परो धर्मः । तद्विपरीतलक्षणस्त्वधर्मोऽपर इत्युच्यते । कालहेतुके-शतवर्षः पुमान् परः, षोडशवर्षस्त्वपर इत्याख्या-यते । (त. सुक्षत्रोध वृत्ति ५-२२)। २. दूरदेशवर्तिनि गर्भरूपे [ग्रर्भकरूपे] वतादिगुणसहिते च भपरत्य-व्यवहारो वर्तते । (त. वृत्ति श्रुत. ४-२२) । १ परत्व और अपरत्व तीन प्रकारके हैं--क्षेत्रनि-नित्त, प्रश्नंसानिभित्त और कालनिभित्त । उनमें वे क्षेत्रनिमित्त धाकाशप्रदेशों के सत्य-बहुत्व की धपेका माने जाते हैं। जैसे -- जो पदार्थ एक विशा में बहुत बाकाशप्रदेशों को लांधकर स्थित है वह पर ग्रीर जो ग्रत्य ग्राकाशप्रदेशों को लांधकर स्थित है वह प्रपर माना जाता है। प्रशंसानिमित्त--- प्रहिसा बादि प्रशस्त गुर्जों के सम्बन्ध से धर्म को पर तथा इसके विपरीत अधर्मको अपर कहा जाता है। कानहेतुक-सौ वर्ष का बृद्ध पुरुष पर झौर सोलह वर्ष का बालक अपर कहा जाता है।

द्धापरसर्भवेशित्व--- प्रपरमर्भवेशित्वं परमर्गानुद्ध-इटनस्वरूपत्वम् । (समवाः श्रमयः वृत्ति ३४, रायपः वृ. पृ. १६-१७) ।

हुसरे के मर्भस्थान के नहीं भेदने वाले वचन का बोलना, इसका नाम अपरममंत्रीकत्व है। अपरविवेह —मेरो: सकाशात् पश्चिमायां दिस्यपर-

अवराववहः -- न रा. सकासात् पारवनाया । विदेहः । (त. वृक्ति श्रुतः ३-१०) ।

नेक पर्वत से पश्चिम की भीर जो विवेह क्षेत्र का स्रामा भाग स्वस्थित है यह अपरविदेह कह-साला है।

स्वप्तसंग्रह—स्थालवादीयवान्त्रसामान्यानि मन्ता-नस्तव्वेतेषु गर्वातमीतिकामवतन्त्रमानः पुनरप्तसं-महः ॥ धर्माधर्माकाय-कान-पुरुगत-बीवडव्यावा-मैत्यं डव्यादियेदादित्यादियंवा॥ (प्र. म. त. ७, १६–२०; स्याह्वादमं डी. स्ती. २८; बेनतर्क्य.

पृ. १२७; नयप्र. पृ. १०१)। जो ब्रध्यस्य ग्रावि ग्रवान्तर सामान्यों को स्वीकार

जा प्रव्यत्व स्नाव स्रवान्तर सामान्याका स्वाकार करता हुस्रा उनके भेदो की उपेक्षा करता है उसे स्रपरसंग्रहनय कहते हैं।

स्रपरसंग्रहाभास — द्रव्यत्वादिकं प्रतिजानानस्तद्विः शेवान् निह्नुवानस्तदाभासः । (प्र. न. त. ७-२१)। प्रव्यत्व सादि प्रवान्तर सामान्यों के मानने वाले तथा उनके विशेष भेदों का परिहार करने वाले नय को स्रपरसंग्रहाभास कहते हैं।

ध्रपराजित--- १. तैरेव विष्नहेतुभिनं पराजिताः प्रपराजिताः । (त. भा. ४-२०) । २. तैरेव वाज्यु-दयविषातहेतुभिनं पराजिता इत्यपराजिताः । (त. भा. सिद्ध. वृ. ४-२०) ।

जो विष्न के कारणों से पराजित न हों, उन्हें अप-राजित विमान कहा जाता है।

स्वयराथ (मकराह)—१. संसिद्धिरामिद्धी साधि-दमाराधिदं म (पद्धी । सत्वयराथो जो सन् वेदा सो होदि प्रवराहो ॥ (सम्बद्धाः ३३२) । २. पर-इत्यपरिहारेण सुद्धस्वात्मनः सिद्धिः साधनं वा राषः, स्वपत्तो राषो बस्य भाषस्य सोअराथः । (समयप्रा. समृत. वृ. ३३२) ।

२ पर बच्चों का परिहार करके शुद्ध ग्रास्मा को सिद्ध करना, इसका नाम राथ है। इस प्रकारके राथ से जो रहित है उसे ग्रपराथ कहते हैं।

**भपरावर्तमाना** (प्रकृति)—१. या तु बन्धोदयो-

मयं प्रति नान्यस्या उपघातं करोति सा प्रपरावर्त-माना । (पंचकं स्वो. वृ. ३-४४) । २. यास्त्व-न्यस्याः प्रकृतेबन्धपुदसबुध्ययं वार्शनवायं स्वकीयं बन्धपुदसबुध्ययं वार्स्यवित, ता न परावर्तन्त इति कृत्वाप्रपावर्तमाना उच्चन्ते । (क्षतकः दे. स्वो. दी. १)।

२ वो प्रकृतियां झन्य प्रकृतियों के बन्ध, उदय या दोनों को ही नहीं रोक कर धपने बन्ध, उदय या दोनों को प्राप्त होती हैं, परिवर्तित नहीं होती हैं, उन्हें धपरावर्तमान प्रकृति कहते हैं।

झपरिस्रेबित्य — प्रगरिसेदितं प्रनाशाससम्बदः । (समसा समय मृ. ३१; राषय मृ. पृ. १७) । प्रनाशास - विना परिथम के — ही बचन के निर्य-पन को प्रपरिस्त्रोदेव कहा जाता है। यह सस्य बचन के पैतीस प्रतिक्षयों में चौतीसर्वा है। प्रपरिगृहीता —या प्रणिकालेन पुंत्रक्षितेन वा

स्परिसृहोता—या गणिकात्वेन पूर्वजीत्वेन वा परपुरुवसमनशीला धस्वामिका सा सपरिगृहीता। (स. सि. ७-२८; त. सा. ७, २८, २; त. सुवाबो. वृ. ७-२८; त. वृ. जुल. ७-२८।। वो पणिकारील स्त्री गणिका या पंत्रवाली क्या से पर

जो पतिविहीन स्त्री गणिका या पुंत्रवली रूप से पर पुरुषों के पास झाती जाती हो उसे झपरिगृहीता इत्य-रिका कहते हैं।

स्परिगृहीतायसन— १. सपरिगृहीता नाम नेक्या सम्यक्षका गृहीतमाठी कुलाञ्चना वा सामेवित, तद्यमनम् प्यरिगृहीतायनसम् । (बा. स. टी. २०६१; स्रास. हरि. वृ. ६, वृ. २२४) । २. वेदया स्वेरिणी अधितसक् कादिरामा स्परिगृहीता, तदिसमममा-वतः स्वदासनुष्टस्यातिवारः, न तु निवृत्तपर-दारस्य । (त. मा. सिद्ध वृ. ७-२३)।

बेदया ध्रयमा ध्रन्य पुरुष में ध्रासन्त होकर भाड़े को प्रहण करने वाली ध्रनाय व कुमीन त्यो ध्रयिरपृष्टीता कहलाती है। इस प्रकारकी ध्रयिरपृष्टीता त्यो से स्थाय समागम करना, यह बहावर्य-प्रणुद्धत का एक ध्रतिकार है।

स्परिग्रह् — १. समेदंभावो मोहोदयन. परिश्रहः, ततो निवृत्तिरपरिग्रहृता। (भ. सा. विजयो. टी. १७)। २. विज्ञाय जनुष्कषणप्रत्यीणं परिग्रहं यस्तृष-कण्डहाति। विमर्वितोहामकवायवात्रः प्रोक्तो मुसी-ग्रदेरपरिग्रहोशी।। (बर्षेप. २०–६१)। ३. सर्व-प्रावेषु मुच्छायास्थागः स्वावपरिग्रहः। (बोगसा. १—२४; त्रि. श. पु. च. १, ६, ६२६)। १ नोह के उदय से होने वाले प्यमेदंशाय की— यह मेरा है, इस प्रकार की मनत्ववृद्धि को परिषह कहा बाता है। उस परिषह से निवृत्त हो जाना, इसका नाल व्यपिरवहता है।

सपरिमहमहात्रत—धण-धणाइवत्वृणं परिमाह-विवज्यणं । तिविहेणावि जोगेणं पंचमं तं महत्वयं ।। (गु. गु. बह्. स्वो. टी. ३, पृ. १३) ।

चन-बान्यादि सर्वे प्रकारके परिग्रह का यावज्जीवन मन-बचन-काय से त्याग करने को प्रपरिग्रहमहावत कहते हैं।

स्वर्षर्रात बोब— १. तिनलंडुलउसपोयय वणोरय तुन्नोदर्य प्रविद्धां । प्रकां तहाविहं वा प्रपरिषद पेव पेविह्न्यो ॥ (मूला. ६-४४) । २. तवाप्रारि-कातोऽविश्वरतोऽम्यादिकेनापवरः, तमाहारं पालादि-कं वा यवावदेशरियलनामात्रत्योदः । (मूला. हु-६-४३) । ३. देवद्रश्चं निश्रमचित्तत्वेनापरिणमनाद-परिणतम् । (बोगवा. स्वो. विव. बु. १-३८, वृ. १३७) । ४. तुवच्यतिलतन्डुलनसमुम्मवत व स्व-वर्षमन्यस्तः । प्रत्नियपरमगीदृश्वपरिचतम् × × ×। (धन. ब. ४-३२) ।

XII (बन. ब. ४-२२)। पर प्रानि माहि से कप, रस, गम्ब माहि नहीं बन्त प्राची के कप, रस, गम्ब माहि नहीं बन्ते हैं, ऐसे प्राची को माहार में प्रहम करने पर सपिपत दोव होता है। अपिरामामक सामु — जो दल-जेत्तकप्रकाल-माब-भी जं जहां जिल्लामां। त तह मतहहां जाण प्रपरिणामयं नाहुं। (बहुरक. ७६४)। जिनके में जिल से सहुं हों प्रहम्म के में प्रवास उत्ती प्रकार के स्वयं न नहीं करने वाले सामु को सपिपामक कहते हैं।

प्रपरिमितकाल सामाधिक—ईर्यापयादी (सामा-यिकप्रहणं) प्रपरिमितकाल वेदितव्यम् । (त. वृ. भूत. ६-१८) ।

 वरिवानों को अवरिवर्तमान परिवास कहते हैं। अवरिव्याबिन (भाषायें)—जो अन्तस्स वि दोसे न कहेद घ सो अपरिसावी। (गृ. गृ. बद्. स्वॉ. टी. ७, गृ. २८)।

जो पुरुष दूसरों के भी दोवों को न कहे, उसे धपरि-आवी कहते हैं।

स्वपरिधाविन् (स्नातक)—निष्क्रियत्वात् सकल-योगनिरोवे त्वपरिधावी । (तः भाः सिद्धः वृ. १-४६)।

योगों का निरीध हो जाने पर सर्व प्रकारके कर्मा-लव से रहित हुए अयोगिकेवली को अपरिकासी स्नातक कहते हैं।

स्परीकित प्रतिसेवना — १. प्रपरिष्ठियति कञ्जाकञ्जाई प्रपरिस्ति सेवद । (बीतः यू. पू. ३, पं. १६) । २. प्राय-व्ययमपरीस्य पश्चितवणा । (बीतः यू. वि. व्या. पू. १४, ७) ।

स्वातः पूर्वः न्याः पूर्वः एतः । स्वपने झाय-स्वयं का विचार न करके को झपबाय--विश्लेव नियम---में प्रवृत्त होता है, इसे झपरीक्तित प्रतिसेवना कहते हैं।

स्रपरोक्षी — प्रपरीकी युक्तायुक्तपरीक्षाविकलः । (ब्यवः भाः मलयः वृः ६३४, पृः ६४) । योग्य-प्रयोग्य की परीक्षा से रहित व्यक्ति प्रपरी-

क्षे कहमाता है।

प्रपरीतसंसार—१. संसारप्रपरित दु० प० त०

प्रपरीतसंसार—१. संसारप्रपरित दु० प० त०

प्रमादीए वा सपन्जविते प्रमापीए वा प्रपच्चवितेते। (प्रमाप-१८-२४७)। २. प्रमादियम
क्षादिद्दी प्रपरितसंसारी प्रधाप्तकरुणं प्रपुच्च
करणं प्राणिविह्न प्रपीचित एवाणि तिष्ण करणाणि

प्रवास्त्र सम्पत्त गिहुप्रवस्तम्य वेव सम्मत्तपुच्येण

पुव्चल्लो प्रपरितो संसारी प्रोहृद्दिष्टण परितो

पोगानपरिवृद्धस प्रव्नेतो हेद्दण उनस्तरेण बिहुदि।

(बव. इ. ४, प्. ३३४)। ३. संसारपापरीतः सम्बस्वादिना प्रकृतपरिवितससारः। ४ × ससार
परीतो व्रिधा—प्रनाधपर्यवसितो यो न कराचनापि

संसारप्यवस्त्रेत करिप्यति, यस्तु करिप्यति सो प्रमा
इंस्टर्गा (प्रकार-प्रवन्तसः),

पु. १४४)।

२ जनावि निञ्चादृष्टि जीव अपरीतर्शनार— जनन्तसंतार की परनितताने रहित—कहणाता है। ३ जितने तञ्चक्त जावि के द्वारा संतार की परि- मित नहीं किया है वह अपरीतसंसार या संसारा-परीत कहलाता है। वह अनादि-अपर्यवसित और सादि-सपर्यवसित के भेद से दो प्रकारका है। जिसका संसार धनादि होकर कभी धन्त को प्राप्त होने बाला नहीं है-- जैसे अभव्य जीव का - वह धनादि-प्रपर्ववसित प्रपरीतसंसार कहलाता है। ग्रौर जिसका संसार ग्रनादि होकर भी ग्रन्त को प्राप्त होने बाला है--वैसे भव्य बीव का --उसका नाम मनावि-सपर्यवसित मपरीतसंसार है। **भवर्याप्त --**१. भपर्याप्ता माहार-शरीरेन्द्रिय-प्राणापान-भाषा-मनःपर्याप्तिभी रहिताः । (श्रा. प्र. ही. ७०)। २. अपर्याप्तकनामकर्मोदयादनिष्यन्न-पर्याप्तियोगादपर्याप्तास्त एवापर्याप्तका इति । (नन्दी, हरि. वृ. वृ. ४४) । ३. धपर्याप्तनामकर्मो-दयजनितशक्त्याविभीवितवृत्तयः अपर्याप्ताः । (वदः पु. १, पू. २६७); प्रयज्जत्तणामकम्मोदयसहिद-पुढविकाइयादम्रो भ्रपज्जता ति घेतव्वा, णाणिप्प-ण्णसरीरा; पज्जल्लामकम्मोदय [ये] ग्रणिप्पण्णस-रीराणं पि गहणप्यसंगादो ।(बव. पु. ३, पू. ३३१); ग्रपञ्जत्तणामकस्मोदएण ग्रपञ्जत्ता भण्णंति । (घवः पु. ६, पू. ४१६) । ४. तद्विपक्षनामोदयादपर्या-प्तकाः । (पंचसं स्वो वृ ३-६) । ५. ये पुनः स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्ते ग्रपर्याप्ताः । (पंचसं. मलयः वृ. १-५)। ६. ये पुनः स्वयोग्यपर्याप्ति-परिसमाप्तिविकलास्तेऽपर्याप्तकाः । (वक्की. हे. स्वो. बु. २) । ७. अपर्याप्तनामकर्मोदयादपर्याप्तका ये स्वपर्याप्तीनं पूरयन्तीति । (स्वाना. ग्रमय. वृ. २, १, ७३) । ८. भपर्याप्तकजीवस्तु नाश्नुते वपु:-पूर्णताम् । भ्रपर्याप्तकसंज्ञस्य तद्विपक्षस्य पाकतः ॥

३ को पुरिवर्गकारिक शादि कीय सप्पर्धान नाम-कम्म के उदय से सहित होते हैं उन्हें सप्यान्त कहा बाता है। किन चीचों का सरीर पूर्ण नहीं हुस्या है, उन्हें सप्यान्त नहीं कहा वा सकता, क्वॉकि सम्यव्धा पर्यान्त नामकर्ण के उदय में भी विनक्ता सरीर पूर्ण नहीं हुआ है उनके भी सप्यान्त होने का प्रसंग प्राप्त होता है।

ग्रपर्थाप्तनाम---१. जस्स कम्मस्स उदएण जीवो पञ्जतीयो समाणेदुं ण सक्कदि तस्स कम्मस्स म्रपञ्जलगामसण्या । (भव. पु. ६, पू. ६२) । २. ता एव वड् यथास्वं शक्तयो विकला अपर्याप्त-यस्ता यस्योदयाद् भवन्ति तदपर्याप्तकनाम । (कर्मस्त. यो. वृ. ६-१०; शतकप्र. मल. हे. वृ. ३८, पू. ५०) । ३. यदुदयाच्च स्वयोग्यपर्याप्ति-परिसमाप्तिसमर्थों न भवति तदपर्याप्तकनाम । (ब्रबः सारो हो. गा. १२६४; पु. ३६४)।४. स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला यदुदयात् जन्तवो भवन्ति तदपर्याप्तनाम । (कर्मकि दे. स्थो. षु. ५०)। ५. पर्याप्तकनामविपरीतमपूर्याप्तकनाम यदुदयात् स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्थो न भवति। (कर्मवि. मलय. ब्. ५) । ६. शपयन्तिकनाम उक्त-विषरीतम् -- यदुदयात् सम्पूर्णपर्याप्त्यनिष्यत्ति शंवति । (धर्मसं. मलय. बृ. गा. ६१६) । ७. षड्विधपर्याः प्रयभावहेतुरपर्याप्तनाम । (भ. मा. मूला. टी. २१२४) । इ. यस्योदये स्वपर्याप्तिभरपरिपूर्णो भवति, न्यून एव कालं करोति, तदपर्याप्तनाम च ज्ञातव्यम् । (कर्मवि. पू. व्याख्या ७३, पू. ३३) । १ जिस दर्म के उदय से जीव प्रपनी यथायोग्य पर्याप्तियों को पूरान कर सके, उसे झपर्याप्त माम-कर्म कहते हैं।

स्रपर्वाप्ति - एतासां (वर्याप्तीनां) धानव्यतिर-वर्याप्तिः। (बब. दु. १, वृ. २१६); वर्याप्तीनावर्षे-निव्यन्नावस्या स्वयाप्तिः। (बब. दु. १, वृ. २१७)।

पर्याप्तियों की सपूर्णता सबका उनकी धर्यपूर्णता का नाम सपर्याप्ति है।

झपर्वाधितनाम — १. चहनिषयमीरयमावहेतुर-पर्वाधितनाम । (स. सि. स–११; त. सा. स. ११, ३२; त. स्त्री. स–११) । २. पर्पवाधितनिवर्वकम-पर्वाधितनाम, (धपर्वाधितनाम) तत्परिणामयोष्य-हािकड्डव्यमास्मनोपात्तीस्थयः । (त. मा. स–११) । ३. यहुदवेन झपरिपूर्णोऽपि जीवो क्रियते तत्पर्वाधितनाम । (स. वृत्ति सुत. स–११) । १ छह्न प्रकारकी सप्याधित्यों के समाव का जो

कारण है उसे अपर्याप्ति नामकर्म कहते हैं। अपरकाय—१. कस्पचित्सकाशे शृतमधीत्यान्यो गुर-रित्याभिधानमपताप:। (अ. आ. विवयो. टी. ११३)। किसी के पास में आगम को पक्कर अध्य पुर का

(बाटीसं. ५–७६) ।

नाव बतनाता बपलाय कहनाता है। सम्बर्ग-१. तद्वावे(रायादिवसवे)ऽपवर्गः। त प्राप्य-चित्रको कुत्रसिदयन इति । (वर्षमिः २, ४४-७४)। स्वप्यकों क्षंत्र स्वत्व जग्म-मुखादिववितः। परवानन्त-स्वप्यकों क्षंत्र स्वत्व जग्म-मुखादिववितः। परवानन्त-स्वप्यक् ४ × × )। (वर्षमिः स्वोक ४-२६, पू. ६६)। २, प्रपृत्रपाते उध्विष्ठपते वाति-पट-प्रदक्षादयो दोषा प्रस्तिन्त्रपवर्गः मोक्षः। (वर्षमिः

बु. च. बृ. १, इलोक २) । वहां बन्म, जरा और मरमादि दोवों का ब्रत्यन्त विमाश हो जाता है ऐसे मोक्ष का नाम प्रपदर्ग है। भपवर्त-बाह्यप्रत्यववज्ञाबायुको ह्नासोऽभपवर्तः । बाह्यस्योपवातनिमित्तस्य विव-शस्त्रादेः सति सन्नि-षाने हासोऽपवर्त इत्युक्यते । (तः बा. २, ४३, ४)। बायुविधात के बाह्य निमित्तक्य जो विध व शस्त्र बादि हैं उनकी समीपता के होने पर वो उस (ब्रायु-स्थिति) में कमी होती है उसका नाम भ्रपदर्त है। अपवर्तन--देखो प्रपक्षण व प्रपवर्तना । १. प्रप-वर्तनं शौधमन्तर्मुं हुर्तात् कर्मफलोपभोगः । (त. भा. २-५२)। २. अपवर्तनं स्थिति-रसहापनम् । (वडनी. हरि. वृ. ११) । ३. ध्रपवर्तनं स्वप्रकृतावेव स्थितेः ह्रस्वीकरणं प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनैयनम् । (पंचसं. स्वो. बु. संकम. गा. ३४) । ४. शीझं यः सकला-युष्ककर्मफलोपभोगस्तदपवर्तनम् । (त. भा. सिद्धः षु २-५१) । ५. ग्रपवर्तनं स्थितिहासः । विशेषा. षु. गा. ३०१५) । ६. प्रपवर्तनं दीर्घकालवेशस्या-युषः स्वल्पकालवेद्यतापादनम् । (संग्रह्णी. दे. ब्. २४६) । ७ अपवर्तनं तेषामेव कर्मपरमाणुनां दीर्घ-स्थितिकालतामपगमय्य हस्वस्थितिकालतया व्यव-स्थापनम् । (पंचसं. अलय. वृ. संकम. गा. ३६)। ३ अपनी प्रकृति में ही स्थिति के कम करने प्रथवा बन्य प्रकृति में उस स्थिति के ले जाने को बपवर्तन कहा जाता है।

स्वयवर्तना—१. सा वंधा उक्कट्डह सब्बह्ति-कट्डणा ठिइ-रहाणं। क्ट्रीय चेत्रमं किट्टीय सोवट्टणा ज्वरं। (क्व्यंत्र. २२३) २. स्वयवर्तना नाम प्राक्तकमान्विर्धिदास्थितं रस्तापादकमान्य-वहानादिविशेषात्। (त. भा. तित्त. व. २-४१)। ३. हरूकीकरणस्वर्तनाकरणम्। (वंध्यं. स्त्री. वृ. सम्बद्धःस्तार)। ४. हरसीकरणसंबट्टणकरणम्। (कर्षत्र. वृ.सम्बद्धःसार)। ४. स्वयवर्ति हरसी- क्रियते स्थित्यादि यया साऽपवर्तना । (कर्भप्र. मलय. वृ. वा. १-२) । ७. घपवत्येंते ह्रस्वीकियेते तौ यया साऽप्रवर्तना । (कर्मप्र- यशो. टी. वर. १-२) । १ सर्वत्र -- बन्यायन्यकाल में --- को स्थिति धीर अनुभाग की अपवर्तना होती है-उन्हें कम किया बाता है, इसका नाम झपवर्तना या झपकर्वत्र है। **अपवर्तना संक्रम**-- प्रभूतस्य सतः स्तोकीकरणम-पवर्तनासंक्रमः । (पंचसं. मसय. बृ. संक्रम. गा. ५७)। जिसके द्वारा कर्मों की प्रवुर स्थिति ग्रीर ग्रनुभाग को कम किया जाय उसे प्रपवतंत्रासंक्रम कहते हैं। **प्रपवर्त्य**- १. बाह्यस्योपघातनिमित्तस्य विष-शस्त्रादेः सन्निधाने ह्रस्वं भवतीत्यपवत्यंम् । (स. सि. २-५३) । २. विष-शस्त्र-वेदनादिवाह्य-निमित्तविशेषेणापवत्यंते ह्रस्वीक्रियते इत्यपवर्श्यम्, अपवर्तनीयमिन्ययं: । (त. सुखबो. २-५३) । १ जो मायु उपघात के कारणभूत विव-शस्त्रादिक्य बाह्य निमित्त के मिलने पर हानि को प्राप्त हो सकती है वह अपवर्त्य आयु कहलाती है। **धपवाद**—१.×××रिहयस्स तमववाश्रो उच्चियं चियरस्स $\times \times \times$  ॥ (अयः यदः ७६४) । २. बाल-**वृद्ध-श्रा**न्त-ग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतस्वसाधन-भूतसंयमसाघनत्वेन भूसभूतस्य छेदो यथा न स्या-त्तवा वाल-वृद्ध-श्रान्त-म्सानस्य स्वस्य योग्यं मृद्देवा-चरणमाचरणीयमित्यपवादः। (प्रव. सा. ब्रमृत. इ. ३–३०) । ३. रहितस्य द्रव्यादिभिरेव तदनुष्ठा-नमपवादो भष्यते । कीदृशमित्याह--उषितमेव पञ्चकादिपरिहाण्या तथाविधान्नपानाद्यासेवनारूपम्। कस्येत्याह--इतरस्य द्रव्यादियुक्तापेक्षया तद्रहित-स्यैव । तद्रहितस्य पुनस्तदौचित्येनैव च यदनुष्ठानं सोऽपवादः । (उप. पद मृ. टी. ७६४) । ४. विह्ये-षोक्तो विधिरवादः । (इ. प्रा. टी. २४) । २ सामान्य विधि का निवेंश कर देने पर पश्चात्

ब्रावस्थकता के बनुसार को उसमें यवामीन्य

विशेवता का विवान किया जाता है, इसका नाम

प्रपवाद है। वेसे--शुद्ध प्रात्मतस्य का सावन

संवम है और उस संवम का मूल कारण ऋरीर है।

ब्रतएव को साथु बाल है, बृद्ध है, श्रान्त (पका

कियते स्थित्यनुमागी यया सा धपवर्तना । (पंचसं.

कत्तयः वृ. या. १-१) । ६. तबोरेव (स्थित्यनु-मागयोः) हस्वीकरणमपवतंना । प्रपवत्यंते हस्वी- हुआ) है, अववा रोगमीड़ित है; उसके द्वारा संबन के मूल सावनमूत उस शरीर का जिस प्रकार विनास न हो, इस प्रकार से शुक्त मृदु (सिविय) संवन भी आवरण योग्य है; इस प्रकारका विशेष विद्यान 1

सपबाबसायेका उत्सर्ग- बाल-पुद-भान्त-ालानेन संवयस्य युद्धारसारस्वाधान्तनेन प्रसप्तरस्य छेदो न यथा स्थाताचा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककेशमा-चरणमाचरता शरीरस्य शुद्धास्यतस्यवायन्त्रस् संयमसाधानत्वेन प्रसप्ततस्य छेदो न यथा स्थातस्य बाल-युद-माना-स्थानस्य स्वस्य योग्य सुद्ध-पाचरण-माचरणीयमित्ययचारसायेका उत्सर्वः ॥ (श्रवः सात् स्रमुतः षु- २-२०, प्- ११४) ।

वान, वृद्ध, श्वान्त और रोपपीड़ित साबु के द्वारा ग्रुढ प्रास्त्रस्य का सावन होने से नूलनूत संवन का जिस प्रकार विनाश न हो, इस नवार संवत के अपने योग्य संतिवार कठोर सावरण के करते हुए भी उन्ह संवय के मूल सावनभूत शरीर का जिस प्रकार से विनाश न हो; इस प्रकार उन्हा वाल, वृद्ध, भारत व रुण्य साबु के द्वारा सपने योग्य बुदु भी सावरण सावरणीय होता है; इस प्रकारका विधान प्रप्वादसायेश-उत्सां कहताता है।

प्रपदादिक लिङ्ग — यतीनामपवादकारणस्वात् परिष्रहोऽपवाद:। प्रपवादो यस्य विद्यत इत्यपवादिकं परिष्रहसहित लिङ्गमस्येत्यपवादिकलिङ्गम् । (अ. म्रा. विजयो. व सृता. टी. ७७)।

सामु के लिए प्रपबाद का कारण होने से परिव्रह प्रपबाद है, प्रतः उस परिव्रह-सहित वेच को प्रप-वादिक लिक्क कहा जाता है।

अपमृद्धि — सजाराजंजम-संजमस्वीहितो हेट्टा परि-बदमाण्यः संक्लिसवर्त्वेण पडिस्तयस्वयंत्रणूष्ट्यान्-परिणामो घोवदिवृत्ति अण्ये । स्वस्य रूप २६९) संजमातंत्रम और संगम लिक्स्यों से ज्यूल होते हुए बीच के वो संस्केष के बस प्रतिस्तय स्वन्य-पृणित हानिक्य परिणाम होते हैं, हसका माम स्वस्ट क्रिंड

स्रमहृत (त्य) संयम-१. घपहृतसंयमस्तिविधः-उत्कच्टो मध्यमो षषम्यस्त्रेति । तत्र प्रासुकवस्त्या-हारमात्रवाद्यसायनस्य स्वाधीनेतरज्ञानचरणकरणस्य बाद्यवन्तुपनिपाते धालानं ततोऽसहृत्य जीवान् परि- सम्बहतसंबग उत्कृष्ट, सन्यान और जमान के लेव से तीन प्रकारका है। उनमें प्रायुक्त बसति व साहार बान बाह्य सावनों से सहित होते हुए बाहिरों बीजों के साने पर उनसे सपने सावकों दूर कर उनको रक्ता करते हुए निर्दोच संबम के पालक करने को उत्कृष्ट सम्बहतसंबम कहते हैं। मोरिक्की मेंसे पृष्ठ उपकरण से जीकों को हुर करना नम्मान करना जमान सम्बह्मतसंबम है। सान उत्करण से जीकों को हुर करना जमान समझतसंबम है।

सपान—१- गत्रकः प्रणिवृत्ति वार्तीरणो वर्षति वी वितयं पश्चं वथः । इर्रत वित्तमयत्त्रमनेकथा मदनवाणवृत्ती भवतेऽङ्गनाम् ॥ विविवयेशिषवामि-परिषद्वः थिवति नवमर्यमित्रमानतः । इनिकुत्तम-कृतिकं स्वते वर्षः केलिककरियमानिवारः ॥ इस्-कृत्यमरिषद्वर-वरः प्रसम्बतीत्तपुणतत्ववितः । दुक्क्याप-पृक्तपुर्वेत्वरः । पुरुष्कः कृत्यमरिषद्वर-वरः प्रसम्बतीत्तान्तवात्तिः । दुक्क्याप-पृक्तपुर्वेतिः । वित्तम् । (विवितः सा. ३६-६०) । २. प्रपाणः सम्म-स्वर्गद्वरमाणी । (सा. स. स्वो. दी. २-६७) । ३. तद्वरम्यस्वर्गम्युत्ति। रागवेष्यप्रमित्ताः । सोप्राणं स्वतः वर्षः वर्षेतः वर्षः । धोप्राणं वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः ।

४६)। २ वो सम्बन्धक से रहित हो वसे अपात कहते हैं। अपात — १- तेनेव (वीयोन्तराय-जानावरणवायोप-समाज्ञोपाज्ञनावोदयारिकारा) आस्ता बाह्ये वाहुर स्वतर्गिकवारा निःवासतसकायोगाः। (स. ति. ४-१६) त. वा. १, १८, ६६) त. वृत्ति कृतः १-१६) १, वाह्ये

विद्यमीरपोज्यामः । (त. मा. हरि. वृ. द-१२) । ३. धपानः कृष्णसमस्यापुष्ट्युष्टान्यर्गाणमः । (योगकः ४-१६) । ४. मूक-पूरीसमर्थान्यस्य-वीष्पानः । वीगकाः स्वोः वितः ४-१३ । वीष्पानः । स्वोगकाः स्वोः वितः ४-१३ । वीष्पानः । स्वोगकाः स्वोः वत्र सम्बन्धस्य तया स्वोग्यंत्र सामक्षं के उदय मृतः सामा के हारा

को बाहिएँ बायु नीतर की बाती है, उतका नाम स्वयम है। स्वयम् —देवो धवाय । १. प्रम्युदय-निःश्चेयवार्या-तां क्रियायां विनाधकप्रयोगोऽपायः । (स. सि. ७-१)। २. ध्रम्युदय-निःश्चेयकार्यानां नासकोऽपायो सर्वे सा ॥ प्रम्युदय-निःश्चेयकार्यानां किसासायनानां नासकोऽप्रयोगाय स्त्यूच्यते, प्रथवा रहिलोकिकारि

सप्तिषषं भयमपाय इति कथ्यते । (त. वा. ७, ६, १; त. पुत्रवी. वृ. ७-६) । २ सम्युदय और नि:श्रेयस की साथक कियाओं के विनाशक प्रयोग को सथवा ऐहलीकिक स्नादि सात

प्रकारके भय को प्रपाय कहते हैं। अपायदर्शी --- इह-परलोयावाए दंसेइ प्रवायदंसी हु।

(यू. यू. यू. यू. ५, यू. २८) । इस लोक और पर लोक में पाप के फल रूप अपाय (बिलाश) के देखने वाले पुरुष को अपायदर्शी कहते हैं।

प्रपायविचय-१. कल्लाणपावगाम्रो पाए विच-णादि जिणमदमुविच्च । विचणादि वा ग्रपाये जीवाण सुहे य ध्रसुहे य ॥ (मूला. ५-२०३; भ. बा. १७१२) । २. जात्यन्यवन्मिथ्यादृष्टयः सर्वज्ञ-प्रणीतमार्गाहिमुखा मोक्षार्थनः सम्यङ्मार्गापरिज्ञा-नात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायवि-चयः। अथवा, मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रेभ्यः कयं नाम इमे प्राणिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपाय-विषय:। (स. सि. ६-३६; म. ग्रा. मुला. टी. १७०६) । ३. सन्मार्गापायविन्तनमपायविवयः । मिथ्यादर्शनपिहितचक्षुवाम् बाचार-विनयाप्रमादवि-षयः संसारविवृद्धये भवन्त्यविद्याबाहुल्यादन्धवत् । तद्यथा---जात्यन्था बलवन्तोऽपि सत्पद्यात्प्रच्युताः कुञ्चलमार्गादेशकेनाननुष्ठिताः नीचोन्नतशैलविषमोप-सकठिनस्थाणुनिहितकष्टकाकुलाटवीदुर्गपतिताः परि-स्यन्दवन्तोऽपि न तत्त्वमार्गमनुसर्तुमहंन्ति, देशकाभा-बात्। तथा सर्वज्ञप्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षायिनः

सम्बङ्भार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गा-पायचिन्तनमपायविचयः । श्रसन्मार्गापायसमामार्न वा । भ्रयवा मिष्यादर्शनाकुलितचेतोभिः प्रवादिभिः प्रणीतादुन्मार्गात् कथं नाम इसे प्राणिनोऽपेयुः, झना-यतनसेवापायो वा कथं स्यात्, पापकरणवचनभा-वनाविनिवृत्तिर्वा कथमुपजायते इत्यपायापितविन्त-नमपायविचयः । (त. वा. ६, ३६, ६-७)। ४. भ्रपाया विषदः शारीर-मानसानि दुःखानीति पर्यावाः, तेषां विचयः धन्वेषणम् । (त. भा. हरि. बृ. ६–३७; त. भा. सि. बृ. ६–३७) । ५. ग्रपाय-विचयं नाम मिच्छादरिसणाविरइ-पमाद-कसाय-जोगा संसारवीजभूया दुक्खावहा धइभयाणय सि वा जाणिकण वज्जेयव्य सि भायइ। (दशके. चू. म. १, षु. ३२) । ६. झास्रव-विकथा-गौरव-परीवहाद्येव्य-पायस्तु ।। (प्रश्नमर. इसो. २४८) । ७. संसारहेतवः प्रायस्त्रियोगाना प्रवृत्तयः । भ्रपायो वर्जनं तासां स मे स्यात् कथमित्यसम् ॥ चिन्ताप्रबन्धसम्बन्धः शुभ-लेश्यानुरञ्जितः । भ्रपायविचयास्यं तत्प्रथमं धर्म्यः मीप्सितम्।। (ह. पु. ५६, ३१-४०)। ८. मिच्छ-त्तासंजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाइ - जरा-मरण-वेयणाणुसरणं तेहितो ख्रवायचिन्तणं च धवाय-विचयं णाम धम्मलभाणं । एत्य गाहाम्रो -- रागद्दोस-कसायासवादिकिरियासु बट्टमाणाणं । इह-परलोगा-वाए भाएज्जो वज्जपरिवज्जी। कल्लाणपावमा जे उबाए विचिणादि जिणमयम् वेच्च । विचिणादि वा अवाए जोवाणं जे सुहा असुहा ।। (**घव. पु. १३, पू.** ७२ ड.) । ६. तापत्रयादिजन्माव्धिगतापाय-विचिन्तनम् । तदपायप्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्त-नम् ॥ (म. पू. २१-४२) । १०. ब्रसन्मार्गादपाय: स्यादनपायः स्वमार्गतः । स एवोपाय इत्येष ततो भेदेन नोदितः ॥ (त. इलो. ६, ३६, ३)। ११. धना-दौ संसारे स्वरं मनोवाक्कायवृत्तेर्ममाशुभमनोवाक्का-यस्यापायः कवं स्यादित्यपाये विचयो मीमांसा ग्रस्मि-न्नस्तीत्यपायविचयं द्वितीयं धर्म्यध्यानम् । जात्य-न्यसंस्थानीया मिथ्यादृष्टयः समीचीनमुक्तिमार्गाः परिज्ञानाद् दूरमेवापयन्ति मार्गादिति सन्मार्गापाये प्राणिनां विश्वयो विश्वारी यस्मिस्तदपायविश्वयम् । मिच्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रेम्यः कथमिमे प्राणिनोऽपे-युरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचयः । (भ. धा. विजयो. टी. १७०६) । १२. कवं मार्ग प्रपद्धेरन्तमी

उन्मार्गतो जनाः । भ्रपायमिति या चिन्ता तदपाय-विचारणम् । (त. सा. ७-४१) । १३. प्रपायविचय ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः । घपायः कर्मणो यत्र सो ऽपायः स्मर्यते बुवैः । (ज्ञामाः ३४-१) । १४. तत्रा-पायविषयं नामानाबाजवंजवे ययेष्टचारिणो जीवस्य मनोबाक्कायविश्रेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कथं नाम मे स्यादिति संकल्पविचन्ताप्रबन्धः प्रथमं धर्म्यम् । (बा. सा. पू. ७७) । १५. भेदाभेदरत्नत्रयभावना-बलेनास्माक परेषां वा कदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । (ब् इञ्चलं. ४६; कार्तिके. टीका ४६२)। १६. एवं रागद्वेषमोहैर्जायमानान् विचिन्तयेत् । यत्रापायांस्तद-पायविचयध्यानमिध्यते ।। (त्रि. श्र. पु. च. २, ३, ४५६; योगझा. १०--१०; गु. गु. व. स्वो. टी. २, पू. १०) । १७. दु:कर्मात्मदूरीहितैश्पचितं मिथ्याविरत्यादिभिर्व्यापज्जन्म-जरा-मृतिप्रभृतयो वा ऽपाय एन:कृताः । जीवेऽनादिभवे भवेरकयमतोऽपा-यादपायः कदा कस्मिन् केन ममेत्यपायविचयः सत्का-ग्णादीक्षणम् ।। (**बाचा. सा. १०-३०) । १**८. ग्रसु-हकम्मस्स णासी सुहस्स वा होइ केणुवाएण । इय चितंतस्स हवे ग्रवायविचयं पर भाणं ॥ (भावसं. दे. ३६८)। १६. शुभाशुभकर्मम्यः कथमनायो जीवानां भवेदित्यपायविचयं ध्यायतीत्यर्थः । (भ.ग्रा. मूला. टी १७१२) । २०. कर्मात्मनोः सर्वेषा विद्लेषोऽयमपायः, विचयस्तद्भावनी भावना । ( प्रात्मप्र. ८८)। २ १. एव सन्मार्गापायः स्यादिति चिन्तनमपायविचयः, सन्मार्गापायो नैवमिति वा। (त. **सुखबो. वृ**. ६, ३६) । २२. ग्रपायश्चिरयते वाढं यः शुभाशुभकर्म-णाम् । ग्रपायविचयं imes imes imes । (भावसं. वाम. ६४०) । २३. मिध्यादृष्टयो जन्मान्धसदृशाः सर्वज्ञ-वीतरागप्रणीतसन्मार्गपराङ्मुखाः मोक्षमाकाङ्क्षन्ति, तस्य तुमार्गन सम्यक् परिजानते, तं मार्गमतिदूरं परिहरन्तीति सन्मागंविनाशचिन्तनमपायविचयः उच्य-ते । श्रथवा मिध्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रा-णाम् ग्रपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भविष्य-तीति स्मृतिसमन्वाहारो ऽपायिवचयो भण्यते । (त. **बृ. श्रुत**. ६-३६) । २४. रागद्वेषकवायास्रवादि-क्रियासु प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोरपायान् घ्याये-विति प्रपायविश्वयः । (धर्मसं. वृत्ति ३-२७, पृ. व०) । २५. प्रास्तविकथागौरवपरीषहाचैरपायस्तु ।

(क्षेक्कः, २०-४६१) । २६. घपायिकयं नाम धनादिकंशारे वर्षच्यवारियो व्यीवस्य मनोवा-क्कावप्रवृत्तिविक्षेयोगावित्यपायानां परिवर्षनम्, तत्कस्य नाम मे स्थाविति । प्रथमा मिष्यादर्शनज्ञानचारिके-म्यः स्वयोवस्य प्रमोदा वा कृषम् प्रपासः विनासः स्थाविति सङ्कल्पिस्ननाप्रस्वन्यः प्रथमं धम्बेम् । (कालिके. से. ४०२) ।

१ विजनतः का सामय तेकर कत्यापतापक उदागों का —सम्यवर्धन, सान और चारित का —पिनत करता; इतका तान अरा स्वायतिक्य है। स्वया प्रपाणीं का —कर्मायान स्वयं रिचतिक्यक, सनुभारत्वक्य, उत्कर्वक स्वीर सम्यवर्धन का —तथा जीवों के सुक व दुक का विचार करता, इसे समायिक्य वर्षमान करता, इसे समायिक्य वर्षमान करता, इसे समायिक्य वर्षमान कर्म, जाता है।

अपायानुप्रेका — अपायानां प्राणातिपाताबाश्रवहार-जन्यानामनर्थानामनुप्रेका अनुचिन्तनमपायानुप्रेका । (ब्रीय. ब्रमस. बृ. २०, पृ. ४४)।

ग्रपायों का—हिसाविरूप ग्रामवद्वारों से उत्पन्त होने वाले ग्रनर्थों का—बार बार विचार करना, इसका नाम ग्रपायानुप्रेला है।

अपार्धक — पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बन्धार्थमपार्थ -कम् । यथा दश दाडिमानि षदपूपाः कुण्डमजाजिनं पललिपण्डः त्वर कोटिके दिशमुदीची स्पर्धनकस्य पिता प्रतिसीन इत्यादि । (बाब. हरि. व ससय. वृ. = हरे ।

पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होने के कारण असम्बद्ध प्रवं वाले प्राव्यसमूह को अपार्थक कहते हैं। वैसे— दस प्रनार छट्ट पूषा कुण्ड बकरी का चनवा गांत-रिण्ड हे कोडी शीव्रता कर उत्तर दिशा को स्पर्धन का जिला प्रतिसीन, इत्यादि असमब्द्ध प्रवाप। यह सुत्र के २२ दोवों में चौषा शोव है।

स्पूर्वकरस्य—१. ततः चरवपूर्वकरस्यम्, स्नप्नानपूर्व ताद्वराध्वतायान् वीवेत्त्यपूर्वकरस्यमुष्यके प्रीम्ब विदारयतान् । (त. स. हरि. व. १–३, पू. २४) । २. करणाः परिचामाः, न पूर्वाः स्मृदाः—माना-वीवायेक्षया प्रतिवमयमादितः कमप्रवृद्धासंस्येयनोक-परिचामस्यास्य गुणस्यान्विवसितस्ययस्यिप्राणिनो व्यतिरिच्यान्यसम्यवर्तित्राणिभित्रायान्या सपूर्वाः, स्वव-तन्परिचामस्यसम्य हति यावदाः प्रपूर्वास्य ते कर-णास्वापूर्वकरसाः । (बस. १, पू. १८०); करणं परिणामः, ग्रपुक्वाणि च ताणि करणानि च ग्रपुक्व-करणानि, धसमानपरियामा ति जं उत्तं होदि । (थय. यु. ६, यू. २२१) । ३. प्रपूर्वाः समये समये ग्रन्थे सुद्धतराः, करणाः यत्र तदपूर्वकरणम् । (पंच-सं. समितः १--२६६, पृ. ३६; धनः घः स्वोः टीः २-४७)। ४. प्रप्राप्तपूर्वमपूर्वं स्थितिषात-रसषाताद्य-पूर्वार्धनिवर्तकं वा अपूर्वकम्, तच्च करण च अपूर्व-करणम् । (झावः मलयः वृ. नि. १०६) । ५. प्रपू-वेंम् अभिनवम्, ग्रनन्यसदृशमिति यावत्, करणं स्थितियात-रसयात-गुणश्रेणि-गुणसङ्क्रम-स्थितिबन्धा-नां पञ्चानामर्थानां निवर्तनं यस्यासावपूर्वकरणः। (पंचसं. मलय. वृ. १–१६; कर्मस्त. वे. स्वो: टी. २; वर्मीब. मृ. बृ. ब-४ । ६. अपूर्वात्मगुणाप्ति-त्वादपूर्वकरणं मतम् । (गुण. क. ३७) । ७. येना-प्राप्तपूर्वेण प्रध्यवसायविशेषेण तं प्रन्थि घनरागद्वेष-परिणतिरूपं भेत्तुमारभते तदपूर्वकरणम् । (गुण- फ. द्यी. २२) । ८. प्रपूर्वाणि करणानि स्थिति यावत् रसवात-गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीनां निर्वर्तनानि यस्मिन् तदपूर्वकरणम् । (ज्ञानसार बृ. ५-६) । २ मोहकर्म के उपशम या क्षपणा को प्रारम्भ करते हुए को अन्तर्म हुतं तक प्रतिसमय अपूर्व ही अपूर्व --इस गुणस्थान में विवक्षित समयवर्ती जीवों को छोड़ कर ग्रम्य समयवर्ती जीवोंकेन पाये जाने वाले — भाव होते हैं उन्हें अपूर्वकरण परिणाम कहते हैं। **प्रपूर्वकररा गुरास्थान — १**. देखी प्रपूर्वकरण । भिष्णसमयद्विएहिं दु जीवेहिं ण होदि सव्वदा सरिसो। करणेहि एक्कसमयद्विएहिं सरिसो विसरिसो वा ॥ एदम्हि गुणट्ठाणे विसरिससमयद्विएहि जीवेहि । **पुरुवम**पत्ताजम्हाहोंति धपुरुवाहुपरिणामा॥ तारिसपरिणामद्वियजीना हु जिणेहि गनियतिमिरेहि। मोहस्स ऽपुग्वकरणा खवणुवसमणुज्जया भणिया।। (प्रा. पंचसं. १, १७–१६; घव. यु. १, पृ. १८३ अ.; गो. अर्थ-१४) । २. एवमपुळ्यमपुळ्य जहु-त्तरं जो करेइ ठीखंडं। रसखंड तग्वाय सो होइ प्रपुक्वकरणो ति ॥ (शतकप्र. ६, भा. गा. **८८, पृ.** २१; मु. मु. स. स्वो. मू. १८, पू. ४४) । ३. समए समए भिण्णा भावा तम्हा ग्रपुट्वकरणो हु ॥ जम्हा उबरिमभावा हेट्टिमभावेहि णत्य सरिसत्तं । तम्हा बिदियं करणं धपुन्वकरणेति णिहिट्ट ॥ (स. सा. ३६, पू. व ४१)। ४. अपूर्वः करणो येषां भिन्तं

क्षणमुपेयुषाम् । प्रभिन्नं सवृशोऽन्यो वा ते प्रपूर्व-करणाः स्मृताः ॥ (पंचसं. ग्रमित. १-३४) । ५. स एवातीतसञ्चलनकषायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाल्हादै-क्सुलानुभूतिलक्षणापूर्वकरणोपशमक-क्षपकसंज्ञो ज्वट-मगुणस्थानवर्ती भवति । (वृ. ह्रव्यसं. १६) । ६. अपूर्वाण अपूर्वाण करणानि स्थितिचात-रसमात-गुणखेणि-स्थितिबन्धादीनां निवंतंनानि यस्मिन् तद-पूर्वकरणम् । (कर्मप्र. मलयः वृ. उपश्च. वा. १२) । ७. खइएण उवसमेण य कम्माणं जं धाउम्बपरि-णामो । तम्हातं गुणठाणं भडव्यणामं तुतं भणियं ।। (भावसं. दे. ६४८) । ८. क्रियन्ते ऽपूर्वापूर्वाणि पञ्चामून्यत्र संस्थितैः । निवृत्तिबादरस्तेनापूर्वकरण उच्यते ।। स्थितिघातो रसघातौ गुणश्रेण्यघिरोहणम्। गुणसङ्क्रमणं चैव स्थितिबन्धश्च पञ्चमः ॥ (सं. कर्मग्रन्थ १, १२-१३; लो. प्र. ३, ११६७-६८; योगशाः स्वोः विवः १-१६, पु. १३२) ।

योगवाः स्थाः रेच्यः १-१६ पु. १२२)।

१ जित गुणस्थात में धिनगतमयवर्ती सीवों के परियान कभी तद्दम नहीं होते हैं तथा एक तमय-वर्ती सीवों के परियान कमी तद्दम नहीं होते हैं तथा एक तमय-वर्ती सीवों के परियान कमाचित्र वहुत सीर कमा-वित्य विवाद विवाद मान्य कर्मा है है उसे निम्मतमयवर्ती सीवों के हारा सम्मत्य कर्म है। इ. सित्त गुणस्थान कहते हैं। इ. सित्त गुणस्थान कहते हैं। इ. सित्त गुणस्थान साम कर्म है। है उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। इ. सित्त गुणस्थान साम कर्म है। हैं उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं।

स्पूर्वस्यकं — १: संतारावश्याए जुल्यसम्बद्ध्यसः
स्वाणि पुर्वस्थकं — १: संतारावश्याए जुल्यसम्बद्ध्यसः
स्वाणि पुर्वस्थकं — १: संतारावश्याए पुरुवस्यस्यः
स्वाणि पुर्वस्थकं विद्याणि वाणि स्पूर्वस्थः
साणि स्वाणि । (स्वयसः सः ११०६)। २: सर्वः
साणि संत्यं ही स्यामानस्थिकं । एत्यं विद्याणे
संत्यं स्वद्यक्तस्योविरे।। (पंत्रसः स्वितः १-४६)।
१: संतार-स्वस्था में विग्हें पहले कभी नहीं सालः
किया, किन्तु वायक्रयेथी में ही स्वस्वकर्णकरण्डालः
में सिन्हें प्राप्त किया, सीर सो पूर्वस्थकं ते
सन्तर्याणित हीन सनुभावसास्त्रस्थलं है, ऐते स्वयंकों
को समृत्यांच्यकं कहते हैं।

का अनुवार्यक कहत है। अपूर्वार्थः । वृष्टोऽपि समारोपालादृक् । (वरीकाः १, ४-४) । २. स्व-रूपेगाकारविधेकस्थतवा वानवगतीऽधिकाश्चपूर्वा-पं:। (अ. स. सा. १-४, पृ. ११) । ३. व. समा- णान्तरेण संशयादिव्यवच्छेदेनानध्यवसितः सोऽपूर्वा-र्वः। (प्रमेवरः १-४)।

थं: । (प्रवेषर. १-४)।

१ प्रमाणाम्पर से समितियत परावंको समुवांवं कहते

१ । तथा एक बार काल नेने के परवात् भी वर्षः

तो वह परावं मी समुवांवं कहलाता है।

सपीद्धारव्यवहार—सगोद्धारव्यवहारी हि भेरव्यवहार: । (व्यापन्न. १-७, प्. २७७)।

भेर-व्यवहार को सपीद्धारव्यवहार कहते हैं।

सपीद्धारव्यवहार के सपीद्धारव्यवहार कहते हैं।

सपीद्धारव्यवहार १. मगोहनम् प्रगोहः, निश्चय इत्य
ग्रं। (याव. समय. पू. १२; नगदी. समय यू. गा.

७६, पू. १७६)। २. प्रगोहन स्वांवे संव्यानिनव्यविकर्यः समया इति सपीहा। (यव. पू. १९, प्.

२४२) । ३. उत्ति-पुनिकस्यां विरुद्धारपाँत् प्रत्य-भावतम्भावनया व्यावतंत्रमणहेः ॥ ध्यवा ज्ञान-लागन्यपूर्वे ज्ञानविश्योगोहः । शीतिकाः १-४१, पृ. ४२) । ४. भगोह उत्ति-पुनितम्यां विरुद्धारपाँत् प्रत्यपायसम्भावनया व्यावतंत्रम् । ४ ४ भववा प्रयोशे विशेषज्ञानम् । (योगसाः स्त्रीः स्त्र-१५, पृ. १४२; सत्तित्विः पृ. ४३; वर्षीः मृ. १-३३; वर्षेतः स्त्रो सृ. १-१४, पृ. ६; भावसुर्गितः पृ.

३७)। ४. ईहितविशेषनिर्णयस्पोज्योहः । (कम्बूडी. मृ. ३-७०) । २ जिसके द्वारा संशय के कारणजूत विकल्प को दूर किया जाय, ऐसे सानविशेष को प्रपोह या प्रपोहा कहते हैं।

३ म्रप्कायिक जीव के द्वारा छोड़े हुए जल झरीर को म्रप्काय कहते हैं।

झम्काचिक जीच—१. शृषिकी कायो अत्यास्तीति शृषिकीकाविकः तत्कायसम्बन्धविकत सारमा। एकमबादिकारि योज्यम्। (स. सि. २–१३; त. बग. २, १३, १)। २. घोता य हिमो सूमरि हरवणु सुद्धोदसो क्योदो य। एदे हु धाउकामा जीवा विकासकुद्धिहा। (वंबसं. १–७०६) वय. दु. १, पु. २७३ उष्युत्)। ३. घप्कायो विद्यते यस्य स घप्कायिक:।(त. वृत्ति भृत. २–१३)।

ष्य् (जल) हो जिनका सरीर हो, उन्हें स्वकाधिक कहते हैं। जैसे — भोत, वर्ष भोर सुद्ध जल सासि। अप्लोच — १. सम्बाराजुरियीकायनामकास्याः कार्मणकाययोगस्यो यो न तावत पृथियी कायलेन पृष्ट्याति सपुरियवीजीय:। एवमवादिव्यति योज्यम्। (स. सि. २-१३; स. बा. २, १३, १)। २. स्याः कायलेन यो गृहीच्यति विवहगतिप्राप्तो जीव: सो-प्रजीय: कम्यते। (स. बु खुत. २-१३)।

सप्काय नामकर्म के उत्य से गुक्त को बीव कार्यण काययोग (विश्वहणति) में स्थित होता हुआ जनको सारीरक्प से पहण नहीं करता है—सार्य उसे प्रहण करने वारीरक्प स्थापन स्थापता है। असकोपमां सुरूप्त प्रस्ता स्थापन प्रस्तवायोग स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

सम्बाधनम्बद्धाराच ( अभगगमध्यात सुध्य-नवस्य सदः अराज्यम् । ध्यवा उपस्वन्धानिकारि-त्वातिविस्तरयोरमावः। (सम्बाः स्रमयः ब् १५)। २. अप्रकीणेप्रसृतत्वं सम्बन्धाविकारपरिमितता। (रायपः टी. प्. १६)।

(रायप. त. पू. १६)।
१ उत्तम सम्बन्ध्यमुक्त वचन के विस्तार का नाम
प्रकारोणप्रमृतत्व है। प्रयवा वचन में सम्बन्धविहीन
प्रमृत्यिक्तारिता और प्रतिविस्तार का न होना, यह
प्रमृत्योणप्रमृत्य है। यह वक्तम्य बचन के ३२
भेरों में १६वां भेद है।

स्रम्यातिबाक् — रे. गां शुरात तपोरंबाताधिकेव-पि न प्रचमति सा उपालिबाक् । (त. सा. १, २०, १२; चर. यु. १९ ११७)। २. स्वच्यातप्रवर्ष वीवं कर्ता निःकृतिबाक्यतः। न नमस्यधिकेव्यास्म सा चाप्रचालिबागमूर्य । (ह. ९. १०-१४)। ३. तव-गाणादिसु सर्वणियवयणमवर्षादययणं। (संगय. पु. २२२)।

१ कित बचन को मुनकर बीव तथ भीर विज्ञान में विकास में विकास में विकास है वह सम्मतिकाल (ध्रम्पतिकाल) कहाताता है। इस्प्रतिकाल (ध्रम्पतिकाल) कहाताता है। इस्प्रतिकाल ऋडिं — १. सेल-सिला-तरमहात्रावयात हो होइकूम गवमं व। वं बच्चिर हा दिवो अग्व-दिवासित गुण्यामं ॥ (ति. व. ४-१-६३१)। २. प्रतिकाल विकास तिवादाः। (त. व. ४-१)। ३. प्यतेनप्रयोदीय प्रामाण इव गमनम् मू स्प्रतिवादाः। (त. वृत्ति ब्रूत, २-२६)।

१ सासाब के समान शैस, शिसा, वृक्ष झौर भित्ति माबि पदाची के भीतर से बिना किसी व्याचात के निकल जाने को धप्रतिधात ऋडि कहते हैं।

सम्बद्धाः तिस्य--- प्रद्रिमध्येऽपि नि:सञ्जगमनम् प्र-मतिकार्तिस्वम् । (योगशा. स्वो. विव. १-८) ।

देक्ते प्रप्रतियात ऋदि ।

स्वातिपात-१. प्रतिपतनं प्रतिपातः, न प्रतिपातः भप्रतिपात: । उपशान्तकषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात् प्रच्यूतसंयमशिखरस्य प्रतिपाती भवति, क्षीणकवा-यस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपातः। (स. सि. १–२४)। २. ××× निज€पतः । प्रच्युत्य सम्भवश्चास्यात्रतिपातः प्रतीयते ॥ (त. इलो. १, २४, २)। १ चारित्ररूप पर्वत के ज्ञिलार से नहीं गिरने को ब्रप्रतिपात कहते हैं । प्रतिपात उपशान्तकवाय जीव का तो होता है, किन्तु क्षीणकवाय का नहीं होता । स्रप्रतिपाति (ती)-देखो स्रप्रतिपात । १. प्रतिपा-तीति विनाशी, विद्युत्प्रकाशवत् । तद्विपरीतो ऽप्रति-पाती । (त. बा. १, २२, ४, पू. ८२) । २. जमोहि-णाणमुष्पण्णं संतं केवलणाणे समूष्पण्णे चेव विण-स्सदि, प्रण्णहा ण विणस्सदि; तमप्पडिवादी णाम । (बब. पु १६, पू. २६५) । ३. न प्रतिपाति धप्र-तिपाति, यत् किलाऽलोकस्य प्रदेशमेकमपि पश्यति, तदप्रतिपातीति भावः । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. गा. ष्रः न प्रतिपाती भ्रप्रतिपाती । यत्केवलज्ञाना-

त. पू. ११८) । १ जो धवविज्ञान विजली के प्रकाश के समान विनव्यर नहीं है, किन्तु केवलकान की प्राप्ति तक स्थिर रहने वाला है, उसे अप्रतियाती अवधि कहते हैं। ३ जो ब्रलोक के एक प्रदेश को भी देखता है उसे प्रप्रतिवाती प्रविवज्ञान कहा जाता है।

द्वा मरणादारतो वा न भ्रशमुपयातीत्यर्थः । (प्रज्ञाप.

मलय. वृ. ३३-३१७, वृ. ५३६) । 🖰 यत्त्रदेशम-

लोकस्य दृष्टुमेकमपि क्षमम्। तत्स्यादप्रतिपात्येव

केवलंतदनन्तरम् । (लोकप्र. ३–६४७) । ६. ग्रा

केवलप्राप्तेरामरणाद्वाऽवतिष्ठमानभप्रतिपाति । (वैन-

मप्रतिबद्ध--- १. भन्तरालग्राम-नगरादिसन्निवेशस्थ-यति-पृहिसत्कार-सन्मान-प्राधूर्णंकभक्तादौ सर्वत्राप्रति-बद्धत्वात् 'भ्रप्यडिवद्धो य सञ्वत्य' इत्युच्यते । (भ. **सा. विजयो. टी. ४०३) । २. म**प्पडिवद्वी ग्रासक्ति- रहित:। (भ. धा. भूला. टी. ४०३) ।

जो प्राम, नगर व प्ररच्यादि में रहने वाले भूति वा युहस्य के द्वारा किये जाने वाले धावर-सत्कार से मोहित न होकर सर्वत्र धनासक्त रहता है; ऐसे विमोही साधु को अप्रतिबद्ध कहते हैं।

ग्रप्रतिबुद्ध -- १. कस्मे योकस्मिम्ह य प्रहमिदि धहकं च कम्म जोकम्मं । जा एसा खलु बुढी श्रप्य-डिबुद्धो हवदि ताव ॥ (समयप्रा. २२) । २. प्रप्रति-बुद्धः स्वसंवित्तिशून्यो बहिरात्मा । (समयमाः जयः बु. २२) ।

कर्म-नोकर्म को झात्मा झौर झात्मा को कर्म-नोकर्म समभने वाला जीव प्रप्रतिबुद्ध (बहिरात्मा) कह-लाता है।

**ग्रप्रतिलेख**—श्रप्रतिलेखश्चक्षुषा पिच्छिकया वा द्रव्यस्यानस्याप्रतिलेखनमदर्शनम् । (मुला बृ. ५–२२०) ।

विवक्षित ब्रव्यया उसके स्थानको झांख सेन वेसने और पिष्छी से प्रमाजित न करने को सप्रति-लेख कहते हैं।

म्मप्रतिथावी-मप्रप्रतिथावी निष्ठिद्रशैलभाजनवत् परकथितात्मगुद्धाजलाप्रतिश्रवणशीलः । (सम्बोधसः वृ. इसो. १६)।

निविख्य पत्थर का वर्तन जिस प्रकार जल को धारण करता है--उसे नहीं निकलने देता--उसी प्रकार जो दूसरे की गुप्त बात को स्थिरता से धारण करता है- उसे प्रगट नहीं होने देता उसे सप्रति-आ वी कहते है। यह आ चार्यके ३६ गुणों में से एक (दवां) हे।

**ग्रप्रत्यवेक्षरगदोष**---ग्रालोकितं प्रमृष्टं च, न पुन: शुद्धमशुद्ध चेति निरूपितमित्यादान-निक्षेपकरणा-च्चतुर्थोऽप्रत्यवेक्षणाख्यो दोषः । (भ. धा. मूला. टी. ११६५) ।

वस्तुको देलकर और पिच्छी से स्वच्छ करके भी उसकी शुद्धि-प्रशुद्धिको न देखले हुए उसे प्रहण करना या रखना, यह ब्रादान निक्षेपनसमिति का द्मप्रत्यवेक्षण नामका चौथा दोव है।

**ग्र**प्रस्थवेक्षितनिक्षेपाविकरर्ग — १. प्रमार्जनी-त्तरकाले जीवाः सन्ति न सन्तीति बाऽप्रत्यवेक्षितं यन्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणम् । (भः बा. विकयो. ६१४) । २. प्रमार्जनोत्तरकालं जीवाः जितसंस्तरोपकमण कहते है । श्रप्रत्यवेकिताप्रमाजितादान--- श्रप्रत्यवेकिताप्रमा-जितस्याहंदाचायंपूजोपकरणस्य गन्धमाल्यधूपादेरा-रमपरिधानाधर्थस्य च बस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिता-प्रमाजितादानम्। (स.सि. ७-३४; त. वा. ७, ३४, ३; बा. सा. पू. १२; त. बू. जुत ७-३४)। विना देखें व विना शोधे पूजा के उपकरणों को, गन्य, माल्य व घूपादि को तथा वस्त्रादि को प्रहण करना; अत्रत्यवेशिताप्रमाजितादान कहलाता है । सप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गं - १. ग्रप्रत्यवेक्षिता-प्रमाजिताया भूमौ मृत्र-पुरीषोत्सर्गोऽप्रत्यवेक्षिताप्र-माजितोत्सर्गः। (स. सि. ७-३४; त. वा. ७, ३४, ३)। २ तत्र जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षणं चक्षुषोर्व्यापारः, मृदुनोपकरणेन यत्क्रियते प्रयोजनं [प्रमार्जनं] तत्त्रमार्जनम्, ग्रप्रत्यवेक्षितायां मुवि मूत्र-पुरीबोत्सर्गोऽप्रत्यवेकिताप्रमाजितोत्सर्गः । (चा. सा. पू. १२) । ३. प्रत्यवेक्षम्ते स्म प्रत्यवेक्षि-तानि, न प्रत्यवेक्षितानि प्रप्रत्यवेक्षितानि; प्रप्रत्य-वेक्कितानि च तानि अप्रमाजितानि अप्रत्यवेक्षिताप्र-माजितानि । मूत्र-पुरीषादीनामुत्सर्जनं त्यजनम् उत्सर्गः × × ×। धप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूमौ मूत्र-पुरीवादेश्त्सर्गः भत्रत्यवेशितात्रमाजितोत्सर्गः । (त. बु. भुत. ७–३४) । विनादेणे और विनाशोधे भूमि पर मल-मूत्रादि

विना देखे और विना लोचे भूमि पर मल-मूतादि के कोड़ने को स्नप्तपदेशिताप्रमाजितोत्सर्ग कहते हैं। स्नप्रत्पाल्यान—ईचरप्रत्याल्यानमप्रत्याल्यानं देश-संययं × × ×। (ज. झा. मूला. टी. २०६६; त. सुक्रवो. वृ. ५–६) । चोडेसे प्रत्यास्थान (ब्रत) का नाम ग्रप्रत्यास्थान (देशसंयम) है ।

साम्स्यास्थानकिया— २. सवनवातिकमाँदवववाद-तिवृत्तिरास्त्यास्थानिया। (स. सि. ६—१; स. सा. ६ १, ११; त. सुकतो. ह. १८) १२ संयम-विचातिनः क्वायाद्यरीन् प्रत्यास्थ्यान् न प्रत्याबस्ट दत्यार्यास्थानिक्या। (त. मा. सिद्धः ह. ६—६) १. ३. कमाँदववजान् पाचादनिवृत्तिराचिक्या। धारत्या-स्थानस्या सार्थ्य × ×।। (ह. ह. १८—६७) १. ४. वृत्तमोहोदयान पुंचापनिवृत्तिः कुकमंगः। धार-त्यास्था क्रियेत्याः पंच पंच क्रिक्षः स्मृताः। (त. स्त. स्त. स्. १, १९) १. स्ययामावकनमियान्या-पारतान्व्यात्रिवृत्तावयंत्रीयमारवास्थानिक्या। (त. स्. स्त. स्. १)।

१ संयम का घात करने वाले कर्म के उदय से विषय-कवायों से विरक्ति न होना अप्रत्याख्यान-किया है।

म्रप्रत्याख्यानक्कोधादि--१. मप्रत्याख्यानकवायो-दयाद् विरितनं भवति । (तः भाः ५--१०) । २० ग्र-विद्यमानप्रत्यास्याना अप्रत्यास्यानाः, देशप्रत्यास्यानं सर्वप्रत्याख्यानं च नैषामुदये लम्यते । (श्रा. प्र. टी. १७, वर्मसंप्रहणि मलयः वृ. ६१४) । ३. न विद्यते देशविरति-सर्वविरतिरूपं प्रत्याख्यानं येषु उदयप्राप्ते-षु सत्सु ते ऽप्रत्याख्यानाः ।(झाव. नि. हरि. वृ. १०६; कर्मवि. पू. व्या. ४१) । ४. सर्वं प्रत्याख्यान देश-प्रत्याख्यानं च येथामुदये न लभ्यते ते भवन्त्यप्रत्या-स्यानाः । सर्वनिषेधवचनोऽयं नत्र् । (प्रज्ञापनाः मलयः **बृ. २३**–२**६३, पृ. ४६**८) । ५. न विद्यते प्रत्या-स्यानं यदुदये तेऽप्रत्यास्यानकषायाः । (पंचसं स्वो. ब्. १२३)। ६. घविद्यमानं प्रत्याख्यानं येषामुदयात् तेऽप्रत्यास्थानाः कोघादयः । भ्रपरे पुनरावरणशब्द-मत्रापि सम्बध्नन्ति 'भ्रप्रत्याख्यानावरणाः' इति । ध्रप्रत्यास्यानं देशविरतिः, तदप्यामृष्यन्ति । (त. भा. सिद्ध. बृ. द-१०, पृ. १३६) । ७. न विद्यते (कर्म. वि.—वेद्यते) स्वल्पमपि प्रत्यास्थानं येषामुदयात्तेऽअ-त्यास्यानाः। (पंचसं. मलय. वृ. ३-५; कर्मप्र मलय. बृ. १-१,पृ. ४; कर्मबि. दे. स्वो. वृ. १७; वडशी. मलय. बृ. ७६, पृ. ७६)। ८. देशविरतिगुणविषाती

चत्रस्यास्थानः । (प्रज्ञाव. मलय. वृ. १४-१८८) । काल्यमप्युत्सहेचेवां प्रत्यास्यानमिहोदयात् । ग्रप्र-त्यास्यानसंज्ञाऽतो द्वितीयेषु निवेशिता ।। (कर्मवि. दे. स्को. बृत्ति गा. १७ उड्घृत) । १०. ग्रप्रत्याख्यान-रूपाश्च वैद्यातनविधातिनः । (उपासका. ६२४)। **११. न विश्व**ते प्रत्याख्यानं प्रणुवतादिरूप यस्मिन् २४६, पू. १८३) ।

मो ऽप्रत्यास्यानो देशविरत्यावारक:। (स्थाना. सू. १ जिनके उदय से बत का अभाव होता है, उन्हें म्रप्रत्यास्यानकोषादि कहा जाता है। ग्रप्रत्याख्यानावरण कोषादि — १. यदुदयादेश-विर्शत संयमासंयमास्यामल्पामपि कर्नुं न शक्नोति ते देशप्रत्याख्यानमानृण्यन्तोऽप्रत्याख्यानावरणा. क्रोध-मान-माया-लोभाः। (स. सि. ६-६; त. वा. ६, **६, ५; त. वृ. श्रुत. ८–६**) । २. ग्रप्रत्या<del>र</del>यानं संय-मासयमः, तमावृणोतीति प्रप्रत्याख्यानावरणीयम् । (बब. पु. ६, पृ. ४४)। ३. ईषत्प्रत्यास्यानमप्रत्यास्या-न देशसंयममावृष्वन्ति निरुम्धन्तीत्यप्रत्यास्याना-वरणाः क्रोधमानमायालोभाः । (भः ग्राः मूलाः टी, २०१६; मो. जी जी. प्र. टी २८३; त. सुसाबो. **बृ.** ६–६) । ४. त एव च कोधादयो यथाकम पृथि-वीरेग्वाऽस्थि-मेषशृङ्ग-कर्दमरागममाना (कर्मस्तव गो. बृत्ति में ग्रागे 'सवत्सरानुबन्धिन.' विशेषण प्रधिक है) ग्रप्रत्यास्यानायरणा उच्यन्ते । नभी [नजो]ऽस्पार्थत्वादस्य प्रत्यास्यानमप्रत्यास्यान देश-

(शतक. मल. हेम. बू. ३८, पू. ४६; कर्मस्तव गो. वृत्ति ६-१०, पृ. १६) । ५. न एवंच क्रोधादयां ययाकमं पृथिवीरेखाऽस्थिमेपश्रुङ्गकर्दमरागसमानाः सम्बत्सरानुबन्धिनोऽप्रत्याध्यानावरणाः । (कर्मस्तव गो. ब्रु. ६–१०, पु. १६) ।

विरतिरूपम्, तदःयावृण्वन्तीत्यप्रस्यास्यानावरणा. ।

१ जिनके उदय से लेश मात्र भी संयमासंयम न धारण किया जा सके उन्हें प्रप्रत्याख्यानावरण कोध-मान-माया-लोभ कहते हैं।

**श्रत्रत्युपेक्षरा**— अत्रत्युपेक्षणं गोवरापश्रस्य शय्या-देरचक्षुषाऽनिरीक्षणम् । (श्वा. प्र. टी. ३२३) । इन्द्रियविषयता को प्राप्त शस्या मादि का झांल से निरीक्षण नहीं करने को सप्रत्युपेक्षण कहते हैं। श्रप्रत्युपेक्षित--- श्रप्रत्युपेक्षितं सर्वया चक्षुवाऽनिरी-

क्षितम् । (जीतकः चू. वि. व्या. पू. ११) ।

म्रप्रत्युपेक्षित--देखो म्रप्रत्युपेक्षण । ग्रप्रचमसमय - सयोगिभवस्य - केवलज्ञान ---यस्मिन् समये केवलज्ञानम् उत्पन्न तस्मिन् समये तस्त्रयमसमय-सयोगि श्वस्थकेवलज्ञानम्, शेषेषु तु समयेषु शैलंशीप्रतिपत्तेरवीक् वर्तमानमप्रथमसमय-सयोगिभवस्य-केवलजानम् । (भाव. सलय. वृ. ७६, पु. ६३) ।

जिस समय में केवलज्ञान उत्पन्न हुन्ना है उस समय में वह प्रथमसमय-सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कहलाता है। तत्पश्चात् शंनेशी ग्रवस्था प्राप्त होने के पहले तक उक्त प्रथम समय के सिबाय शेष समयों में वर्त-मान सयोगिकेवली के केवलज्ञान को स्वप्रथमसमय-सबोगिभवस्थ-केवलज्ञान कहते हैं।

**ग्रप्रदेशस्य**— (कालद्रव्यस्य | एकप्रदेशमात्रस्वाद-प्रदेशत्वमिध्यने । (त सा. ३-२१) ।

एक प्रदेश मात्र के पाये जाने से पुद्गल परमाणु भ्रोर कालाणुके ब्रप्रोशास्य माना गया है। **ग्रप्रदेशानन्त** — एकप्रदेश परमाणी तद्व्यतिरिक्ता-परो द्वितीयः प्रदेशोऽन्तव्यपदेशभाक् नास्तीति पर-माणुरप्रदेशानन्तः । (धवः पुः ३, पृः १५-१६) । एकप्रदेशी पुद्गल परमाणुमें चूंकि ग्रन्त नाम-वाला दूसरा प्रदेश नहीं सम्भव है, धनएव वह श्रप्रदेशानन्त करलाता है।

**ग्रप्रदेशासंस्थात**---ज नं ग्रपदेसासथेज्जय न जोग-विभागे पलिच्छेदे पद्दच एगां जीवपदेसी। (धवः षु. ३, पू. १२४) ।

योग के अविभागी प्रतिच्छेदों की अपेक्षा एक जीव-प्रदेश सप्रदेशासंस्थात कहा जाता है।

अप्रदेशिक अनन्त जत अगदेगियाणन त पर-माणू। (धव. पु. ३, पू. १५)।

परमाणुको स्रप्रदेशिक-धनन्त कहा जाता है। **ग्रप्रभावना**--कुदर्शनस्य माहात्म्य दूरीकृत्य बना-दित.। द्योतने न यदाईन्स्यमसौ स्यादप्रभावना ॥ (धर्मसं. श्रा. ४-५२) ।

मिष्यादर्शन के माहात्म्य को दूर करके जैनदर्शन के माहात्म्यके नहीं फैलाने को ध्रप्रभावना कहते हैं। **ग्रप्रमत्तसं**यत--- १. णहासंसपमात्रो वयगुणसीलो-लिमंडियो णाणी । प्रणुवसमयो प्रलवधो उभाग-णिलीणो हु श्रवमत्तो सो ॥ (प्रा. पंचर्स. १-१६; षव. पु. १, पू. १७६ उ.; गो. जी. ४६; भावसं. वे. ६१४) । २. न प्रमत्तसयता ग्रप्रमत्तसयताः, पञ्च-दशप्रमादग्रिता ३ति यावन् । (वतः पु. १, पू. १७८) । ३. पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण प्रप-मत्तो होदूण (पमादहेदुकसाग्रोदग्रो वस्स णस्थि सो अप्यमत्तो)। (धव. पु. ७, पू. १२)। ४. प्रमाद-रहितोऽप्रमत्तसयतः। (तः वा. ६, १, १८)। ५. पत्रसमिश्री तिगुत्तो ग्रयमत्तजई मुणेयव्यो । (बन्धकः भाः गाः ८७, पृ. २१; गु. गु. घट्. स्थोः बृति १८, पृ. ४५) । ६. सयता भ्राप्रमनः स्यात्पूर्व-वरप्राप्तसयमः । प्रमादविरहाद् वृत्तेवृत्तिमस्वनितां दधन् ।। (त. सा. २–२४) । ७. मजलणणोकमाया-णुदशो मदो जदा नदा होदि । ग्रनमनगुणो नेण य यपमत्तो सजदो होदि ।। (गो. जी. ४५) । ८. स एव (मद्दृष्टि:) जलरेखादिगदृशमञ्बलनकषाय-मन्दोदयं मति निष्प्रमादशुद्धाऽऽत्मसवित्तिमन्तजनक-व्यक्ताव्यनतप्रमादरहित. सन् गप्तमगुणस्थानवर्ती ग्रप्रमत्तसयतो भवति । (बृद्धव्यसः ही. १३) । मोऽप्रमत्तसयनां य. सम्मी न प्रमाद्यति । (योग-शा. स्वो. विव. १-१६) । १०. नास्ति प्रमत्तमस्येनि श्रप्रमत्ता विकथादिप्रमादर्गहर , ग्रप्रमत्तक्वामी स-यनव्यंत्यप्रमानस्था । (कर्मस्त. गो वृ. २, पृ. ७२) । ११. न प्रमत्तोऽप्रमत्त , यद्वा नास्ति प्रमत्त-मस्यत्यप्रमत्तः, ग्रप्रमत्तद्वासी सयतद्वाप्रमत्तस्यतः। (पंचस मलय. वृ. १-१४, पृ. २१)। १२. चतुः थांना कपायाणा जात मन्दोदये सति । भवेत् प्रमाद-हीनत्वादप्रमत्तो महाब्रती । (गु. ऋमा. ३२, पु. - ५)। १:. यञ्च निद्राकषायादिप्रमादरहितो बनी । गुण-स्थान भवत्तस्याप्रमत्तसयताभिधम् ॥ (नोकप्र. ३,

र १९९०) ।

१ सर्व प्रकारके प्रमावों से रहित और वत, गुण
एवं ग्रील से मण्डित तथा सद्ध्यान में लीन ऐसे
सम्प्रकालकान् साथु को ग्रप्रमत्त्रयंगत कहते हैं।
ग्रप्रमाद — पंचमहुल्याणि पंचसमिदांश तिष्ण
गुनीयो णिल्सेकार्गाथाओं च अप्यमादो ग्राम।
(चव. वु १४, पू. च.)।
पांच महावत, पांच समिति और तीन गुन्तियों को
पारण करना तथा तमस्त क्वायों का प्रभाव होना;
इतका नाम प्रमास है।
ग्रप्रमार्जनास्यम — अप्रमाजनास्यमः पांत्रादेग्य-

मार्जनया ऽविधिश्रमार्जनया वेति । (समबाः सभयः

बु. १७, पु. ३२)। पत्र झारि को या तो मांजना हो नहीं—स्वष्क नहीं करना—या उन्हें विधिपूर्वक नहीं मांजना— उनके मांजने मे झागमोश्त विश्व को उपेक्षा करना; इसका नाम झप्रमार्जनामंत्रम है।

इसका मास प्रध्नार्थनापंच्य है। स्राध्नीयार — १. प्रशंपांगे हि वेदनाप्रतीकारस्तर भावे तथा (वेदवक्षित्रवास्ता) परमञ्जलनवरत- मिरवेतस्य प्रतिपचर्यपंगभगीचाया स्त्युच्यते । (त. वा. ५, ६, २)। १, प्रतीवारो मैपुनसेवनम् ४ × प्रधीवारो वेदनाप्रतीकारः । वेदनामायाच्छेया. देत्याः ध्रवशिवाराः, प्रवत्तात्रतीकारः । वेदनामायाच्छेया. देत्यः ध्रवशिवाराः, प्रवत्तत्तुस्या इति यावत् । (व्य. पु. १, पू. २२६—२१)।

१ कामवेदना के प्रतीकार का नाम प्रचीचार है। उससे रहित प्रवेयकाविवामी देवों को ग्रप्रवीचार कहा जाता है।

ग्रप्रशस्त ध्यान—ग्रप्रशस्तं (ध्यान) ग्रपुण्यास्त्रद∙ कारणत्वात् । (त. बा. ६,२६,४) ।

पापालव के कारणभूत झातं-रौद्रस्वरूप ध्यान की ग्रप्रशस्त ध्यान कहते हैं।

स्प्रश्नास्त निवान — १. माणंण बाइ-कुल-स्वमादि श्र.इरिय-गणंषर-बिजला । सोभगाणादेय पत्यतो स्रप्यास्य तु ॥ (स. सा. १२१७) । २. भोगाय मानाय निवानमोशीर्यवप्रमस्त डिविच तिष्ट्यम् । विमुक्तिलाभग्निवन्यहेतोः संसार-कान्तारनिपातका-रि॥ (स्रमितः सा. ७-२४) ।

१ मान कवाय से प्रेरित होकर परभव में उत्तन कुल, जाति, एवं क्पांक्के पाने की इच्छा करना; तथा प्रावार्स, तथायर और तीर्थकरादि पदों के पाने की कामना करना प्रप्रशस्त निवान कहलाता है। ग्राप्रशस्त निःसर्गारमक तीजस—तरथ धप्प-

स्त्रप्रशस्त निःसर्शास्त्रक तैजस-तय धप्य-सर्व बारहजोयणायामं णवजोयणवित्यारं मूर्वि-धपुत्रस्त सकेज्वदिसामबाहरूलं जासकण्डुस्तस्त्रकास भूमि-पञ्जवदिदहणक्कमं पडिवक्करहियं रोत्तियणं वासंवप्यम्ब इन्छ्यवेससेस्तावसप्यणं । (धव. पु. ४. पू. २८) ।

बारह योजन लम्बे, नी योजन बोड़े, सुष्यंगुल के संब्वासबं भाग मोटे, खपायुष्य के समान रस्तवर्ध-वाले, पृथिबो व पर्वतादि के जलाने में समर्थ, प्रति-पक्ते रहित तथा बावें कम्बेट प्रयट होकर ब्यायीक्ट स्थान तक केतने वाले तैवस शरीर को ब्यायास्ट भिः**सरणात्मक तैजस कहते हैं। यह तैजस** शरीर कोष के बसीमूत हुए साथु के बावें कन्त्रे से निक-लता है।

**धप्रशस्त-नोधागम-भावोपक्रम**— प्रशस्तो गणि-कादीनाम्, गणिकाश्वप्रशस्तेन संसाराभिवधिना व्यव-सायेव परभावमुपकामन्ति । (ब्यव. पू. भा. मलयः बु. १, वृ. २) ।

संसार बढ़ाने वाले गणिकादि के धप्रशस्त व्यव-साय से जो पर भाव का उपक्रम होता है उसे सप्र-शस्त-नोद्यागम-भावोपकम कहते हैं।

म्रप्रशस्त-प्रतिसेवना---१. मप्पसत्येति भप्रशस्तेन भावेन सेवइ। (बीतरः चू. पृ. ३, पं. १८-१६)। २. बल-वर्णाचयं प्रासुकभोज्यपि ज पहिसेवइ सा ग्रप्रशस्तप्रतिसेवना । कि पुण भविसुद्ध ग्राहाकम्माइं ? (जीतक. चू. वि. व्या. ५, पू. ३४) । ३. ग्रप्रशस्तो बल-वर्णादिनिमित्तं प्रतिसेवी । (ब्यवः भाः मलयः बु.सा.६३४)।

१ बस व वर्णादि की प्राप्तिके लिए प्राप्तुक भी भोजन के सेवन करने को ग्रप्रशस्त प्रतिसेवना कहते हैं। **भप्रशस्त प्रभावना**—मिन्छत्त-प्रग्णाणाईण प्रप्य-सत्था[पहावणा]। (जीतक. चू. पू. १३)। निष्यात्व भीर भन्नान भादि भावों की प्रभावना करने को ग्रप्रशस्त प्रभावना कहते हैं।

अप्रशस्त भावशीति -- वैहेंतुभिस्तेषामेव सयमस्था-नाना सथमकण्डकानां लेक्यापरिणामविशेषाणा वा ऽघस्तात् संयमस्थानेष्वपि गच्छति सा ग्रप्रशस्ता भावशीति.। (ब्यवः भाः मलयः, वृः गाः ४०६)। जिन हेतुओं के द्वारा उन्हीं विवक्षित संयमस्यानी, संवमकाण्डकों एवं लेक्यापरिकामविक्षेषों के नीचे सयमस्थानों में भी जावे उसे अप्रशस्त भावशीति कहते हैं।

म्रप्रशस्त भावसंयोग—से कि तं प्रपसत्ये ? कोहेणं कोही, माणेणं माणी, मायाए मायी, लोहेणं लोही, से तं अपसरवे । (अनुयो. सू. १३०, वृ. १४४) जीव कोध के संयोग से कोधी, मान के संयोग से मानी, माया के सवीग से मायी झौर लोभ के संयोग से लोभी कहा जाता है। इस प्रकारके बप्रशस्त भाव के संयोग से प्रसिद्ध ऐसे (कोधी भ्रावि) नाम श्रप्रशस्त भाव संयोग जनित माने गये हैं।

**ग्रप्रशस्त राग** --- स्त्री-राज-चौर-भवनविकथाऽऽला-

पाकर्णन-कौतूहलपरिणामो हि प्रप्रशस्तरागः। (नि. सा. वृ. १–६) ।

स्त्री, राजा, बोर धौर भोजनादि विषयक विकया-मों के कहने-सुनने का कौतूहल होना; यह धप्रवस्त

ग्रप्रशस्त बात्सस्य—ग्रोसन्नाइगिहत्थाणं ग्रप्यसत्यं [बच्छलं] । (जीतक. चूर्णि पू. १३, पं. १६-१६)। प्रवसन्त -- प्रवसाद या खेद को प्राप्त-- गृहस्थों के साय बात्सस्य भाव रत्नने को प्रप्रशस्त बात्सस्य कहते हैं।

ग्रप्रशस्त विहायोगित- १. जस्स कम्मस्स उदएण खरोट्ट-सियालाणं व प्रप्पसत्या गई होज्ज सा धप्प-सत्यविहायोगदीणाम । (षव. पु. ६, पृ. ७७)। २. उष्ट्र-खराबप्रशस्तगितिनिमत्तमप्रशस्तविहायोगित-नाम । (त. दा. ८, ११, १८; त. **सुखबो. वृ**. ८, ११) । ३. जस्सुदएणं जीवो धर्माणहाए उ गच्छइ गईए । सा धसुहा विहगगई उट्टाईणं हवे सा उ । (कर्मवि. गर्ग. १२६, पू. ५३) । ४. यस्य कर्मण उदयेनोध्ट्र-श्वृगाल-श्वादीनामिबाप्रशस्ता गतिर्भवति, तदप्रशस्तविहायोगतिनाम । (मूला. मृ. १२-१६४)। ५. बहुदबात् पुनरप्रशस्ता विहायोगतिर्भवति, क्या खरोष्ट्र-महिषादीनाम्, तदप्रशस्तविहायोगतिनाम । (बच्ठ कर्म. मलय. बृ. ६, पृ. १२५; सप्ततिका दे. स्वो. बृ. ४, पृ. ४३) ।

१ जिस कर्म के उदय से ऊंट, गर्दभ झौर श्रुगाल ग्रादि के समान निन्छ चाल उत्पन्न हो उसे ग्रप्रशस्त विहायोगित नामकर्म कहते हैं।

स्रप्रशस्तोपबृंहरग्-भणसत्या (उववृहा) मि-च्छत्ताइसु (ग्रव्मुज्जयस्स उच्छाहबद्दणं उवबूहणं)। (जीतक. चू. वृ. १३, पं. १५–१६) ।

मिध्यास्य द्यावि में उद्यत प्राणियों के उत्साह के बढ़ाने को श्रप्रशस्त उपबृंहा (उपबृंहण) कहते हैं। **ध्रप्रशस्तोपशामना---१.** जासा देशकरणुवसामणा तिस्से भ्रष्णाणि दुवे णामाणि---भ्रगुणोवसामणा ति च ग्रप्पसत्युवसामणा ति च । (**धवः पु. १४, पृ. २७४,** २७६) । २. कम्मपरमाणूण वज्ञस्तरंगकारणवशेण केत्तियाणं पि उदीरणावसेण उदयाणागमणपद्दण्णा ग्रप्पसत्य-उवसामणा ति भण्यदे । (अथव. घ. प. ६७०-- घव. पु. ६, पू. २५४ का दिप्पण १)। ससारपाद्मोग्ग-भ्रष्यसस्थपरिणामणिवंधणत्तादो

एसा घप्पसत्योवसामणा ति भण्णदे । (जयबः—कः. षा. षृ. ७०८ का टिप्पण २) ।

किन्तुं कर्न-रप्तानुस्तिका बाह्य और सन्तरंत कारचों के बस तथा किन्तुं का वदीरणा के वहा उदय में न साला, इसका नाम समझस्तिरवासना है। इसी को पूचरे नाम के स्वतृत्तिकालाना के हा बता है। स्रमतिनकालुकील — करिचरप्रवेतिकालुकील विद्यासिन्त्रीयस्त्रीत्वे अवतिविक्तला करोहि, सोध्यसिनकालुकीलः । (ज. सा. विक्रमो. टी. १९४०)।

नो सामु विद्या, मंत्र और ग्रीविध के द्वारा ग्रसंपनी जनों की विकित्सा करता है उसे ग्रप्सेनिका-कुशील कहते हैं।

स्नप्रश्नाष्य —  $\times \times \times$  प्रयान्ययात्वरिरच्छेदसा-मध्यंलक्षणाप्रामाण्यस्य (स्नप्रामाण्यस्य लक्षणं द्वार्या-न्यथात्वरिरच्छेदसामध्यंम्) $\times \times \times$ । (प्र. क. मा पु. १६३ पं. १३) ।

पूर्व के सम्प्रवापन के — अंसा कि वह है नहीं बेता — जानने के सामध्यें का नाम अप्रामाण्य है। तास्पर्य यह कि पदार्थ के जानने में जो यचार्थता का प्रभाव होता है उसे अप्रामाण्य समस्ता चाहिए।

स्त्रिय वचन — १. वरतिकर भीतिकर बेदकर वैर-शोक-कसहकरम् । यदरास्य तापकर परस्य तसवं-माप्रयं त्रेयम् ॥ (पु. सि. ६८) । २. कर्कश-निष्टुर-भेदन-विरोधनारिवढुभेदसशुक्तम् । प्रश्नियवचन प्रोधन प्रियवाक्यप्रवणवाणीकः ॥ (समित. सा. ६-४४)।

२ कर्कन्न, निष्ठुर, दूसरे प्राणियों का छेदन भेदन करने बाले और विरोध को उत्पन्न करने बाले वचनों को धन्निय क्वन कहते हैं।

श्रवद्धभूत—वदमवद तु सुशंबद तु दुवालसग निहिट्ठ'। तव्विवरीयमबद्धं×××॥ (श्राव. नि. १०२०)।

हादर्शांग रूप बद्ध श्रुत से भिन्न श्रुत को अबद्धश्रुत कहते हैं।

श्रवन्य (श्रवन्यक)—१. सिद्धा श्रवंषा ॥७॥ वंषकारणवदिरित्तमंगक्तकारणेहिं संजुत्ततादो ॥ (बद्धा २, १, ७—बव. षु. ७, पू. ६-६)। २. निम्छतासजन-कसाय-जोगाण वंषकारणाण सव्वेसिमजोगिम्हि सभावा सर्जोगिणो सर्वेषया। (वद. पु. ७, पू. ६)।

जो सिद्ध जीव बन्य के कारणों से रहित होकर मोक्ष के कारणों से सयुक्त हैं वे, तथा निष्यास्वादि सभी बन्यकारणों से रहित प्रयोगी जिल भी प्रवन्यक हैं।

ग्रवला—ग्रवल ति होदिज सेण दढ हिदयम्मि घिदिवलं ग्रत्थि। (भः द्याः १८०)।

जिसके हृदय में दूड वर्षवल न हो उसे धवला कहते हैं।

**स्रबहुश्रुत**— प्रबहुश्रुतो नाम येनाऽऽचारप्रकल्याच्य-यर्ने नाथीतम्, प्रचीतं वा विस्मारितम् । **(बृहत्क.** वृत्ति ७०३) ।

जिसने धाचारकल्प का ग्रध्ययन नहीं किया, श्रथका पढ़ करके भी उसे भुला विया है, ऐसे व्यक्तिको प्रबहुश्चृत कहते हैं।

प्रवादा, प्रवादाकाल--वेणो प्रावादा । १. होर्द प्रवाहकालो वो किर कम्मस्स प्रवादकालो । स्राव्यः स्म. ४२, दू. ६७) । २. तत्रव सर्पतिः साध्यः।यमारा कोटीकोटघो मोहनीयस्थोत्कृष्टा स्थितियंवति । प्रत्र च स्थतवयंवहलाणि कमंगी-गृदयललाणाञ्चादा स्थ्या । बद्धाप्यीत्यमेतत् कमं स्वपर्वसहलाणि यावदियाकोदयसस्या बाधा न करोतीत्यर्थः । (सतक-मस. हेम. वू. ४१, दू. ६४)। संपत्र के प्रवादा भी कमं वितते समय तक बाधा नहीं पृष्टं चाला—ज्यय में नहीं बाता है—जसमा समय उसका प्रधानाकाल कहताता है।

स्रवाधितविषयस्य साध्यविपरीतिनिश्वायक्षप्रत लग्नमाणर्राहृतस्वमवाधितविषयस्वम् । (न्या. बी. पू. मध्)।

साध्य से विपरीत के निश्चायक प्रवस प्रमाण के सभाव को सवाधितविषयस्य कहते हैं।

स्रबुद्धजागरिका- ने इसे धणगारा भगवंतो हरि-यासमिया भासासमिया जाव गुत्तवंभयारी, एए णं धबुद्धा धबुद्धजागरिया जागरित। (भगवती पू. १२, १, ११ पू. २४४)।

ईयांतमिति बीर आवासमिति से युक्त गुप्त बहुत-बारी—नी बहुत्गुप्तियों (शीलवाडों) से संरक्षित बहुत्वयं के परिचालक—तक सामु अबुद्धवागरिका बागृत होते हैं। सबुद्धि — प्रात्मस्यदुःसबीजापायोपायचिनताशृत्य-त्वादिनवार्यपरदुःससोचनानुबरणाच्याबुद्धिः । (भ. स्ना. मृता. डी. १७१४) ।

नार पुरात पार (२०६०)। विसे अपने दुःस के दूर करने की विस्तान हो, पर कूसरे के दुःसा में दुःसी होकर वो उसे दूर करने का प्रथल करता है वह प्रवृद्धि है—प्रशानतावश ऐसा करता है।

नरकाविक गतियों में कभी के जबय से फल को बेते हुए को कर्म अनुते हैं जसे अबुद्धिपूर्व-निकंदा कहते हैं। अबुद्धिपूर्व विपासक—देको अबुद्धिपूर्व निकंदा । १. नरकाविषु कर्मफलविपाकोदयोऽबुद्धिपूर्व कः । (त. भग. ६—७) । २. बुद्धिः पूर्व परम— कर्म साहयामि इत्येवनकाणा बुद्धिः प्रथम यस्य विपाकस्य—स बुद्धिपुर्व, न बुद्धिपुर्वोऽबुद्धिपुर्व । (त. भग. सिद्ध-

बुलि ६-७) । २ नरकादि में 'मैं कर्मको दूर करताहुं' इस प्रकारके विचार से रहित जो कर्मफल का विपा-कोदय होता है उसे ग्रबुद्धिपूर्व विपाक कहा जाता है। **ग्रवहा** — १. मैथुनमब्रह्म । (त. सू. ७-१६)। २. प्रहिमादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद् ब्रह्मान ब्रह्म अब्रह्म इति । (स. सि. ७-१६; त. सुकाबो. वृत्ति ७-१६; त. **वृत्ति अत. ७-१६) । ३. प्रहिसादिनुषद्**हणाद् श्रह्म । ग्रहिसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्य-माने बृंहन्ति वृद्धिमुपयन्ति तद् बह्या। न बह्य अवद्याः कितत्? मैथुनम्। (स.बा. ७, १६, १०)। ४. स्त्री-पुसर्यामिथुनभावो मिथुनकर्म वा मैथुनम्, तदब्रह्मः। (त. भा. ७-११) । ५. कथा-यादिप्रमादपरिणतस्यात्मन. कर्तुः कायादिकरण-ब्यापारात्imes imes imes imes मोहोदये सित चेतनाचेतनयोरा-(सिद्ध-वृत्ति--वेतनस्रोतसोरा) सेवनमब्रह्म । (त.भा. हरि. व सिंड- वृ. ७-१) । ६- प्रब्रह्मान्यत् रत्यर्थ स्त्री-पुसमिथुनेहितम् । (ह. पु. ५६-१३२) । ७. महिसादिगुणवृंहणाद् ब्रह्मा, तद्विपरीतमब्रह्मा । (त. इलो. ७-१६) । ८. यहेदरागयोगाःमैथुनमाभिधीयते तदब्रह्म । (पु. सि. १०७) । ६. मैथुन मदनोद्रेकाद-बह्म परिकीर्निनम्।। (त. सा. ४-७७)। १०. वेदतीबोदयात् कमं मैथुन मिथुनस्य यत् । तदशह्या-पदामेकं पदं सद्गुणलोपनम् ॥ (द्याः सा. ४–४७)। ११. स्त्री-पुसव्यतिकरलक्षणमत्रह्याः (शास्त्रवाः दीः १–४)।

२ प्राहितादि गुणों के बढ़ाने वाले बह्य के प्रभाव को—उसके न पालन करने को—प्रवाहा कहते हैं। ४ स्त्री-पुरुषों की रागपूर्ण बेच्टा (मैथून किया) को प्रवाहा कहा जाता है।

अन्नहष्यां—ततो (न्ह्युतः धारमतः) अयो नामसो-चनावारीरमतो स्पादिपर्यायोअहा, तत्र वर्या नामा-भिलावारिरशितः । (अ. धा. विकयो. टी. २७६) । नहा से भिल्ल को स्त्री के शारीरमत लाख्य सार्वि है उसका नाम प्रवहा है, इस प्रवहा की समिलावा करता या उसमें परिणत होना, इसे प्रवहायर्था कहते हैं।

स्वस्थानं — १. पुत्रोहसपूणजुक्तो विवेसमां विजयमोहणिज्यो य । वज्यह स्वयमंग तथां ज राहं पि पिरिचतो ॥ तिसारकहाविरसां हस्थीए स्म रहिम भो ठाह । वयह य झिलप्सग तहा विहुत च उक्कोस ॥ एव जा स्म्माता एसोईन् गतो हहरहा दिट्ठ । आवज्यीय पि हम वज्यह एयोंम्म लोगोम्स ॥ (सम्बासक १०, ४६४-६६) ॥ २. परस्वीसमण्य यत्र न कुर्यान्न च कारयेग । सम्हावस्यं न नाम स्कृत्यं तृत्यं वत्यतम् ॥ (पर्मसं स्ना. ६-६३) ।

र पूर्व पांच प्रतिसाधों का पांरपालन करते हुए स्थिरतायुक्क रात में भी प्रवह्म का सर्वथा त्याग कर बेगा और प्रशारकथा को छोड़कर स्त्री के साथ एकान में न रहते हुए जारीर के फूंगार को त्याग बेना; यह प्रवह्मवर्थन नामकी छठी प्रतिमा है। इसका परिपालन छह सास प्रयक्ता जीवन वयंग्स भी किया जाता है। २ जिस्ह सत से परस्त्री का स्मरण न स्वयं करता है और न दूसरों को कराता है उसे स्वृत प्रवह्मवर्शन (चतुर्थ प्रणुवत) कहते हैं।

सभद्र — श्रभद्र हि ससारदुखम् अनन्तम्, तत्कारण-त्वान्मिथ्यादशनमभद्रम् । तद्योगान्मिथ्यादृष्टिर-भद्रः । (युक्त्यम्, टी. ६३) ।

ससार सम्बन्धी प्रनन्त दुःस का नाम ग्रामा है। उस प्रभाव का कारण होने से मिण्यादर्शन को जीर उस मिण्यादर्शन के योग से मिण्यादर्शन जीव को भी सभद्र कहा जाता है।

दानान्तरायस्याऽत्यन्तसंक्षयात् श्रभयदान---१. श्रमन्त-प्राणि-गणाऽनुग्रहकरं क्षायिकं स्रभयदानम् । (स.सि. २-४; त.बा. २,४,२)। २. दाना-न्तरायाक्षयादभयदानम् । (त. इली. २-४)। ३. भव-त्यभयदाने तु जीवाना वधवर्जनम् । मनोवाक्कार्यः करण कारणाऽनुमतैरिय ।।(त्रि. श. पु. १,१, १५७); तत्पर्यायक्षयाद् दुःखोत्पादान् सक्लेशनस्त्रिषा । वधस्य वर्जनं तेष्वभयदान तदुच्यते ॥ (त्रि. ज्ञ. पु. १, १, १६६) । ४.ज सहम-वायराण जीवाण ससत्तिन्नो सथाकालं। कीरइ रक्लणजयणा तं जाणह ग्रभयदाण ति ।। (गृ. गु. बट्. स्वो. वृ. २, पृ. ६)। ५. घर्मार्थ-काम-मोक्षाणां जीवितव्ये यतः स्थितिः । तद्दानतस्ततो दत्तास्ते सर्वे सन्ति देहिनाम् ।। (प्रमितः आर. ६-- ६४) । ६. ज कीरइ परिरक्तवा णिच्चं मरण-भयभीरुजीवाण । तं जाण स्रभयदाण सिहामणि सब्बदाणाण ।। (बसु. श्वा. २३८) । ७. सर्वेषां देहि-ना दुःखाद्विभ्यतामभयप्रद । (सा. घ. २-७५)। मन्त्रीस जीवाण श्रभय जो देइ मरणभीरूणं। (भावसं. दे. ४६) । ६. ग्रभय प्राणसंरक्षा । (भा-वसः वामः ५-६६) । १०. सर्वेभ्यो जीवराशिभ्यः म्बशक्त्या करणैस्त्रिभि । दीयनं ऽभयदान यहयादान तदुच्यते ।। (धर्मसं. ब्या. ६-१६१) ।

१ प्रतन्त प्राणियों के सन्पृष्ठ करने वाले दान को— दिख्य उपदेश को — प्रभगवदान कहते हैं। यह प्रभय-दान वानात्तराय के सर्वथा निर्मृत हो जाने पर सपोणकेवली प्रवस्था में होता है। ४ सुरुष और बादर जीवों को प्रपनी शक्ति प्रमाण का करने और उन्हें हु-स नहीं पहुंचाने को भी सम्पवान कहते हैं। (यह सम्पवान उक्त दानान्तराय के स्रोप स्वार अदिश हैं।

झम्ससुद्धा-चित्रणहरूनेत कथा ह्युनिना पताका-कारेण समयनुद्धा (निर्वाणकविषका १-३३) । बाहित हास की धंनित्यों को ऊँचा करके पताका (क्वा) के धाकार करने को समयमुद्धा करते हैं। झम्बय- १. सम्पग्दर्शनादिनानेन भविष्यतीति भव्यः, तहररीतोऽभव्यः। (क. सि. २-७); सम्पन्-वर्शनादिनिर्व्यालयेस भविष्यति व भव्यः, त्यस तु न मविष्यति सोऽभव्यः। (स. सि. द-६)। २. भव्या विजेहि स्रीवया इह सनु वे सिद्धिनमय- जोग्गा हु। ते पुण समाइपरिणामभावस्रो हुति णा-यव्या ।। विवरीया उग्रमव्यान कयाइ भवन्तवस्स ने पार । गर्च्छिमुजंति व तहातन् चिचय भ।वद्यो नबर ।। (श्रा. प्र. गा. ६६–६७) । ३. तदिपरीतो-Sभस्यः । यो न तथा (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-परिणामेन) भविष्यत्यसावभव्य इत्युच्यते । (त. वा. २, ७, ८); सम्यक्त्वादिव्यक्तिभावाभावाभ्यां भव्या-भव्यत्वमिति विकल्पः कनकेतरपाषाणवत् ।। (त. बा. ६, ६, १) । ४. ग्रश्नदृषाना ये धर्म जिनप्रोक्तं कदाचन । ग्रलब्यतस्वविज्ञाना मिथ्याज्ञानपरायणाः ॥ ग्रनाद्यनिचना सर्वे मग्नाः मंसारसागरे । ग्रमब्यास्ते विनिर्दिष्टा अन्धपाषाणसन्निभाः ॥ (बराङ्गः २६, द−६)। ५. निर्वाणपुरस्कृतो भव्यः, ××× नद्विपरीतोऽभव्यः । (धव. पु. १, पृ. १५०-५१); भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा । तब्विवरीदाऽभव्वा संसारादो ण मिरुभति ॥ (धव. पु. १, पृ. ३१४ उद्धृत; यो. जी. ५५६); सिद्धि-पुरक्कदा भविया णाम, तब्बिवरीया स्रभविया णाम । (बब. पु. ७, पृ. २४२) । ६. ग्रभव्यस्तद्विपकः स्या-दन्यपायाणसन्तिभः । मुक्तिकारणसामग्रीन तस्या-स्ति कदाचन ।। (म. पु. २४-२६) । ७. ग्रभव्यः सिद्धिगमनायोग्यः कदाचिदिप यो न सेस्स्यति । (स. भा. सिद्ध. बृत्ति २-७) । ८. भव्याः सिद्धत्वयोग्याः स्युः विपरीतास्तथाऽपरे । (त. सा. २–६०)। रयणत्तयसिद्धीए ऽणत्तचउद्वयसरूवगो भविद्ं। जुम्मो जीवो भव्बो तब्बिबरीधो धभव्बो दु॥ (भाः त्रि. १४) । १०. सम्यग्दर्शनादि-पर्शयाविर्माव-शक्तियंस्यास्ति स भव्यः, तद्विपरीतलक्षणः पुनर-भव्यः । (त. सुखबो. वृ. २-७ व ८-६) । ११. ग्र-भव्याः ग्रनादिपारिणामिकाभव्यभावयुक्ताः। (नम्बी हरि. बृ. पृ. ११४) । १२. भविष्यत्सिद्धिको भव्यः मुवर्णोपलसन्निभः ।। ग्रभव्यस्तु विपक्षः स्यादन्त्रपा-षाणसन्तिभ.। (जम्बू. च. ३, २६-३०)। १ भविष्य में जो सम्यग्दर्शनादि पर्याय से कभी भी परिचत नहीं हो सकते हैं वे ब्रभव्य कहलाते हैं। **ग्रमव्यसिद्धिकप्रायोग्य** — भवसिद्धियाणमभवसि-डियाणं च जस्य ठिदि-मणुभागवंबादिपरिणामा सरिसा होदूण पयट्टंति, सो अभवसिद्धियपाभीग्गवि-संबो ति भणादे । (जयम.--- क. पा. पू. दर्द का दि. १)।

विस स्थान पर अध्य और ग्रमध्य जींवों के स्थिति और अनुभाग बन्ध ब्रावि कराने वाले परिणाम समान होकर प्रथम होते है, उन्हें ग्रभ यसिद्धिक-प्रायोग्य परिनाम कहते हैं।

**सभावप्रमार्गता**---प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । साऽऽरमनोऽपरिणामो वा विज्ञान वाऽन्य-वस्तुनि ॥ प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । दस्तुसत्ताववोधार्यं तत्राभावप्रमाणतः ॥ (प्रमाल. ३६६र-६२; प्र. क. मा. पृ. १८६ व १६४ उ.)। प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रमुखित को, सथवा उक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणरूप भ्रात्मा के परिणत न होने को, ग्रयवा श्रन्य वस्तु-विषयक विज्ञान को श्रभाव प्रमाण कहते हैं।

ग्रभिगत - १. सम्मत्तमि ग्रभिगग्री विजा-णभ्रो वा वि ग्रब्स्वगओ वा । भा. ७३४)। २. सम्यक्त्वे य ग्राभिमुख्येन गतः प्रविष्टः सोऽभिगत उच्यते, यो वा जीवादिपदार्थाना 'विज्ञायकः' थिशेषेण ज्ञाता सोऽभिगतः, यद्वा य ग्रभ्युपगतः---'यावज्जीव मया गुरुपादमूल न मोक्त-व्यम्' इति कृताम्युपगमः मोऽभिगतः। (बृहत्कः व. ७३४) ।

जो सम्यक्त्वके प्रभिमुख हो चुका है, ग्रयवा जीवादि पदार्थों का विशेवरूप से ज्ञाता है, ग्रयका जो यहप्रतिका कर चुका है कि मैं जीवन पर्यन्त गुर के पारमूल को नहीं छोडूंगा, उसे प्रभिगत कहते हैं। यह उत्सारकल्पयोग्य के कुछ गुणो में से

एक है।

ग्रभिगतचारित्रार्य--देखो ग्रधिगतचारित्रार्थ । **ग्रभिगमन**---श्रभिगमन सर्ववाद्यान्मण्डलादभ्यन्नर-प्रवेशनम् । (जीवाजी. मलयः वृ३-२, पृ. १७६; सूर्यप्र. वृ. १३–८१) :

बाहिरी मण्डल से भीतरी मण्डल में प्रवेश करने को धभिगमन कहते हैं।

ग्रिभगमरु - १. सो होइ ग्रिभगमरुई सुप्रणाणं जेण **श्वत्यद्यो दिट्ठ**ं। **एक्का**रसमगाइ पद्दन्तग दिट्ठि-वाम्रो य । (उत्तरा. २६-२३, पृ. ३२०) । २. ग्रर्थ-तः सकलसूत्रविषयिणी रुचिरभिगमरुचिः । (धर्मसं. स्बो. बू. २, २२, बू. ३८)।

जिसने सर्वस्वरूप से व्यारह संग, प्रकीर्णक सौर इष्टियाद रूप सकल भुतज्ञान का ग्रम्यास किया है उसे अभिगमरुचि कहते हैं। **द्मिगृहीत--१.** धभिगहिदं यह शाभिमुस्येन पृ-हीतं स्त्रीकृतं प्रश्रद्धानम् ग्रभिगृहीतमुख्यते । (म. द्भा. विजयो. टी. १६)। २. ग्रभिम्पहिदं परोपदे-शादाभिमुख्येन स्वीकृतम्, परोपदेशजम् इत्यर्थः। (भ. द्या. मूला. टी. ५६) । ३. ग्रभि ग्राभिमुरूयेन तत्त्वबुद्ध्या, गृहीत यथा भौत-भागवत-बौद्धादिभि.। (वंचसं. स्वो. वृ. ४-२) ।

२ दूसरे के उपवेश से प्रहण किये गये मिथ्यास्य की ग्रभिगृहीत मिष्यात्व कहते हैं।

ग्रिमगृहीत दृष्टि--धिममुखं गृहीता दृष्टिः, इद-मेव तत्त्वमिति बुद्धवचनं सांस्य-कणादादिवचनं वा। (त. भा. सिद्ध. वृ. ७-१८, वृ. १००) ।

तस्य---यथायं वस्तुस्वरूप-पही है, इस प्रकार बुढ, सांख्य व कणाद झादि के वचनों पर श्रद्धा करने को ग्रभिगृहीत दृष्टि कहते हैं।

ग्रभिगृहीता(मिथ्यास्व) क्रिया -- तत्राभिगृहीता त्रयाणां त्रिषष्ट्यधिकानां प्रवादिशतानाम् । (त. भा सिद्धः वृ. ६-६) ।

तीन सौ तिरेसठ प्रवादियों के तस्व पर श्रद्धा रखने को सभिगृहीता किया कहते हैं।

**ग्रभिगृहीता भाषा— १**. जा पुण भासा भ्रत्थं ग्रमिगिन्भः भासिया सा ग्रमिग्गहिया। (बज्ञवै. भू. २८०, वृ. २३६)। २. प्रयंमिशवृद्ध योज्यते घटादि-वन् । (दञ्जबं मि. हरि. बृ. २७७, पू. २१०) । ३. भाषा चाभिगृहे वोद्धन्या-प्रथंमभिगृह्य या श्रोच्यते घटादिवदिति । (ग्राव. ह. वृ. भल. हेम. टि. पृ. ४. ग्रमिगृहीता प्रतिनियतार्थावधारणम् । (प्रज्ञायः मलयः बृ. ११-१६६) । ५. ग्रभिगृहीता प्रतिनियतार्यावधारणरूपा यथेदमिदानीं कर्तव्यमिदं नेति । यद्व। ××× ग्रमिग्रहीता तु ग्रर्थमिगृह्य योच्यते घटादिवत् । (धर्मसं. मान. स्वो. मृ. ३-४१, पू. १२३) । ६. श्रनेकेषु कार्येषु पृष्टेषु यदेकतरस्या-वघारणमिदमिदानीं कर्तव्यमिति सा श्रमिगृहीता ऽयवा घट इत्यादिप्रसिद्धप्रवृत्तिनिमित्तकपदाभि-घानं सेति द्रष्टव्यम् । (**भाषार. टी. ७**८) । १ प्रयं को ग्रहण करके जो भाषा बोली खाली है-

जैसे 'घट' मादि—वह मिमगृहीता भाषा कही जाती है। ६ अनेक कार्यों के पूछे जाने पर 'इस समय इसे करों इस प्रकार किसी एक का निश्चय करने वाली भावा को प्रशिवृहीता भावा कहते हैं। सबका प्रवृत्तिनिमित्तक प्रसिद्ध पर्वो के कवन को प्रशिवृहीता भावा कहते हैं।

प्रभिष्यहमितक — प्रीमयहा इभ्याविषु नानारूपा जियमाः, तेषु स्व-परविषये मतिः तद्यहण-प्राहण-परिणामो यस्यासौ प्रभिष्यहमितकः । (सम्बोषस. षु. ना. १८, पु. १७)।

हुम्मादिकों के विजय में को मनेक प्रकार के नियम हैं उन्हें समिग्रह कहते हैं। उत्तर नियमकण स्नि-ग्रहीं में त्व धौर पर के विजय में यहण करने कराने कम विलक्षी नित (परिणाम) हुमा करती है, उत्ते प्रभिग्रहमतिक कहते हैं।

झिम्बातगति (क्यामंट) — जतुगोनक-कन्दु-दा-रुपिण्डादीनामभिषातगतिः। (त. चा. ४,२४,२१)। लाखका गोला, गॅद और काष्ठिग्य सादिकी सम्म से ताड़ित होने पर जो गति होती है उसे समिबातगति कहते हैं।

प्रभिजातस्य — १. प्रभिजातत्वं वस्तुः प्रतिपाधस्य वा भूमिकानुसारिता । (समबा प्रभय वृ. सू. ३४, वृ. ६) । २. प्रभिजातत्वं यथाविवक्षितार्योभिषान-शीलता । (रावपः टी. वृ. १६) ।

२ विवक्षित अर्थ के अनुसार कथन की शैली का नाम अभिजातत्व है। यह पैतीस सत्यवचनातिशयों में अठारहवां है।

स्रभिज्ञा (प्रत्यभिज्ञा)—'तदेवेदम्' इति ज्ञानमभि-ज्ञा । (सिद्धिवि. टी. ४–१, पृ. २२६, पं. ४) । 'यह वही है' इस प्रकारका को ज्ञान (प्रत्यमिज्ञान) होता है उसे समिज्ञा कहते हैं।

क्रिभिवान-नामिनिवन्यन---जो णामसद्दो पवृत्तो संतो क्रप्याणं चेव जाणावेदि तमिनहाणणिर्वधणं णाम । (वयसा पु. १४, पु. २) ।

को नानवास्त्र प्रवृत्त होकर केवल प्रपना ही बोच कराका है, उसे प्रतिवाग-नाम-निकयन कहते हैं। यह नामनिकयन के तीन नेदों में से सूतरा है। प्रतिवानम्बल-प्रतिवानमलं तडायकः सन्दः। (बच. दु. १, पू. ३३)।

नल-रायक सन्य को सभिवानमल कहते हैं। सभिवायकविधि --तद्-(प्रमिषेयविधि-) ज्ञापक-स्वाभिवायकविधि:। (बच्चसः यज्ञोः वृ. ३, ४०)। विवक्तित अर्थ (अभिवेय) का ज्ञापन कराने वाली विवि को अभिवायक विवि कहते हैं।

स्रिमियेयविषि -- यस्य बुढिः प्रवृत्तिजननीमिच्छां सूते सोर्जीमयेयविषिः । (अच्छतः यशोः बृ. ३, ६०)। जिसकी बुढि प्रवृत्ति की जनक इच्छा को उत्पन्न करे उसे प्रभियेयविषि कहते हैं।

ग्रिनिष्या—सदा सत्त्वेष्वभित्रोहानुष्यानम् ग्रीमध्या । यथा—ग्रस्मिन् मृते सुखं वसामः । (त. भा. सिद्धः बु. ६-१) ।

. प्राणियों के विषय में सदा ग्राभिब्रोह के चिन्तवन करने को श्रभिष्याकहते हैं। जैसे— इसके मर जाने पर हम सुक्त से रह सकते हैं।

स्रोभितय--धिमनथः चुर्नामराङ्गिक-बाविक-बा-विकाहायमेदैः समुदित तस्मृदित्विगिमकेवयवतु-गाववक्टनम् । क्षम्बद्धौः वृ. १-१२६, वृ. १५४)। कायिक, वाचनिक, साविकक धीर धाहासे दृत चार मेदौं के द्वारा, चाहे वे समुदाय क्य में हों या पुष्ट पुष्ट, धानितेवस्य क्षित बुतान्त को नकल करके प्रयट किया जाय) वस्तु के साव को प्रयट करना, दुसका नाम धनिनय हैं

स्रभिनवानुका-धिमनवानुका नाम यदा कि-लान्यो देवेन्द्रः समुत्पद्यते तदा तत्कालवितिभः सायु-भियंदसावभिनवोत्पन्ततयाऽवग्रहमनुकाप्यते सा तेषां साधूनामधिनवानुका । (बृहस्क. बृ. ६७०) ।

वब कोई नया देवेग्द्र उत्पन्न होता है तव वह तत्कालकर्ती सामुक्षों के द्वारा अवग्रह (उपाध्य) के लिये अनुकाशित किया जाता है, यह उन सामुक्षों की अनुका अभिनवानुका कही जाती है।

अनिनिकोष — ?. प्रांभिनशेषनमभिनिकोषः । (क. सि. १-११) । २. प्रांभिनुक्येन निवर्त वोधनमिमिनिकोषः । (त. सा. १,११,४) । ३. प्रत्यामिमुद्दो णियतो कोषः (धिनिनिकोषः), स एव स्वापिक्रसत्योगासानार्यानिकोषकम् । (कार्य. कु. १९) । ४. प्रत्यानार्यानिकोषकम् । (कार्य. को को यो स्वाप्रांच धिनिकोद्दो । (विषयेषः मा. द०, १,१९) । ४. प्रारंधिनमुक्ते निषयो वोधोऽभिनिकोषः । (बाय. हिर. १,१,१८,९) । ६. प्रहिनुह-पियमिष्ट्रहे सु को वोधो सो विषयि प्रांच । विषयि सु इ. १,१९,१९) । ६. प्रहिनुह-पियमिष्ट्रहे सु को वोधो तथा विषयि प्रांच । वार्यः सुर्वः १,१८,१९६) । ७. महत्वाव्यानार्यानिकायानार्यानिकायानार्यानिकायानार्यानिकायानार्यानिकायानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्यानार्याचार्यानार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याच्याचार्याचार्याचार्याच्याच्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्याचार्

मृतामूर्वद्रव्यं विकलं विश्वेषायबुष्यते तदभिनियो-विकतानम् । (पंचाः काः अमृतः वृ. ४१)। ८. महिः मुहुषिममियबोहणमाभिणिबोहियमणिदिइंदियजं (गो. भी. ३०६) । १. स्यूलवामावरानन्तरार्थस्य स्वायिनविचरम् । प्रत्यक्षं नियतस्यैतद् वोधादिमिनि-बोधनम् ॥ झा. सा. ४-३२) । १०. प्रभिनिबोधो हेतीरन्यवानुपपत्तिनियमनिश्चयः । (लघी. ध्रमय. कुलि ४-४, वृ. ४४) । ११. श्रीममुखेषु नियमिते-ष्यचेंतु यो बोयः स प्रभिनिबोधः, प्रभिनिबोध एवा-भिनियोधिकम् । (मूला. बृ. १२-१८७) । १२. ग्र-र्षाभिमुखोऽविपर्ययरूपत्वान्नियतो उसंगयरूपत्वाद् बोबः सबेदनमभिनिबोधः । स एव स्वाधिकप्रत्ययो-पादानादाभिनिवोधिकम् । (स्वानांग सू. ४६३, पू. ३३०)। १३. प्रशीममुखो नियतः प्रतिनियतस्य-रूपो बोधो बोधविशेषो ऽभिनिबोधः 🗙 🗙 🗴 । ग्रयका ग्रमिनिबुध्यतेऽनेनाऽस्मात् ग्रस्मिन् वेति म्रभिनिबोधः तदावरणकर्मक्षयोपशमः। (ग्राव. मलय. ब्. १, पू. १२; नन्दी. मलय. ब्. सू. १, पृ. ६४)। १४. ग्रभिमुखो वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रियाच्याश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोघः ग्रभिनि-बोवः । (भनुषोः मलः हेमः वृ. १, पृ. २)। १५- ग्रर्था-भिमुलो नियतो बोघोऽभिनिबोघः, ×××ग्रमि-निबुष्यते वा प्रनेनास्मात् प्रस्मिन् वा प्रभिनिबोधः तदावरणकर्मक्षयोपशम:। (धर्मसं. मलय. ब्रू. ८१६, पु. २६१) । १६. तत्र चायमाभिनिबोधिकज्ञान-शब्दार्थ:--प्रभि इत्याभिमुख्ये, नि इति नैयत्ये, ततश्च मिमुखः बस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रिय-मनः समाश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोधन बोधो ऽभिनिवोध:। (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. गा. ४, पृ. ६)। १७. लिङ्गाभिमुखस्य नियतस्य लिङ्गिनो बोधन परिज्ञानमभिनिबोधः स्वार्थानुमानं भव्यतं । (तः **बुक्कवोः १-१३**)। १८. घूमादिदर्शनादग्न्यादिप्रती-तिरनुमानमिनिवोधः । (भ्रतः ध. स्वो. टी. ३-४; त. षु. भूत. १–१३) । २ अर्थाभिनृत्र होकर को नियत विषय का ज्ञान होता है यह प्रभिनिबोध कहलाता है। १६ वस्तु के योग्य देश में प्रवस्थान की प्रपेक्षारल कर जो इस्तिय और मन के बाध्यय से बपने नियत विवय का--वैते वशु से रूप का-वोध होता है, उसे प्रभिनियोध कहते हैं।

श्रिभिनिबेश — प्रभिनिवेशस्य नीतिषयमगायतस्यापि पराभिभवपरिणामेन कार्यस्यारभः। स च नीचानां भवति। यदाह-द्यंः श्रमयति नीचान् निष्कत-नयवि-गुगदुक्तरारमः।। श्रोतोविसोमतरचव्यसनिविरा-यास्यते मस्द्यः॥ (योगझा. स्वो. वि. १–४३, दृ. १४६)।

मीतिमार्ग पर न बलते हुए भी हुतरे के प्रमिमक (तिरस्कार) के विचार से कार्य के प्रारम्भ करने को प्रांभिनिदेश कहते हैं। यह नीच कनों के ही होता है। को ही कहा है—सीच कन को प्रमिमना के बशीभूत होकर निर्धंक व धर्मतिक हुक्कर कार्यों को किया करते हैं उनका वह परिवास उन मछ-सिमाँ के समान है जिनकी प्रवाह के विचाह सैरने की कादत है।

ग्रिभिन्नदशपूर्वी -- १. रोहिणिपहुदीण महाविज्जा-णं देवदाग्रो पचसया । भ्रमुद्वपसेणाइं खुद्यविज्जाण सत्तसया ॥ एत् १ वेसणाइं मग्गते दसमपुष्वपढण-म्मि । णेच्छंति सजमत्ता ताग्रोजे ते ग्रभिण्णदस-पुरुवी। (ति. प. ४, १६६-१६)। २. एत्थ दस-पुन्तिणो भिण्णाभिण्णभेएण दुविहा होति । तत्थ एक्कारसगाणि पढिदूण पुणो imes imes imes imes रोहिणि-म्रादिप वसयमहाविज्वाभी सत्तसयदहरविज्जाहि ग्रगुगयः भ्रोकिभयवं ग्राणवेदि ति दुक्कति । एव बुक्कमाणाण सञ्जविज्जाण जो लीभ गच्छदिसो भिष्णदसपुन्नी, जो पुण ण तासु लोभ करेदि कम्म-क्खयत्थी सो ग्रभिण्णदसपुर्वी णाम । (धव. पु. ६, **पृ. ६**८) । ३. दशपूर्वाष्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवाद-स्या सुरुलकविद्या महाविद्याध्याङ्गुष्ठप्रसेनाद्याः प्रज्ञ-प्त्यादयस्य तै[ताभि] रागत्य रूप प्रदश्यं, सामध्यं स्वकमोऽऽभाष्य पुरः स्थित्वा ग्राज्ञाप्यतां किमस्मा-भिः कर्तव्यमिति तिष्ठन्ति । तह्नचः श्रुत्वा न भवन्ती-भिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्त्यविश्वलितश्चित्तास्ते मभिन्नदशपूर्विणः । (भ. धा. विजयो. टी. ३४) । ४. दशपूर्वाण्युत्पादपूर्वादिविद्यानुवादान्तान्येषा सन्ती-ति दशपूर्विण. । ग्रमिन्ना विद्याभिरप्रच्यावितचारि-त्रास्ते च ते दशपूर्विणश्च, विद्यानुवादपाठे स्वयमा-गतद्वादशक्षतिवद्याभिरचलितचारित्राः। (भ. मा. मूला. टीका ३४) ।

 रोहिणो झार्वि महाविद्याझों के पांच सौ सथा अंगुष्ठप्रसेनादि सुद्र विद्याझों के साल सौ देवता प्राकर विद्यानुवाद नामक दसवें पूर्व के पहुते समय प्राक्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी को उन्हें स्वीकार नहीं करते ऐसे साथुओं को प्रमिन्न-दशपूर्वी कहते हैं।

समिन्ताभारवशपूर्व — पुनाक-वृक्त-प्रतिवेवनाकु-भीलेषु उत्कर्षेणामिन्नाभारवशपूर्वाणि सुर्वे भावति । कोऽसं: धीमनाभाराणि एकेनाप्यक्षरेण सम्बूनाति वयपूर्वाणि भवन्तीरपर्थः । (तः वृत्ति स्तुतः १-१७) । को उत्पायवृत्तीयि वस पूर्व एक सकार ते भी कम न हों ऐसे वरिपूर्व वस पूर्वों को समिश्राकारकायुर्वे कहा जाता है ।

स्रभिन्नाचार--- १. जात्योषजीवनादि परिहरत धर्मिन्नाचारः । स्वयः मा. मसयः सृ १-१६४, पृ. १४)। २. न भिन्नो न केनविदय्वतिचारविद्ये पेण व्यक्ति माचारो जान-चारित्रादिको स्त्यासा-विभन्नाचारः। (सभि. स. १, पृ. ७२४)।

२ जिसका आवार किसी अतिवारविशेष के द्वारा सम्बद्धित नहीं होता है उसे अभिश्राचार कहा जाता है।

स्रिभमान-- १. मानकथायादुत्पन्नोऽह द्वारोऽभि-मान । (स. सि. ४-२१) । २. मानकथायोदया-पादितोऽभिमानः। (त. बा. ४, २१, ४, त. सुबन्

वो. वृ. ४-२१; त. वृंतः खुतः ४-२१)।
१ मान कमाय के उदय ने को घनःकरण में प्रश्नंकारभाव उदित होता है उसका नाम प्रतिमान है।
श्रीभिपुखार्थ —को प्रतिमान्दर्थों ? दिवय गोइदियाण गहणपाद्योगों। (ध्वतः पु. ११, व्. २०६)।
श्रीभिपुखार्थ —को प्रतिमान प्रयं के प्राहक काल का
नाम प्राप्तिमिक्षीपिक है। इस सक्षण में प्रविष्ट'श्रीममुख प्रयं' का स्वक्य इस प्रकार निर्विष्ट
किया गया है—को पदार्थ इनिजय और सन के
द्वारा ग्रहण के योग्य होता है उसे प्रकृत में प्रभिमुखार्थ जानना चाहिए।

जो वर्यायवाची शब्दों की ग्रपेक्षा धर्य में भेद करे उसे प्रभिक्द (समिभिक्द) कहते हैं। वेसे—एक ही इन्द्र-व्यक्ति को इन्दन किया की ग्रपेक्षा इन्द्र व क्षकन किया से शक भी कहा जाता है। स्रभिलाप – श्रमिलप्यते येन यो वा प्रसी धर्मिलापः शब्दसामान्यन् स्रथंसामान्यम् च। (सिद्धिवि. डी. १–६, पृ. ३६, पं. ५–६ ।

जित (अस्य) के द्वारा कहा जाता है वह अस्य तथा जो कुछ (अर्थ) कहा जाता है वह भी अभिनाप कहताता है (बौद्धमतानुसार)।

मिवद्वितमास-१. प्रमिवहिंद इक्कतीसा चउ-वीस भागसयं च तिगहीण । भावे मूलाहजुद्यो पगय पुण कम्ममासेणं ।। (बृहत्क. ११३०) । २. प्रमि-विड्डियो य मासो एकत्तीसं भवे बहोरला । भाग-सयमेगवीसं चउवीस-सएण छेएणं।। (ज्योतिष्क. २-३६) । ३. एकत्रिशद् दिनानि एकविंशस्युत्तर-शत चतुर्विशस्युत्तरशतभागानाम् (३१६३%) प्रभिव-द्वितमासः । (त. भा. सिद्धः वृ. ४-१५) । ४. ग्रमि-र्वोद्धतो नाम मुख्यतः त्रयोदश-चन्द्रमासप्रमाणः सव-त्सरः, पर तद्द्वादशभागप्रमाणो मासोऽप्यवयवे समु-दयोपचाराद् प्रभिवद्धितः । स चैकत्रिश्चदहोरात्राणि चतुर्विशत्युत्तरशतभागीकृतस्य चाहोरात्रस्य त्रिकहीन चतुर्विश शत भागाना भवति । (बृहत्क. बृ. मा. ११३०) । ५. तथा हि -- अभिवधितमासस्य दिन-परिमाणमेकत्रिशदहोरात्रा एकविशस्युत्तरं शसं भागानाम् ग्रहोरात्राध्य imes imes imes imes imes imes । (ब्यायः भाः मलयः वृ. २-१८, पृ. ७) ।

२ इकतीस दिन-रात और एक दिन के एक सौ चौबीस भागों में से एक सी इक्कीस भाग प्रमान (३११२४) कालको ग्रमिवियत मास कहते हैं। ग्रभिवद्भित संवत्सर-- १. धभिवधितो नाम मुख्यतः त्रवोदश-चन्द्र मासप्रमाणः संवत्सरः । (बृहत्कः बू. ११३०)। २. तेरस य चंदमासा एसी प्रभिव-डि्डमो उ नायव्यो । (क्योतिष्क. २-३६) । ३º ग्राइच्च-तेय-तविया खण-लव-दिवसा 'उऊ' परिण-मंति । पूरेइ णिण्णयलए तमाहु प्रभिवद्धियं जाण (णाम)। (सूर्वेत्र. १६)। ४. ग्राभविधतसंवत्सरे व एकैकस्मिन् ग्रहोरात्राणा त्रीणि शतानि व्यक्षीत्यिष-कानि चतुरचत्वारिशच्य द्वाषष्टिभागा ग्रहोरात्रस्य । (सूर्वप्र. बृ. १०, २०, १६), तिन्नि प्रहोरस-सया तेसीई चेव होइ अभिवड्ढी । चोयालीस भागा बावद्विकएण छेएण ।। (सूर्यप्र. मृ १०, २०, ६७ ड.); त्रीष्यहोरात्रशतानि व्यशीत्यधिकानि चतुरचस्वारिशच्य द्वावष्ठिभागा बहोरात्रस्य एता-वदहोरात्रप्रमाणोऽनिवद्वितसंवत्सरः । × × × तथा यस्मिन् संवत्सरेऽधिकमाससम्भवेन त्रयोदश चन्द्रमासा भवन्ति सोऽभिविधतसंवस्तरः । (सूर्वेत्र. वृ. सू. ४-७; पू. १५४); यस्मिन् सवत्सरे क्षण-सव-दिवसः भूतवः प्रादित्यतेजसा कृत्वाऽतीव तप्ता परि-णमन्ति, यश्च सर्वाष्यपि निम्नस्थानानि स्थलानि च जलेन पूरवित तं संवत्सरं जानीहि, यथा तं संवत्सर-मिनविवितमाद्वः पूर्ववंयः इति । (सूर्वेत्र. बृ. ५८, पू. १७३) । ५. एवंविधेन (प्रभिवद्धितेन) मासेन द्वादशमासप्रमाणोऽभिवधितसंवत्सरः । स चायं त्रीणि **ात्रा**न्यञ्जा त्र्यशीरयधिकः।नि चतु**श्चरवारिश**च्च डियष्टिभागाः (३८३ हुँ)। (त. भा. सिद्धः वृ. 8-68) 1 २ तेरह चान्द्रमास प्रमाण ग्रमिर्वाधत संवत्सर

होता है। स्मिषव -- १. द्रवी वृष्यी वाऽभिषवः । (स. सि. ७--३४)। २ इवो वृष्यं वाऽभिषवः इवः । सौवीरा-दिकः बृष्य वा द्रव्यमभिषवः इत्यभिधीयते । (स. वा. ७, ३५, ५) । ३. द्रवी वृष्य चाभिषवः । (स. क्लो. ७-३५)। ४. श्रभिषवाहार इति—सुरा-सौवी-रक-मासप्रकार - पर्णव्याद्यनेकद्रव्यसद्यातनिष्यन्तः सुरा-सीधु-मधुवारादिरभिवृष्यवृक्षद्रव्योपयोगो वा । (त. भा. सिक्ष. वृ. ७-३०) । ५. सौवीरादिव्रवो बा बृष्य वाऽभिषवाहारः । (चा. सा. पू. १३)। ६. ग्रभिववोऽनेकद्रश्यसन्धाननिष्यन्तः । सुरा-सौ-वीरकादिः मासप्रकारखण्डादिवी सुरामध्वाद्यभिष्य-न्दिद्रक्योपयोगो वा । (योगका. स्वो. विव. ३-६८, पू. ५६५) । ७. मभिषवः सुरा-सौवीरकादिर्मास-प्रकारमण्डादिर्वा । सुरामध्वासभिव्यन्दिवृध्यद्रव्योप-योगो वा। (धर्मसं मान स्वो. बृ. २-४०, पृ. १०६) । व. इवो वृष्यक्चोभयोऽभिषव. । (त. वृत्ति **मृत. ७—३४**) ।

२ तब (कांकी) ध्रयका वृष्य (गरिक्ठ) त्रव्य को स्राम्बयक कहा बाता है। ४ मझ, तीबीरक (कांबी), विशिष्ट प्रवस्थागत मांत स्रीर पणंकी साहि स्रमेक त्रव्यों के समुदाय से निर्मित गरिक्ठ खाद्य को स्राम-वय कहते हैं।

स्वभिष्यक्क — १. सभिष्यक्को वाह्याभ्यन्तरोपकरण-विषयसुर्वे राग मासक्तिः । (त. भा. सिट. वृ. ०-(०)। २. उक्कें कि प्रियस्य मातः कर्म वा प्रेम, तस्त्रातिक्यस्याना-क्षेत्रकाम्प्रेवस्त्रमात्-क्षित्रकाम्प्रेवस्त्रमात्-क्षित्रकाम्प्रेवस्त्रमात्-क्षित्रकाम्प्रेवस्त्रमात्-क्षित्रकाम्प्रेवस्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रात्रम्यः प्रदेशः। ३. मात्रो नाम जीवस्य परिचायः, वो प्रेम्प्रेवस्त्रकुोऽनियोग्ते । १८ ४ येन वन-वान्य-क्ष्यमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्ष्यस्य स्त्रमात्रक्षयः स्त्रमात्रक्षयः स्त्रमात्रक्षयः स्त्रमात्रक्षयः स्त्रम्यस्य प्रक्रमात्रक्षयः स्त्रमात्रक्षयः स्त्रमा

सहित हो । ए ताम सामान्य नाम है। स्रमित्वकारा — २. प्रमिष्वकालं तस्वैव विवक्षित-कालस्य संबद्धनम्, परतः करणमित्ययः। (बृहस्क. बृ १६७४)। २. प्रमिष्यकाण पश्चावपसरणम्। (भ्राव. हर्रि. बृ. मस. हेम. टि. यू. ८७)।

१ वसतिके विवक्षित विश्वेसादि काल को बड़ाना
— माने करना, इसका नाम धरिष्वक्कण बादर
प्रामृतिका है।

स्रीभेह्नतः १. एकदेशात् अर्थस्माद्वाध्यगतमोदना-दिक स्रीभवट्य (स्रीमृहत्त्व) । (मृताः मृ. ६-१६) । २. स्वादायातमीसृत्तं सामवारगृहान्तरात् । (सामाः साः ६-२२) । ३. त्रीन् सत्त्व सा गृहान् पहस्त्वा स्थितान् मुस्स्वाध्यतोधिसत्तात् । देशादयोष्यमायात-नन्नाद्वीमहत्त्व स्वरं । (स्वर. च. ४-१६) । ४. द्वामान् पाटकात् गृहान्तरावदायात तदभिष्ठतम् । (भा. प्रा. डी. ६६) ।

३ एक पंक्ति में स्थित तीन या सात घरों को छोड़ कर उससे बाहिर के प्रदेश से झाये हुए प्रयोग्य आहारके लेने पर अभिद्वृत (अभिष्यट) नामका उद्यन-शेष होता है।

स्रमीक्ष्यसानीपयीय — १. जीवादिपदार्थस्वतस्य -विषये सम्पत्नाने निर्धं पुरुक्तात्रभीक्ष्यसानीपयीमः । (स. सि. ६-२४) । २. सानभावनायां निरुप्युक्ततः। सानोपयीयः । मत्यादिविकरूपं आनं जीवादिपदार्थः स्वतस्वविषयः प्रसक्ष-पोक्षनक्षणम् प्रसानितृष्य-स्वतद्विषयः प्रसक्ष-पोक्षनक्षणम् प्रसानितृष्य-स्वविद्वक्षणः हिताद्विताृत्रम्यानित्यपुरुक्ता सानोपयोगः । हित्यक्ष चर्तस्य मावनाया निर्यपुक्तता सानोपयोगः । (स. सा. ६,२४,४; सा. सा. दू. २४; स. वृत्य-भृतः ६-२४; त. वृत्यको. ६-२४) । ३. स्थिक्वव- वाजीवजीवजुत्तदाए — ग्रभिक्खणं जाम बहुवारिमिदि भिषदं होदि । णाणोवजोगो ति भावसुद दब्बसुदं वाऽवेबसदे। तेसु मुहुम्मुहुजुत्तदाए तित्थयरणाम-कम्मं बज्भह, दंसणविसुज्भदादीहि विणा एदिस्से धगुववसीदो । (बब. पु. ८, पू. ६१) । ४. संज्ञान-भावनायां तु या नित्यमुपयुक्तता । ज्ञानोपयोग एवासी तत्राभीक्षण प्रसिद्धित: ।। (त. इलो. वा. ६, २४,६)। ५. ग्रज्ञाननिवृत्ति फले प्रत्यक्ष-परोक्षलक्ष-णज्ञाने । नित्यमभियुक्ततोक्तस्तज्ज्ञैज्ञानोपयोगस्तु ।। (ह. पु. ३४-१३५) । ६. मभीक्ष्णं ज्ञानीपयीग इति--धभीक्षं मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणं ज्ञानं द्वादशाङ्गं प्रवचनं प्रदीपाङ्कुशप्रासादप्लवस्थानीयं, तत्रोपयोगः प्रणिघानम् । सूत्रार्थीभयविषयं ग्रात्मनो व्यापारः, तत्परिणामितेति यावत् । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-२३)। १ जीवादि पदार्थों के स्वकीय स्वरूप के जानने रूप सम्यक्तान में नित्य उपयुक्त रहने को प्रभीक्ण-ज्ञानोपयोग कहते हैं।

म्मभेदप्राधान्य -- म्रभेदप्राधान्य द्रव्याधिकनयगृहीत-सत्ताविभिन्नानन्तधर्मात्मकबस्तुशक्तिकस्य सदादिप-दस्य कालाद्यभेदविशेषप्रतिसन्धानेन पर्यायाधिकनय-पर्यालोचनप्रादुर्भवच्छक्यार्थबाधप्रतिरोधः.। (शास्त्रवाः यक्षो. टी. ७–२३, पृ. २५४) । ब्रव्यायिक नयके द्वारा चहुण की गई सत्ता द्यादि से श्रभिन्न श्रनन्त धर्मस्वरूप वस्तु के ग्रहण करने की शक्तिवाले सत्-ग्रसत् ग्रावि पदों की, काल ग्रावि के प्रभेद को लक्ष्य करके पर्यायाधिक नयसे उत्पन्न होनेवाली शक्ति से श्रनन्तधर्मात्मक वस्तु के ग्रहण-रूप प्रर्थ में, बाबा ही दूर करना; इसका नाम प्रभेद-प्राधान्य है। **प्रभेदोपचार**--- श्रभेदोपचारश्च पर्यायाधिकनयगृही-तान्यापोहपर्यवसितसत्तादिमात्रशक्तिकस्य तात्पर्यानु -पपत्या सदादिपदस्योक्तार्थे लक्षणा। (शास्त्रवाः बन्नो. ही. ७-२३, पू. २५४)।

परत्या स्वादिपदस्योकार्थे लक्षणा । (झाल्यकाः स्वादे हो. ७-२३, पृ. २१४) । पर्यावाचिक नमसे प्रहृण किये गये तथा झन्यापोह में जिनका पर्यव्यक्तान है ऐसे, केवल सत्-सत्तत् प्रावि वर्षों के प्रहृण करने की शक्तित्वाले 'सत्' झावि पर्यों की ताल्यकं के घटित न हो सकने से मननः वर्षोत्यक सर्भु के यहने की सलगा की जाती है, इसका नाम क्येयोजकार है। स्वका नाम क्येयोजकार है। स्वका नाम क्येयोजकार है। स्वका नाम क्येयोजकार है। स्वका नाम क्येयोजकार है।

तने । प्रवेशो भ्रमतो भिक्षोरभोज्यगृहवेशनम् ॥ (ग्रन. घ. ५-५३)।

भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए भिक्षुका वाण्डालावि सस्पृत्य सूत्र के घर में प्रवेश करने पर स्रभोज्य-गृहप्रवेशन नामक सन्तराय होता है।

अस्पतर प्रविधि—तन योजिषः सर्वासु विस् सम्पतर प्रविधि—तन योजिषः सर्वासु विस् स्वबोत्य क्षेत्र प्रकाशयित, प्रवीवमता च सह सात-त्येन तत स्ववास्य क्षेत्र सम्बद्ध सोज्यस्तराविषः । (प्रकार मत्या च ३१७, पृथक्ष)

(नवार-गण्य-यू-१८०) पूरवर्ग) जो प्रविधतान सर्व विद्याओं में अपने विवयभूत क्षेत्र को प्रकाशित करे और अपने स्वामी के साथ सदा अपने विवयभूत क्षेत्र में सम्बद्ध रहे उसे अस्यन्तर-प्रविध कहते हैं।

ग्रम्यन्तरः निर्वृत्ति-देखो ग्राम्यन्तरनिर्वृत्ति । १. उत्सेघ।ङ्गुलासस्येयभागप्रमितानां विश्वद्वानामा-प्रतिनियतन्वक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनाव -त्मप्रदेशाना स्थिताना वृत्तिरम्यन्तरा निवृत्तिः । (स. सि. २-१७; त. वा. २, १७, ३; मूला. १-१६)। २. विशुद्धात्मप्रदेशवृत्तिराभ्यन्तरा । (त. इसी. २-१७) । ३. नेत्रादीन्द्रियसस्थानावस्थिताना हि वर्तनम् । विशुद्धात्मप्रदेशाना तत्र निर्वृतिरान्तरा ॥ (त. सा. २-४१)। ४. ग्रभ्यन्तरा चक्षुरादीन्द्रय-ज्ञानावरणकर्मक्षयोपसमिवशिष्टोत्सेघाङ्गुलासस्येय -भागप्रमितात्मप्रदेशसंशिलष्टसूक्ष्मपुद्गलसस्यानरूपा । (त. सुखबो. बृ. २-१७)। ५. तत्रोत्सेधासस्येय-भागप्रमिताना शुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियत-चक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनार्वास्थता या वृत्तिरभ्यन्तरा निवृत्ति । (माचारा वृत्ति २, १, ६४ पृ. ६४)। ६. बाह्यनिवृत्तीन्द्रियस्य खड्गेनोपमितस्य या । धारोपमान्तानवृं त्तिरत्यच्छपुद्गलात्मिका । (सोकप्र. ३-७४, पृ. ३६) । ७. ×××सङ्गस्थानीया या बाह्यनिवृत्तेः खड्गघारासमाना स्वच्छतरपुद्ग-लसमूहात्मिका भ्रम्यन्तरा निवृंत्तिः XXX । (नन्दी. मलय. वृ. सू. ३, पृ. ७४) । ८. उत्सेषा-ह्युलासस्येयभागप्रमिताना शुद्धात्मप्रदेशाना प्रति-नियतचक्षुःश्रोत्रद्राणरसनस्पर्शनेन्द्रियसस्थानेनाव -स्थिताना वृत्तिराभ्यन्तरा निवृत्तिः । (मूला बृ. १-१६) । ६. मसूरिकादिसस्थानात्परतः उत्सेषा-ङ्गुलासस्येयभागप्रमितानां शुद्धानामावरणक्षयोपशम-विशिष्टाना सूक्ष्मपुद्गलप्रदेशसदिलष्टानां प्रतिनियत-

चसुराविन्द्रियसंस्थानेनाऽनिस्थतानामात्मप्रदेशानां वृत्तिरम्भत्तरिनृतिः । (त. वृत्ति सृत. २-१७) । १ कालेकास्तृत्व के सार्वस्थाववे भाग प्रमाण सृद्ध सारामञ्जेकों को प्रतिनिधतः चलु प्रावि दिन्द्रयों के साजारक्य से रचना होने को प्रान्यत्तर निर्वृत्ति कहते हैं।

**श्रम्धन्तरोवश्रिक्युत्सर्ग —१.** ×××श्रम्यन्तरो-पश्चित्यागक्चेति । ×××कोषादिरात्मभावोऽम्य-न्तरोपधिः, कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीवं वा ऽभ्यन्तरोवधित्याग इत्युच्यते । (स. सि. ६-२६) । २. प्राध्यन्तरः शरीरस्य कषायाणां चेति । (त. भा. · १--२६) । ३. कोशाविभावनिवृत्तिरम्यन्तरोपिषव्यु-त्सर्गः । कोध-मान-माया-लोभ-मिथ्यात्व-हास्य-रत्य-रति- शोक - भगादिदोषनिवृत्तिरम्यन्तरोपधिव्युत्सर्ग इति निश्चीयते । कायस्यागदच नियतकालो याव-**अनीवं वा ।** कायत्यागदचाम्यन्तरोपघिव्युत्सगं इत्यु-व्यते । म पुनर्दिषय —नियतकालो यावज्जीवं वेति । (त. वा. ६, २६, ४-४) । ४. ग्रम्थन्तरः श्वरीरस्य कवायाणां चेति शरीरस्य पर्यन्तकाले विज्ञायाकिचित्करत्वं शरीरक परित्यजित - उज्भ-ति । यथोक्तम् — 'जंपिय डम सरीर इट्र कतं' इत्यादि । क्रोधादयः कवायाः ससारपरिभ्रमणहेतवः, तेषां व्युत्सर्गः परित्यागो मनोवानकार्यं. कृत-कारिता-नुमतिभिक्षेति । (त. भा. लिखः. वृ. १-२६) । ३ कोष, मान, माया, लोभ, निय्यात्व, हास्य, रति. प्ररति, शोक व भय ग्रावि दोषों के त्याग को तथा नियत काल तक या यावज्जीवन शरीर के त्याग को

भी सम्भावस्थान—१. हिसादेः कर्मणः कर्तृविरतस्य विद्याविरतस्य वा ऽप्रमस्य कर्तृदर्शमानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानम्याभ्यानस्यान तद्युष्णस्यस्य उपं तद्युष्णाभ्युयमस्यक्षमम् । (भाः स. दी. १२३) । ३. ध्यमस्य कर्तृतः प्रमिष्ट-क्षमन्यम्याभ्यानम् । (भाः स. दी. १२३) । ३. ध्यमस्य कर्तृतः प्रमिष्ट-कष्णम्याभ्यानम् । (भाः स. दु. १८, १. १८६६) । ४. क्षेत्रमान्याभ्यामग्रादिमः योजविष्यान्यतिष्ये । अभ्यानमभ्याभ्यानम् । (भाः दु. १८, ९. १८५) । ५. हिसावस्यः कर्तृतं कर्त्यामितः भाषणम् । प्रम्यान्यम् ४ × ।। (ह. दु. १०–६२) । ६. धाया-ध्यान प्रकटसद्देशारीयम् । (स्थानमस्य स्थान प्रस्तान प्रस्तान द्वारायम् ॥

(प्रकारमा मलय. वृ. २२-२८०, वृ. ४६८)। ८. इणमणेण कियमिदि प्रणहुकहृणमञ्जास्थाणं णाम। (अञ्चरण्याती वृ. २६२)। इ. श्रम्यास्थानं मिथ्या-कलकुदानम्। (कल्पसु. वृ. ११८)।

१ हिसादि कार्य का करने वाला, बाहे वह विरत हो बाहे विरताविरत हो, 'यह उसका कर्ता हैं इस सकार उसके सम्बग्ध में कहना; इस बम्या-क्यान करते हैं। २ प्रथम जिसमें को गुण नहीं है, उसमें उस गुणका सद्भाव बतलाने को प्रम्याक्यान कहते हैं।

भ्रम्यास—यावत्त्रमाणो यो राशिर्मवेत् स्वरूप-सरुयया । सन्यस्य तावतो वारान् गुणितोऽम्यास उच्यते ॥ (सोकप्र-१-१६५) ।

विवक्षित राज्ञि स्वक्य व संस्था से वितनी हो, उस स्थापित कर उतने बार गुषा करने को सम्यास कहते हैं। वेसे— ४.४ १.४ ४.४ ४.४ १.४=१११४। सम्यासवर्ती— १. गुरुणो य नामकंखी सम्मास बहुते सथा। साह प्रागार-शिग्हींह विद्विहो बीत काऊण। (स्थार मा. १-७६.पू. ११)। रम्यासे समीपे वर्तत हीत शीलोऽम्यासवर्ती गुरुपाद-पोठिकाप्रत्यासन्वर्तीति भाव.। (स्था भा. समय. बू. १-७६.पू. २१)।

जो तायु जान, दर्जन और संयम के लाभ की इच्छा ते तदा गुरु के सालीप रहता है तथा जेन व मुजादि के माला स्वेर प्रारी की विच्या तो से दि कुछ सेवेश दिया जाता है तो उसके करने में उखत रहता है, ऐसे तायु को प्रम्यासवर्ती कहा जाता है। यह प्रीपचारिक विनय के ७ भेदों में प्रचम है। प्रम्यासासन—देखो प्रम्यास्वर्ती। प्रम्यासासन, उपन्य स्वीपचारिक विनय से १ स्वेर से प्रचम सामाय यू. १ हमा सामाय स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स

उपचरणीय---बादर-सत्कार करने के योग्य गुरु बादि के---समीप में स्थित रहने को ब्रभ्यासासन कहते हैं।

स्रम्थाहृत (पाहारदोषमेद)— १. स्वधामादे. साधु-निमित्तमभिमुत्तमानीतमम्बाहृतम् । (दश्यमै. हरि. वृ. १–२, वृ. ११६; वर्षाते. मान. स्वी. वृ. १-२२, वृ. ४०) । २. हृह-पामादे. साध्ययं यदागित त्वस्था-हृत्य । (योषका. स्वो. विक. १-२६, वृ. ११४) । ३. स्व-परसामात् साधुनिमित य सानीयते तोशस्या- हुतपिण्ड:। (ब्राबः ह. वृ. नल. हेन. डि. पृ. द१)। १ स्वकीय ग्राम ब्रावि से साधु के निमित्त लाये हुये ब्राहार को ग्रन्थाहुत कहते हैं।

धन्याहृत (वसतिकादोषभेद) — कुडभावर्ष कुटी-रक-कटादिकं स्वार्थं निष्यन्तमेव यत्सयतार्थमानीत तदस्माहिडम्। (अ. झा. विकयो. व मूला. टी. २३०; कार्तिके. टी. ४४६, पू. ३३७-३८)।

सपनी कुटी (फोंपड़ी) के बनाने के लिए लाए गये कुटीरक सौर चटाई झाबि यदि साचु के लिये वी साती है तो यह उसके लिये ध्रम्याहत नामका वसतिकादोव होता है।

अम्युत्यान — १. प्रमृत्यानं गुर्वादीनां प्रवेश-तिन्क-मण्योः (अ. झा. विवासी. टी. ११६) । २. गुर्वा-वीना प्रवेश-निक्कमण्योः सम्मुलनुत्यानं प्रमृत्या-नम् (अ. झा. मूला. टी. ११६) । २. सम्युत्या-नमासनत्यागः (समबा. सभय. ब्. ११, प्. १४) । १ गुरु सावि के सान-जाने पर उनके सम्मान प्रवर्ध-नापं प्रपाना सावत छोड़कर सड़े हो बाने को सम्यु-त्यान कहते हैं।

स्रम्युद्धय — १. पूजार्थार्जन्यर्थेन-गरिजन-कामभोग-भूषिण्डं । स्रांत्राधितमुक्तमस्युत्तममृद्धयं कार्तति सद्धमं: ॥ (रत्नकः स्राः १३४)। २. इन्द्रपदं तीर्थेकरगम्भिवार-जन्माभियेक-साम्राध्य - क्ष्मकर्ति-पद-नि कमणकत्थाण - महामण्डलेस्वरादिराज्यादिकं मर्वाधिद्धिययंन्तमहमिन्द्रपदं सर्वं साक्षारिकं विकि-प्टमिविध्ययंन्तमहमिन्द्रपदं सर्वं साक्षारिकं विकि-प्टमिविध्ययंन्तमहमिन्द्रपदं सर्वं साक्षारिकं विकि-प्टमिविध्ययंन्तमस्य

१ पूजा-प्रतिष्ठा, चन-सम्पत्ति, साजा, ऐक्स्सं, बल, परिचन स्रोर काममोग; इत्यादि की प्रचृत्ता से प्राप्ति होना, इतका नाम सम्युदय है। स्था-एवं वंचं पाविद्युग से सन्यायं वा प्रवारितु वा मेहा प्रक्रमा जान। (चल, पु. १४, पृ. ३४)। चर्चा-विद्योग नेय स्रभ कहलाते हैं।

स्रभावकाशस्यम् — प्रन्भावगाससयणं बहिनिरा-वरणदेशे शयनम् । (भ. सा. विकयोः व मूलाः टो. २२४)।

गृह भादि के बाहर निरावरण स्थान में सोने को भ्रभावकाशकायन कहते हैं।

प्रभावकाशाऽतिचार--१. सचितायां भूमौ त्रत-

सहितहरितसमुस्थितायां विवादस्यां स्वयन्त्, प्रकृत-भूमि-सारिप्रमार्थनस्य हरूत-पादस्कीच-प्रकारस्य, पास्वांन्तरस्वरस्य, कण्यूयनं ता, हिम-समीरलाग्यां हतस्य करेतहर्यस्था भवतीति चिन्ता, व्यवस्यार्थ्यह्ना वा, अनुस्यातातपरेखी अमिति संस्थेतः सीम-प्रावरणा-तीनां स्मरणम्; प्रभावकासातिचारः । (भ. सा. विवयो. दी. ४६७)। २. प्रभावकास्यस्य हिमवात-म्यामुण्हतस्य करेतहर्पस्यः स्थादिति चिन्ता, व्यवसा-रिमक्परि निपतितहिसस्यापकवेषमब्दश्यायष्ट्ना वा, अभूनवातातपरेशोऽद्यमिति संस्थेतोऽनि-प्रावर-पारीनां स्मरणमित्यारिकोऽक्षावकाशातिचारः। (भ. सा. मूनता हो, ४६७)।

१ सचित, अस्त्रीव-बहुल एवं सिंछा मूमियर सीमा; मूमि व शरीर के प्रमावन के बिना ही हाव-पैर धारि को सकोड़ना व फैलाना, करवट बदलवा, शरीर को बुबलाना तथा वर्ध व बायु से पीहर होने पर 'कब यह शान्त होता है' ऐसा चिल्तन करना, बांत के पत्तों साथि से उपर पढ़ी धोसिबनुष्ठों को हटाना; हत्वादि धांशकाश्रशान के धरिलार हैं।

स्रभायकाशी— स्रभेऽवकाशोऽस्ति येथां तेऽभावका-शितः, शीतकाले बहिःगायितः । (योगिभःटी.१२)। शीतकाल में निरावरण प्रदेश में सोनेवाले साथु को स्रभायकाशी कहते हैं।

स्रमध्यस्य (स्रमञ्जरूष) —ने वानि बहुद रागे वानि रोते दोष्ट्र मञ्जरूसाराम्मि । तो होद उ मञ्जरूषो हेसा सब्दे सज्जरूषा । (सावः नि. मा. ट०३) । जो न तो राग में वर्तमान रहता है और न द्वेच में मी, फिन्तु उनके मध्य में स्वस्थित रहता है; बहु मध्यस्य होता है। सेंच सबको धमध्यस्य जानमा चाहिये।

झ्रमनस्क.—१. न निवाते मनो येथां तेऽमनस्काः। (स. सि. २-११) त. वा. २, ११, ११ त. बुखको. २-११) १. २. मनको इव्य-भावजेदस्य सन्निवानात् समनस्काः, तस्तिन्यानादमन्त्रकाः। ४ × ४ केचित पुनरमन्त्रकाः, विश्वाधवादिवेदनकार्यस्य मिळं-रत्यवापुरपत्तेः। (त. क्लो. २-११) । ३. ये पुन-मांवमन्त्रवोधयोपमाचेच मनप्यपित्रवाद्यविधेदनिरक्षेत्रं पुनस्कानस्कान्त्रकाः, (त. चा. सि. ११ २-११) । ४. मा सिक पुनस्कानस्काः। (त. चा. सि. ११ २-११) । ४. मा सिक पुनस्कानस्काः। (त. चा. सि. ११ २-११) । ४. मा सिक पुनस्कानस्काः। (त. चा. सि. ११ २-११) । ४. मा सिक पुनस्कानस्काः।

द्विप्रकारं मनो येवां तेऽमनस्काः । (तः वृत्ति खुतः २-११) ।

२ प्रकार-भाग स्वकृष सनसे रहित जीवों की ग्रम-नक्क कहते हैं।

समनीम १ समनीत प्रीप्त निय-मध्यक-श्व-सम्बादि, तद्द् बायाकारणस्वादमनीम प्रस्कुध्यते । (त. ति. १-३०) १ र. स्विप्तमननोमं वायाकारण-स्वात् । यद्यांत्र्यं बस्तु निय कण्डक-श्रवादि तद् बायाकारणस्वादमनोमित्रदुच्यते । (त. व. १, ३०, १) । ३. प्रियममनोजम, वायाकारणस्वात् । (त. वनी. १-३०)।

१ विष, रुप्टक ग्रीर शत्रु ग्रादि जो बाधा के कारण हैं, उन मंत्रिय पदायों को समनोज्ञ कहते हैं।

ब्रमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त ब्रातंच्यान (ब्रम-णुष्ण-संपद्मोग-संपउत्त ग्रहुक्कार्ग)-१. ग्रमणुष्ण णाम अप्पिय, समंतधी जीगी संपद्मीगी तेण अप्पि-एण समंतनो सपउत्तो नम्स विष्ययोगाभिकंबी मति-समण्णागते यावि भवइ, सतिसमण्णागते णाम चित्तणिरोहो काउ भायइ जहा कह णाम मम एनेम् मणिट्ठेसु विसण्सुसह सजोगो न हीज्जति, तेसु अणिट्ठेसु विसयादिसुपश्रोम समावण्णो ग्रप्पत्तेम् इड्ठेसु परमगिद्धिमावण्णो रागहोसवसगयो नियमा उदयकिलिन्न व्य पावकम्मन्य उवचिणाइ ति ग्रट्टम्म पढमो भेदो मनो । (दन्नवै. चू.पृ २६ ३०)। २. कदा ममाऽनेन अवर-शूल-श्रत्रु-रोगादिना वियोगो भविष्य-नीस्येवं चिल्ननम् ग्रार्तथ्यान प्रथमम्। (मूला. वृ. ५-१६८)। ३. ग्रमनोज्ञानां शब्दादिविषयाणा नदाधारवस्तूना च रासभादीनां सत्रयोगे तद्विप्रयोग-चिन्तनमसंप्रयोगे प्रार्थना च प्रथमम् । (धर्मसंः मानः स्बो. वृ. ३, २७, वृ. ६०) । ४. ग्रमणुन्ताण सद्दाइ-विसयवत्यूण दोसमइलेस्स । धणिग्रं विग्रोगचितण-मसपद्मीगाणुसरण च ॥६॥ (द्याव. ४ द्य.--द्रमि. रा. १ पू. २३४)।

१ प्रमनीत (प्रांतच्द) वस्तुयों का संयोग होने पर उनके वियोग का प्रभितायों होकर जो यह विचार किया जाता है कि इन प्रोतच्द विद्यों के साथ मेरा स्क्रिय जाता है कि इन प्रांतच्या कर प्रमनेततस्व्याग नात-का प्रथम प्रार्त्तच्यान है। इसके प्राप्य से प्रतिच्द विद्यों में हेंबनाव की प्राप्त होकर प्रोर प्रध्यस्य एक्ट पदार्थों में लोकुपता की प्राप्त होकर बीट राग-द्वेव के बजीभूत होता हुन्ना पाप कर्म का संबद्ध करता है।

चरता हु।

आसार्य (अमच्च) — १. सजगवयं पुरवरं वितती

प्रत्य (च्छ) इ नरवित च । वनहार-नीतिकृषको

प्रमण्ड एवारिको × × × ।। (व्यवः मा. ३, थृ.
१२१२) । २. यमारायः नेताकिकारीरायकः ।

(कि. ता. डी. ६६१) । ३. यो व्यवहारकुवावो

नीतिकृष्ठवत्वच सन् सजनवयं पुरवरं नरपति च

विन्तयानविद्यति संत्राहको प्रवति धवावदः।

पवचा यो राजोऽपि चिलां प्रयच्छति । (व्यववः सा.

नलयः वृ. ३, थृ. १२१); प्रमारयो राजकार्य
विन्तयानविद्यति स्त्राहको स्वर्णक्रितः।

स्वर्णक्रावः

विन्तयानविद्यति स्तर्भावः

स्वर्णक्रावः

स्वर्णक्रावः

स्वर्णक्रावः

समारयाः

सहस्वमानो

स्विताः (व्यवस्वयः वृ. २–३१)। ४.

समारयाः

सहस्वमानो

स्विताः (व्यवस्वयः वृ. २–६१)।

१ को व्यवहारचपुर व नीतिकुशन होता हुआ जनपरों सहित थेळ नगर और राजा की भी चिन्ता करता है वह समाय्य कहमाता है। २ देश का जो अधिकारी होता है उसे ममाय्य कहा जाता है। प्रमार्थवंद्यान — चौरमागंत्रयच्छकानां मार्गान्तरकय-नेन तदजायन्त्र । (बा. गृ. वि. यृ. १०; प्रक्नव्या. यृ. १८३)।

बोरों का मार्ग युक्त वालों को दूसरा मार्ग बताकर उससे धनमित्र रखना, इसे समार्गदर्शन कहते हैं। प्रमित्रक्रिया—१. प्रमित्रक्रिया देवललागा। (वृ. पृ. व. वृ. ११, पृ. ४१)। २. प्रमित्रक्रिया पित्रादिवृ प्रस्तेश्च्यपराचे तीवतरदण्डकरणम्। (वर्षसं मात्र. स्वो. वृ. ३, ९७, पृ. ६२)।

त्याः पुः पर्याप्तः प्राप्तः भी प्रपत्ताव के हो । जाने पर तीव वण्ड देने को समित्रक्रिया कहते हैं। समुद्धहरू — मतत्त्वे तत्त्वलद्धानं मृददृष्टिः स्वलक्षः वात् । तातित सा यस्य जीवस्य विक्यातः सोऽस्य मृददृष्टिः (भारीसः सं प्राप्तः सोऽस्य मृददृष्टिः (भारीसः प्राप्तः सोऽस्य मृददृष्टिः (भारीसः प्राप्तः सोऽस्य मृददृष्टिः स्वाप्तः सोऽस्य मृददृष्टिः स्वाप्तः सोऽस्य मृद्धष्टिः स्वाप्तः स्वापतः स्वाप्तः स्वापतः स्वापतः स्वापतः स्वापति स्वापतः स्व

न्तः रुक्तः ६ नद् अनुभूष्यु क्ष्युत्ताता है। असम्बहर्षियः १ तो हदारि सार्थानु वेदा सब्येषु कम्मावादेषुः सी स्व प्रसूदरिष्ट्री सम्माविद्धी सुन्दे देवां । (सम्बद्धाः २५०) । २. कापये पवि दु साता कापसस्येऽपसम्मातः । स्वयुक्तिप्रकृत्वीतिः २ तुत्ता दृष्टिक्यते ॥ (रत्नकः १४) । ३. बहुवियेषु दुर्वेदर्यनेवस्सयेषु तत्त्ववाभाषामोष्ट्

परीक्षा-चक्षुषा व्यवसाय्य प्रध्यवस्य विरहितमोहता धमूढदृष्टिता । (त. बा. ६, २४, १; बा. सा. पृ. ३; त. सुसाबो. ६-२४; कार्तिके. टी. ३२६) । ४. अमूडदृष्टिश्च बालतपस्वितपोत्रिद्यातिशयदर्शनैनं मूढा स्वरूपान्न चलिता दृष्टिः सम्यग्दशंनादिरूपा यस्याऽसावमूढदृष्टिः । (दशबै. हरि. बृ. वृ. १०२; क्यव. भा. मलय. वृ. १–६४, पृ. २७; धर्मीव. वृ. बु. २-११; बर्मसं. मान. स्वो. बृ. पृ. १६)। ५. भय-लज्जा-लाहादो हिंसाऽऽरंभो ण मण्णदे धम्मो । जो जिणवयणे लीणो समूढिदट्टी हवे सो दु ॥ (कीर्तिके. बृ. ४१६) । ६. यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्ण-ज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढ-दृष्टि:। (समयप्रा. धमृत.बृ.२५०)। ७. लोके शास्त्रा-भासे समयाभासे च देवताऽऽभासे । नित्यमपि तत्त्व-रुचिना कर्तव्यमममूढदृष्टित्वम् ॥ (पु. सि. २६) । देव-धर्म-समयेषु मूढता यस्य नास्ति हृदये कदा-चन । चित्तदोषकलितेषु सन्मतेः सोऽर्ज्यंते स्फुटम-मृढदृष्टिक: ।। (ग्रमित. था. ३-७६) । १. वीत-रागसवंज्ञप्रणीतागमार्थाद् बहिर्भूतैः कुदृष्टिभियंत् प्रणीतं षातुवाद-सन्यवाद-हरमेखल-क्षुद्रविद्या-व्यन्तर-विकुर्वणादिकमज्ञानिजनिवत्तचमत्कारोत्पादकं दृष्ट्वा श्रुत्वाच योऽसौ मूढभावेन धर्मबुद्ध्या सत्र रुचि भक्ति न कुरुते स एव व्यवहारोऽमूढदृष्टिरुच्यते । (बृ. ब्रध्यसं. टी. ४१) । १०. मनो-वाक्-कार्यीमध्या-दर्शनादीना तद्वतां चाप्रशंसाकरणम् ध्रमूढं सम्यग्-दर्शनम् । (रत्नक. टी. १–१४) । ११. तदन्यज्ञान-विज्ञानप्रशसाविस्मयोज्भिता । युन्तियुक्तजिनोक्तेर्या रुचि: सा उमूढदृष्टिता। (भाषाः साः ३–६०)। १२. न मूढा ग्रमूढा, ग्रमूढा दृष्टिः रुचिर्यस्यासाद-मूढदृष्टिस्तस्य भावो अमूढदृष्टिता, लौकिक-साम-यिक-वैदिकमिथ्याव्यवहाराऽपरिणामो ऽमूबदृष्टिता। (मूला वृ. ५-४)। १३ णेगविहा इड्डीग्रो पूर्य परवादिणं च दट्ठूण । जस्स ण मुज्कह दिही भ्रमूढदिहिं तयं निति।। (व्यवः भाः मलयः वृ. १-६४, पृ. २७ बख्त)। १४. यो देव-लिङ्गि-समयेषु तमोमयेषु लोके गतानुगतिके अव्यपर्यंकपान्ये। न द्वेष्टि रज्यति न च प्रचरद्विचारः सोऽमूददृष्टिरिह राजित रेवतीवत् ॥ (धनः बः २-१०३); धनुहा षडनायतनत्यागादनभिभूता, दृष्टिः सम्यक्त्वं यस्या-

सावमुद्धिस्यः ( खन. स. स्त्रो. सी. २-१०३) । ११. धम् या क्रांडिसस्युर्जीयक्ययंत्रे प्र्याविगोतसस्युर्व्ययंत्रम् इति मोहरहितता, सा वाज्ञी दृष्टिक्त बुद्धिः स्था धमुद्धुद्धिः । (क्तरा. ते. बु. २६-१) । १९. परवाइस्वरिष्ट् प्रमुद्धाद्धिः उप्तस्याह्यः (त्यु. चू. स्त्रोः त्यु. ९, ९, २७) । १०. दोषत्रृष्टे बु सालेषु तर्गास्य-देवतादिषु । वित्तं न मुद्धाते क्यापि तहसूवं नियवते । (सावसं. बास. ११३) । १६. परतत्त्रेषु मोहोनमः कत्यं धमृद्धृद्धित्या । (सा. प्रा. १३. ७७) । १९. धमाहेतुष्ट्यत्त्रेषु मोहोनम् कत्यं धमृद्धृद्धित्या । (त. पृत्तं बुत्यः २२४) । २०. देवे चुर्तं तथा धमं दृष्टिः स्वावत्ययेष्ट्या । (सा. प्रा. १३. ७७) । स्त्राः प्रमाद्वत्या । (सा. प्रा. १३. ७७) । स्त्राः प्रमाद्वत्या । (सा. प्रा. १५. २५) । १०. देवे चुर्तं तथा धमं दृष्टिः स्वावत्ययेषा मृद्धृद्धिता । (सा. व्याव्ययेषा मृद्धृत्यः ।

१ हु-जाँके कारणभूत कुमार्ग— विश्वयादयांनादि-जार उसमें विश्वत विष्यादृष्टि श्रीवाँ को भी मन-जवन-कायने प्रश्नात न करना, इस का नाम धमुन्दृष्टि है। १ जो सम्मार्ग के समान प्रतीत होने वाले विष्या-मार्गो में वरीजाक्य नेत्र के द्वारा गुवित के बमाव को बेक्कर— जन्हें युवितहीन आनकर— जनमें मृष्य नहीं होता है को अमृत्दृष्टि आनगा शाहिए। प्रमूर्ण— १ वे जन्न इरियगेज्या विस्ता शीवीह हृति वे मृता। तेसं हृददि प्रमुत्त × × × ।।। (वात. का. ६६)। २. त्यर्थ-रत-गन-वर्णामावरन भावम-मृत्तम्। (वंबा- का. सहन. वृ. ६६)। ३. समृती: नाम-गोवरून-संवाद् क्यारिवनिवेशमयमृतिरहिता:। (बाह्यका. ते. ११–४४)।

१ बीव जिन विषयों को इन्तियों से ग्रहण कर सकते हैं वे मूर्त होते हैं। उनते मिल्ल शेव सबको प्रमूर्त बानना वाहिए। ३ नाल व गोत्र कर्मों का क्षय हो बाने पर क्यादिषय मूर्ति— वारीर—से रहित मुक्त बीवों को भी ध्यूर्त बानना वाहिए।

स्रमूर्तस्य - १. × × अपूर्तस्यं विधयंवात् । (ब्रष्टाम्, ११-५)। २. × × अपूर्वस्यं गुणो मृतंत्वाभावसमनि (न्वि)तत्वमिति । (ब्रष्टाम्, डी. ११-५)। ३. अपूर्तस्यं स्थादिरहिस्तम् । (सन्ति-सवि. पं.पू. २५)।

२ मूर्तता के सभावक्य गुण का नाम समूर्तत्व है। समूर्तह्रव्यभाव-अनगाहणादियो समुत्तदन्त्रभावो। (थब. पु. १२, पृ. २) । स्वयाहन साथि को समूर्त समित प्रण्या

सबवाहन साथि को समूर्त सचित्त हम्पनाय कहा जाता है।

समुतकावी (प्रमद्यवयो)— १. येवां पाणिपुट-प्राप्तं मोवनं यत् किविष्यपृत्तासास्कर्तातं, येवां वा व्याहताति प्राणिनासमृतवयपृत्राहकाणि मवन्ति ते उपुतकाविषाः। (त. वा. ह. न्यु. प. १०४)। २. वेति हत्यपताहारो धमवतास्वर्तवेष परिणम्ह ते धमकतियों विषा। (वय. पु. ह. पू. १०१)। ३. समृतकाविषों येवां पाणिततं करणसम्परमृतरात-वीर्योवपालं वायते, वचनं वा वारिर-मानवहुन्द-प्राप्तानां देहिनां धमृतवस्सन्तर्यकं भवति ते उमृत-साविषाः। (योषवाः स्वो. विषर. १-८)। ४. येवां पाणिपाणात्रमानं वचन वामृतवव् भवति ते उमृता-साविषाः। (त. वृत्ति सुत. १-२६)।

१ जिनके हाथ में रखा हुआ नीरत भी धाहार प्रमृत के समान सरस बन बाय, तथा जिनके वचन प्रमृत के समान प्राणियों का धनुषह करने बाले हों, वर्षे ध्रमृतकाथी कहते हैं।

समृतास्तवी ऋदि (प्रामियासवी रिद्धी)—मुण्-पाणि-सञ्ज्याणि स्क्वाहाराऽविद्याणि जीव सवे । पावींत प्रमियमानं एसा प्रमियासवी रिद्धी ॥ सहवा इ.जासीणं महेसिदयणस्स सवणकासिमा । णातींत जीए सित्यं सा रिद्धी प्रमियप्रासवी णाम ॥ (ति. प. ४, १०६४-६५) ।

वित्तके प्रभाव से साथु के हाथ में दिया गया क्ल भी आहार समुत के समान स्वाधिक्द हो जाय; प्रवद्या विश्वके प्रभाव से मुक्त से निकके हेए व्यवन प्राणियों को समुत के समान हितकारी होते हैं, वह समुद्राज्ञवी कृष्टि कही बाती है। स्वमेचक—परमामँन सु व्यवतवातृश्वन्योतिवैककः। सर्वभावनान्यरम्बितस्यावस्यादमेचकः॥ (सटक स. क. १-१०)। सात्मा मूर्विक वातृत्वक्ष्य ज्योति से एक होता हुसा

सात्मा पूर्विक सातृत्वकथ क्योति से एक होता हुया सम्य सब भावों से रहित स्वभाव वाला है, सत्यव वसे समेकक-एक सायकस्वमाव—कहा वाता है। स्रमेष्य—चेपोऽमेयोन पासांदरनेष्य X X X (सन. व. १.–४४); समेष्य सात्मात्वरायी मोजनत्यापकर्यक् स्यात्। सः किम् ? यो नेपः उपवेहः। कस्य ? शासा-देश्यरज-कह्ना-वालादे। कस्य ? शाकोः स्यानान्तरं गच्छतः स्थितस्य वा । केन ? ग्रमेध्येनाशुमेन पुरीधा-दिप्रव्येण । (ग्रन. घ. स्वो. टी. ५-४४) ।

अपवित्र मल-मुत्रादि से सायु के पैर प्रादि के लिप्त हो जाने पर धमेच्य नामका भोजन-धन्तराय होता है।

सम्बद्धात्री बोध—स्वयं स्वापयित स्वापनिर्मितं विद्यानं चोपदिशति यस्मै दात्रे स दाता दानाय प्रवर्तते, तहानं यदि गुङ्काति तदा तस्याम्बद्यात्री नामोत्पादनदोष: । (मूसा. वृ. ६-२८) ।

यदि सानु बाता के बच्चों को स्वयं चुलाता है और उनके सुलाने का उपयेश भी देता है तो चूंकि इससे बाता बान में प्रवृत्त होता है; ध्यत्यव वस बाता के होता विच नाने वाले बान को यदि साथु घहण करता है तो वह घरन्ववाणी नामक उत्पादनदोष का भागी होता है।

सम्बन्ध-१- पापवणनविद्यक्टरमः । (सनुत्रोः हिए. वृ. पृ. ६०; तः म. विद्यः वृ. ४-२३)। १-२ अस्य सम्बन्ध उद्याप्य सरीरानेमाना प्रविवनः - १-३ सम्बन्ध प्रत्याप्य सरीरानेमाना प्रविवनः - वृ. ६, पृ. ७३)। १-३ समिनदीरानीहृत्व प्राम्तीकाणानितो सम्बन्ध । वर्षमादीय—प्राम्तोजीमानीतिकृतस्मिगः वोक्तिपत्रकाराम्यः । वर्षमादीय—प्राम्तोजीमानीतिकृतस्मिगः वोक्तिपत्रकाराम्यः । व्यद्याण्योवशारीरमानीकारिवव् सम्सं भवति तदमननामा । (कर्मीस. वै. स्वोः वृ. ४०, ९, ४१)

१ प्राथमण प्रौर क्लेबन को करने बाला रस प्रस्क कहमाता है। २ जिस कर्म के उदय से शारीर के पुद्गल प्रस्क रस से परिणत होने हैं, उसे प्रस्ल नामकर्म कहते है।

स्रयन - १- × × × व्हृतिस्तरं । प्रयणं × × ।।
(ति. प. ४- २-६२) । २. तिष्ण उक प्रयणं ।
(ति. प. ४- २-६२) । २. तिष्ण उक प्रयणं ।
(स्तुपारे १३० ; क्ष्मद्वीः सु. १६०) । ४. ते
(स्तुपारे १३०) । ४. ते
(स्तुपारे) नवोशनम् । (त. भा. ४-१४) ।
४. स्तुत्वरवयोशनम् । (त. भा. ४-१४) ।
४. स्तुत्वरवयोशनम् । (त. भा. ३-१६, प. २००१)।
६. × × × येषां त्रयं स्थायस्यां तर्वेतम् । (वर्षाः,
२७-६) । ७. तीहि उद्दृष्टि धवणः । (यत. पु. ११,
पू. १६०); विभयस्यः दिस्तकुत्तरामणवर्षाः ।
(त. भा. सित्तः पु. ४-११; वेषाः सा. स्तुर, १२९)।
(त. भा. सित्तः पु. ४-११; वेषाः सा. स्तुर, १२९)।

१. ऋतूनां तितयं प्रयनम् । (ह. पु. ७-२२; त. कुब्बते. १-१य; ति. सा. डी. ११; त. पु. २-२४) । १०. तिलिल उद्घ प्रयमनेको दु ॥ (वं. वी. १. ११-७) ११. रिउतियमूयं प्रयमं । (वाववं. वे. ११४) ।
१ तीन ऋतुमाँ (२ ४ १-६ मास) को प्रयन कहते हैं । ७ पूर्व के विकास पमन धौर उत्तर गमन का नाम प्रयम है, विको कम के विकासन कहते वत्ता है।

व्यवशःकीति--१. तत् (पुण्यगुणस्यापनकारण प्रत्यनी क्षलमयशःकी तिनाम । यशस्कीर्तिनाम) (स.सि. ६ – ११; त. इलो. ६ – ११)। २. तद्-(यशोनिवर्तंकयशोनाम-) विपरीतमयशोनाम । (त. भा. द-१२) । ३. तत्प्रत्यनीकफलमयशस्कीर्ति-नाम । पापगुणस्यापनकारणम् श्रयशःकीर्तिनाम वेदितव्यम् । (त. वा. व, ११, ३६; भ. द्या. मूला. टी. २१२४) । ४. ब्रयशःकीर्तिनामोदयादुदास्य-जनैर्निन्दितस्वभावो भवति । (पंचसं. स्वो. बु. ३-१२७)। ५. जस्स कम्मस्सुदएण संताणमसंताणं वा ध्रवगुणाणमुब्भावणं जलेण कीरदि तस्स कम्मस्स द्मजसकित्तिसण्णा । (**भवः पुः ६, पृः ६६**); जस्स कम्मस्सुदएण धजसो कित्तिज्जइ लोएण त धजस-कित्तिणाम । (वयः पुः १३, पृ. ३६६) । ६. तद्वि-परीतमयज्ञोनाम-दोषविषया प्रस्यातिरयज्ञोना-मेति। (तः भाः सिद्धः वृः द-१३, पुः १६३)। ७. तत्प्रत्यनीकमपरमयशस्कीर्तिनाम, यदुदयात् सद्-भूतानामसद्भूतानां चाप्यगुणानां स्थापनं तदयशस्की-तिनाम । (मूला बु. १२-१६६) । व पापगुण-क्यापनकारणमयशस्कीतिनाम । (त. सुसाबी. ब, ११) । ६. यदुदयवज्ञान्मध्यस्थस्यापि जनस्य ग्रप्र-शस्यो भवति, तदयशःकीर्तिनाम । (वष्ठ कर्म. मलयः वृ. ५; प्रकारः मलयः वृ. २६३, पृ. ४७५; पंचसं. ब्. ३--६; कर्मप्र. बृ. १-६) । १०. घयश:प्रधाना कीतिरयशःकीतिः यदुदयाज्जीवस्य लोका सवर्णवा-दादीन् गृह्धन्ति तदयशःकीर्तिनाम । (कर्मवि. परमा. ७४, पृ. ३३) । ११. यदुवयात् पूर्वप्रदर्शिते यश.कीर्तिः न भवति तदयश.कीर्तिनाम । (कर्मंदि. **बे. स्वो. वृ. ५०) । १२. पुण्ययशसः प्रत्यनीकफल**-मयशस्कीर्तिनाम । (गी. क. जी. प्र. टी. ३३)। १३. पापदोषप्रकटनकारणम् अयशःकीर्तिनाम । (तः वृत्ति सुत. --११)। ५ जिस कमें के उदय से बनों के द्वारा सन् और ससन् स्वयुजों का उद्भावन किया जाता है उसे सबक्ष-स्कीति नामकर्म कहते हैं।

**ब्रयुत**—×××दशाहतं तद्वधयुतं वदन्ति ॥ (बरांग २७–७)।

दश से वृणित हजार (१०००×१०=१००००)

को समुक कहा साता है। स्वयोग — १. प्रद्यामातिक माँगि शुक्तप्यान-कृषा-नुना। प्रयोगो याति शौलेशो मोक्ष-स्वयोगित्रा-स्वतः॥ (पंचर्स- प्रमित. १-४०)। २. प्रयोगो मनोवाककायव्यापारिकतः। (धर्मीव. वृ. स-४८, पृ. १०१)।

 र०९)।
 बो शुक्तच्यानरूप प्रनिन से घातिया कर्मों को नष्ट करके योगों से रिहत हो जाता है उसे प्रयोग या प्रयोगकेवली कहते हैं।

झयोगकेवती—१. न विश्वतं योगो यस्त्र स भव-त्ययोगः, केवलमस्यास्त्रीति केवली, प्रयोगस्थासी केवली च प्रयोगकेवली। (चय-पु. १, पू. १६२)। २. योगानां तु क्षये जाते स एवायोगकेवली। (योग-सा. १-१६)।

देखो ग्रयोग ।

झयोगव्यवच्छेद -- १. विशेषणक्षततैवकारोऽयोग-व्यवच्छेदकोषकः, उद्देश्यतावच्छेदकसमागाधिकरणा-मावाप्रतियोगितवम् ।। त्यत्तकं पु. २४)। २. वि-वेषणेत सह उत्तरः (एवकारः) प्रयोगं व्यवच्छिनति । (सिद्धिकः ३२-३३, पू. ६४७)।

विश्लेषण के साथ प्रयुक्त एवकार (झवधारणार्थक झव्यय) को झयोगव्यवच्छेव कहते हैं। जैसे—शंख याच्द्रर ही होता है।

स्रयोगिकेवलियुएस्थान—योगः पूर्वोक्तो विवते स्त्यासी योगी, न योगी प्रयोगी, प्रयोगी जाती केवली च ध्योगिकेवली, तस्य गुणस्थानमयोगि-केवलिगुणस्थानम् । (यंचसं मलयः बृ. १–१४, वृ. १२)।

योग से रहित हुए ध्योधिकेवती के गुणस्थान (१४) को ध्योधिकेवित्वानुस्थान कहते हैं। ध्योधिकेवती—तदो कमेण विहरिय जोगणिरोहं काळण ध्योधिकेवती होति। (चव. पु १, पू. २२६) जो धोगों का निरोध कर चुके हैं, ऐसे चौबहवं गुण स्थानवर्ती जिन वयोगिकेवती कहनाते हैं। ब्रायोगिकिन — १. वैद्वि ज सर्ति जोगा सुहासुहा पुरूपावर्सनकथा। ते होति प्रवोदनिया प्रणोदगाणंवनकत्रिया।। (श. वैद्याः १८२०) वर९. १, ५. २०० वर्षुत; गो. जी. वा. २४२)।
२. सनोवाकत्रावर्याणास्त्रनकर्यातात्रिनियास्यप्रदेशपरिस्यानकथायारिहास्यपुरेशपुरस्यानविन्नो
नो ज्योगिनिता भवन्ति। (इ. इष्यसं. टी. १३)।
१ विनके पुष्प-पाप के स्वस्य सुन-सहुत्य योग नहीं
पापे जाते ऐसे बनुष्य धनना वन से युक्त निनेत्रों
को सर्वोगिनितन कहते हैं।

द्मयोगिजिनगुरास्थानकाल--पञ्चलध्वकरकाल-स्थितिकमयोगिजिनसंत्रं चतुर्दशं गुणस्थानं वेदि-तव्यम्। (त. वृत्ति श्रुत. ६-१)।

जित गुणस्थान की स्थिति स. इ. उ. ऋ धौर लू इन पांच हरूद प्रकार के उपनारणकाल के बरायह तर्ग पंच हरूद प्रकार के उपनारणकाल के बरायह तर्ग एक प्रयोगितिनगुणस्थान कहते हैं।
इस्सी गिअवस्थकेवलज्ञान - वीतरंग्यवस्थानाम्योगअवस्थकेवलज्ञानम् (झाव. नि. मलय. वृ ७८, यू. ६६)
वीतेकी प्रवस्था में होने वाले प्रयोगिकेवली के
कवलज्ञान को प्रयोगिभवस्थकेवलज्ञान कहते हैं।
इस्सीयी--- संयोग स्योगी। (थब. यु. १, यू.
२८०)।

जो योगी —योगयुक्त-नहीं है, उसे घयोगी कहते हैं। इस्टब्स-मनुष्यस्त बारण्यः वनस्पतिजातकस्ती-गुल्मप्रभृतिभिः परिजृषेपरध्यम्। (नि. सा. वृ. ४ ६०)। मनुष्यों के प्रावागमन से झूप छोर वृक्ष, बेलि, स्ता एवं गुल्मादि से परिपूर्ण स्थान की करस्य कहते हैं।

पंरीता स्वरतिः। (उत्तरा. नि. शा. ब्. ८६, पृ. ६२) । ५. प्ररतिश्च तन्मोहनीयोदयजनितश्चित्तवि-कारः उद्वेगलक्षणः । (स्थानांग ग्रभयः बृ. १-४६, षु. २४) । ६. घरतिमोहनीयोदयाञ्चित्तोद्वेगः । (बोपपा बभय बृ. ३४, पू. ७१) । ७. ग्ररतिर्मा-नसो विकार:। (समदाः धभयः वृ. २२, वृ. ३६)। सच्चिताचित्तेसु य बाहिरदब्वेसु अस्स उदएणं । धरई होइ हुजीये सो उ विवागो धरहमोहे। (कर्मवि. गर्ग म. ५७, पृ. २७) । ६. यदुदयवशात् पुनर्वाह्याम्यन्तरेषु वस्तुषु ग्रप्नीति करोति तदरतिमोह-नीयम्। (धर्मसं. मलय. वृ. ६१५, पृ. २३१; प्रसाप. मलय. वृ. २३-२६३, वृ. ४६६; वंबसं. वृ. ३-५) । १०. घरतिरुद्धेगः प्रशुभवरिषामः । (मूलाः वृ. ११, १०); न रमते न रम्यते वा यया साऽरतिर्यस्य पुद्गलस्कन्धस्योदयेन द्रव्यादिध्वरतिर्जायते तस्या-रतिरिति संज्ञा । (मूला. वृ. १२-१६२) । ११. यदु-दयात् सनिमित्तमनिमित्तं वा जीवस्य बाह्याभ्यन्तरेषु बस्तुष्वरितः ग्रप्नीतिर्भवति तत् ग्ररतिमोहनीयम्। (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. २१, पृ. ३७-३८) । १२. तथा यदमनोजेषु शब्दादिविषयेषु संयमे वा जीवस्य चित्तोडेगः सा धरतिः । (बृहत्क. क्षे. वृ. २२, पृ. ४१) । १३. यदुदयाद् देश-पृर-ग्राम-मन्दिरादिषु तिच्छन् जीवः रति लभते, परदशादिगमने चौत्सुक्यं करोति सा रति:। रनेविपरीनाऽरात:। (त. वृत्ति धृत. ५–६) ।

१ जिसके उदय से देशादि के विषय में ध्रमुत्युकता होती है उसे घरति (नोकवाय) कहते हैं। ३ पुत्र-पौत्रादिकों में जो प्रीति का ध्रभाव होता है उसका नाम धरति है।

सरतिपरीषहुत्रस — १. सवसन्धेन्द्रियेव्दिवयसम्बन्धं अति निक्त्युकस्य गीत-नृत्य बार्वमादिविविद्धित्रेषु सृत्यागार-वेषकुल-तक्तार-रिक्षान-मुद्दाविवृ स्वायाय-स्थान-भावनार्यात्यास्कर्यते दृष्टसृतानुद्रेवरित-सर्ध-तक्त्याम्बन्धः । कास्त्रप्रदेशविविद्ध्यस्य प्राणिषु स्वा सदस्यारतिपरीषद्क्योजस्यः । (स. वि. ६-६-१) १. सम्बन्धः रिक्तः
माद्यावर्यतिस्योचान्वारस्यः स्यस्परिमाधतात् विवयसुद्धारतिष्यान्वारस्यः स्यस्परिमाधतात् विवयसुद्धारतिथान्वारस्यः स्यस्परिमाधनात् विवयसुद्धारतिथान्वारस्यः

निक्षीयते । (त. वा. ६, ६, ११; वा. ता. q. ११) । ३. दुवरिनिययनुवरोगनिकरकुरविवाधोः करें? प्रोवहनातरित व्योक्तरपरिवाधों करें? प्रोवहनातरित व्योक्तरपरिवाधों केंग्ने व्योक्त करोत्परिवाधों वे । वे व्यवस्थानित वी । (बाधाः ता. ७-१४) । ४. लोकापवादमय-सद्वतरक्षणाः करोपबद्वाविनियसस्य प्रवृत्तिवरिवाधाः । स्वाधानेमुक्तों कृषिविध्योवस्य एवं एकंपियानाम् । स्वाधानेमुक्तों कृषिविध्येवस्य विस्ता वर्षा

यसका: ॥ (सन. स. ६-१) । १
५ स्वाहानों को परिपालन करने वाले संयत के समीच्य विषयों के प्रति उत्सुकता न रहने से को यह मौत, नृत्य और वादिसादि से विहोन सुम्य (निकंत) मृहादि में रहता हुआ स्वाच्याय व ध्यान में सन्-रूपत रह कर कामकथादि के अवन स्नादि से विर-रित होता है, यह उसका स्वरीत-रोवहनाय है। स्वरतिन-प्रति: प्ररतिनोहनीयोध्याचिन्नाहेग्राः, तरकता रहिः विषयेषु योहनीयोच्याचिन्नाहिन्दिः प्ररतिरति: । (सीच्या समय- इ. १५, प. ७२) । स्वरतिमहिनीय के उदय से होने वाली विकाहेग्यक्य रति के स्वरस्वक्य वो विषयों में मन की सन्-रूपत होता है उसे प्रतिरति कहा बाता है।

ग्ररतिबाक् — १. तेषु (अव्दादिविषय-देवादिषु) एवारत्कुणादिका प्ररीवादकः । (त. वा. १, २०, १२, पु. ४१ चन्छः १, १, ११०) । २.तेषु (इदियदिसयेतु) प्ररहत्यादया प्ररदिवाया । (श्रंप-पण्णती पु. २६२) । इतिग्रदिवयों में प्ररति उत्यन्न करने वाले वचनों को प्ररातवाद्वयों में प्ररति उत्यन्न करने वाले वचनों

स्नरहस्-सरह ति प्रहेन अवोकारिमहायूजाहंत्वात, प्रविक्रमान वा रह. एकाल प्रश्वम सर्वश्रदाद यस्य सोऽरहा. । (योषपा धनव बृ. १०, १५ १४) । प्रयोकादि यूजा के को योग्य है वे प्रहेन कहलाते हैं। स्ववचा रहस् सम्बन्धा कर्ष एकाल वा गुप्त होता है सर्वत हो जाने से जिनके लिए कोई जी पदार्थ रहस् (गुप्त) नहीं रहा है, सर्वात जिनके सर्वयत सान से शुक्र यो बचा नहीं है, वे घरहस् (धरहंत जिन या केवली) कहलाते हैं।

अरहस्कर्म — रहः अन्तरम्, अरहः अनन्तरम्, अरहः कर्मे अरहस्कर्मे । (षव. पु. १३, पू. ३४०) । रहेल् अञ्च का सर्वे अन्तर और अरहस् अञ्च का क्षर्यं अनन्तर — अन्तर से रहित (अनावि)—होता है, अरहस् अर्थात् अन्तर से रहित को अनावि कर्म है, वह अरहस्कर्म कहलाता है।

श्चरिष्ट—न विद्यते ऽरिष्टम् सकल्याणं वेषांते प्ररिष्टा:।(त. वृत्ति खूत. ४-२४)। जिनके प्रकल्याण-जनक कोई वस्तुन पाई आवे उन लौकान्तिक वेषांको प्ररिष्ट कहते हैं। यह

को उदित होते हुए पूर्व के समान तेक से युव्योभित होते हैं, वे बरण नामक लीकान्तिक देव कहताते हैं। क्रमहा— रोहिंग्त न भवाक्ट्रारेदयमावयन्ति, कर्मवीजाभावादिति प्रवहाः (पबसूत्र व्यास्वा २)। कर्मक्यो बीज के विनष्ट हो जाने से जो संसार-ज्यो बहुद को उत्पत्ति का सामय नहीं तेते, कर्मात् विनका संसार सदा के लिए नष्ट हो चुका है, उन्हें प्रवह (प्रयहत) कहा जाता है।

क्षरूपं ध्यान—१. मस्य व्यायित घ्यान पर संवेद-गातकम् । सिद्धरुपस्य लामाय नीस्थरस्य निरंतसः । (सिन्तः स्वा. १४—४६) । २. व्योमाभारमनाकारं निष्यन्तं शान्त्रमञ्जुत् । वरमाञ्चात् नियन्युनं स्व प्रदेश्वर्यनं स्वत्यम् ॥ लोकार्याध्यरासीन् विवत्ती-भूतमनासम् । पुरुषाकारमाथननप्यमूतं व विनत्त-वृत्त ॥ निकलस्य विद्युद्धर्य निष्पालस्य वार्युपुर्वः । विदानन्दमयस्योज्वैः कयं स्यात् पुरुषाकृतिः ॥ विनिर्मात्वम्युष्टिस्यन्तिः भूषिकोदरे । यादुनायन-संस्थानं तदाकारं स्मरेद् विनुम् ॥ (ज्ञानास्य ४०, २२—२४) ।

१ स्पर्राहत (प्रमृतिक) निर्मल सिद्धस्तकथ की प्राप्ति के लिए स्थावि से रहित और पाय-पंक से विद्युक्त हुए सिद्ध के स्वक्य का जो संवेदनात्मक ध्यान किया जाता है, उसे सक्य (क्पातीत) वर्म ध्यान कहते हैं।

स्रक्यो—१. न विश्वतं स्पर्मपामित्यस्पाणि । स्प-प्रतिषेषे तत्सह्बारियां रसादीनामपि प्रतिषेषः । वेत प्रस्पायमुर्तानीत्पदं । (स. सि. ५-४) । २. गुणा-विभागपिङ्ग्डेदीह समाया वे णिढ-सुक्यगुणसुत्तपो-माया ते स्विचा गाम, विस्तिया गोमाला स्वर्वयो गाम । (बस्द पु. १४, पू. ११-६२) । ३. सन्द- कप-रस-स्पर्ध-वन्धात्यन्तव्युदासतः । पञ्च द्रव्याच्य-क्याणि×××।। (त. सा. ३-१६) । २ बो स्निन्ध-कस पुब्गल गुणाविभागप्रतिच्छेवों से समान होते हैं वे क्यी धौर उनसे भिन्न सक्यी कहलाते हैं। ३ जो पांच ब्रच्य शब्द, रूप, रस, शम्य और स्पर्धा से रहित हैं उन्हें अरूपी कहते हैं। **प्ररूपासम्बनी-सः** (स्वरूपानन्दिपपासितः) एव ब्रहेत्सिद्धस्वरूपं ज्ञान-दर्शन-चारित्राद्यनन्तपर्यायवि-

(ज्ञा. सा. वृ. २७-६)। ब्रात्मस्वरूप ब्रानन्दामृत-पान के इच्छुक पुरुष के द्वारा ब्रह्नंत व सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप का तथा शान-दर्शन-बारित्रादि धनन्त पर्यायों से विशुद्ध शुद्ध द्यात्मा का झालम्बन करके जो घ्यान किया जाता है, उसे प्ररूप्यासम्बनी वृत्ति कहते हैं।

शृद्धशुद्धाच्यात्मधर्मम् भवलम्बते इति श्ररूप्यालम्बनी।

**प्रबंता (प्रक्तरा।)**— वरु-बलि-पुप्फ-फल-गन्ध-षूव-दीवादीहि सगमत्तिपगासी अञ्चणा । (षव. पु. द, पु. ६२) ।

बर, बलि (नैवेश), पुष्प, फल, गन्ध, धूप और दीप द्यादि के द्वारा प्रपनी भक्ति के प्रकाशित करने की धर्चना कहते हैं।

**प्रवा-**प्रवा-तथा क्षातिताङ्घेः सयतस्य गन्धा-क्षतादिमिः पादपूजनम् । (सा. घ. टी. ५-४५) । सायुका पादप्रक्षालन करके जो उसकी गन्य व श्रक्षत भावि से पावपूजा की जाती है, इसका नाम धर्चा है। **श्रांच** (श्र**ण्डी**)---१. श्रज्जी णाम भागासाणुगमा

परिच्छिण्णा ग्रस्मिसिहा । (दशवै. खू. पू. १४६) । २. दाह्मप्रतिबद्धो ज्वालाविशेषोऽचिः । (बाचारांग क्षी. बु. १, १, ३, गा. ११८, वृ. ४४) ।

मर्थिकहते हैं।

म्रन्निकी क्रपर उठती हुई ज्वालाया शिक्षाको **प्रर्थ (जेय)-१. प्रर्यं**ते इत्यर्थः, निश्चीयते इति यावत् (स. सि. १-२) । २. तत्र अर्यन्ते इत्यर्थाः, अर्यन्ते गम्यन्ते परिच्छिवन्ते इति यावत् । ते च रूपादयः। (बाव. नि. हरि. व मलय. वृ. ३)। ३. झर्यते परि-च्छित्रते गम्यते इत्यथौं द्वादशांगविषयः । (धव. पु. ६, पू. २५६) । ४. अयंते गम्यते ज्ञायते निरचीयते इत्पर्यः । (तः बृत्ति श्रुतः १-२) । ५. 🗙 🗙 धर्षः स्व-परगोचरः । (साटीसं. ३-४६) ।

१ जिसका निश्वय किया जाता है सर्यात् जो शान के द्वारा जाना जाता है उसे मर्थ कहते हैं। इवर्ष (द्रव्य)-१. दव्वाणि गुणा तेसि पञ्जाया भद्रसिक्विया भविया। (प्रव. सा. १-८७) t २. प्रतिक्षणं स्थित्युदय-व्ययात्मतस्यव्यवस्यं सदि-हार्बेरूपम् । (युक्त्यन्. ४६) । ३. वरावरपर्याया-वाप्ति-परिहार-स्थितिलक्षणोऽर्थः । (प्रमाणसं स्वो. **ष्**. ७-६६, पू. १२१, पं. २२–२३) । ४. तद्ब्रब्य-पर्यायात्मार्थो बहिरन्तश्च तत्त्वतः । (सूधीय. ७) । भ्रनेकपर्यायकलापभाजोऽर्थाः । (तः भाः सिद्धः ब्. ६-६); ग्रबं: परमाण्वादि:। (त. भा. सिद्ध. ब्. ६-४६) । ६. धर्यः श्रयंकियासमर्थः प्रमाण-गोचरो भावः द्रव्य-पर्यायात्मकः । (न्यायकुः २-७, वृ. २१३, वं. २२-२३) । ७. मानेनार्थ्यंते इत्यर्थ-स्तत्त्वं चार्यः स्वरूपतः ॥ स्थित्युपत्तिव्ययातमा द्रवति द्रोध्यत्यदुदुवत् । स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्थास्तान् विव-क्षितान् ।। (द्याचाः सा. ३,६–७)। ८. द्रव्याणि च गुणाञ्च पर्यायाञ्च ग्रभिषेयभेदेऽध्यभिषानभेदेन ग्रर्थाः । तत्र गुण-पर्यायान् प्रति गुण-पर्यायैरयंन्त इति वा द्यर्था: द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेन प्रति-द्रव्यैराश्रयभूतैरयंन्त इति वा ग्रर्थागुणाः, द्रव्याणि ऋमपरिणामेनेति द्रव्यैः ऋमपरिणामेनार्यते इति वा द्यर्थाः पर्यायाः । (प्रव. सा. ग्रमृत. वृ. १–८७) । ६. ग्रनन्तज्ञान-सुखादिगुणान् तथैवामूर्तस्वातीन्द्रियस्य-सिद्धत्वादिपर्यायाश्च इयति गच्छति परिणमति धाश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थी भण्यते । (प्रव. सा. जय. बृ. १-८७) ।. १०. ग्रथों ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः परार्थः द्रव्यं पर्यायो वा । (कार्तिके. टी.

४८७) । ३ जो एक (नवीन) पर्याय की प्राप्ति (उल्पाद), पूर्व वर्याय का विनाश (व्यय) और स्थिति (ध्रौव्य) से सहित होता है वह झर्ष (ब्रघ्य) कहलाता है। द्मर्थ (ग्रभिषेय)---१. ग्रथों वाक्यस्य भावार्थः। (ज्ञा. सा. वृ. २७-४)। २. ग्रथं: शब्दस्याभिषेयम्। (बोडशक वृ. १३-४)।

शब्द या बाक्य के वाच्य को धर्य कहा आता है। क्रयं (पुरुषायं)-१. यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सीsर्य:। (नीतिबा. २-१; योगज्ञा. बृ. १-४२, पृ. १५४; व्या. गु. वि. पू. ४; धर्मसं. मान. स्वो. वृ. १, १४, पू. ६) । २. अर्थो वेश्यादिव्यसनव्यावर्तनेन निष्प्रत्युहमर्थस्योपार्जनादुपाजितस्य च रक्षणाद्ररक्षि-तस्य च वर्द्धनाद् यथाभाग्यं ग्रामसुवर्णादिसम्पत्तिः । (सा. च. स्बो. टी. २–४१) ।

१ समस्त प्रयोजन के साधनभूत घन का नाम सर्च है।

सर्थे (प्रभितपतीय)—१. प्रस्पेतंत्रीभतन्यते प्रयोज-नार्षिमिरित्यपी हेय उपादेवस्त । (प्र. क. मा. पृ. ४, पं. २२–२३) । २. घर्षः व्यवहारिणा हेयस्वेन उपादेवस्तेन व प्राध्येमानी भावः । (स्वायकु. १–४, पृ. ११६) ।

१ प्रयोजनार्थी के लिए जो वस्तु धमीब्ट होती है उसे धर्य कहा जाता है।

झर्ष (सम्यक्तवभेव)—१. सजातार्यात् कृतिस्वत् प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्यदृष्टिः । (भात्मान्. १४) । २. प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थोऽषः (उपासका. पृ. ११४; मन. ष. स्वो. टी. २-६२) ।

१ प्रागमवचनों के बिना किसी प्रयंविशेष के प्राथय से जो तस्वश्रद्धान होता है उसे प्रयं सम्यक्स्य कहते हैं।

प्रपंतवा- १. विज्ञा-सिर्ण्युवामो प्रणिवेमो सबचो य दक्सतां । सामं दख्ये नेम्री उवण्याणं च प्रत्य-कहा ॥ (ब्वावे. नि. १-६६. पु. १-६६) । २. प्रत्य-कहा । (ब्वावे. पु. पु. १-६२) । २. प्रत्य-कहा । (ब्वावे. पु. पु. १-६२) । ३. विद्यादिर्ण्यत्त्त्र्यः याना क्याऽपंत्र्या । (ब्वावे. हिर. पु. १-६०) । ४. प्रवंद्य कथा प्रवर्तिनोपायक्वनप्रवच्याः तेवया वाणिग्येन तेववृद्या इपिकर्मणा समुद्रप्रवेचेन घातु-वादेत मंत्रतंत्र्ययोगेण वा स्वयंत्राव्यविन्तिनिमत्त-व्यत्ताव्यंत्र्याः (मूला. वु. ६-०६) । ४. सामा-दिनातुवाद्यादि-कृष्यादिप्रतिपादिका । पू. पु. ब. स्वो. वु. २. पू १) । ४ सेता, हृष्टि व वाणिक्य प्रावि के द्वारा चन के

४ सेवा, कृषि व वाणिक्य झार्व के द्वारा धन के उपार्जन करने के कारणभूत वचनप्रवन्य को झर्य-कथा कहते हैं।

सर्थकरता — घर्वामिनिवर्तकमधिकरण्यादि वेन हम्मादि निष्पावते, धर्मावे वा करणमर्थकरणं यत्र यत्र राजोऽव्योविचन्यन्ते, धर्य एव वा तैस्तैक्यायैः कियत हत्यर्वकरणम् । (उत्तराः नि. झा. बू.४, १४४, वृ. १६४)। जिसके द्वारा द्रम्मों—सोना व वांदी झादि के विक्कों —सादि का उत्पादन होता है, सबबा बना-जंन के लिए को कुछ क्यिया जाता है उसे सर्वकरण कहते हैं। सबबा विविध उत्पादों से सर्व-उपार्जन करते को सर्वकरण कहते हैं।

द्भवेकत्ति—वितिमणेवाणं बीजपवाणं दुवाससंग-प्याजमहारत-सत्तस्य-मास-कुवासक्वाणं पक्ष्मधो प्रत्यकतारो नाम । (बन्धः पु. १. पू. १२७) । प्रकारह भावा व सात सी कुभावा क्य हावताय-स्वरूप प्रकेष बीजपदों की प्रक्ष्मण करने बाला प्रयंकत्ति कहनाता है।

श्चर्यकिन्यिक—प्रत्यस्स कप्पितो खलु धावासगमादि जाव सूयगर्ड। मोत्तृणं श्वेयसुयं जं जेणऽहियं तदट्टस्स । (बहरकः ४०८)।

झर्षक्रिया— १. तत्र निस्तलागागावतः धवस्तुनि परिच्छेत्सलागांक्षियासावत् । (वसः षु. १. पू. १४२)। २. मर्थनिया— भर्षस्य ज्ञानस्य सम्यस्य वा विश्वा करण्यं। त्यावषुः २-६. पू. १५०)। २. मर्थ-विश्वा—मर्थस्य कार्यस्य किया—मर्थस्य कार्यस्य किया—मर्थस्य कार्यस्य किया—मर्थस्य कार्यस्य किया—मर्थस्य कार्यस्य किया—मर्थस्य कार्यस्य क्षित्रः । (स्थानः वसः १४, पू. १४)। ४. तत्रार्वक्रिया अर्थस्यव्यवस्य । (यू. पु. वदः स्वी. यू. १४, पू. ४१)। १ तत्रार्वक्रिया । (यू. पु. वदः स्वी. यू. १४, पू. ४१)। १ तत्रः वस्तु का सान का विषय होना, यहाँ उत्तर्वक्रिया है। ३ सम्यवा मर्थं शब्य का सर्वं कार्यं है, उस कार्यं का करना, यह वस्तु की सर्वविषया है। ४ प्रयोजनस्थितः के तिए की प्रतिपत्रीवालस्थक विषया हो वार्ती है वह सर्वक्रिया कारियालस्थक विषया हो। सर्विक्रियाकारिता—यूर्वकारपरिद्वातिकरारकारिता—

कारिता। (स्था-रह.पू. १)।
युवं झाकार के परित्याग (व्यथ), उत्तर झाकार के
यहण (उत्पाव) और अवस्थान (झीच्य) स्वरूप परिचान से बस्तुमों के सर्वेक्याकारिता हुखा करती है।

कारावस्थानस्वरूपलक्षणपरिणामेन वस्तुनामयंक्रिया-

**झर्चचर-**-- प्रबेंबु चरन्ति पर्यटन्ति प्रबंचराः कार्य-

नियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसदृशाः। (त. बृत्ति श्रुतः

की सर्व के विषय में पर्यटनशील रहते हैं, ऐसे कार्य में निमुक्त सुवर्णाध्यक ब्रादि के सब्ध वर्षवर कह-लाते हैं।

**सर्वज**-देलो प्रवं (सम्बन्त्व) । १. वाग्विस्तर-परित्यागादुपदेष्टुर्महायते: । प्रर्थमात्रसमादानसमुत्या रविरवंजा ॥ (म. पु. ७४-४४७) । २. मञ्जवाह्य-श्रुतोक्तात् कुतिरचदर्यादञ्जवाह्यश्रुतं विनापि यत्प्र-मबति तत्सम्यक्त्व धर्यसम्यक्त्वं निगद्यते । (दर्शन-त्रा. ही. १२) ।

१ उपवेष्टा के वचनविस्तार के बिना ही धर्य मात्र के प्रहण से उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन को प्रयंज सम्यग्-दर्शन कहते हैं।

मर्थंदण्ड --- १. मर्थ: प्रयोजनं गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु-धन-शरीर-परिजनादिविषयम्, तदर्थम् भारमभो भूतोपमदों ऽबंदण्डः, दण्डो निग्रहो यातना विनाश इति पर्यायाः । अर्थेन प्रयोजनेन दण्डोऽर्थदण्डः, स चैव भूतविषयः उपमर्दनलक्षणो दण्डः क्षेत्रादिप्रयो-जनमपेक्षमाणोऽर्थंदण्ड उच्यते । (ग्राव. हरि. वृ. ६, पू. =३०) । २. दण्डः प्राणातिपातादिः, स चार्थाय इन्द्रियादिप्रयोजनाय यः सोऽर्थदण्डः । (स्थानांग **प्रभय. वृ. सू. ६६, वृ. ४४**) । ३. य: स्व-स्वीय-स्वजनादिनिमित्तं विधीयमानी भूतोपमदैः सोऽयै-दण्डः, सप्रयोजन इति यावत् । प्रयोजनं च येन विना गार्हस्थ्यं प्रतिपालयितुं न शक्यते, सोऽर्थदण्डः । ××× यदाह--ज इदिय-सयणाई पहुच्च पावं करेज्ज सो होई। प्रत्यो दण्डो इत्तो ग्रन्नो उ ग्रण-त्यदंडो ति ।। (धर्मसं. मान. स्वो. बृ. २-३५, प्.

१ क्षेत्र, बास्तु, धन, शरीर व परिजन द्वादि विष-यक को गृहस्य का प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए को प्राणिपीडाजनक बारम्भ किया जाता है उसका नाम झर्थदण्ड है।

**अर्थदूवरा** (व्यसनभेद)—१. अतिव्ययोऽपात्रव्य-यश्चार्थस्य दूषण । (नीतिबा. १६-१६, पू. १७८)। २. श्रवींत्पत्तिहेतवो ये सामाबुपायचतुष्टयप्रभृतयः प्रकारास्तेषा यद् दूषणं तदयंदूषणव्यसनम् । (**वृ**हस्क. बु. ६४०) ।

१ अत्यविक व्यय और अयोग्य पात्र के लिए किये

गये झनर्थक व्यय का नाम झर्बद्रवन है। यह एक राजाको नष्ट करने वाला व्यसन है। २ वन कमाने के जो साम भावि चार उपाय हैं उनमें दूषण

लगाने को ग्रबंदूबण व्यसन कहते हैं। **द्मर्थनय-**१. प्रथं-व्यञ्जनपर्यायैविभिन्नलिञ्ज-संस्था-काल-कारक-पुरुषोपग्रहभेदैर्राभन्त वर्तमानमात्र वस्त्व-घ्यवस्यन्तोऽर्थनयाः, न शब्दभेदेनार्थभेद इत्यर्थः । (बब. पु. १, पू. ६६); ऋया-गुणाद्यवंगतभेदेनायं-मेदनात् संग्रह-व्यवहारज् मुत्राः ग्रयंनयाः । (भवः पु. ६, पृ. १८१) । २. वस्तुनः स्वव्यं स्वधर्मभेदेन भिन्दानोऽर्घनयः, ग्रभेदको वा । ग्रभेदरूपेण सर्वं वस्तु इयति एति गच्छति इत्यर्थनयः। (जयमः १, पू. २२३); सद्दर्थाणरवेक्खा भ्रत्थणया । (जयष. १, षु. २२३) । ३. धर्यनयाः ग्रथंमेव प्राधान्येन शब्दो-पसर्जनमिच्छन्ति । (सूत्रकृ. झी. बृ. २, ७, ६१, पू. १८७) । ४. ग्रर्थंप्रधानो नयः ग्रर्थनयः । (ब्रष्टसः ब्.१६, प्. २१२)।

१ जो नय ग्रर्थ ग्रीर व्यञ्जन पर्यायों के साथ विविध लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष धौर उप-ग्रह के भेद से श्रमिन्न वर्तमान मात्र वस्तुको विषय किया करते हें उन्हें प्रयंनय कहते हैं।

म्पर्यनिर्यापर्गा--ग्रथं: सूत्राभिषेय वस्तु, तस्य निरिति मुशं यापना निर्वाहणा पूर्वापरसाञ्जत्येन स्वय ज्ञानतोऽन्येषा च कथनतो निर्गमना निर्यापणा । (उत्तराः नि. शाः वृः १-४८, पृ. ३६) ।

सूत्रार्थका पूर्वापर संगति के साथ श्रपने लिये ज्ञान से तथा घन्यों के लिए वधनों से निर्वाह करना, इसका नाम प्रयंनिर्वापणा है। यह वाचनासम्पत् काचतुर्वभेद है।

**म्रर्थपद--१**- जेत्तिएहि मन्खरेहि मत्योवलद्वी होदि, तं घत्यपदं। (धव. पु. १, पू. १६६; पु. १३, पू. २६६) । २. जत्तिएहि ग्रक्खरेहि ग्रत्थो-बलद्वी होदि, तेसि श्रवखराणं कलावो शत्थपदं णाम । (अयथ. १, पृ. ६१); तत्य वेहि श्रक्सरेहि श्रत्योवलडी होदि तमत्थपदं । वाक्यमर्थपदिमत्यन-र्धान्तरम् । (जयघ. २, वृ. १७); जत्तो सोदाराणं पयदत्यविसए सम्ममवगमो समुप्पज्जइ तमट्टस्स वाचयं पदमटुपर्दामदि भण्णदे । (जयमः पत्र ६८४)। २ जितने झकरों के द्वारा झर्यका परिज्ञान हो जाता है उनके समुदायरूप पद का नाम प्रश्नंपद है।

सर्वपर्याय - १. अगुरुत पुरुत पुरुत हुन्ति रहानि रूपेण प्रतिस्वयं प्रवर्तमाना सर्वपर्यायाः । (प्रव. सा. वय. व. व. व. - - - ) ; प्रतिसम्पर्याप्तित्रस्या प्रयंपर्याया , प्रव. सा. वय. वृ. २-३७) । २. तृरुत्तो-प्रयामोन्दरो वेषः केवनज्ञानिनां स्वयम् । प्रतिसम्पर्याप्ति स्वयम् । प्रतिसम्पर्याप्ति स्वयस् । प्रतिसम्पर्याप्ति स्वयस्य । प्रतिसम्पर्याप्ति स्वयस्य । स्वयस्य साम्पर्याप्ति स्वयस्य स्वयस्य । स्वयस्य स्वयस्य । स्वयस्य स्वयस्य । स्वयस्य स्वयस्य । (स्वयः वर्षायः । (स्वयः रहु. पत्र १०) । ४. प्रतिस्वयस्य प्रत्यं सन्यं वार्य-पर्यायः । (स्वयः रहु. पत्र १०) ।

१ स्रयुक्तचु गुज के निमित्त से छह प्रकारकी बृद्धि एवं हानिकप से जो प्रतिक्षण पर्यायें उत्पन्न होती हैं, उन्हें सर्वपर्याय कहते हैं।

सर्वपर्यायनेगम — प्रयंपर्याययोस्तावद गुण-मुख्यस्व-भावतः । नवचिद्वस्तुन्यभित्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते ।। यया प्रतिक्षणध्वसि सुस्तसंविच्छरीरिणः । (त. इतो. १, ३३, २८–२६, प. २७०)ः।

दो अर्थपर्यामों में एक की गोमता और तुसरे की मुख्यता करने विवसित स्तु के विषय में को बाता का बातिमाय होता है उसे अर्थपर्या-नेपण कहते हैं। जेले—वारोरपारी बात्मा का शुक्र-संबेदन प्रतिक्रण विनाश को प्राप्त हो रहा है। यहां पर उत्पाद-यय-प्रोप्यम्बन तत्ताकण प्रपंचर्याय तो विक्षेत्र होने से गोम है और वेदनकण अर्थपर्याय तो विक्षेत्र होने से गोम है और वेदनकण अर्थपर्याय विक्षेत्र होने के कारण मुख्य है।

स्वर्षपर्यापाशुद्धाव्यनेगम—सगमेरं वृत्ती बीदो विवर्षीति विनिष्यः। विनिष्टिशेषंप्रवृत्यागुद-द्रव्यनेगमः॥ (त. सतो. १, २६, ४५ ०,००)। क्ष्यंपर्यावने। गौणक्यते और प्रमुद्ध हष्य को प्रवान क्य से विवय करते वाले नय को ध्रवंपर्यागुद्ध-द्रष्यनेगमनय कहते हैं। बीदे—विवयी बीद एक लग मान शुकी हैं। बही पर पुलक्य सर्वपर्याय तो गौण है और संसारी बीवक्य समुद्ध हष्य

कार्यं रुचि — देशो प्रयं (सम्यक्त्व) । वचनविस्तार-विरहितायं प्रकृषजनितप्रसादा प्रयंश्वयः । (त. वा. ३, ३६, २) ।

वचनविस्तार से रहित झर्च के प्रहण से ही जिनके प्रसम्नता—तस्वर्शव—प्रावुर्मृत हुई है वे झर्चरुचि दर्शन-प्रार्थ कहलाते है।

द्धर्यविज्ञान—धर्यविज्ञानमूहापोहयोगान्मोह-सब्देह-विपर्वासब्युदासेन ज्ञानम् । (योगक्षाः स्वोः विवः १, ४१; व्याः युः विः युः ३७)।

ज्हापोहपूर्वक वस्तु-गत संशय, विषयांस धौर मोह (धनम्यवसाय) को दूर करके यथार्थ जानने को प्रयंविज्ञान कहते हैं।

झर्षेष्टियः — १. घरभासितिः खंडाणुवत्तवं वेस-कालदाणं व । घरमुद्राणं भंजित-प्रावणदाण व सरय-कर्षा । (वश्यवे. ति. ६–३१२; उत्तरा. ति. झा. वृ. १–२६. पृ. १६ जब्युत) । २. धर्यप्राप्तिहेलोरोस्वरा-खनुवर्तनमर्यविनयः । (जसरा. ति. झा. वृ. १–२६,

q. १७) । १ राजा प्रास्ति के समीप में स्थित रहना, उनके प्राप्त-प्राप्त के प्रमुक्तार कार्य करना, देश-काल के प्रमुक्तार प्रस्ताच वर्गस्थित करना तथा उठकर खड़े हो जाना व उन्हें प्राप्तन देना हप्याप्ति को प्रषं की प्राप्ति के लिये विनय को जाती है वह सब वर्षविनय कह-लाता है ।

सर्व-व्यञ्जनपर्यायार्थनेगम— १. धर्य-व्यञ्जन पर्यायो गोषरीकुली पर:। वाश्मि सुक्रणीवरू-शिल्येवमनुरोषतः॥ (त. स्तो. १, ३३, ३४, १ १७०)। २. तत्र सुक्तः सावस्योऽमामोपरोऽपर-र्यायार्थे वस्तुनो वर्मः। स्यूतः कालान्तरस्वायी बाम्योचरी व्यञ्जनपर्यायोऽप्रवर्मः। एत्युक्तंद्रवास्ति-स्वावनान्यी धर्यव्यञ्जनपर्यायार्थनेगमो मर्वति। (त. सुक्ती. १-१३)।

१ जो झर्चपर्याय झौर व्यञ्चनपर्याय इन दोनों को एक साथ विषय करे, उसे झर्च-व्यञ्चनपर्यायार्थ नेगननय कहते हैं। जैसे--- पर्मात्मा सुलजीवी होता है।

स्रबंशुद्धि— १. व्यञ्जनकश्यस्य सानिष्यादयंशस्यः स्वस्तानिषेवं वर्तते । तेन सूत्रावोंऽसं इति गृष्ठते । तस्य का सूद्धिः ? विषरतिस्येण सूत्रावेंकिरपमान्यान् प्रयांवारत्वानिक्ष्णाव्या स्वेषरतिस्य मर्थ-सूद्धिरत्युच्यते । (म. सा. विवयते ही. ११३) । २. सर्वसुद्धिः सम्पन्नसूत्रावेंनिक्ष्णा । (म. सा. मृत्या ही. ११३) ।

२ सूत्र के अर्थ के सम्बक् प्रतिपादन को अर्थशुद्धि कहते हैं।

सर्वभावराधिनय-प्रयत्नेन शिष्यमर्थं आवयति एषोऽर्वभावराधिनयः । (स्यवः भाः मलयः वृ. १०,

२१२) : जिच्य के लिए प्रयत्नपूर्वक सूत्र का कर्य सुनाने को सर्वभावणविनय कहते हैं :

को डावशांन के विषयभूत प्रयं के साथ रहता है, बहु प्रागन का प्रयंत्रन नामक प्रविकार कहलाता है। ताराय यह कि डम्प्युत के बारक प्रावायों की प्रयंक्षा न कर संयम का प्राप्नुन भूतज्ञानावरण के क्योप्तम से को भूत स्वयंबुढों के प्राप्तित होता है, बहु प्रयंसन कहलाता है।

सर्वसमय — १. तेषाम् (पञ्चातिकायाताम्) एषा-प्रधान-त्रवयपरिकिलाता वत्तुक्षेण नमवादः संस्थातिक्षममः अर्थवरार्वसादं मित्र ग्रावतः (वेसः स्न. समृत. वृ. १) । २. तेन द्रव्यागमकपद्यव्यसम-येन बाच्यो भावमृतक्षमानसयेन परिच्लेषः एच्चानामत्तिकायानां समृतोऽपंसमय इति भव्यते । (वेषा. का. व्य. वृ. १) ।

२ प्रवाशनकच सावस्त्रमा के द्वारा करूँ गये वाँ साव-मृतकच बानसम्य के द्वारा वाने गये वांच व्यक्ति-सावकच वार्यों के समुशा को सर्वस्त्रमा करते हैं है। स्रविक्तिक्वान्ति - १. प्रव्य निहाय पर्यायपुर्वति, पर्वायं पत्रस्था प्रव्यानित्यसंक्रानितः । (स. वि. ८-४४; त. चा. ८-४४, वं. ११) । २. प्रव्यं हिल्ला पर्वाये, तं रत्यस्था प्रवेषं संक्रमणं पर्ववंक्रानितः । (द. कसी. ८,

४४, १)। ३. प्राक् शब्दस्ततस्तत्त्वालम्बनमिद-मस्य स्वरूपम्, प्रयमस्य पर्यायः, ततस्तदर्थश्विन्तनं साकत्येन, ततः शब्दार्थयोः स्वरूपविशेर्याचन्ताप्रति-बन्धः प्रणिधानमर्थसंकान्तिः। (त. भा. सिद्धः पृ. **६-४६)** । ४. धर्यादयाँन्तरापत्तिरर्थसंकान्ति-रिव्यते । (ज्ञानाणंव ४२-१६) । ५. द्रव्यात् पर्या-यार्थे पर्यायाच्च द्रव्यार्थे संक्रमणमर्थसंकान्तिः। (त. **बुबरो. ६-४४**) । ६. द्रव्य विमुच्य पर्यायं गच्छति, पर्याय विहाय द्रव्यमुपैति इति अर्थसंकान्तिः। (भावप्रा. टी. ७६)। ७. द्रव्य घ्यायति, द्रव्यं त्यक्त्वा पर्यायं ध्यायति, पर्याय च परिहाय पुनद्रेव्यं घ्यायति इत्येवं पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंकान्तिः। (कार्तिके. टी. ४८७; त. वृत्ति श्रृत. ६-४४) । १ व्यानावस्था में ब्रव्य का चिन्तवन करते हुए पर्याय का और पर्याय का चिन्तवन करते हुए द्रव्य का चिन्तवन करने सगना, यह ग्रर्थसंक्रान्ति है। **द्मर्थसिद्ध--**×××पडरत्थो ग्रत्थपरो व मम्मणो ग्रत्यसिर्द्धात्त ।। (ग्राव नि. ६३५)।

प्रत्यसिद्धित्तः ।। (प्राव नि. ६३५)। राजगृहनिवासी मन्मण के समान जो प्रवृत् प्रयं (यन) के संवह में तत्पर रहता है वह प्रयंसिद्ध कहलाता है।

प्रयांचार — प्रयोऽभिषेयोऽनेकान्तात्मकस्तेन सह पाठादिः प्रयांचारः । (मूला वृ. ४-७२) । प्रतेकान्तात्मक धर्यं के साथ—नयाधित प्रभिप्राय-पूर्वक्—शास्त्र का पाठ प्रादि करने को प्रयांचार

प्रत्ये हैं. स्वांपित्तिर्यं विस्ता मेयात्यापोह्नोहनम् । (सिहिषः १-६, य. १८२) । २. प्रमाणयद्कावितालो यच्यापु. (योऽसं) साम्यापाले निवयेनामवन् ययाद्रप्यमं कल्ययेन् सा सर्योपतिः ।
(सिहिषः से १-६, य. १८२) । ३. स्यांपितिरारं
इण्टः सूती वार्योऽप्यमा नोपप्रवाने १.स्युट्टार्यकल्यना । ४. ४. ४. प्रत्यकादिनिः यहाँमः प्रमाणेसिह्यो योऽसं स येन विना नोपप्रवानं तस्यावेद्यकल्यनसर्वानितः । (स. क. सा. यू. १८७) । ४.
साम्री "प्रमाणवट्कविज्ञाती यशार्योऽप्यमाभवन् ।
सङ्घ कल्यवेदस्य सार्योपतिक्याहुना ॥" इत्येतल्यकल्यनस्वानं मोमावकः परिकल्यितार्याभितः सा

४. ४. (व्यावकः १-२१, १.४०४)।

३ प्रत्यकावि छह प्रमाणों के द्वारा जाना गया प्रयं

जिस प्रदुष्ट पदार्थ के दिना सम्भव नहीं है, उसकी कस्पना जिस प्रमाण में की बाती है, उसका नाम प्रवापति है। जैसे—नीचे जलप्रवाह को देसकर

करण कंतात बढ़ण्य वृध्यि को करणना ।
सर्वापतियोग — सर्वापतियोग स्वापंतियोग स्वापंतियाग स्वप

भूत १३ कियास्थानों में प्रथम है। श्चर्यावग्रह-१. व्यक्तग्रहणमध्विग्रहः । (स. सि. १-१=; त. वा. १, १=,२; त. सुखबो. १-१=) । २. व्यञ्जनाऽवग्रहचरमसमयोपात्तशब्दाश्चर्यावग्रहण-लक्षणोऽर्थावग्रह । (झाब.नि. हरि. वृ ३, पृ. १०)। ३. प्रत्थस्स मोग्गहो म्रत्थोग्गहो, सो य वजणावग्ग-हातो चरमसमयाणंतर एकसमय ग्रविसन्विदिय-[म्रविसिद्विदिय-] गेण्हतो मत्थावस्महो भवति, चिवलदियस्स मणसो य वंजणाभावे पढमं चेव जं श्रविसिट्टमत्थग्गहणकाले यो एगसमयं सो श्रत्थोग्गहो भाणेयक्वो । (नन्दी. चू. पू. २६) । ४. ग्रप्राप्तार्थ-ग्रहणमर्थावग्रहः। (**धवः पु. १, पू. ३५४**); ग्रप-त्तत्थागहणमत्थावग्गहो । (धव. वु. ६, वृ. १६; पु. ६, पू. १४६; पु. १३, पू. २२०) । ५. दूरेण य जं गहणं इंदिय-णोइंदिएहि घ्रत्थिक्कं। घ्रत्थाव-स्गहणाणं णायव्यं तं समासेण ।। मण-चन्ख्रुविसयाणं णिहिट्टा सन्वभावदरसीहि । धत्थावनगहबुद्धी णायव्वा होदि एक्का दु। (जं. दी. प. १३ – ६६ व ६८)। ६. प्राप्ताप्राप्तार्थबोधाववग्रहो व्यजनार्थयोः (ग्रप्रा-प्तार्थबोघोऽर्थस्यावग्रहः) । (ग्राचाः सा. ४-११) । ७. ग्रथ्यंत इत्यर्थः, प्रयंस्यावग्रहणम् ग्रथविग्रहः, सकलरूपादिविशेषनि रपेक्षाऽनिर्देश्यसामान्यमात्ररूपा-

वंब्रहणम् एकसामयिकम् इत्यर्थः । (नन्दी अलब. बृ. २७, पृ. १६८)। ८. तत्र प्रदश्रहणसदग्रहः, धर्यस्यावबहोऽर्थावब्रहः, धनिदेश्यसामान्यरूपाधर्यः ग्रहणमिति भावः । ग्राहच नन्द्यध्ययनचूणिकृत्— सामन्त्रस्स रूवाइविसेसणरहियस्स ग्रनिहेस्सस्समब-माहण धवम्मह इति । (प्रकाप. मलव. प्. १५-२००, पृ. ३१०) । ६. व्यवनावग्रह-चरमसमयोपात्तशब्द।धर्थावग्रहलक्षणोऽर्थावग्रहः सा-मान्यमात्रानिर्देश्यग्रहणमेकसामयिकमध्विग्रह इति भावः । (बाब. मलय. वृ. ३, पृ. २४) । १०. धर्यावग्रहस्तु किमपीदमित्येतावन्मात्रो मनःवर्धः पञ्चभिरिन्द्रियैर्वस्त्ववबोधः । (कर्मस्तव गो. वृ. ६-१०, पू. =१)। ११. ग्रर्थस्यावप्रहणमवप्रहो-ऽर्यपरिच्छेद<sup>ः</sup>। (कर्मवि. ब्या. मा. १३)। १२. म्रयंत इत्यर्थः, तस्य शब्द-रूपादिभेदानामन्यतरेणापि भेदेनानिर्घारितस्य सामान्यरूपस्यावग्रहणमर्थावग्रहः, किमपीदमित्यव्यक्तज्ञानमित्यर्थः । (कर्मवि. दे. स्वो. बृ. ४, पृ. १२; प्रव. सारो. वृ १२४३) । १३. शब्दादेयः परिच्छेदो मनाक् स्पष्टतरो भवेत् । किंचि-दित्यास्मकः सोऽयमर्थावग्रह उच्यते ॥ (सोकन्नः 1 (३०७–६

१ व्यक्त परायं के प्रवप्तह को प्रयावप्तह कहते हैं। २ व्यंजनावपह के प्रन्तिम समय मे गृहीत शब्दादि प्रयं के प्रवयहण का नाम प्रयावप्तह है। ४. प्रश्नाप्त पदार्थ के प्रहण को प्रयावपह कहते हैं।

सर्वमानाची आवा— १. मगहुद्धविवयभागाणिक द घट्टमागई घट्टारस्टेसीमासाणियत वा घट्टमागई। (मिसीचपूर्णि— पादमस्टम्हण्याचे प्रस्ता. पू. २६, सन् १६२=)। २. प्राकृतादोनां वण्णां भावाविकः बाणा तथ्ये वा भावधी नाम भावा 'रसोलंबी माग-ध्यान्' द्रश्यादेसक्षणवती सा सत्तमाध्यतस्वकीयसम-सत्तक्षमार्थमागयीत्रुच्यते। (समवा समय. पू. ३४, पू. १६)।

१ जो भाषा घाषे मगष देश में बोली जाती थी, ग्रयवा जो घट्टारह देशी भाषाओं में नियत थी, उसका नाम घर्षमायथी है।

स्रपित — १. घनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजन-वशाद्यस्य कस्यचिद्धमस्य विवक्षया प्रापितं प्राथान्य-मपितमुपनीतिमिति यावत् । (स. सि. ४–३२; त. पुक्रको. ४–३२) । २. धर्मान्सरविवकाप्रापितप्राथा- भंवर्षितव्य । बनेकालाशकस्य बस्तुतः प्रयोजन-वयात् सस्य कस्यवित्व धर्मस्य विनवस्य प्रापित-प्रधानस्य धर्मकरमर्थितपुरनोतिमिति यात्त् । (स. स. ५, ३२, १) । ३. धर्मित निर्द्यितपुरात्तं विव-वित्तिप्रत्यवर्षान्त्यः । (स. सा. विद्यः यु-१. धर्मितं निर्द्यितपुरात्त्यः । (स. सा. विद्यः यु-१. १) । ५. वस्तु ताववनेकालास्यकं वर्तते । तस्य वस्तुतः कार्यवशात् सस्य कस्यवित् स्वपावस्य प्रापि-तम्पितं प्रधानस्य प्रचनितं विववितानिति यावत् । (स. वृत्ति वृत्तः ६–१२) ।

र प्रयोजन के बचा प्रनेकान्तात्मक वस्तु के जिस किसी वर्म को विवक्षावदा जो मुख्यता प्राप्त होती हैं उसे प्राप्त कहते हैं।

भ्रहें भाव-सम्मद्दं सणि पस्सइ जाणइ णाणेष दब्द-पञ्जाया। सम्मत्तगुणविशुद्धो भावो अष्ट्रस्स णायव्यो ॥ बोजप्रा. ४१)।

सन्ध्यस्य गुण से विश्वुद्ध होकर जो दर्शन से द्रव्यों श्रीर उनकी पर्यायों को देखता है, तथा ज्ञान से उन्हें

जानता है, यह धहुँतर का स्वरुप है।
प्रहूर्वस्पर्धनम्— १. प्रहूरादीना यशोजनन
विदुर्गा रिप्पर्धित धम्मेयामीदवर्शवादा प्रदेखिकड्वचनताप्रदर्शनेन निर्मेश्व तस्सवादिवचनत्या महत्ताप्रकापन भगवना वर्णवननत् । (भ. सा. विज्ञास्त्री
प्रभा । २. सुनाताचीना प्रपट्टाविकड्प्रमानामर्वज्ञास्त्र प्रजाप्य तस्सवादिवचनतया महत्त्वप्रम्थापनमर्वज्ञास्त्र प्रजाप्य तस्सवादिवचनतया महत्त्वप्रम्थापनमर्वज्ञास्त्र प्रजाप्य तस्सवादिवचनतया महत्त्वप्रम्थापनमर्वज्ञास्त्र प्रजापन तस्त्र मान्यस्त्र प्रजापन स्वत्र स्वत्र प्रमान स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स

सहँग - १. परिहंति णयोककारं प्ररिक्षा पूजा सुर-समा लोए । रजहता धरिहति व धरहता तेण उच्चते ।। हेता प्ररि त बम्मं परहेता तेण पुज्जिता। धरिहति वदण-गमकणाणि प्ररिहित पूज-वक्कार । धरिहति सिडियमणं घरहेता तेण उच्चति ।। (जुला. ७-४ व ७,६४-६४) । २. चय-पाइक-मरहिया । केनलणाणाइर-समुज्यहिया । बोसीसातिसयबुढा परिहेता एरिला होति ।। (लि. सा. ७१) । ३. तेरहमे पुणठाणे सजोइकेचलिय होइ भरिहंतो। चउतीसभइसयगुणा होंति हु तस्स-द्भपविहारा ।। (**बोबन्ना.** ३२) ४. देवासूर-मणु-एसुं घरिहा पूषा सुरुत्तमा जम्हा। ध्ररिणो हंता रयं हंता प्ररिहंता तेण वुच्चंति ॥ (आव. नि. ६२२)। ५. वंदणा-णमंसणा-प्रयणादि धरहंतीति भरहंता, भरिणो वा हंता परिहंता । (नन्दी पू. पू. ३८) । ६. प्रशोकाद्यष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपां पूजा-महंन्तीत्यहंन्तः, तीर्थंकरा इत्यर्थः । (बा. प्र. टी. १, नन्दी. मलयः वृ. सू. ४०, पृ. १६२; वंबसूत्र स्याः ४; ललितवि. पृ.७६ व =६; ग्राव. हरि.वृ. नि. ७०, पृ. ४६; नि. १७६, पृ. ११६; नि. ४१७, पृ. १६६) । ७. झरिहन्ति, झईन् झशोकादि-महापूजाईत्वात्, प्रविश्वमानं वा रहः एकान्तं प्रच्छन्नं सर्वज्ञत्वाद् यस्य सोऽरहा:। (ग्रीपपा. ग्रभय. बृ. १०, पृ. १४; दशवै. नि. हरि. वृ. १–६०, पृ. ६२; साव. नि. मलय. बृ. ७० व १७६, पृ. ७६ व १६१)। प्रतिश्चयपुजाहंत्वाद्वाहंन्तः । स्वर्गावतरण जन्मा-भिषेक - परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिर्वाणेषु देवकृतानां पूजानां देवासुर-मानवप्राप्तपूजाम्योऽधि-कत्य।दतिशयानामहंत्वात् योग्यत्वात् श्रहंन्तः । (धवः g. 8, q. 88) 1

१ मगबान् प्ररहत चूंकि नमस्कार व पूजा के योध्य होते हुए देवों में सर्वजंध्य हैं, तथा झानावरण और वर्षानावरण कप रख एवं मोह और अन्तराय कप आरि के विधातक हैं; अत्तर्य वे 'शहंत' इस सार्वक नाम से अस्तिह्य हैं।

प्रसम्बद्धतान्तः अयान्यस्वर् ज्ञेषकरणेन यरत-कृतिम्ब गीयते तदसङ्कतम् । (रायरः प्. १२१) । २. सलङ्कतमुग्नाचलकारोपेतम् । (ब्ब्बः भाः मनवः प्. ७-१६०) । ३. झन्योऽन्यस्कृत्वमु-स्वरिकोषाणा करणादलङ्कतम् । (ज्ञम्बूहीः प्. १-६) ।

१ विविध स्वर्शवश्रेयोके करनेते जो ससङ्ग्रतके समान गाया जाता है उसे ससङ्ग्रह कहा जाता है। २ वपमा प्रार्थ सर्वकारों से मुक्त कहा जाता है। २ वपमा प्रार्थ सर्वकारों से मुक्त में ने के कारण विनवधन के सस्कृत-स्वनंध गुक्त मुक्त-माना जाता है। स्वतात-स्वनंध नाम उन्मुखाईल पंजर-(पण्ज.)-निय। (वदाव-जू. पू. १४६)।

उत्मुक--- प्रवंश्य--- बलते हुए काष्ठका नाम प्रसात है। झलाभ—इन्छिदट्टोबलढी लाहो गाम, तब्बिबरी-यो प्रलाहो । (बब.पु. १३, पू. ३३४) । इण्डित पदार्थकी प्राप्तिकप लाभ से विपरीत प्रलाभ कहलाता है।

**ग्रलाभविजय**— १. वायुवदसंगादनेकदेशचारिणो-ऽम्युपगर्तककालसम्भोजनस्य वाचंयमस्य तत्समितस्य वा सकुरस्वतमुदर्शनमात्रतंत्रस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनवाप्याज्य-संक्लिष्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षानिरुत्सुकस्य लाभा-दप्यलाभो मे परमं तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयो-ऽवसेय:। (स. सि. ६-६; त. बृत्ति भृत. ६-६)। २. ग्रलाभेऽपि लाभवत्सन्तुष्टस्यालाभविजयः । वायुवदनेकदेशचारिणः, ग्रप्रकाशितवीर्यस्याम्युपग-तैककालभोजनस्य, सक्रुन्मूर्तिसंदर्शनद्रतकालस्य 'देहि' इति प्रसम्यवाक्प्रयोगादुपरतस्य ग्रनुपात्तविग्रहप्रति-क्रियस्य, श्रद्धेदं दवदचेदम् इति व्यपेतसङ्कल्पस्य, एकस्मिन् ग्रामे ग्रलब्ब्बा ग्रामान्तरान्ववणनिरुत्सु-कस्य, पाणिपुटमात्रपात्रस्य, बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षामनवाध्याऽप्यसंक्लिष्टचेतसः, नायं दाता तत्रान्यो वदान्योऽस्तीति व्यपगतपरीक्षस्य, लाभा-दप्यनाभो मे परमं तपः इति सन्तुष्टस्य ग्रनाभ-विजयोऽवसेयः। (त. बा. ६, ६, २०। ३. अलाभे-ऽपि लाभादलाभो मे परं तपोवृद्धिरिति सकल्पेना-लाभपरीषहसहनम् । (भ. धा. विजयो. टी. ११६) । १ जो वायुके समान परिग्रह से रहित होकर घनेक देशों मे गमन करता है, विसने दिन में एक ही बार भोजन लेने का नियम स्वीकार किया है, जो मीन के साथ समितियों का पालन करता है, बचन से किसी प्रकारकी याचनान करके जो केवल शरीर को दिखलाता है, हाथ ही जिसके पात्र हैं, तथा बहुत दिल व बहुत घरों में धूमकर भी भिक्ता के न प्राप्त होने पर संक्लेश से रहित होता हुया लाभ से घलाभ को ही बेच्ठ समभ कर सन्तुष्ट रहता है, ऐसा साब् म्रलाभविजयी होता है

प्रलामपरीवहुलय—देवो धनाभविजय । १. भ्रताभः भन्तरावकर्षावयादाहारावनामकृतपीवा, [तस्य परिषहृतम् भ्रताभपरीवहृत्वयो भवति]। (भूता. षु. ४-४६)। २. धनाभुत्र याषिते सित प्रवासवाने विषयानमिद्यमानं वा न दर्शाते, स्थास्य स्वं तत्कदाषित् वा वत्ते कदाषिन्न, कस्तमापरितोषो न यच्छति सति ? ×××ग्रनाभेऽपि सम<del>वेतसैव</del> श्रविकृतस्वान्तेनैव भवितव्यमित्यलाभपरीषहजयः । (त. भा. सिद्ध वृ. ६-६) । ३. ह हो देह सहायतां नव समुहिश्यैव पोष्यो मया पूर्ती मसपसो ग्रुहाववि-मतो भ्रान्त्वाऽप्यनाप्तेऽशने । दोषः कोऽपि न विद्यते मम पुनर्लाभादनाभक्षमा तां पूर्ति प्रतनोत्यतः प्रिय-तमैषैवेत्यलाभक्षमा ।। (ग्राचाः सा. ७-१४) । नानादेशविहारिणो विभवमपेक्य बहुषूच्चनीचैर्यु हेषु भिक्षामनवाप्याऽप्यसिक्लब्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षा-निरुत्सुकस्य 'ग्रलाभो मे परमं तपः' इत्येवमधिक-गुणमलाभ मन्यमानस्य यदलाभपीडासहनं सोऽलाभ-परीवहजय: । (पंचसं. मलय. बृ. ४-२२) । ५. नि:-संगो बहुदेशचार्यनिलवन्मौनी विकायप्रतीकारोऽखेद-मिद स्व इत्यविमृशन् ग्रामेऽस्तिभिक्षः परे । बह्नोकः स्वपि बह्वह मम परं लाभादलाभस्तपः स्यादित्यास-वृतिः पुरो स्मरयति स्मार्तानलाभं सहन् ॥ (अन. घ. ६-१०३)। ६. यो मुनिरङ्गीकृतैकबारनिर्दोष-मोजनः चरण्युरिवानेकदेशचारी मौनवान् वाचंयमः समो वा सकृत् निजशरीरदर्शनमात्रतत्रः करयुगल-मात्राऽमत्रः बहुर्भिदिवसैरप्यनेकमान्दरेषु भोजनम-लब्ध्वापि धनार्त-रौद्रचेताः दात्र्यदातृपरीक्षणपराङ्-मुखो लाभादलाभो वरं त्रपोवृद्धिहेतुः परमं तप इति सन्तुष्टचेताः भवति स मुनिरलाभविजयी वेदि-तब्यः (त. वृत्तिः भृतः ६–६) ।

देलो ग्रलाभविजय ।

ग्रलीक-तत्रालीकं साधुमसाधुं ब्रवीति, ग्रसाधु साधुमित्यादि। (बृहत्क. वृ. ७५३)।

जो ययार्थ साथुको प्रसायुकोर प्रसायुको साथु कहता है वह प्रतीकरूप प्रसायु वधन का भाषी होता है। यह भाषाख्यल के चार भेदों में प्रसाध-साथी नामक प्रथम भेद है।

झलेबड — १. प्रतेवडं यच्च हस्ते न सज्जति । (म. मा. विवयो. २२०) । २. प्रतेवडं हस्तासेप-कारि भिषतादिकम् (म. मा. मूला. डी. २२०) । जो हाच में सिन्स न हो ऐसे छोछ माबि को म्राने-बड माहार कहते हैं।

चलेड्य (चलेस्सिच) — १. किण्हाइलेसरहिया संसारविजिल्लाया प्रणंतपुहा । सिदिपुरीसंपत्ता चले-स्सिया ते मुणेयव्या । (प्रा. पंचले. १-१४३; वच. पु. १, पु. ३६० ज.)। २. वहलेस्याऽतीता प्रलेस्याः (चच. ष्ट्र. १, पू. ३६०); लेस्साए कारणकम्माणं सए-पृत्पण्णजीवपरिणामो सहया नदी, तीए घलेस्सिघो होदि । (वब. पु. ७, पू. १०६)।

१ कृष्णावि छहों लेक्याओं से रहित जीवों को-श्रयोगिकेवली भीर सिद्धों को — प्रलेश्य कहते हैं। **श्रलोक, श्रलोकाकाश-१.** ××× श्रागास-मदो परमणंतं ।। (मूला. =-२३) । २. लोयाया-सद्राणं सर्यपहाणं सदव्वछन्तं हु । सव्वमलोयायास तं सञ्जासं [तस्सन्वासं] हवे णियमा । (ति. प. १, १३१)। २. ततो (लोकाव्) बहिः सर्वतोऽनन्त-मलोकाकाशम् । (स. सि. ५-१२) । ३. वहिः सम-न्तादनन्तमलोकाकाशम्। (त. बा. ५, १२, १८)। ४. लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादिद्रव्याणि स लोकः, तद्विपरीतोऽलोकः । (धवः पु. ४, पृ. ६; पु ११, षु. २) । ५. सर्वतोऽनन्तविस्तारमनन्तं स्वप्रदेशकम् । द्रव्यान्तरविनिर्मुक्तमलोकाकाशमिष्यते । (ह. पु. ४, १)। ६. यावति पुनराकाशे जीव-पुद्गलयोर्गति-स्थितीन सम्भवतो धर्माधमीनावस्थितौ,न कालो दुर्ललितस्ताबत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्य सोऽलोक:। (प्रवः साः ग्रमुतः वृ. २-३६। ७. शुद्धै-काकाशवृत्तिरूपोऽलोकः। (पंचाः काः ग्रमृतः वृः ८७) द. ग्रलोक: केवलाकाशरूप: ।(श्रीपपा. ग्रभय. वृ. ३४, पू. ७६) । ६. ग्रलोकस्तु धर्मास्तिकायादिवियुक्तः । (कर्मंबि. ग. पू. ब्या. १७, पृ. ११) । १०.imes imes imesतत्तो परदो ग्रलोगुत्तो ॥ (इब्यसं. २०) । ११. तस्माल्लोकाकाशात्परतो बहिर्भागेऽनन्तमाकाशमलो-कः । (बृ. इष्यसं वी. २०) । १२. तस्माद् बहि-र्मृतं शुद्धमाकाशमलोकः । (पंचा. का. जय. वृ. ८७; प्रव. सा. जय. वृ. २-३६) । १३. लोक्यन्ते जीवा-दयः पदार्थाः यत्राऽसौ लोकः, × × × तद्विपरीतो-ऽलोकोऽनन्तमानावच्छिन्नशुद्धाकाशरूपः (रत्नक. टी. २-३)। १४.×××सेसमलाय हवे ज्ञात (ब्रु. न. **ष. ६६)**। १५.×××स्यादलोकस्ततो (लोकाद्) ऽन्यथा ॥ सोऽप्यलोको न शून्योऽस्ति षड्भिद्रंब्यैर-श्रेषतः। व्योममात्रावशेपत्वात् व्योमात्मा केवल भवेत् ॥ (पंचाध्याः २, २२-२३) । १६.××× ऽलोकस्तेषां (धर्मादीनां) वियोगतः । निरवधिः स्वयं तस्याऽवधित्व तु निरर्थकम् ॥ (ब्रध्यानु. त. १०-६) ।

र०—ट)। १ लोक से क्राहिर सब क्रोर जितना भी क्रनन्त बाकास है वह सब घलोकाकाश कहलाता है। स्रतीलुप--निवाडींप याचते किविद्यो न सांसारिकं फलम् । ददानो योगिना दानं आवन्तं तमकोलुपम् ॥ (स्रतित. घर. ६-८)।

(बासत. या. ६-८)। वो किसी भी संसारिक फल की मन, वधन और तथ से याचना नहीं करता हुया निष्काम भाव से योगी बनों को दान देता है वह दाता सलोलूप कह-साता है। उसके इस गुण को सलोत्य गुण कहा बाता है।

मलीत्य--- प्रलीत्यं सांसारिकफलानपेका। (सा. ष. स्वो. टी. ५-४७)।

देखो—धलोलुप ।

स्वस्थतर-वस्य नमिष्ट परेसमामृदिदं स्रणंतर-जबरिमसम्ए तत्तो बोबदरे परेसम्म उदयमागर्थे एसो प्रप्यदरज्वयो णाम ।(चन. पु. १४, पू. १२४)। वर्तमान समय में जो प्रदेशाय जबय को प्राप्त है उससे साव्यदिह सामें समय में उसकी स्रपेसा सम्पत्तर प्रदेशाय के जबय को प्राप्त होने पर वह सम्पत्तर उदय कहताता है।

सल्पतर-उवीरणा-- जाओ एष्टि पयडीयो उदी-रेदि तत्तो प्रणतरविदिक्कतसमए बहुदरियायो उदी-रेदि ति, एसा ग्र'पदर-उदीरणा। (धव. g. १४, पु. ४०)।

बर्तमान समय में जितनी प्रकृतियों की उदीरणा कर रहा है, धनन्तर प्रतिकान्त समय में उनसे जो बहुतर प्रकृतियों की उदीरणा की जाती है, इसका नाम धरुपतर उदीरणा है।

प्रस्पतर बन्ध - १. × × एणाईळणणिम वि-इषो छ । (कर्मग्र. सत्ता. गा. ५२, पू. ८४)। २. यदा तु प्रभूता: प्रकृतीबंचन्न परिणामिवयेग्यत. १. त्या तु प्रभूता: प्रकृतीबंचन्न परिणामिवयेग्यत. १. त्या व बद्ध्वा पट्, पट् वा बद्ध्वा एकाम्, तदानी त बन्धोज्यतरः। (कर्मग्र. मनस्य. पृ. सत्ता. ५२)। ३. यत्र तत्यद्वियादिवहुत्तम्यको भूता पुरारि पर्पावावयाद्यत्यस्यको भ्रवति स प्रमम् समय एवाल्याद्यत्यः। (शतकः है. स्त्री. पूरा ११ प्रमिक कर्मग्रकृतियों को बांच करके को फिर परिणामिवयेग से एक शांदि से हीन कर्मग्रकृतियों का सम्यत्राविश्वादकः — धीतककाविके बृद्धराको विह्तांक्री एसी क्रप्यदर्गवहांतिक्री। बहुदराघो विह् त्योंक्रो धनतत्त्वव्यतिकाल्ते समये बहुन्धितिकिक्लेषु व्यवस्थितेषु, घोतककाविटे—वर्तमानसमये स्थिति-काण्यपातिन प्रचार्स्यतिनमनेन वा प्रपक्षितेषु, एवः प्रस्थतरिवर्मातकः। (अयबः पु. ४, पू. २)। इध्यवहित प्रतीत समय में बहुत स्थितिकिक्लों के रहने पर फिर वर्तमान समय में स्थितिकाण्यक्यात के हारा प्रथम प्रचार्स्यतिमनन के हारा उनका प्रपक्षम्य होने पर वह प्रस्थतदिवर्मिकक कह-साता है।

प्रस्पत्तरसंक्षम — १. धोतनकाविव बहुवरादो एण्ड्सम्पद्दाणि संकाविद ति एस सम्पद्दरो । एप्य धोमकराविद-सहो प्रधानगरविदिकत्त्वरातो एण्ड्ऐत्स्वो । अथवा बहुदरादो पुविस्त्यस्वयस्वस्था ।
ऐष्ट्रिमोतककाविदे इदानीमपक्षिने न्यूनीकृते अल्पनराणि व्यक्कानि संक्षमकोअन्तरसंक्षम इति सुवापंस्तम्बन्धा । व्यवस्थ ६. प्. ६८-६६) । २. जे
एण्ड्रि धनुभागस्य फह्या संकामिञ्जीति ते वद्य
प्रधानगरिविस्कते सम्प्रमानिक्षस्यहर्गाहेती बहुधा
होति तो एसो मुजगारसंक्षमे । अह जद तत्तो धोवा
होति तो एसो प्रणारसंक्षमे । (धव. पु. १६. पू.
१६. इ.

१६८)। वर्तमान समय में जो प्रमुभाग के स्पर्धक संक्रमण को प्राप्त हो रहें हैं वे यदि प्रमन्तर प्रतीत समय में प्राप्त सम्बद्धकों की प्रयोग प्रस्प होते हैं तो यह प्रस्पतरसंक्रम कहलाता है। प्रस्पबहरस--१. प्रस्पहृश्यम् प्रत्योग्यापेक्षया

इत्स्यबहुत्य - १. प्रत्यबहुत्य प्रयोग्यायेकाया विशेषप्रतिपत्तिः। (स. सि. १-६)। २. संस्थाताइत्ययसम्भवस्यायः प्रयागायिकायायायायः स्वत्यसम्भवस्य प्रत्यइत्ययसम्भायः प्रयागायिकायायायायः प्रत्यसम्भवस्य प्रत्यइत्ययसम्भवः प्रयागायः प्रत्यसम्भवस्य इत्ययसम्भवः । स्वत्यसम्भवः इत्ययसम्भवः । इत्यस्य प्रत्यसम्भवः इत्यस्य । इत्यस्य प्रत्यसम्भवः । इत्यस्य च्यत्यसम्भवः । इत्यस्य प्रत्यस्य । इत्यस्य । इत

१ परस्पर एक-दूसरे की झपेला हीनाधिकता के बोच को ग्रन्पबहुत्व कहते हैं।

स्रत्यसावद्यकर्मार्थे — स्रत्यसावद्यकर्मार्थाः श्रावकाः श्रावकाश्च, विरत्यविरतिपरिणतत्वान् । (त. वा. ३, ३६, २) ।

विरति और प्रविरति रूप से परिणत—देशवर्ती का पालन करने वाले—श्रावक व श्राविकायें प्रस्य-सावद्यकर्मार्थ कहलाते हैं।

स्वत्यावप्रह --- अल्पश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमपरि-णाम श्रात्मा ततःशब्दादीनामन्यनममल्य शब्दमव-गृङ्गति । (त. वा. १, १६, १६) ।

श्रीतेष्टियावरण के ब्रस्य क्षयोपकाम से परिणत ब्रात्मा जो तत-वितत ब्रादि शक्दों में किसी एक ब्रस्य शब्द का अववह करता है, यह श्रोत्रज ब्रस्य-ब्रवयह कहलाता है।

स्रत्याहारावमीदर्थं—तत्राहारः पुंसो द्वात्रिशतक-वनप्रभागः । कवलाध्टकाम्यवहारोऽल्पाहारावमी-दर्यम् । (त. भा. सिद्ध. वृ. ६-१६) ।

पुरुष के ३२ प्राप्त प्रमाण प्राहार में से घाठ प्राप्त मात्र प्राहार के प्रहण करने को प्रस्पाहार-प्रथमीदर्थ तप कहते हैं।

स्रत्पाहारौनोदर्यं -- देखो प्रत्पाहारावमीदर्यं । कवलाष्टकाम्यवहारोऽस्पाहारौनोदर्यम् । (योगशा. स्वो. विव. ४-८६) ।

पाठ पात प्राहार के प्रहण करने को प्रत्याहारीनी-वर्ष तथ कहते हैं। प्रत्योवरणवर्ष —देखां धालेपनवन्य । १. जो सो प्रत्योवरणवर्षों गाम तस्स इमो शिह सी—से कड-याणं वा कुट्टाण वा गोवरपीडाणं वा पागाराणं वा सादियाणं वा जे भागण्ये एवमादिया प्रण्याद्याग-मण्याद्वेहि प्रत्योविदाणं वची होदि सो सख्यो प्रत्योवर्षों गाम । (बह्बं. ४, ६, ४२—पु. १५, पु. १६)। ३. लेवणविद्योवण विद्याणं द्वयाणं जो बंधों सो प्रत्योवरणवर्षों। (बह. पु. १४, पू.

कटक, निर्त्ति, गोबरपीड, कोट, ज्ञाटिका (वाड़ी श्रादि क्षत्र) तथा झन्य भी इसी प्रकार के पदार्थी श्री इतर पदार्थों से तस्वय्य—एकक्यता—होती है, उतका नाम श्रश्तीयम या झालायनबण्य है। झबक्तस्य उदय-समंतरादीयसमए उदएण विणा

६ ( थई

एण्डिमुदयमागदेःएसो धवत्तव्वउदघो गाम । (धकः पु. १४, पू. ३२४) ।

अनमार प्रतीत समय में उदय के न होंते हुए इस समय---वर्तमान समय---में उदय को प्राप्त होना, इसका नाम प्रवक्तव्य उदय है।

स्ववस्तव्य उदीर्शा—प्रणुरीरणामो उदीरेतस्य स्वक्तस्य-उदीरणा। (बब-पु-१४, पु-१४) स्वनस्य स्वतंत समय में उदीरणा से रहित होकर सर्माना समय में उदीरणा करने वाले की इस उदी-रणा को स्वस्तवस्य-उदीरणा कहा जाता है।

स्ववस्तस्य द्रम्य -- १. अत्यंतरभूएह् व विवाएह् य वीहि समयमार्दिह । वयणविसेसार्दियं दस्त्रवस्तरः यं पद्र ।। (सम्पतित्रः १-२६, प्. ४४१-४४)। २. स्वद्रम्य-सेन-काल-भावैः परद्रम्य-सेन-काल-भावै-व्य गुगपदारिय्दमवक्तस्यं द्रम्यम् । (पञ्चा. का. समूत. पृ. १४)।

२ स्वकीय प्रच्य, क्षेत्र, काल, भाव घोर परकीय प्रच्य, क्षेत्र, काल, भाव; दोनों के द्वारा एक साथ प्रच्य का कथन करने पर ध्रवक्तव्य (स्यावक्तव्यं प्रच्यक्) अञ्च होता है।

स्वक्ताच्य बन्ध — यत तु सर्वथा स्रवन्यको भूत्वा पुनः प्रतिपत्य बन्धको भवति स साझसमयेऽवक्तव्य-वन्धः । (सतकः देः स्वोः वृ. २२)।

महां जीव सर्वया प्रवत्यक होकर परिजाम के दश नीचे गिरता हुमा किर से बन्यक होता है वहां प्रवम समय में प्रवस्तव्य बन्ध होता है।

क्षनस्तर क्षयस्तन समय में संक्ष्मण से रहित होकर इस समय---वर्तमान समय में---यदि संक्ष्मण क्षयस्या से परिचत होता है तो उसका यह संक्ष्मण क्षयसम्बद्धां संक्ष्मण कहलाता है। स्वकाडरुचि — प्राचाराविद्वादशाङ्गानिनिविष्ट-यदालोऽप्रवाहरुचिः (त. वा. दे, १६, २) । प्राचारावि द्वादशाङ्क्त के प्रध्ययन द्वारा वो दृष्ट् यदान होता है उसे स्वकाडरचि या प्रवगादसम्य-स्थ कहते हैं।

स्ववगाडसस्पक्त्य - १. सङ्गाङ्ग शास्त्रद्भावभाव-नातः वयुर्वा । स्रोणमोहस्य या श्रद्धाः सावगाडित रूप्यो । (स. पु. ७४-४४८) । २, दृष्टिः साङ्गाः-ङ्गवाध्यववनायवगाद्योगिरता यावगाद्या । (सारस्पाः-१४) । ३. त्रिवियस्यागसस्य नि.येषतोञ्चतपदेवाः-वगाहासीडयवगादम् । (व्यवस्थाः पू. ११४) । ३. स्वपादा विविवस्यागसस्य नि.योजोञ्जतायोदाम्-गाहासीडा । (सन. स. स्वो. टी. २-६२) । ३. सङ्गान्यञ्चवाध्यानि च सारमाध्ययित्य यदुरपयते सम्यस्त्यं तदयगादम् । (इ. सा. टी. १२) । वेको—स्ववसाद्यवि ।

**प्रवप्रह**-१. विषय-विषयिसन्तिपातसमयानन्तर-मार्खं ग्रहणम् ग्रवग्रहः । (स. सि. १-१४; वद. पु. १, पृ. ३४४ व ३७६; थव. पु. ६, पृ. १६; धव. षु ६, पू. १४४) । २. तत्राव्यक्तं यथास्वमिन्द्रियै-विषयाणामालीचनावघारणमवग्रहः । श्रवग्रहो ग्रहो ग्रहणमालोचनमवधारण इत्यनर्थान्तरम् । (तः भाः १-१५; सने ज. प. १८) । ३. विषय-विषयि-सन्निपातसमनन्तरमाखं ब्रहणमब्ब्रहः । विषय-विषयिसन्तिपाते सति दर्शन भवति, तदनन्तरमथंस्य ग्रहणमवग्रहः। (तः बा. १, १४, १)। ४. ग्रक्षार्थयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधीः । ग्रवग्रहोimes imes imes imes imes।। (सघीय. १-५)। १. विषय-विपयिसन्निपातानन्तर-माख ग्रहण श्रवग्रहः × × × तदनन्तरभूतं सन्मात्र-स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणामं प्रतिपद्यतेऽवग्रहः । (सघीयः स्वोः वृः १-५, पृः ११४-१६) । ६. मर्यादया सामान्यस्यानिर्देश्यस्य स्वरूप-नामादिकल्पनारहितस्य दर्शनमालोचनम् । तदेवाऽवधारणमालोचनावधारणम् । एतदवप्रहोऽभिः धीयते, भवग्रहणमवप्रह इत्यन्वर्षयोगादिति । (त. हरि. वृ. १-१५) । ७. इह सामण्णस्स रूवादिग्रत्थ-स्स य विसेसनिरवेक्खस्स धणिहेसस्स धवग्रहणमब-ग्रहः । (नन्दीः चूः पृः २५) । ८. विषयः विषयिसंपाः तानन्तरमाश्चं ग्रहणमवग्रहः । विसम्रो बाहिरो ग्रह्नो, विसई इदियाणि, तेसि दोण्हु पि संपादी णाम णाण-

जणगजोग्गावत्था, तदणतरमुप्पण्णं गाणमवग्गहो। (चन. पु. ६, पू. १६); अवस्महो णाम विवय-विसद्द-सण्णिवायाणंतरभावी पढमो बोधविसेसो । (धव. पु. ६, पू. १८); विषय-विषयिसिन्नपातानन्तरमाद्यं ग्रहणमवग्रहः । (बब. वु. १, पू. १४४ व वु. १३, पू. २१६); प्रवशुद्धते धनेन घटाद्यर्था इत्यवग्रहः। (बब. पु. १३, पू. २४२) । ६. प्रक्षार्थयोगजात-बस्तुमात्रग्रहणलक्षणात् । जातं यद् बस्तुभेदस्य ग्रहणं तदवग्रहः। (त. इसी. १, १४, २)। ३ पदार्च झौर उसे विषय करने वाली इन्द्रियों का योग्य देश में संयोग होने के झनन्तर उसका सामान्य प्रतिभासक्य दर्शन होता है, उसके झनन्तर वस्तु का जो प्रथम बोच होता है उसे सबदह कहते हैं। **ग्रवप्रहावरणीय**--- भवग्रहस्य यदावरकं कर्म तद-वग्रहावरणीयम् । (भव. पु. १३, पू. २१७) । जो कर्म प्रवपहत्रान को प्राच्छादित करता है उसे भवप्रहावरणीय कहते हैं। **ग्रवदान**--- प्रवदीयते खण्डयते परिच्छिते प्रन्येम्यः ग्रर्थ: ग्रनेनेति ग्रवदानम् । (वक पु. १३, पू. २४२) । जिसके द्वारा विवक्षित पदार्थ ग्रन्य पदार्थों से पृथक् क्य में जाना जाता है उसका नाम भवदान है। यह ग्रवप्रहज्ञान का नामान्तर है। श्रवद्य – १. भवदंगर्ह्यम् । (स. सि. ७–६) । २. भवदां गहाँ म्, निन्दामिति यावत् । (त. सुलवी. v-€) 1 निन्दित या गहित बस्तु को प्रवद्य कहते हैं। **प्रवधारम् — प्रवधारणं दत्तावधानतया प्रहणम् ।** (धर्मवि. मृ. वृ. ३–६०) । साववानता से पदार्थ या सूत्रार्थ के ग्रहण करने को

सवबारशी भाषा — धवधार्यते अवगम्यते अर्थो उनवे-

त्यवधारणी, प्रवबोधबीजमूता इत्यर्थः । भाष्यते

इति भाषा, तक्कोग्यतया परिणामितनिसृज्यमान-ब्रथ्यसंहतिः। (प्रज्ञापः नलयः वृ. ११-१६१)।

पदार्थ का निश्चय करने वाली-सान की बीक्रमूत

सम्बारकान्—धनहारवमनहारे प्रासोयंतस्स तं सम्बं ।। (गृ. गृ. वह. स्वो. वृ. ७, गृ. २८) ।

—मावा को प्रवचारणी भावा कहते हैं।

सबबारण में जो उस सबको देखता है उसे सब-**पारवान् या सवचारयावान् क**हते हैं। **धविमनरण्—१**. प्रविधर्मर्यादायाम्, प्रविधर्माम यानि इब्याणि साम्प्रत बायुष्कत्वेन गृहीतानि पुन-रायुष्कत्वेन बृहीत्वा मरिष्यति, इत्यतोऽविधमरणम्। (उत्तराः चूर्णि ४, पू. १२७-२८)। २. यो यादुशं मरणं साम्प्रतमुपैति तादुगेव मरणं यदि भविष्यति तदबिधमरणम् । (भ. द्या. विजयो. टी. २५; भा. मा. टी. ३२) । ३. घवधिर्मयादा, तेन मरणमविषमरणं, यानि हि नारकादिभवनिवन्धन-तयाऽऽयु:कर्मदिलकान्यनुभूय च्रियते यदि पुनस्ता-म्येवानुभूय मरिष्यति तदा तदविषमरणमुच्यते । (समबा. सभय. बु. १७, वृ. ३३) । ४. यादृशेन मरणेन पूर्व मृतस्तादृशेनैव मरणमविधमरणम् । (अ. बा. मूला. टी. २५) । ५. एतदुक्तं भवति--देशतः सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमय-विमरणम् । (भा. प्रा. टी. ३२)। २ जैसा मरण वर्तमान काल में प्राप्त होता है वैसा ही नरण यदि भविष्य काल में होने वाला है तो उसे प्रविचारण कहते हैं। ३ प्रविध का ग्रर्थ मर्यादा है, उस प्रविध से होने वाला मरण प्रविध-मरण कहलाता है, ग्रर्थात् नारक ग्रादि भव के कारणभूत जिन बायुकर्मप्रदेशों का बनुभव करके मरता है उनका ही धनुभव करके यदि भविष्य में मरेगा तो उसे प्रविषयरण कहा जायगा। धवनमन (झोराव)-- घोणदं धवनमनं भूमा-बासनमित्यर्थः । (धवः पुः १३, पृः ५६) । भूमि स्थित होना---भूमि कास्पर्शकर प्रवनति (नमस्कार) करना, यह प्रवनमन है। **प्रवद्ध**—प्रवदः परेम्यो द्रव्यं ग्रुहीत्वा मास-वर्षादिपर्यन्तं सेवां गतः । (भा. वि. पृ. ७४) । बूतरों से बन लेकर मास या वर्ष घावि नियत काल तक सेवा के बम्बन में बंध जाने को शबबद्ध कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बीका के श्रयोग्य होता है। **प्रचमस्तकशयन**--- घवमस्तकशयनमधोमुखदानम् । (भ. ब्रा. मूला. टी. २२५) । नीचे मुख करके सोने को प्रवमस्तकशयन कहते हैं।

**झबमान**—से कितं घोमाणे ? जण्णं घोमिञ्जदः।

तंत्रहा—हत्येण वा दंडेण वा धनुक्केण वा जुगेण

श्रवधारण कहते हैं।

वानानियाए वा प्रक्वेण वा मुसलेण वाimes imes imesएएषं ब्रवमानपमानेणं कि पद्मोद्मणं एएणं ? ब्रवमान-पनाणेणं साथ-चिश्न-रहग्न-करकचिय-कड-पड-मित्ति-परिक्शेवसंसियाणं दव्याणं प्रवमाणपमाणणिव्यित्ति-सक्समं भवइ से तं ग्रवमाणे । (श्रनुयो. १३२, पू. १४४)। २. निर्वर्तनादिविभागेन क्षेत्रं येनावगाह्य मीयते तदवमानं दण्डादि । (त. वा. ३, ३८, ३) । ४. ग्रवमीयते तथा श्रवस्थितमेव परिच्छित्रतेऽनेनाव-मीयत इति वाऽवमानं। (ग्रनुषोः हरिः वृ. प्. ७६)। ४. निवैर्तनादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य मीयते तदवमान दण्डादि । (त. सुस्रवो. ६-३८) । १ जिसके द्वारा प्रवमित किया जाता है-- कुएं झावि का प्रमाण जाना जाता है —उसको प्रथवा जो कुछ (कुर्चा भावि) जाना जाता है उसको भी श्रवमान प्रमाण कहा जाता है। इसके द्वारा जात (साई या कुवां बावि). चित (इँट झावि), रचित (प्रासाद-पीठ ग्रादि), ऋकचित (करोत से चीरी गई लकड़ी काबि), बटाई, बस्त्र और भित्ति ब्रादि की परिधि का प्रमाण बाना जाता है।

स्वमावर्य- १. वत्तीता किर कवला पुरिसस्स हु होदि प्यविष्णकृतो । एगककलाविहि तत्तो क्रिक्य-गहणं उमोदित्यं । (मुक्तः ४-१४६) । . स्वय-प्रवागर-वोषश्या-सत्तीय-स्वाध्यायितुकृतिक्वय्यं मवर्गादर्यम् । (स. ति. १-१६; त. वा. ६, १६, १) । प्रवामित्युननाम, ध्यवमृष्टरमस्य (हति) कवमोदरं, धवमोदरस्य मावः धवमीदयंन--जूनोद-रता । (स. का. १-१६) ।

१ पुरुष का जो बसीस प्रास प्रमाण स्वाभाविक श्राहार है, उसमें कमशः एक-दो प्रासादि कम करके एक पास तक श्राहार के प्रहण करने को धवमौदर्ध तप कहते हैं।

स्वस्मीवर्यातिकार--- मनसा बहुभोजनादरः, परं बहु भोजसामीति चिन्ता, मृहस्व पावर् भवतस्तृति-रिति चवनम्, मृहस्तं मया बह्वित्युस्तं सम्पक् कृतीमिति वा नवतः कष्टदेशपुरस्कृत्य हस्तसंत्रया प्रवर्षनं प्रसामेयगीतवारः। (अ. प्रा. चित्रयो. व मृत्या. दी. ४०७)।

मन से स्मिष्क मोजन में दिन रक्षना, इसरे को स्मिष्क सिकाने की चित्ता करना, 'जब तक तृप्ति न हो तब तक साते रहों इस प्रकार के बचन कहुना, 'मैंने बहुत जाया' इस प्रकार कहूने पर 'महुत कष्का किया' इस प्रकार के धनुमोदनात्मक क्षम कहुना, गले का स्पर्ध करके हान के संकेत से यह कहुना कि झान तो कष्ठ पर्यन्त भोजन किया है; ये सब मचनोदर्धन्नत के झतिचार हैं— उसे मिलन करने वाले हैं।

स्वस्थावाव — १. गुणवत्सु महत्तु प्रसव्युवदोषोद्-भावनमवर्णवादः । (स. सि. (-१६) । २. सन्ता-कृष्यवोध्यस्य पुनम्बद्धां । त्रा स्वस्य प्रस्तु । कृष्यवोध्यस्य इत्याविक वृषयोवा । स्वस्य पुनम्बत्योद् भावनमवर्णवादः इति वस्येते । (स. वा. ६, १६, ७) त. इतो. ६-१६) । ३. गुणवत्सु महत्तु चाताः कालुस्प्रस्त्र । (स. मुख्योदे स्थावनमवर्णवदनमव-गंवादः । (त. मुख्योः ६-१६) । ४. गुण-वता महता सत्त्य पुनतोषोद्भावनमवर्णवादः । (त. वृत्ति स्तृतः सत्त्य पुनतोषोद्भावनमवर्णवादः । (त.

१ गुणी महा पुरुषों में जो दोष नहीं हैं, उनको ग्रन्त-रंग की कलुबता से प्रगट करने को श्रवणंबाद कहते हैं!

प्रवत्तम्बना— प्रवत्तम्बनं इन्द्रियादीनि स्वीत्यत्तये इत्यवग्रह प्रवतम्बना। (धव पु. १३, पू. २४२)। चूकि प्रवयह मतिकान घपनी उत्पत्ति में इन्द्रियावि का घवलम्बन तेता है, प्रतः उत्तका प्रवतम्बना यह दूसरा सार्थक नाम है।

श्चवलम्बनाकररा — परिमविद्याज्यज्वरिमहिदि-दब्वस्स ग्रीवकड्डणाए हेट्ठा णिवदणमवलबणाकरण णाम (बव पु. १०, पृ. ३३०)।

परभविक प्रायुक्तमं की उवरिम स्थिति के प्रध्य का प्रपक्ष्मण के वश नीचे गिरने का नाम प्रवसम्बना-करण हैं।

स्वतन्त्र बहुाचारी-१. स्रवलन्बहुाचारियः कुल्तक्रणेयाममस्पर्यपरिवृहीतवृहावामा भवन्ति । (चा. सा. पृ. २०; सा. स. स्वी. टी. ७-१६) । २. पूर्वं कुल्तक्र्रचेय समस्यस्यागमं पुतः । वृहीत-पुह्रवासारोऽप्रलम्बहुशुयारियः ॥ (यमंतं. सा. १-२१) ।

गुर के समीप जुल्लक वेष धारण करके परमानम का सम्यास कर जो पीछे गृहवास को स्वीकार करते हैं उन्हें अवलम्ब सहावारी कहते हैं।

**भवलोकन**-भवलोकनं हरतां चौराणामपेक्षाबुद्धधा

दर्शनम् । (प्रश्नब्याः बृ. पू. १६३; श्राद्धगु. पू.

परधन हरण करने वाले चोरों को अपेकाबृद्धि से देखने का नाम प्रवलोकन है।

ग्नवश्यायचारर्ग--- भवश्यायमाश्रित्य तदाश्रयजी-वानुपरोजेन यान्तोऽवश्यायचारणाः । (योगद्याः स्वोः बिब. १-६, पू. ४१) । हिमकणों (प्रोसविन्दुग्रों) का ग्राथय लेकर बसते हुए भी तदाश्रित जीवों की विराधना नहीं करने वाले सामुद्यों को ग्रवदयायचारण कहते हैं।

**ग्रवष्यकरण-**--श्रवष्यकणं नाम विवक्षितविध्यंस-नादिकालस्य ह्रासकरणम्, ग्रर्वाक्करणमित्यर्थः। (बृहस्क. बृ. १६७४) ।

विवक्षित वस्तु के विष्वंसन भावि कालके ह्वास करने धर्यात् पहले करने याकम करने को ग्रवध्वध्कण कहते हैं।

ग्रवसन्त---१. जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रभारो ज्ञानाचरणभ्रष्टः करणालसोऽवसन्नः । (**चाः साः पृ**ः ६३)। २. ज्ञान-चारित्रहीनोऽवसन्तः स्यात् करणा-लस. ।। (ग्राचाः साः ६–६१) । ३. ग्रवसीदति सामाचार्यामित्यवसन्त. । (ग्राव. ह. वृ. म. हे. टि. पृ. दश) । ४. सामाचारीविषयेऽवसीदति प्रमा**द्य**ति यः सोऽवसन्त । (प्रव. सारो. वृ. १०६) । ५. धवसन्त ग्रावश्यकादिष्वनुद्यमः, क्षताचारः । (व्यवः भाः मलयः वृ. ३-१६४, पृ. ३४) ।

१ जिनवचन से प्रनभिन्न होकर जो साधु ज्ञान और ब्राचरण से भ्रष्ट होता हुवा इन्द्रियों के ब्रधीन होता है उसे प्रवसन्त अमण कहा जाता है। ४ सामाचारी के विषय में प्रमादयुक्त साथु झबसम्म कहलाता है ।

**प्रवसन्तमर्**ग (ग्रोसण्गमरग)--देखो शासन्त-मरण । निर्वाणमार्गप्रस्थितात् संयतसार्थाचो हीनः प्रच्युतः सोऽभिवीयत क्रोसण्ण इति, तस्य मरणं म्रोसण्णमरणमिति । भ्रोसण्णग्रहणेन पार्श्वस्थाः स्व-च्छन्दा. कुशीलाः ससक्ताश्च गृह्यन्ते । तथा चोक्तम् ---पासत्यो सच्छदो कुसीलससत्त होति स्रोसण्या । ज सिद्धिपुरियदादो भोहीणा साधुसत्यादो ॥ (भः द्याः विषयोः २४) ।

मोक्षमार्य में गमन करते हुए साधुसमूहों से जो हीन है उसे श्रवसन्त तथा उसके मरण को श्रवसन्त- मरण कहा जाता है।

**प्रवसन्नासन्निका**— ××× प्रणताणतपरमाणु-समुदयसमागमेण विषा एक्किम्से ग्रोसण्णासिष्णयाए विसंभवाभावाः (वयः पु. ४, पू. २३) ।

बनन्तानन्त परमाणुधों के समुदाय से जो स्कम्ध निर्मित होता है, उसका नाम धवसन्नासन्निका है। प्रन्यत्र इसके उबसमासम् भीर उत्संत्रासंत्र भारि

नामान्तर भी पाये जाते हैं। **धवसर्पिर्गो**-- १. तैरेव (धनुभवादिभिरेव) घवसपं-णशीला घवर्सापणी। (स.सि. ३-२७; त. इस्तो. ३-२७) । २. धनुभवादिभिरवसर्पणशीला प्रवसर्प-**वी । प्रनुभवादिभिः पूर्वोक्तैरवसर्वणशीला हानिस्वा**-भाविका प्रवसर्पिणी समा । (त. वा. ३, २७,४) । ३. जत्य [बलाउ-उस्सेहाण] हाणी होदि सो ग्रोसप्पणी। (भव.पु. ६,पू. ११६; अयथ. १, पू. ७४) । ४. घवसपंति वस्तूना शक्तियंत्र कमेण सा । प्रोक्ताऽवसर्पिणी सार्था 🗙 🗙 🛭 (ह. ७-५७)। ५. भूयवल-विहवसरीर-सरीरिहि, धम्मणाणगभीरिमचीर्राहं । म्रोहट्टतएहि भवसप्पणी (म पु. पुष्प. २, षृ. २५) । ६. (ग्रोसप्पिणीए) उस्से-धाऽऽउ-बलाण हाणी-वड्ढी य होंति ति । (त्रि. सा. ७७६) । ७. ग्रवसर्पति हीयमानाऽऽरकतया ग्रवसर्प-यति वा ऽऽयुष्क-शरीरादिभावान् हापयतीति श्रव-सर्विणी । (स्थानांग ग्रभयः वृ १-५०; प्रवः सारोः बृ. १०३३; अम्बूडी. बृ. २–१८) । ८. ग्रवसर्पन्ति क्रमेण हानिमुपपद्यन्तं शुभा भावा ग्रस्यामित्यवसर्पि-णी। (ज्योतिष्कः सलयः बृ. २-६३) । १. उपभो-गादिभिरवसर्पणशीला अवसर्पिणी। (त. सुसबो. ३-२७) । १०. ग्रवसर्पयति हानि नयति भोगादीन्

द्मशुभारच प्रवर्द्धन्ते सा भवत्यवसर्पिणी ॥ (लोकप्र. 46-88) I १ जिस काल में जीवों के धनुभव, धायुप्रमाण और शरीरावि कम से घटते जाते हैं उसे श्रवसर्पिणी

इत्येवधीलाऽवसपिणी । (त. वृत्ति श्रुत. ३-२७) ।

११. यस्या सर्वे शुभा भावाः क्षीयन्तेऽनुक्षणं क्रमात् ।

**धवसंज्ञासंज्ञा**—देखो प्रवसन्नासन्निका । प्रनन्ता-नन्तसंख्यानपरमाणुसमुच्चयः । घवसंज्ञादिकासंज्ञा स्कन्धजातिस्तु जायने ॥ (ह. पु. ७-३७) ।

धनन्तानन्तसंस्था बाले परमाणुद्धों के समुदाय को

भवसंज्ञातंत्रा कहते हैं।

स्वस्तोभन-धवस्तोभनम् प्रनिष्टोपशान्तवे निष्ठी-

वनेन युषुकरणम् । (बृहत्क. वृ. १३०६) । श्रनिष्यः की जपक्षान्ति के लिये युक्त करके यू-यू करने को संबद्दों अन कहते हैं।

अवस्थान-पृत्विक्लहिदिसंतसमाणहिदीणं वंवण-मवहाणं णाम । (जयब. ४, पू. १४१) ।

मबंड्राणं जाम । (जयब. ४, पू. १४१) । पूर्व के स्थितिसस्य के समान स्थितियों के बंधने का नाम प्रवस्थान है ।

**प्रवस्थित---१**. इतरोऽबधिः सम्यग्दर्शनादिगुणाव-स्थानाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाऽवतिष्ठते, न हीयते नापि वर्षते लिङ्गवत् प्रा भवक्षयादा केवल-ज्ञानोत्पत्तेर्वाः (स. सि. १–२२; त. वा. १, २२, ४; त. सूक्तवो. १-२२; त. वृत्ति श्रुतः १-२२)। २. प्रवस्थितं यावति क्षेत्रे उत्पन्न भवति ततो न प्रतिपतत्या केवलप्राप्ते:, प्रवतिष्ठते ग्रा भवक्षयाद्वा जात्यंन्तरस्थायि भवति लिञ्जवत् । (त. भा. १-२३)। ३. जं घ्रोहिणाणं उप्पिज्जिय विद्द-हाणीहि विणा दिणयरमंडलं व धवट्टिइं होदूण ग्रन्छदि जाव केवल-णाणमुप्पण्णंतितं धवद्विदंणामः। (श्रवः पुः १३, वृ. २६४) । ४. ग्रवस्थितोऽवधिः शुद्धेरवस्थानान्नि-यम्यतः । सर्वोऽङ्गिना विरोधस्याप्यभावन्नानवस्थितेः ।। (त. इलो. १, २२, १४)। ५. अवस्थितमिति-अव-तिष्ठते स्म प्रवस्थितम्, यया मात्रया उत्पन्नं तां मात्रा न जहातीति यावत्। (त. भा. सिद्धः वृ. १-२३)। ६. ग्रवस्थित यत्र प्रतिपत्ति ग्रादित्यमण्डलवत् । (कर्मस्तव गो. वृ. ६-१०) । ७. यद्वानि-वृद्धिभ्यां विना सूर्यमण्डलवदेकप्रकारमेव प्रवतिष्ठने तदवस्यि-तम्। (गो. भी. म. प्र. व जी. प्र. टी. ३७२)।

तान् (पारापाः नार्यकारः कार्यक्रात्रः विक्रितः विकासिकान सम्यावकीर्यादि गुणीं के अवस्थान से जिस परिमाण में उत्पन्न हुआ है उससे भव के अस्त सक या केवलकाल की आर्थित होने तक न पटता है और न बहुता है, किन्तु उतने ही प्रमाण रहता है और न बहुता है, किन्तु उतने ही प्रमाण रहता है उसे अवस्थित स्वतीय कहते हैं।

्ता का स्थानस्य अध्याप कुता हुन स्थानस्य कुता स्थानस्य हुन स्थानस्य ह

पु. ६, पू. = ८)। २. वीक्षोपवासं कृत्वा पारणा-नन्तरमेकालरेण चरतां केनापि निर्मित्तेन यध्योप-वासे वाते तेन विहरतामध्योपवायसंत्रये तैनायर-तामेयं राज्यादामादिकमेणायो न निवर्तमानानां साव-ज्योवं येथां विहरणं तेज्यस्थितोयतप्तः । (बा. सा. पू. ६८)।

र बींका के निर्मे एक उपबास करके प्रकार पारचा करता है, तरप्रकार एक दिन के प्रत्य से उपवास करता हुआ किसी निनित्य से एक उपवास के स्थान पर बच्चोपवास (वो उपवास) करने नगता है। किर वो उपवासों से मिहार करता हुआ बच्चोपवास के स्थान में प्रकारीच्या करने नगता है। इस प्रकार दक्षम और द्वारकाम प्रार्थि के स्था से को बीवन पर्यंत इन उपवासों को बहाता ही काता है। मींके नहीं हटता है, वह सर्वास्थन-प्रधाय का पारक होता है।

स्रवस्थित-उद्य -- तत्तिये तत्तिये चेव पदेसगे उद-यमागदे स्रवट्टिद-उदस्रो माम । (स्व. पु. १४, पू. ३२४)।

प्रभूता भ्रमन्तर भ्रतीत भ्रीर वर्तमान दोनों ही समयों में यदि उतने ही प्रदेशाध का उदय होता है तो वह भ्रमस्मित-उदय कहलाता है।

बनन्तर ब्रतीत ब्रीर वर्तमान दोनों ही समयों में यांद उतनी ही प्रकृतियों की उदीरणा की जाती है तो वह ब्रवस्थित-उदीरणा कहलाती है।

स्वस्थित गुराकार — X X व केतोवसमापानीवसमान होरि एसी परमोहोए रब्ब-बेल-कालभावाणं सवागरासि सि पुष हवेरस्वो पुणो दो ।
धावांत्याए स्ववेज्यदिशामा स्वत्यता, ते वि पुष हुवेस्वा। तत्रत्य वाहिणपासद्वितस्य परिजुणमारो ध्वादुरपुण्यारो सि दोण्णि गामाणि। (चव.पृ. १. १. ४)।
सेनोपस स्वित श्रीचों के प्रवाण को परमावित के
प्रव्य, सेत्र, काल सीर भाव की समाका रासि मानकर उसे समार पहला चाहिये। पत्रव्याद समाव संख्या
वाले आवसी के दो सतंब्यता नागों को भी सलय
रक्तमा वादिये। इनमें वाहिन नागों को भी सलय

राजिको प्रविचत मुणकारया प्रतिगुणकार कहा जाताहै।

स्रवस्थित (ज्योतिष्क) — सर्वास्थता इत्यविचा-रिणोऽवस्थितविमानप्रदेशा स्रवस्थितलेश्या-प्रकाशा इत्ययः । मुलक्षीतोष्णरस्मयश्चेति । (तः भा. ४, १६) ।

सडाई डीप के बाहिर स्थित तूर्य-वन्त्रावि क्योतिकी वैव चूंकि संवारते रहित हैं, सत्त्रव वे स्वस्थित कहें जाते हैं। उनके विमानों के प्रवेश, वर्ण और प्रकाश भी स्थित हैं। उनके विमान सुसकर शीत व उच्च किरणों से संग्रवत हैं।

स्वसंस्यत (क्या) — १. इस्ताव्यक्षित्रपारादवस्यतानि । यमदिनि यद्दिष प्रव्याणि कदाविदिष पढिति
इयरचं नातिवर्तने, ततोऽवस्यितानीर्दुच्यत्ते । (स.
ति. १-४) । २. इयसानतिवृत्तेरवस्थितानि । यमादोनि यद्दिष प्रव्याणि कदाविदिष पढिति इयस्यनातिवर्तने, ततोऽवस्यितानीर्दुच्यत्ते । प्रवदाग्राविवर्तने, ततोऽवस्यितानीर्दुच्यत्ते । प्रवदाग्राविवर्तने, ततोऽवस्यितानीर्दुच्यत्ते । प्रवदाग्राविवर्तने, ततोऽवस्यितानीर्द्युच्यत्ते । प्रवदाप्रवीक्षाक्रशस्य पुद्गनाना चानत्त्रप्रदेशस्यस्यप्रवीक्षाक्रशस्य पुद्गनाना चानत्त्रप्रदेशस्यस्यदेशस्यत्ते । (त. वा. ४, ४, ३) । ३. इयसा नातिवर्तने यत. पढिति जातृषित् । प्रवस्यितत्वनेतेषा कययात्ति तता जिना।। (त. वा. ३ -१४)।

यान्त तता जनाः ॥ (त. स. ४-१४)।
२ पर्वारिक छहे हम्य चूर्ण कमी भी 'छहुं इतनी
संस्था का मतिकमण नहीं करते—सवा छहु हो रहते
हैं, हीनाधिक नहीं; हर्तालये वे मत्रविस्त कहे जाते
हैं। सपवा—सर्ग, सपसं, तोकाकाश भीर एक
जीव; वे सतानरूप ने मतंस्थातप्रदेशी हैं, तथा
मतोकाकाश भीर पुरुगन सनन्तप्रदेशी हैं, यह वो
उनके प्रवेशों का नियत प्रमाण हैं उसका चूर्कि वे
प्रयम कमी मतिकमण नहीं करते हैं; इक्तिये वे
मत्रविस्त कहे जाते हैं।

स्रवस्थितवन्ध-स्य तु प्रथमसमये एकविधादि-बन्धको भूत्वा द्वितीयसमयादिष्वपि तावन्मात्रमेव बन्नाति सोऽवस्थितवन्मः। (शतकः वै. स्वो. पृ. २२)।

क्काबिदे वा] तसिवाधो चेव विह्तीयो एसो धव-द्विदिव्हितिको । (क्काव्या- चू. २६४, टू. १२६; जयब डू. ४, टू. २)। २. शोतक्काबिदे उत्सक्काबिदे वा जदि तसियायो तसियायो चेव द्विदिवंधवसेण द्विदिव्हितीको होंति तो एसो धवद्विदिविद्धो णाम । (क्यब. ४, टू. २-१)।

स्रपकर्षण करने पर यदि उतनी ही स्थितिश्वभ-फितमां रहती हैं तो यह जीव स्रवस्थितविभविसक कहलाता है।

झबस्थित संक्रम—जिंद तिचियो तित्तयो वेब वोडु वि समरमु फड्याण संक्रमो होदि तो एसी धर्याटुस्सक्यो । (बब. पु. १६, पु. १६८ ) । यद्याड्यक्तत्तर स्रतीत सौर सर्वमा वोर्गे ही समर्यो में उतना-उत्तरा भाष्ट हो स्थर्चकों का संक्रमण होता है तो इसे स्वस्थित संक्रम बानना चाहिये ।

हता इत स्वास्थत सक्य साना चाह्य। झवास्तत्य-सार्थामकस्य सपस्य पीडितस्य कुत-स्वा । न कुर्योद् यस्समाधानं तदबास्सस्यमीरितम् । सर्मसः सा. ४-५१)। किसी भी कारण से पीड़ित साथमीं कनके संव का

समाधान नहीं करना, इसे प्रवासस्य कहते हैं। प्रवास्तरसत्ता—?. ध्या वु प्रतिनियत्तरहृत्वित्री स्वस्यास्तित्तरवृत्तिकाऽध्यान्तरस्ता। (पश्चाः का. प्रमुक्त वुः क)। २. प्रतिनियत्तरहृत्याधिनी ह्यान्तरस्ता। प्रतिनियत्तरक्ष्याधिनी ह्यान्तरस्ता। प्रतिनियत्तरकपर्यावस्याधिनी ह्यान्तरस्ता। (नि. सा. वृ. ३४)। ३. स्ति पावान्तरस्ता। सदुब्धं सन् गुणव्य पर्यादः। संवयोत्तारध्याधीनी स्वति प्रोध्य किलेति दिन्दारः। (पश्चाष्ट्याधीनी स्वति प्रोध्य किलेति दिनदारः। (पश्चाष्ट्याधीनी स्वत् हुं संव्यान्त रहकर सप्ते

स्वरूप के प्रस्तित्व की सूचना देती है उसे प्रवा-

नरस्त्वा कहते हैं। प्रवास प्रपाद – १. प्रवास , व्यवस्था , युद्ध , व्यवस्था , प्रदास – १. प्रवास , व्यवस्था , युद्ध , व्यवस्था , व्

**ब्रिविग्रहगति** 

१–५; प्र. स. स. २–६; प्र. मी. १, १, २८)। विशेषनिर्धानाञ्चाबास्म्यावनमनमवायः। भाषादि-विशेषनिज्ञानात्तस्य याथात्म्येनावगमनभवायः दाक्षि-णात्योऽयम्, युवा, गौर इति वा। (तः वाः १,१५, ३); दः प्रकान्तार्थविशेषनिश्वयोऽवायः । (बादः हरि. बृ. २, पृ. ६) । ६. ईहितस्यार्थस्य निश्चयोsबाय· । (बब. पु. १, पृ. ३५४); ईहितस्यार्थस्य सन्देहापोहनमवायः। (वन. पु. ६, पृ. १७); ईहाणंतरकालभावी उप्पण्णसदेहाभावरूवो ग्रवाग्रो। (बब. पु. ६, पृ. १८); ईहितस्यार्थस्य विशेष-निर्ज्ञानाव् याथात्म्यावगमनमवायः । (भवः पु. ६, १४४); स्वगतलिङ्गविज्ञानात् संगयनिराकरण-द्वारेणोत्पन्ननिर्णयोऽवायः । यथा उत्पतन-पक्षविक्षे-पादिभिवैलाकापंक्तिरेवेयं न पताकेति, वचनश्रवणतो दाक्षिणात्य एवायं नोदीच्य इति वा । (भवः पु. १३, षू. २१६); प्रवेयते निश्चीयते मीमास्यतेऽयोंऽनेने-स्यवायः । (श्रव. पु. १३, षृ. २४३) । १०. ईहादो उनरिमं गाणं विचारफलप्पय धवाद्यो । (जयमः पुः १, षृ. ३३६) । ११. तस्यैव (ईहागृहीतार्थस्यैव) मिर्णयोऽवायः । (त. इलो. १,१५,४) । १२. भवितव्यताप्रत्ययरूपात् तदीहितविशेषनिश्चयो-Sवाय: । (प्रमाणप. पृ. ६८) । १३. ईहणकरणेण जदासुणिण्णभ्रो होदिसो भवाश्रो दु।(गो.जी. गा. ३०६) । १४. तत्त्वप्रतिपत्ति रवायः । (सिद्धिवि. ब्. २-६) । १५. तद्विषयस्य (ईहाविषयस्य) वेवदत्त एवायमिस्यवधारणावानध्यवसायोऽवायः । (प्रमाणनि. पृ. २८) । १६. सापि (ईहापि) धवायो भवति--- प्राकाक्षितविशेषनिश्चयो भवति । (न्यायकुः १--५, पृ. ११६) । १७. प्रकान्तार्यविशेषनिश्चयोsवायः । (स्थानांग श्रभयः वृ. ३६४, षृ. २६**६)** । १८. पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निरुचयो sपायः । (कर्मस्तव गो. वृ. ६-१०, पृ. **=१)** । १६. ईहितस्यार्थस्य भनितव्यतारूपस्य सन्देहापो-हनमवायः भव्य एवाय नाभव्यः, भव्यत्वाविनाभावि-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरणानामुपलम्भात् । (मूलाः बृ १२-१८७) । २०. ईहितार्थस्य लिङ्गे यस्तद्विशेष-विनिश्चयः । भवायो लाट एवायमिति भाषादिभि-. यथा । (बाबा. सा. ४-१४) । २१. ईहाकोडीकृते वस्तुनि विश्लेषस्य 'शाङ्ख एवाय शब्दो न शाङ्कः' इत्येवंरूपस्यादधारणम् भवायः । (प्रसाणमी. स्वो. वृ. १, १, २=) । २२. ईहियग्रत्यस्स पुणो थाणू पुरि-सो त्ति बहुवियप्पस्स । जो णिच्छयावबोधो सो हु भवाक्रो वियाणाहि। (अरं. वी. प. १३-५६) **।** २३. तदनन्तर-(ईहानन्तर-) मपायो निश्चयः । (कर्मवि. पू. व्या. १३, पृ. ८; व्यव. भा. वृ. १०, २७६; गु. गु. व. स्वो. वृ. ३७, पृ. ८६) । २४. पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयो-ऽपायः । (कर्मस्तव गो. वृ. गा. ६-१०, वृ. ६१) । २५. सद्भूतविशेषानुयायिलि ङ्गदर्शनादसद्भूतविशेष-प्रतिक्षेपेण सद्भूतविशेषावधारणमवायज्ञानम् । (धर्मसं. मलय. वृ. ४४); ग्रवग्रहानन्तरमीहितस्यार्थ-स्यावगमो निश्चयो यथा शाङ्ख एवायं शब्दोन शार्क्कं इति प्रवायः। (धर्मसं. मलय. व्. ८२३)। २६. ईहितस्यार्थस्य निर्णयरूपो योऽध्यवसाय. सोऽपायः शाङ्क एवायं शार्कु एवायमित्यादिरूपो ग्रवधारणात्मको निर्णयोऽवायः । (प्रज्ञापः मलयः **बृ. १५, २, २००**)। २७ तस्यैव स्रवग्रहीतस्य ईहितस्यार्थस्य निर्णयरूपोऽध्यवसायोऽवायः शाङ्ख एवाय शार्क्न एवायमित्यादिरूपोऽवधारणात्मकः प्रत्य-योऽवाय इत्यर्थः। (नन्दी. मलय. वृ. २६, पृ. १६८; ब्रावः नि. मलयः वृ. २, षृ. २३) । २८. ईहितस्यैव वस्तुनः स्थाणुरेवाय न पुरुष इति निश्चयात्मको बोघोऽपाय:। (कर्मवि. परमा. व्या. १३, पृ. ६)। २६. कुतक्ष्मित्त द्गतोत्पतम-पक्षविक्षेपादिविशेपविज्ञा-नाद् बलाकैवेय न पताकेत्यवधारणं निश्चयोऽवायः । (त. पुस्तको. १-१५) । ३०. ईहितस्यैव यस्तुनः स्याणुरेवायमित्यादिनिश्चयात्मको बोधविशेयोऽया-यः । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. गा. १३) । ३१. याथा-स्मावगमन बस्तुस्बरूपनिर्धारणम् भ्रवाय । (त. वृत्ति श्रुतः १-१४) । ३२. श्रथेहितस्य तस्येदिमद-मेवेति निश्चयः । ग्रवायो 🗙 🗙 🖂 (लोकप्र. ३, ७१२) । ३३. तत्तो सुणिण्णग्रो खलुहोदि ग्रवाग्रो दु बत्थुजादाण । (श्रयपः २-६२) ।

दु बर्सुजादाण । (क्षयर- र-६४)।

७ भावादिक्योच के ज्ञान से यथार्थक्य में ज्ञानना
इसका नाम प्रदाय है। जैसे — शह दक्षिणी हो
है, युवक है, यूपका गौर है इत्यादि। कहीं-कहीं
इसका उत्लेख प्रयाय शब्द से भी हुमा है। (देखों
नं. २६ मादि)।

श्रविग्रहगति—विग्रहो व्याचातः कौटिल्यमित्यर्थः । स यस्या न विद्यतेऽसावविग्रहा गतिः । (स. स्नि. २-२७; त. वा. २-२७; त. इसो. २-२७; त. बुक्तबो. २-२७; त. बृक्ति भूत. २-२७) । विग्रह का प्रपं रकावट या कुटितता होता है, तद-

ावयह का स्वयं चकावट या कुटलता हाता ह, तद-मृतार जीव की जो गति वकता, कुटिलता या गोड़ के रहित होती है उसे सवियहगति कहते हैं। सर्थात् एक समय वाली ऋजुगति या द्युगति का नाम स्रविग्रहगति है।

द्मविषुष्ट—विकोशनमिव यदिस्वर न भवति तद-विषुष्टम् । (जस्मूदी. वृ. १–६) ।

जो स्वर विकाश (चिल्लाहट) के समान विस्वर (अवणकटु) न हो उसे अवधुष्ट कहते हैं।

स्रविचार (स्वा प्रवाचार) यद् व्यञ्जनार्थ योगेषु परावर्तविविज्ञित् । चिन्तनं तदवीचार स्मृतं सद् ध्यानकोविदै ॥ (गुण. कमा. ७६, पृ. ४७; भाव-स. वाम. ७१८)।

जो ध्यान ध्यानंत्र, प्रचं प्रोर योग के परिवर्तन से रहित होता है उसे प्रविचार या प्रवीचार कहते हैं। प्रविचारभक्तप्रस्थास्थान—रे. श्रविचार वस्थ-पाणाहाँदिनानाप्रकाररहितन्।। (भ. प्रा. विवयो. टी. ६५)। २. प्रविचार पराणसंक्रमजनकाणव-चाररहितन्।। (भ. प्रा. मुला. टी. ६५)।

पर गण या झन्य संघ में गमन का परिस्थाग कर ब्राहार-पान के कमशः त्याग करने को ब्रविचारभक्त-प्रत्याख्यान कहते हैं।

श्रविच्छति (श्रवायज्ञानभेद) — . श्रवायज्ञानानन्तरमनर्गृहर्ग यावतदुर्यगागदिव्यवनसर्विच्छुतिः। X X श्रविच्छुन्तिस्तानस्कृतदृष्ठ वरम्लक्षणसामान्यान्वर्यगागद्वारणेति व्यपदिस्यते। (श्रम् स. मस्य. व. ४४); श्रवदृष्ठात्मिः स्वर्षादिक्ष्यम् निदिच्छावे-विषयं तदुर्यगागद्वारभोऽविच्छुतिः। (वर्षस्त सस्य. व. ६२३)। २. तत्रैकायोपयोगसातस्यानिवृत्तिः-विच्छुतिः। (वर्षत्तकः ष्टु. ११६)।

प्रवास्तान के पश्चात् प्रतान्त्र्यंत्रतं तक निश्चय किये
गये परार्थ के उपयोग से व्युत नहीं होने को प्रवर्षत् उसको बारणा बनी रहने की प्रविक्यृति कहते हैं। प्रविच्यृति, वासना धौर स्पृति ये तीन दरण सामन्य स्वरूप प्रत्यपंक सम्बन्ध से पारणा कहे काते हैं।

भ्रवितय भृत-वितयमसत्यम्, न विद्यते वितयं यस्मिन् श्रुतज्ञाने तदवितयम्, तथ्यमित्ययं: । (धवः यु. १३, पृ. २८६)। जिस वचन में वितय--- ग्रसत्यता-नहीं होती, उसे

प्रवितय भूत कहते हैं। ग्रविद्या-१. ग्रविद्या विपर्ययात्मिका सर्वभावेष्य-नित्यानात्माशुचि-दु:खेषु नित्य-सात्मक शुचि-सुसाभि-मानरूपा। (त. वा. १, १, ४६)। २. नित्य-शुच्यात्मतास्यातिरनित्याशुच्यनात्मसु । प्रविद्या-तत्त्वधीविद्या योगाचार्यैः प्रकीतिता ॥ (ज्ञानसार १४-१) । ३. ग्रविद्या विप्लवज्ञानम् । (सिद्धिवि-ही. षृ. ७४७)। ४. म्रविद्या कर्मकृतो बुद्धिविपर्यास:। (बाव. ह. वृ. मल. हेम. टि. पृ. ५६) । ५. ब्रनित्ये चेतनात् जातिभिन्नमूर्तपुद्गलग्रहणोत्पन्ने परसंयोगे या नित्यतास्याति. सा ग्रविद्या, ग्रशुचिषु शरीरादिषु श्रवन्नवद्वार रन्ध्रेषु कृष्यस्वरूपावतरणनिमित्तेषु शुचि-स्याति: ब्रनारमसु पुद्गलादिषु ब्रात्मतास्याति: 'ब्रह मन्ये' इति बुद्धिः इदं शरीरं मम ग्रहमेवैतत् तस्य पुष्टी पुष्टः इति स्यातिः कथन ज्ञान तत्र रमणम्, इयमविद्या । (ज्ञानसार वृ. १४-१) ।

ग्रनित्य, ग्रनात्म, ग्रज्ञुचि ग्रीर दुःख क्य सब पदार्थी में नित्य, सात्म, शुचि ग्रीर सुख रूप जो ग्रनिमान होता है; इस प्रकार की विपरीत बृद्धि को बौद्ध-मतानुसार प्रविद्या माना गया है।

स्विवेद — १. तरवार्षय्वय-प्रशास्त्रासम्पादितगुणा सविनेदाः । (स. सि. ७-११) । २. तरवार्षप्रवप्यकृषाम्त्रासम्पादितपुणा सविनेदाः । तरवाशॉपदेश-अवण-प्रहृणाध्यां विनीयन्ते पात्रीक्रियन्ते इति
विनेदाः, न विनेदाः स्विनेदाः (स. वा. ७. ११,
इ. त. इती. ७-११) । ३. सविनेदा नाम प्रृतिपधकाष्ट-कृष्टपमृता पृष्टा-धारपा-विवानोहापोहिष्युक्ताः
महामोहामिमृता वृद्याव्याहितास्त्र ।(स. सा. ७-६)।
४. तरवार्षापदेश स्वका-स्वाप्ताः (स. विनीयन्ते पात्रीविस्ताने इति विनीयाः, न विनेदा ध्यविनेदाः । (स. कुक्का. यू. ७-११)। ४. तरवार्षाकर्णन-विनियन्ताः ।।
सामुत्रे स्वपुत्रानसस्यस्थादिषुणा न विनेत् शिक्तः
धार्तु सम्बन्ते ये ते प्रविनेदाः । (स. यूक्तं सृत.
७-११)।

१ तरबार्थ के अवण और ग्रहण के द्वरा विनीतता ग्रावि सब्गुणों को न प्राप्त करने वाले ग्रविनेय कहे जाते हैं।

म्मविषाकिनिर्जरा—१. यत्कर्मे म्रप्राप्तविषाककालं

षौपक्रमिककियाविशेषसामर्थ्यात् सनुदीर्णं बलादुदीर्य उदयावींस प्रवेश्य वेद्यते भाग्न-पनसादिपाकवत् सा मनिपाकजा निर्जरा। (स. सि. ६-२३; त. भा. हरि. बृ. ब-२४; त. वा. ब, २३, २; त. भा. सिद्धः वृ. ६–२४; त. सुसवो. वृ. ६–२३)। २. यत्त्पायविपाच्यं तदाऽऽम्रादिफलपाकवत् । धनु-बीगंमुदीर्याऽऽधुनिजंरा त्वविपाकजा ।। (ह. पू. ५८, २६५) । ३. धनुदीण तप:शक्त्या यत्रोदीर्योदयाव-लीम् । प्रवेश्य वेद्यते कर्मसा भवत्यविपाकजा ।। (त. सा. ७-४) । ४. ××× प्रविपक्क उवाय-सबमयादो ।। (इ. न. च. १५८) । ५. तपसा निर्जरायातुसाचोपऋमनिर्जरा। (चन्द्र. च. १८, ११०) । ६. विषीयते या (निर्जरा) तपसा मही-यसाविवोधणी सापरकर्मवारिणी।। (अभितः आः-₹~६५) । ७. द्वितीया निजंरा भवेत् ग्रविपाकजाता *ऽनुभवमन्तरेणैकहेलया कारणवशात् कर्मविना*शः। (मूला. बू. ५-४८)। ८. परिणामविशेषोत्थाऽप्रा-प्तकालाऽवियाकजा । (ग्राचा. सा. ३-३४) । १. यत्कर्म बलादुदयावलीं प्रवेश्यानुभूयते भाम्रादिवत् सेतरा। (झन. घ. स्वो. टी. २–४३)। १०. उप-कमेण दत्तफलानां कर्मणां गलनमविपाकजा । (भ. ब्रा. मूला. टी. १६४७) । ११. यच्च कर्म विपाक-कालमप्राप्तमनुदीर्णमुदयमनागतम् उपक्रमक्रियावि-श्रेषवलादुदी गं उदयमानीय ग्रास्वाद्यते सहकारफल-कदलीकल-कण्टिकफलादिपाकवत् बलाद् विपाच्य भुज्यते सा भविपाकनिजंरा कथ्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ष-२३) । १२. प्रविपाकनिर्जरा तपसा कियमाणा-अन्यनादि-द्वादशप्रकारेण विधीयमाना । यथा ग्रप-क्यानां कदलीफलाना हठात् पाचनं विघीयते तथा धनुदयप्राप्तानां कर्मणां तपश्चरणादिना त्रिद्रव्यनिक्षे-वेण कर्मनिवेकाणा गालनम् । (कार्तिके. टी. १०४): १ जिस कर्मका उदयकाल झभी प्राप्त नहीं हुझा है, उसे तपश्चरणादिरूप ग्रीपकमिक कियाविशेव के सामर्थ्य से बलपूर्वक उदयावली में प्रवेश कराके बाजादि क्लों के पाक के समान देवन करने की मविपाकनिवंरा कहते हैं। अविभागप्रतिच्छेर-- १. प्रविभागपतिच्छेग्रो णाम

क्षिकारमञ्जितकार पर प्रविभागपतिकारेखा णाम नित्व विभागो जस्त सो प्रविभागपतिकारेखा, सजो-गिस्स करणवीरियं बुढीए छिज्जमाणं २ जाहे विभागं जो हम्बमागकारी ताहे ध्रविभागपतिकारे दोत्ति वा वीरियपरमाणुत्ति वा भावपरमाणु त्ति वा एगट्टा। (कर्मप्र. चू. १-५, पृ. २३); श्रविभागपलिच्छेदपरूवणा णाम सरीर-पदेसाण गुणियां चुण्णितं चुण्णितं विभज्जंतं जं विभागंण देति सो प्रविभागपलिच्छे घो बुच्यति । कर्मंत्र. चू. वं. क. सा. ५, वृ. २४) । २. एकक-म्हि परमाणुम्मि जो जहण्लेणऽवद्विदो मणुभागो तस्स भविभागपिंडच्छेदो त्ति सण्या । (शव. पु. १२, षृ. ६२); एगपरमाणुम्मि जा जहन्निया बहुढी सो व्यविभागपडिच्छेदो णाम । तेण पमाणेण परमाणूणं जहण्णमुणे उक्कस्समुणे वा छिञ्जमाणे धणंताविभाग-पतिच्छेदा सञ्बजीवेहि अणंतगुणमेत्ता होति । (धवः षु. १४, षृ. ४३१) । ३. यस्यांशस्य प्रशाच्छेदनकेन विभागः कर्तुं न शक्यते सोंऽशोऽविभाग उच्यते। कि-मुक्तं भवति ? इह जीवस्य वीर्य केवलिप्रज्ञाच्छेदन-केन छिद्यमानं छिद्यमानं यदा विभागंन प्रयच्छति तदा सोऽन्तिमोंऽशोऽविभाग इति । (कर्मप्र. मलय. ब. १-४, ष्ट. २४) । १ सयोगी जीव के वीयंगुण के बुद्धि से तब तक छेव

किये जावें, जब तक कि उससे झागे झीर कोई

विभाग उत्पन्न न हो सके । ऐसे घन्तिम प्रविभागी संश को प्रविभागप्रतिष्ठेंद कहते हैं। इसी की बीर्यपरमाणु अथवा भावपरमाणु भी कहा जाता है। २ एक परमाणु में जो जधन्य प्रमुभाग की वृद्धि होती है उसका नाम प्रविभागप्रतिष्छेद है। **ग्रविरतसम्बन्हिंड-**-१. को इदिएसु विरदो को जीवे बाबरे तसे चावि । जो सद्हदि जिणुत्तं सम्मा-इट्टी ग्रविरदो सो ।। (प्रा. पंचसं. १–११; घव. पु. १, पृ. १७३ उ; गो. जी. २६; भावसं. दे. २६१)। २. स्वाभाविकानन्तज्ञानाद्यनन्तगुणाधारभूतं निज-परमात्मद्रव्यमुपादेयम् । इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि हेयमित्यर्हत्सर्वज्ञप्रणीत-निश्चय-व्यवहारनयसाध्यसा-वकभावेन मन्यते, परं किन्तु भूमिरेखादिसदृश-कोषादिद्वितीयकषायोदयेन मारणनिमित्तं तलवरगु-हीततस्करवदारमनिन्दादिसहितः सन्निन्द्रियसुखमनुः भवतीत्यवि रतसम्यन्दृष्टेर्लक्षणम् । (बृ. वृज्यसं. १३, पृ. २८) । ३. विरमति स्म सावद्ययोगेस्यो निवर्तते स्मेति विरतः, imes imes imes न विरतोऽविरतः, यद्वा क्लीबभावे क्त-प्रत्यये विरमणं विरतम्, सावखयोग-प्रत्याख्यानम्, नास्य विरतमस्तीत्यविरतः, स वासौ सम्यग्दृष्टिश्चेति प्रविरतसम्यग्दृष्टिः । (पंचसं. मलय. यू. १-१५, पू. २०)। ४. तिविहे वि ह सम्मत्ते वेदा वि न जस्स विरद्ध कम्म-वसा । सो भविरधो ति भन्नइ × × × ।। (जलका भाष्ट्, पू. २१; गु. गृ. वट स्वी. ब्. १व) । ६. भविरतमम्यग्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये । (योगशाः स्वोः विवः १-१६) । ७. सम्यक्तं सनि बिरतिर्यंत्र स्तोकाऽपि नो भवेत् । सोऽत्राविरतिसम्य-क्त्यगुणस्तुर्थो निगद्यते । (सं. कर्मप्रकृतिवि. ६) । द्वितीयानां कषायाणामूदयाद् व्रतविजनम् । मम्य-क्तवं केवलं यत्र तच्चतुर्थं गुणास्पदम् ॥ (गुण. कमा. १६, पृ. १२) । म. सावद्ययोगविरतो यः स्यात् सम्यक्तववानपि । गुणस्थानमविरतसम्यग्दृष्टघास्य-मस्य तत ।। (लोकप्र. ३-११५७)। १ जो इन्द्रियविषयों से विरत नहीं है, त्रस व स्था-बर जीवों का रक्षण भी नहीं करता है, किन्तु जिणवाणी पर भद्धा रखता है वह अविरतसम्बन्ध बृष्टि-- चतुर्थ गुणस्थानवर्ती - कहा जाता है। प्रविरति-- १. विरमण विरति:, न विद्यते विरति-रस्येत्यविरतिः, भ्रथवा श्रविरमणमविरतिरसंयम इत्य-नर्थंभेदः, तद्धेतृत्वादविरतिरस्येत्यविरतिलोंभपरिणा-मः सर्वेषामेव हिसानामविरमणभेदानां लोभः । (जयष. प. ७७७) । २. ग्रन्तिरतिस्तु सावद्ययोगा-निवृत्तिः। (म्राव. नि. हरि. वृ. ७४०, पृ. २७६; विशेषा. भा. बृ. गा. ७४०. पृ. ६३४; ब्राव. मलय. ब्. ७४०, पृ. ३६५) । ३. प्रविरति: सावद्य-योगेम्यो निवृत्त्यभावः। (वडशीति मलय. वृ. ७४) । ४. ग्रम्यन्तरे निजवरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्न-

ऐसी विरति के सभाव को प्रविरति कहते हैं। प्रविरति और बसंयम ये समानार्थक शब्द हैं। इस र्धावरति का प्रमुख कारण लोभ है, बत. उस लोभ परिचाम को भी घविरति कहा जाता है। **प्रविराधना**--विराधना प्रपराधासेवनम्, तन्नि-

परमसुक्षामृतरतिविलक्षणा, बहिविषये पुनरवतरूपा चेत्यविरतिः। (बृ. इब्यसं. टी. ३०, वृ. ७६)।

निविकारस्वसंवित्तिविपरीतव्रतपरिणामविकारो-

ऽविरतिः । (समयप्राः जयः वृः ६५) । १ हिंसावि पापों से विरत होने का नाम विरति है।

वेधादविराधना । (बोडशक वृ. १३-१४) ।

क्षपराथ के सेवन का नाम विराधना है, उससे विप-रोत मनिराधना जानना चाहिये। तात्पर्ययह कि धारण किये हुए सम्यक्तव, व्रत या चारित्र की विराधना या झासादना नहीं करने को सविराधना कहते हैं।

**ग्रविरुद्धानुपलविष-१**. ग्रविरुद्धानुपलव्यिः प्रति-येत्रे सप्तथा —स्वभाव-व्यापक-कार्य-कारण-पूर्वोत्तर-महचरानुपलम्भभेदात् । (परीक्षाः ३-७८) । २. ग्रविरुद्धस्य प्रतिषेध्येनार्थेन सह विरोधमप्राप्तस्य वस्तुनोऽनुपलव्धिरविरुद्धानुपलव्धिः । (स्याहाः रः **२−**5€) |

२ प्रतिबेध्य पदार्थ के साथ विरोध को नहीं प्राप्त होने वाली बस्तु की ग्रनुपलब्धि को ग्रविरद्धानुप-लब्धि कहते हैं।

**ग्रविसंवाद- १.** श्रुते: प्रमाणान्तराबाधनं पूर्वापरा-विरोधक्व अविसंवाद:। (सधीय. स्वो. बृ. ५-४२)। २. ग्रविमंतादो हि गृहीतेऽर्थे प्राप्तिः प्रमाणान्तर-वृत्तिर्वा स्यात् । (न्यायकु. ३-१०, पृ. ४१०) । किसी दूसरे प्रमाण से बाधा न पहुंचना धौर पूर्वापर विरोध की सम्भावना न रहना, यह ग्रागमविषयक ग्रविसंवाद है।

**ग्रवेका**-ग्रवेक्षा जन्तवः सन्ति न सन्तीति वा चक्षुषा भवलोकनम् । (सा. घ. स्वो. टी. ४-४०)। यहां पर जीव हैं या नहीं हैं, इस प्रकार आरंख से देखने को धवेक्षा या अवेक्षण कहते हैं।

**श्रवैशध--१.** भनुमान। द्यतिरेकेण विशेषप्रतिभा-सनम् । तद्वैशद्यं मतं बुद्धेरवैशद्यमतः परम् ॥ (लघी-ब. ४) । २. ग्रस्मात् (वैशद्यात्) परम् ग्रन्यथाभूत यद् विशेषाऽप्रतिभासनं तद् बुद्धेः ध्रवैशद्यम् । (न्यायकु. १-४, पृ. ७४) ।

१. अनुमान प्रादि की अपेक्षा प्रधिक प्रथात् वर्ण व द्याकार द्यादि की विशेषता के साथ जो पदार्थ का प्रहण होता है, यह वैशस का स्वरूप है। इससे विप-रीत का नाम श्रवंशक है।

**ग्राज्यक्त दोध-- १.** ग्रालोचिद ग्रसेसं सव्य एदं मए त्ति जाणादि । बालस्सालोचेतो णवमो ग्रालो-चणादोसो ॥ (भः द्या. ५६६) । २० ग्रस्यापरार्थन ममातिचारः समानस्तमयमेव वेत्ति । धरमै यहत्त तदेव मे युक्तं लघूकर्तं व्यमिति स्वदुश्चरितसंवर्ह्ह दशमी दोष: (त. वा. ६, २२, २)। ३. परवृहीतस्यैव प्राविश्वलस्याऽनुमतेन स्वदृश्चरितसंवरणं (दशमो दीषः)। (त. इसी. ६-२२)। ४. वर्तिकचित्प्रयोजन-मृहिष्यारमना समानायैत प्रमादाचरितमावेश महदपि पृष्ठीतं प्रायदिवत्तं न फलकरमिति नवमोऽव्यक्तदोषः। (का सा. वृ. ६१-६२)। ५. स्वसमानज्ञान तपोबाल-स्यालोचनं भवेत् । प्रव्यक्तं ह्ली-भयप्रायश्चित्तभीत्या-दिहेतुतः। (द्याश्वा. सा. ६-३६)। ६. घव्यक्तः **प्रायदिचलारा** कुशली यस्तस्यात्मीयं दोषं कथयति यो सघुप्रायश्चित्तनिमित्तं तस्याव्यक्तनाम नवमम् । (मुला. बू. ११-१५) । ७. ग्रव्यक्तोऽगीतार्थः तस्याव्यक्तस्य गुरोः पुरतो यदपरावालोत्रनं तद-अ्यक्तमेव नवमः (ग्रव्यक्तः) ग्रालोचनादोषः । (व्यव. भा. मलय. बू. १-३४२, पृ. १६) । =-ध्रव्यक्तं प्रकाश्चयति दोषम्, स्फूटं न कथयतीत्यव्यक्त-दोवः । (भावप्रा. टी. ११८) ।

१ मैंने मन, बचन भीर काय से स्वयं किये गये, कराये गये व अनुमत इस सब दोव की आलोचना कर ली है; सो यह जानता है। इस प्रकार ज्ञान-बाल या चारित्रवाल के पास झालोचना करना, यह द्यालोचनाका ग्रब्यक्त नामका दोव है। २ मेरा धपराध इसके धपराधके समान है, उसे यही जानता है। इसे वो प्रायश्चित दिया गया है वही मेरे लिये बोग्य है, इस प्रकार अपने अपराध को प्रगट न करना, इसे झालोचना का श्रव्यक्त नामक दोष कहा जाता है। ग्रालोचना के दस दोवों में इसका कहीं नौबें और कहीं दसदें मेद रूप में उल्लेख हुमा है।

प्रव्यक्तवालभरण-१. ग्रव्यक्तः शिशुर्धमिथं-कामकार्याणि यो न वेत्ति,न च तदाचरणसमर्थशरीरः सोऽध्यक्तबालः, तस्य मरणमञ्यक्तवालमरणम् । (भ. बा. टी. २५) । २. धर्मार्थ-कामकार्याणि न वेत्ति न तदाचरणसमर्थंशरीरोऽव्यक्तवालः । तस्य मरण-मञ्चक्तवालमरणम्।] (भावप्रा. श्रृत. टी. ३२)। जो वर्ष, प्रवं भीर कामरूप कार्यों को न जानता है बीर न जिसका शरीर उसके बाधरण करने में समर्व है; उसे प्रव्यक्त बाल कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मरण को धव्यक्तवालमरण कहते हैं। **ध्रव्यक्तमन**-कार्वे कारणोपचाराञ्चिन्ता मनः,

व्यक्तं निष्यत्नं संशय-विपर्ययानध्यवसायविरहितं

मनः येवां ते व्यक्तमनसः । [न व्यक्तमनसः प्रव्यक्त-मनसः ।] (धव. पु. १३, पू. ३३७)।

कार्यमें कारण का उपचार करके यहां मन शब्द से चिन्ता का श्रमित्राय लिया गया है। जिनका मन व्यक्त नहीं है, द्वर्थात् संशय, विपर्यय व श्रमध्यव-साय से रहित नहीं है उन्हें भ्रष्यक्तमन कहा जाता है। ऋजुमतिमनःपर्ययक्षान ऐसे ग्रब्यक्तमन जीवों की संज्ञा धादि को नहीं जानता है।

**ग्रव्यक्तिमध्यात्व**—ग्रव्यक्तं मोहलक्षणम् । (गुण. कमा. ६, पृ. ३)।

मोहस्वरूप मिञ्चास्य को ग्रव्यक्तमिञ्चात्व कहते हैं। **ग्रब्धक्तेश्वर दोष** — यदाऽब्यक्तेश्वरेण वारितं गृह्णाति तदाऽव्यक्तेश्वरो नाम । (ग्रन. ध. स्वो. टी. ५-१५)।

जिस दान का स्वामी कोई ग्रव्यक्त-धप्रेक्षापूर्व-कारी या बालक -- हो, उसके द्वारा वर्जित छाहा-रादिके ग्रहण करने पर ग्रब्यक्तेश्वर नामका निषद्ध उद्गम दोष होता है।

**ग्रव्यय —** ग्रव्ययो लब्धानन्तचतुष्टयस्वरूपादप्रच्यूतः । (समाधिशतक ६)।

धनन्तचतुष्टयरूप स्वरूप के प्राप्त करने पर जो फिर उससे च्युत नहीं होता है उसे ग्रब्धय कहते हैं।

**सन्याकृता** (भाषा)---१. सन्याकृता चैत सस्पध्टा-ऽप्रकटार्था। (दशवं हरि. वृ. नि. ७-२७७; ग्राव. ह. वृ. मल. हेम. दि. पृ. ६०)। २. घव्याकृता ग्रति-गम्भीरशब्दार्था स्रव्यक्ताक्षरप्रयुक्ता वा। (प्रज्ञाप. मलव- बृ. ११-१६६) । ३. ग्रहगनीरमहत्या ग्रवी-महा महव मन्वता। (भाषार. ७६); मृतिगम्भीरो दुर्ज्ञान[त]तात्पर्यो महान् ग्रथो यस्यः साऽव्याकृता भवति । ग्रथवा बालादीनामञ्यक्ता भाषाऽध्याकृता भवनि । (भाषारः हीः ७१) ।

३ जिसका ग्रर्थ कठिनता से जाना जाता है ऐसी भाषा को ग्रम्याकृता कहते हैं। ग्रथवा बालक ग्रावि की ब्रव्यक्त भाषा को ब्रव्याकृता जानना चाहिये ।

ग्रव्याचात--१. न विद्यते प्रत्ययान्तरेण व्याचातो बाधास्येत्यव्याधातम् । (भ. धा. विकयो. टी. २१०४)। २. नास्ति प्रत्ययान्तरेण ब्याचातो निश्चिलः द्रव्य पर्यायसाक्षात्कारप्रतिवन्धो यस्य तदव्याचातम् । (म. द्या. मूला. टी. २१०४) ।

ब्रन्य किसी भी कारण के द्वारा वाषा जिसके सम्भव नहीं है उसे ब्रख्याघात कहते हैं।

सत्मव नहा है उस सम्पाधात कहत है। स्वचारन, स्वमादिन ?- तकरेकेशवातित्वस्था-दिः कीतिता बुधैः । यथा जीवस्य बेहत्वमित्त वर-मात्मति ॥ (बोक्षयं. १६) । २. तक्ष्येकतेशवृत्याव्या-राम् । यथा गोः शावतेयस्यम् । (मायक्षी. यू. ७) । २ को तक्कण तक्य के एक देश में रहे उसे सम्पाधा-—सम्पाधा —न विश्वते विविधा कामादिवनिता भा समनाद बाधा हुस्वं येवा ते स्वध्यावाधाः । (त. बृत्ति मृतः ४-२४) ।

वृत्त वृत्त. ४-२१)।
विकार काम-दिवारादि जानित वावाएँ नहीं होती
ऐसे लोकाम्तिक वेद सध्यावाय नाम से कहे जाते हैं।
सध्यावाय सुख्त-१. यापुरनामनेयनकवाममतमजरमक्त्रमामममत्र च । एपितयमच्चित्तपथ्यावायं
मुह्नचेया।(म. मा. २१४३)। २. सहत्रपुड्तस्यपानुभ्रवस्याद्य-रागादिवमान्यर्गहत्मुवास्त्रस्य यदेकदेशसदेत्व हुत पूर्व तस्त्रीक कृत्युत्तम्य्यावायमनतामुक्तं भयनी।(इ.म्ब्बर्स)। ३. वेदनीयकर्मोदयजनितसमस्त्रवायार्गहत्तवाद्यावायुग्यचेति।
(दरसास्त्र. से. ११)।

(परवास्त्र. टी. ६१)।
१ प्रमुष्म, प्रपरिमित (धनन्त), धविनश्वर, कर्ष-मक के साव्या के रहित, जरा ते विहोन, रोग से उन्मुक्त, भय से विरहित, संतार से धतीत, ऐका-नित्तक, प्रायमितक और धकेय ऐसे बाधारहित मृतिरुपुत को ध्यशावाध पुत्र कहा बाता है। प्रस्याहत-सह ऐकानिकर्मिक् परलोकाविषद्धं फ्ला-न्तरावाधित वाज्याहतपुष्यते। (खाव. नि. हरि. ब

मलय. ब्. ६३६) । जो इहलोक झौर परलोक के विरोधसे सर्वया रहित हो उसे प्रज्याहत कहा जाता है।

स्रव्याहतपीविषयं — प्रव्याहतपीविषियं पूर्वापर-वाक्याविरोधः । (समवाः सभयः कृ. ३५; रायपः कृ. पृ. १६) ।

को बचन पूर्वापर कथन से प्रविद्ध हो वह प्रक्या-हतपीबांगीयं बचन कहलाता है। यह बचन के ३४ प्रतिकारों में नौबां है।

प्रम्युष्क्षेदिस्य — ग्रन्धुष्क्षेदिस्यं विवक्षितार्याना सम्यक्सिद्धि यावत् ग्रनविष्ठम्नवचनप्रमेयता । (समबाः ग्रभवः वृ. ३४) । विवक्षित वर्षे की सम्बक् तिश्वि होने तक निरक्तर त्वकर से ववर्गों का प्रयोग करने की सम्बक्षित्व करते हैं। यह ३५ सम्बक्षतातिकां में मनिक हैं। प्रस्कुरपनन - १. ग्रुहीतोऽग्रहीतोऽग्रंथ वार्षो यथावविन् रिवतत्वक्रोऽग्रुहरमनः । (स. क. मा. ३-२१, ष्ट्र-१) २. प्रश्नुरमनं तु नाम-वार्ति-संक्यादि-विवेधार्परिसानिनातिकां त्विपयानध्यवदायपाद्यम् । (स. र. मा. १-२१)।

१ गृहीत अथवा अगृहीत पदार्थ का जब तक यवार्थ स्वरूप निश्चित नहीं हो जाता, तब तक उसे अध्यु-त्यन्न कहा जाता है।

स्रश्चल-निरतिचारत्वादशवतः । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-४६, पृ. २६६) ।

प्रतिचार से रहित स्नातक मृति को ध्यावल कहा जाता है। यह स्नातक के पांच भेवों में दूसरा है। प्रश्नावलावार— धम्याहत।विपरिहारी धावबला-वार:। (ब्राव: भा: भावतः, वृ. व. १९४)। धम्याहत सार्वि सेवों का परिहार करने वाले लाबु के बारिज की ध्रावसनावार कहते हैं।

स्रशस्त्रिक्यक श्रुत—व्यक्तिगादी जनवावगयो प्रसर्शनगर्वो । (बब. पु. १३, पु. २४४) । प्रत्यवानुवर्षत्त रूप तिग से होने वाले ज्ञान को प्रशब्दानगर्व भूत कहा बाता है । बेसे—भूम तिथ से होने वाला स्निन का ज्ञान ।

**प्रशरणानुप्रेक्षा** — १. मणि-मंतोसह-रक्खा हय-गय-रहम्रोय सथलविज्जाम्रो। जीवाणंण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि ।। सन्यो ध्वे हि दुन्यं भिच्चादेवाय पहरणं वज्जा ध्रइरावणो गईदो इंदस्स ण विज्जदे सरणं ।। णवणिहि चजदहरयणं हय-मत्तगइंद-चाउरगवल । चक्केसस्स ण सरणं पेच्छतो कद्दिये काले ।। जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि भ्रप्यणो भ्रप्या । तम्हा भ्रादा सरणं बंधोदय-सत्तकम्भवदिरित्तो ।। (हाबशानुः द-११) । २. हय-गय-रह-णर-बल-वाहणाणि मंत्रोसधाणि विज्जाक्यो । मञ्चुभयस्स ण सरणं णिगडी जीदी य जीया य ।। जम्म-जरा-मरण-समाहिदम्हि सरणं ण विज्ञदे लोए। जर-मरण-महारिजवारणं तु जिणसासणं मुख्या ॥ मरणभयम्हि उवगदे देवा वि सईदया ण तारंति। धम्मी त्तानं सरणं गदि ति चितेहि सरणतं॥ (बुला. व, ४-७)। ३. यथा मृगुशावकस्यैकान्ते

बलवता अधितेनामिवैधिणा ब्याझेणाभिभूतस्य न किञ्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यू-व्याधि-प्रमृतिव्यसनमध्ये परिभ्रमती जन्तोः शरणं न विद्यते । परिपृष्टमपि शरीर भोजनं प्रति सहायी भवति न व्यसनोपनिपाते, यत्नेन सचिता ग्रर्था ग्रपि न भवा-न्तरमन्गच्छन्ति, सविभक्तमुख-दुःखाः सुह्नदोऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, बान्धवाः समुदितास्व रुजा परीतं न परिपालयन्ति, भस्ति चेत् सुचरिती धर्मो ब्यसनमहार्णवे तारणोपायो भवति । मृत्युना नीय-मानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम्। तस्माद् भवव्यसनसङ्कृटे धर्म एव सरणं सुहृदर्थोऽध्यनपायी, नान्यकिञ्चिच्छरणमिति भावना धशरणानुप्रका । (स. सि. ६-७) । ४. यथा निराश्रये जनविरहिते वनस्थलीपृष्ठे बलवता क्षुत्परिगतेनामिषैषिणा सिहे-नाम्याहतस्य मृगशिशोः शरण न विद्यते, एव जन्म-जरा-मरण-व्याधि-प्रियविष्रयोगः र्राप्रयमप्रयोगेप्सिता-लाभ-दारिष्रघ-दौर्भाग्य-दौर्मनस्य - मरणादिसमुत्थेन दुःसेनाभ्याहतस्य अन्तोः ससारे शरण न विद्यत इति चिन्तयेत् । एव श्वास्य चिन्तयतो नित्यमशरणोऽस्मी-ति नित्योद्विग्नस्य सांसारिकेषु भावध्वनभिध्वञ्जो भवति । ब्रह्नेच्छासनोक्त एव विधी घटते, तद्धि परं शरणित्यशरणाणुप्रेक्षा। (त. भा. ६-७)। ५. क्षुधितम्याझारिद्रुतमृगशायवञ्जग्तोजंरा-मृत्युरुवान्तरे परित्राणाभावोऽकारणस्वम् । जग्ण द्विविधम्-लौकिकं नोकोत्तरं चेति । तस्त्रत्येक त्रिधा — जीवा-जीव-मिश्रकभेदात् । तत्र राजा देवता वा लौकिक जीवशरणम्, प्राकारादि म्रजीवशरणम्, ग्राम-नगरा-दिमिश्रकम् । पञ्चगुरवो लोकोत्तर जीवशरणम्, तस्प्रतिबिम्बाद्यजीवशरणम्, सधर्मोपकरणसाध्रुवगौ मिश्रकशरणम् । तत्र यथा मृगशावस्य एकान्ते बल-वता क्षुधितेन ग्रामिषैपिणा व्यान्नेणाभिद्रुतस्य न किञ्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यू-व्याधि-प्रियवित्रयोगाप्रियसंयोगेप्सितालाभ-दारिद्रच- दौर्मन-स्यादिसमुत्थितेन दुःश्वेनाभिभूतस्य जन्तोः श्वरणंन विद्यते, परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायी भवति न व्यसनोपनिपाने, बत्नेन संचिता प्रया प्रवि न भवान्तरमनुगच्छन्ति, संविभक्तसुख-दुःखाः मृह्दो-ऽपि न मरणकाले परित्रायन्ते, बन्धवः समुदिताश्च रुजा परीतां न परियान्ति । घस्ति चेत् सुचरितो धर्मो ध्यसन-महार्णवतरणोपायो भवति । मृत्युना नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम् । तस्माब् भवव्यसनसंकटे धर्म एव शरणम् । सुहृदयौँऽपि[न]धन-पायी, नान्यत् किञ्चिच्छरणमिति भावनमशरणानु-प्रेक्षा । (त. वा. ६, ७, २) । ६. व्यादारितास्ये सति यत्कृताञ्जे [-तान्ते] न प्राणिनां प्रा[श्रा]णमिहास्ति किञ्चित् । मृगस्य सिहोग्रनिशातदंष्ट्रा यत्र प्रविष्टा-त्मतनोरिवात्र ।। (बरांग. ३१-५७) । ७. तत्थ भवे कि सरणं जत्य सुरिदाण दीसदे विलग्नो । हरि-हर-बंभादीया कालेण य कवलिया जस्य ॥ सीहस्स कमे पडिदंसारंगं जहण रक्खदेको वि । तह मिच्चुणा य गहिदं जीवं पिण रक्सदे को वि ॥ अइ देवो वियरक्षदिमतो तंतीय क्षेत्रपालीय। मिय-माणं पि मणुस्स तो मणुया श्रवस्त्रया होति ।1×× ×दसण-णाण-चरित्त सरण सेवेह परमसद्वाए। ग्रण्ण कि पिण सरण ससारे संसरंताण ।। (कार्ति-के. २३-२५ व ३०)। ८. न स कोऽप्यस्ति दुबुद्धे शरीरी भुवनत्रये। यस्य कष्ठ कृतान्तस्य न पाशः प्रसरिप्यति । समापतति द्वरि यम-कण्ठीरवक्रमे । त्रायतं तुन हि प्राणी सोबोगैस्त्रिदशैरपि ॥ शारव्धा मृगवालिकेव विषिने संहार-दन्सिद्विषा पुसां जीव-कलानिरेति पवनव्याजेन भीना सती। त्रातुन क्षमसे याद कमपदप्राप्ता वराकीमिमां न त्व निर्मृण लज्जक्षे ऽत्र जनने भोगेषु रन्तु सदा ॥ (ज्ञानार्णव इलो. १-२ व १७, पृ. २६ व २६) । १. दत्तोदये-ऽयंनिचयं हृदयं स्वकार्ये सर्वः समाहितमतिः पुरतः समास्ते । जाते त्वपायसमयेऽम्बुपतौ पतत्रेः पोतादिव द्रनवतः शरणंन तंऽस्ति ।। बन्ध्य्रजैः सुभटकोटि-भिराप्तवर्गैर्मन्त्रास्त्र-तन्त्रविधिभिः परिरक्ष्यभाणः । जन्तुर्वलादिषवलोऽपि कृतान्तदूर्तरानीयते यमवशाय वराक एकः ।। संसीदतस्तवन जातुसमस्ति शास्ताः त्वत्तः परः परमवाप्तसमग्रबोधेः । तस्या स्थिते त्विय यतो दुरितोपतापसेनेयमेव सुविधे विधुरा श्रियास्यात् ॥ (यज्ञस्तिः २, ११२–१४) । १०. इन्द्रोपेन्द्रादयोऽयेते यन्मृत्योयान्ति गोचरम्। घहो तदन्तकातक्क्केकः शरण्यः शरीरिणाम् ॥ पितुर्मातुः स्वसुर्भ्रातुस्तनयानां च पश्यताम् । भ्रत्राणी नीयते जन्तुः कर्मभिर्यमसद्मिनि ॥ शोचते स्वजनानन्तं नीय-मानान् स्वकर्मभिः । नेष्यमाणं तु शोचन्ति नात्मानं मूढबुद्धयः ॥ संसारे दु:ख-दावाग्निज्वलज्ज्वानाकरा-सिते । वने मृगार्भकस्येव धारणं नास्ति देहिनः ॥

(बोनजाः ४, ६१-६४) । ११. संसारदु:सोपद्रुतस्य शरणामाबोऽशरणत्वम् । (त. सुक्तबो. वृ. ६-७) । १२. तत्तरकर्मग्लिपतवपुषां लब्धवस्लिप्सितार्थं मन्या-नाना प्रसभमसुबत्त्रोद्यतं भङ्क्तुमाशाम् । यद्वद्वार्यं त्रि-जगित नृगा नैव केनापि दैव तद्वन्मृत्युर्वसनरसिक-स्तद्वृथा त्राणदैन्यम् ॥ सम्राजां पश्यतामप्यभिनयति न कि स्व यमश्चिण्डमान शकाः सीदन्ति दीर्घेक्व न दियतवधूदीर्धनिद्रामनस्ये । ग्राः काल-ब्यालदंद्रां प्रकटतरतपोविकमा योगिनोऽपि व्याकोष्ट्र न कमन्ते तविह बहिरहो यत किमप्यस्तु कि मे ॥ (ग्रन थः ६, ६०--६१) । १३. यथा मृगबालकस्य निर्जने बने बलवता मांसाकांक्षिणा क्षुधितेन द्वीपिना गृही-तस्य किञ्चिच्छरणं न वर्तते, तथा जन्म-जरा-मरण-रोगादिदु:खमध्ये पर्यटतो जीवस्य किमपि शरण न वर्तते, सम्पुष्टोर्शप कायः सहायो न भवति भोज-नादन्यत्र दु:खागमने, प्रयत्नेन सञ्चिता ग्रपि रायो भवान्तर नानुगच्छन्ति, सविभक्तसुखा प्रिप सुहृदो मरणकालेन परिरक्षन्ति रोगग्रस्त पुमासंसंगता ग्रपि बान्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुचरितो जिनधर्मी दु ल-महासमुद्रसन्तरणोपायो भवति, यमेन नीय-मानमात्मानमिन्द्र-घरणेन्द्र-चऋवर्त्यादयोऽपि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधर्म एव शरणम् । एवं भावना अशरणानुप्रेक्षाभवति । (त. वृत्ति अनुत. ६–७) । १ मणि, मंत्र, ग्रीयधि, रक्षक, घोड़ा, हाथी, रथ सौर विद्या; ये कोई भी मरण के समय में प्राणी कारक्षण नहीं कर सकते हैं। देखो जिस इन्द्र का स्वर्गतो दुर्गके समान है, देव जिसके किंकर हैं, वर्ष्य जिसका शस्त्र है, धौर हाथी जिसका ऐरावत है; उसको भी मरण से वदाने वाला नोई नहीं है। जन्म ग्रीर मरण भ्रावि से यवि कोई रक्षा कर सकता है तो वह कर्मबन्धनावि से रहित प्रपना बात्मा ही कर सकता है। इत्यादि प्रकार बार-बार चिन्तन करना प्रशरणानुप्रेका है।

भशरराभावना—वेहिनां मरणादिभये संसारे शरणं किमपि नास्तीत्यादिचिन्तनमशरणभावना । (सम्बो-वस. बृ. १६, पृ. १८)।

नरणाविके भय से ब्याप्त संवार में रक्षा करने बाला कोई भी नहीं है, इस प्रकार विप्तत करने का नान संवारचभाषना है। (बेको प्रवारणानुस्रेक्षा)। स्रकारीर---वेसि वरीर गरिश्व ते प्रवारीरा। केते? परिणिब्युधाः। (बयः पुः १४, पृः २३ ८); झङ्घ-कम्म-कवचादो णिग्गया ससरीरा णामः। (श्रयः पुः १४, पृः २३६)।

जिनके शरीर का सम्बन्ध सदा के लिए छूट चुका है, और वो झाठ कर्म रूप कवच से निकल चूके हैं, ऐसे सिद्ध परमारमा झशरीर कहे जाते हैं।

अशुचित्व-प्रमुप्रेक्षा---१. शरीरमिदमत्यन्ताश्वि-योनि शुक्रकोणिताशुचिसर्वाधतमवस्करवदशुचिभा-जनं त्वङ्मात्रप्रच्छादितमतिपूतिरस्निष्यन्दिस्रोतो-विलमञ्जारवदात्मभावमाश्रितमप्याश्वेवापादयति । स्नानानुलेपन-घूपप्रधर्ष-वास-माल्यादिभिरपि न शक्य-मशुचित्वमपहर्तुमस्य । सम्यग्दशंनादि पुनर्भाव्यमान जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमाविभवियतीति तस्वती भावनमश्चित्वानुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७)। २. शरी-रस्याद्युत्तराश्चभकारणत्वादिभिरशुचित्वम् । (त. वा. ६, ७, ६) । ३. प्रशुभकारणत्वादिभिरशुचित्वम् । (त. इलो. ६-७)। ४. शरीरस्याऽशुचिकारण-कार्य-स्वभावत्वमशुचित्वम् । (त. सुखबो. ६-७) । १ बीर्यं व दक्षिर से वृद्धिगत यह शरीर पुरीवालय (टट्टी) के समान अपवित्रता को उत्पन्न करने वाला है। चर्म से झाच्छादित होकर निरन्तर मल-मूत्रादिको वहाने वाले इस शरीरकी अपवित्रता

को जा सकतो है। जीव की झात्यन्तिक सुद्धि को सम्ययदांनार्यह हो प्रगट कर सकते हैं। इस प्रकार निरन्तर विचार करना सुध्य ध्राधृत्तिय-सनुप्रेक्षा है। इसे सञ्जीव-भावना भी कहते हैं। झसुद्ध-उपयोग---उपयोगी हि जीवस्य परडव्य-सवीस्कारणमञ्जूतः। (प्रयः सा-समृतः वृः २-६४)।

स्नान झौर सुगन्धित उपटन झादि से भी हुर नहीं

पर.बच्च के संबोग के कारणभूत जीव के उपयोग को सञ्जूढोपयोग कहते हैं। सञ्जूढ-ऋजुसूत्रनय—जो तो समुद्धो उज्युद्धणयो तो कश्चुपांसयदेंजणपञ्जयविसक्षो। (खब. पु. ६,

षृ. २४४)। को चसु इन्द्रिय से स्पृष्ट—उसके द्वारा देकी गई— व्यंतन पर्याय को विषय करता है उसे समृद्ध ऋषु-सृत्रनय कहते हैं।

प्रशुद्ध चेतना—१. कार्यानुभूतिलक्षणा कर्मफलानु-भूतिलक्षणा चाशुद्धचेतना । (पंचा. का. प्रमृत. कृ. १६)। २. ××× धशुद्धाऽऽश्मकर्मजा ॥ (पञ्चा-ध्याधी २-१६३) ।

कार्यानुभूति और कर्मफलानुभूति को अशुद्ध चेतना कहते हैं।

सामुद्ध हरूपनेगम —यस्तु पर्यायवद् इत्यं गुणवहेति निर्णयः। स्पवहारनयाज्ञातः सोऽशुद्धहरूयनैगमः॥ (त. क्तो. १, ३३, ३६)।

ब्रम्य पर्याय बाला स्रथवा गुज बाला है, इस प्रकार जो स्यवहार नय के सामित निजय होता है उसे समुद-ब्रम्यनंगम नय कहते हैं।

सञ्जूद्ध ब्रध्यसम्भाग-सर्वद्रव्यविषेषेषु च द्रव्यं द्रव्य-सिरयनुत्तवृद्धि-व्यवद्वारामित्रमानीनवन्यदृद्ध्योगाणि तदेशसुद्धद्रव्यवस्त्रमा (स्वा. नह. चृ. पृ. ९) । सर्व ब्रव्यविषेषी में पह ब्रव्य है, यह ब्रव्य हैं इस प्रकारक सन्प्रता बृद्धि, व्यवहार और वचन की स्वारण थी ब्रव्य-उपाधि है यही समुद्ध ब्रव्य का सक्षण है।

**प्रशुद्धत्रव्य-व्यञ्जनपर्यायनैगम**—विद्यते चापरो-अगुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्ययौ । मर्चीकरोति यः सोऽत्र ना गुणीति निगद्यते ।। (त. इलो. १, ३३, ४६) । जो नैगम नय प्रशुद्ध द्रव्य ग्रीर व्यञ्जन पर्याय को विषय करता है उसे प्रशुद्ध द्रव्य-व्यञ्जनपर्याय नैगम-नय कहते हैं। जैसे मनुष्य गुणी है। यहां पर गुज-बान् बाबुद्ध ब्रब्ध है भीर मनुष्य ब्यञ्जनपर्याय है। कथञ्चित् ग्रामेदरूप से दोनों को यह नय जानता है। प्रशुद्ध द्रव्यायिक या प्रशुद्ध द्रव्यास्तिक नय---१. प्रशुद्धद्रव्यायिकः पर्यायकलङ्काङ्कितद्रव्यविषय. व्यवहार: । (जयम. पु. १, पृ. २१६) । २. ग्रशुद्ध-स्तुद्रव्यार्थिको व्यवहारनयमतार्थावलम्बी एकान्त-निरयचेतनाऽचेतनबस्तुद्वयप्रतिपादकसांस्यदर्शनाश्चितः। सम्मतित. ब्. गा. ३, पृ. २८०) । ३. व्यवहारनय-मतार्थावलम्बी मशुद्धद्रव्यास्तिको नयस्य द्वैतप्रति-षादनपरः, भेदकल्पनासापेक्षो ह्यशुद्धद्रव्यास्तिक इति बोध्यम् । (स्थाः रहः वृ. षृ. १०) । ४. कर्मोपाधि-सापेक्षोऽसावशुद्धद्रव्यार्थिकः, यथा कोधादिकर्मज-भाव द्यारमा । उत्पाद-व्ययसापेक्षोऽसावशुद्धद्रव्याचिकः, यचैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद-भ्यय-घ्रौव्ययुक्तम् । भेद-कस्पनासापेक्षोऽसावशुद्धद्रव्याधिकः, यवारमनोदर्शन-श्वानादयो गुणाः । (नयप्रदीप २, पृ. ६६।१)। १ पर्यायकप कर्लक से मलिनता को प्राप्त हुए इच्य को विषय करने वाला वो व्यवहार है उसे बसुब-प्रव्यापिकनय कहते हैं। २ व्यवहारनय के विषय-भूत पत्राचं का बाव्य सेक्ट को सांस्थमत में बेतन पुरव और भवेलन पहिता हन दो तस्वों का एकान्त क्य से कवन किया गया है, यह असुब ब्रव्यापिक-नय के बाधित है।

समुद्ध पर्याचार्ष्यकनयः —समुद्धान्त्रज्यहिष्ट् गंत्रण-पञ्जायपरति शुद्धन्तरज्यायमेदिष्ट गाणपत्तुवरण्  $\times \times \times$ । (बत. दू. १३, दृ. १८८-२००)। वो व्यञ्जनपर्याच के वात्रीमृत हो— वते विषय करता है— वह समुद्ध पर्याचार्षिकत्य कह्नाता है। समुद्ध साब-१. धन्यस्पोण्याचिकः स्कृतः। (हव्यान्-१२-क)। २. धन्योऽसुद्धमाव ब्रोधारिकः, उपाधिवनित्वहिस्मिवर्गरामयनोध्यता समुद्धस्य-

भावता । (ब्रब्यानु. टी. १२-६) । उपाधि (ब्रस्वाभाविक धर्म) से उत्पन्न होने वाले बाहिरी भावों को प्रशुद्ध भाव कहते हैं ।

स्रभुद्ध संपष्ट-- १. होद तमेव प्रसुद्धो इगजादिव-सेसाइणेषा ॥ (स. म. स. ३६) । २. तथा दृष्य-मिति घट इति च दृष्यत्व-घटश्यावान्तरसागायेन सरुत्वचीवादिद्वय-सीव्यादिवयन्तीना सम्हणाद-गुद्धसंप्रही विशेष: । (त. सुस्त्वो- १-३३)।

१ जो किसी एक जातिविद्योध को प्रहण करे उसे प्रमुख संप्रहनय कहते हैं। २ हव्यस्व या पटस्वरूप प्रवान्तर सामान्य के द्वारा जो सकल बीवादि हव्यों को और सुवर्णीदमय पट ब्यक्तियों को प्रहण करता है वह चमुद्ध संप्रहनय कहताता है।

स्रशुद्धः सद्दभूतव्यवहार—अशृद्धगुण-गुणिनोरशुद्ध-द्रव्य-पर्याययोर्भेदकथनमशुद्धसद्भूतव्यवहारः । (नय-प्रदोप पृ. १०२; द्रव्यान्. टी. ७-४) ।

स्रज्ञुद्ध गुण-गुणी के सौर स्रज्ञुद्ध इथ्य-पर्याय के भेद-कथन को प्रज्ञुद्ध सद्भूतव्यवहार कहते हैं। स्रज्ञुभ काययोग— १. प्राणातिपाताऽवत्तादान-

मैजूनप्रयोगादिरशुमः काययोगः। (स. सि. ६-३; त. बा. ६, ३, १; त. युक्तवो. ६-३; त. वृत्ति स्तुत. ६-३)। २. हिसनाऽब्रह्मचौयदि काये कर्माशुमं विदु:। (वपासका. ३४४)।

हिसा, चोरी झौर जैवुनसेवन साथि काम सम्बन्धी सञ्जून कियाओं को सञ्जून काययोग कहते हैं। सञ्जून किया— जान-दर्शन-चारित्र-तपसामतीचारा म्रशुभक्रियाः । (म. सा. विजयो. टी. ६) । ज्ञान, दर्शन, चारिश्न और तप में भ्रतीचार या दोव लगाने वाली कियायों को प्रशुभ किया कहते हैं। **ग्रज्ञुभ तैजसज्ञारीरसमुद्**घात--१. तत्व प्रप्यसत्यं (तेजासरीरसमुग्धादं) बारहजोयणायामं णवजोय-णवित्थारं सूचि-ग्रंगुलस्स संबेज्जदिभागबाहल्ल जास-वणकुसुमसंकाशं भूमिपञ्चदादिदहणक्समं पडिवक्स-रहियं रोसिषणं वामसप्पभवं इच्छियक्षेत्तमेत्तविसप्प-णं। (भव. पु. ४, पृ. २८); को वंगदस्स सजदस्स वामंसादी बारहजीयणायामेण णवजीयणविक्लंभेण सूचि-श्रंगुलस्स सलेज्जदिभागमेत्तवाहल्लेण जासवण-कुसुमवण्णेण णिस्सिन्द्रिण सगक्क्षेत्तऽव्भंतरिद्वयसत्त-विणासं काऊण पुणो पविसमाणं तं चेव संजदं मारेदि तं ग्रसुहं (णिस्सरणप्ययं नेजइयरीरं) णाम । (धवः षु. १४, षृ. ३२८) । २. स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नकोधस्य संयम-निषानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूरपुञ्जप्रभो दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण. सूच्यङ्गुलसस्येयभाग-मूलविस्तारी नवयोजनाग्रविस्तारः काहलाकृतिपुरुषो वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हुदये निहितं विरुद्धं वस्तु भस्मसात्कृत्थ तेनैव सयमिना सह स च भस्म व्रजति द्वीपायनवत्, श्रसावशुभतेजःसमुद्घातः। (ब्. ब्रब्यसं. १०, पृ. २१; कार्तिके. टी. १७६)। १ महातपस्वी मुनि के किसी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर जो उसके बायें कन्ये से जपापुष्य के समान लाल वर्ण वाला पुतला निकलकर बारह योजन लम्बे, नौ योजन चौड़े झौर सुच्यङ्गुल के संख्यातवें माग बाहल्य वाले धपने क्षेत्र के भीतर स्थित जीवों का विनाश करके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ। उस साधु को भी मार डालता है; उसे षशुभ-तेजस-शरीर कहते हैं। वह समृद्धात प्रवस्था में निकलता है झौर पृथियी-पर्वतादि के भी जलाने में समर्थ होता है।

स्रज्ञुभ सनीयोग—१- वधिनतनेष्यांऽसूवादिरबुधो मनोयोग:। (स. सि. ६–३; त. बा. ६,३,१; स. बुखबो. ६–३; त. बृत्ति खुत. ६–३)।२. मदे-व्यापुरानादि स्वान्मनोथ्यापारसंश्यम्। (उपासका. १४४)।

बूसरे के बथ-बग्यनादि का विचार करने तथा ईर्व्या और डाह करने भ्रादि को स्रञ्जभ मनोयोग कहते हैं। स्रञ्जास सेरोग — १. स्रज्युस्वरियामनिङ्गं त्रव्याव्याः । (स. ति. ६-३) । २. प्राणातियानाञ्ज्ञत्वावयः व्यविस्तादादियुमः । (त. स. ६, ११) । ३. १. मध्यादर्धनाधनुरिञ्चतोऽशुभः (त. इसो. ६-३) । ४. प्राणातियातादिवसम्बन्धिवेशय्युमः [योगः] । (त. सा. तित्र. इ. ६-४) । १. संसेवपरियामः तेनुक्वित्रविधोऽपि कायादियोगोञ्जुमः (त. युक्वसोः ६-३) । ६. स्रयुमरियामनिङ्गं तो निष्यन्तो योगः स्युमः । (त. वृत्ति सृत. ६-३) । १ कृत्वित्र परिचाम से प्रावृत्ते सन-वचन-काम की

क्या को समुभ योग कहते हैं। स्रभुत्त बायरीय — १. स्रत्तभावण-पश्चाऽसम्यवण-नादिरञ्जाभे बायरीय: । (स. कि. ६-३; त. सा. ६, ३, १; त. सुक्तोः ६-३)। २. प्रसत्याऽसम्य-पारुष्यप्रातं वचनगोचरम् । (उपातकाः ११४)। ३. ससत्याऽहृताऽसित-कर्कव,कर्मणूकप्रायभाषणादि-रञ्जाः वायरीय: । (त. कृति सुत. ६-३)।

१ सत्तव, परव (कठोर) और सतम्य भावण को समुम बात्योग कहते हैं। समुम अति स्वेत हुन्युति । १. हिता-रागादिय-वर्षनदुष्टक्याअवणधिकावध्यापृतिरमुमधृतिः। (स. ति. ७-२१; त. वा. ७, २१, २१) । २. हितादिकवाअवणामीवण्यापृति [व्यापृति ]त्वष्ठा-वासुमभृतेः×× । (त. कतो. ७-२१) । ३. रागादियुवितो दुष्टकवाअवण-यावण-वित्युव्यति व्यापृति त्वस्या-प्रमुवितः। (वा. ता. पृ. १०; त. हुवायो-प्रमुवितः। व्याप्ति त्याप्ति त्याप्ति व्याप्ति वा. ७-१३)। १ हिता, राग व्याप्ति व्याप्ति व्याप्ति वा. ७-१३)। १ हिता, राग व्याप्ति व्याप्ति व्याप्ति वा. ७-१३)।

हु-सूति भी कहते हैं। स्रक्तुभौधयोग— १. विवयकत्ताश्रोगाद्यो हुस्तुविदु-लिकतहुदुनोहिन्दुरो । उत्यो उम्मगपरो उद्यक्षोगे जस्स हो श्रद्धुते ।। (प्रब. सा. २–६६) । २. विधि-स्टोदयद्याविश्वान्तदर्थन-जान-बारियमोहनीयपुद्ग-लानुवृत्तिपरयेन परिपृहीनाशोभनोपरायल्या परम-प्रहादकत्त्रहोत्याधिययःसेक्यग्रहेत्वद्वाशुम्पोश्र-सं

भृति कहते हैं। यह एक अनर्षदण्ड का भेद है, जिसे

नौबताचरणे च प्रवृत्तो ऽसुभोपयोगः। प्रच. सा. धमृत. वृ. २-६६)। ३. उपयोगोऽसुभो राग-द्रेष-मोहै: फिवाऽऽसमः। (धम्या. रह. ५६)।

१ विषय-कवाब से प्राविष्ट जो तीव उपयोग राग-हेणोत्पास्त्र निष्या झाल्यों के पुनने, हुप्यांन करने और हृषित प्रावरण करने वाले सिष्यादृष्टियों के तहवाल में एहने रूप जन्मागं में प्रनृत्त होता है उसे प्रवृत्तायोगा कहते हैं। उस उपयोगात्वयण बीव को यो समेद विषका में प्रसृत्तीपयोग कहा जाता है। सहामन-प्रयोगनं गर्वारिदृष्टितं वचनम्।

(बृहस्क. बृ. ७४३)। स्मृहंकार स्नावि दोषों से बूचित बचन को स्नशोभन बचन कहते हैं। ऐसे स्नशोभन वचन का बोलने वाला स्मरत्मलापी भावाचपल कहलाता है।

स्रभूतिनिक्तितः . यपुलः पूर्वं तदपरिक्तिमतमतेः 
कायोगसायदीसस्वात् धीराजितस्यादिशस्यापुण्यायते 
तत्यवृतिनिक्तिमति । (सातः नि. हरिः वृ. १. १. १) । 
२. यत् प्रायः अुताम्यासमतन्याणि सङ्गविधियः 
क्षयोगसायस्य वृत्त्यति तद्युतिनिक्रितमौत्यितस्यादिस्रवीयसम्य । (कर्मितः तेः स्त्रोः वृ. ४. १. १०) । 
३. प्रायः अुताम्यासमन्तरेणापि यत्सङ्गविधियद्यायोगस्यासमन्तरेणापि यत्सङ्गविधियद्यायोगस्यासमन्तरेणापि यत्सङ्गविधियद्यायोगस्यसम्याद्यस्यते तदस्युतिनिश्रतम् । (प्रवः सारोः 
वृ. १२४३)।

२ शास्त्राज्यास के बिना ही स्वाभाविक विशिष्ट क्षयोपशम के वश जो फ्रीत्पत्तिकी ध्रादि चार बृद्धि स्वक्य विशिष्ट झान उत्पन्न होता है उसे प्रमुत-निभित प्राभिनिवोधिक मतिसान कहते हैं।

**सभुपात सन्तराय** — × × अश्रुपातः श्रुचा-रमनः ॥ पातोऽसूणां मृतेऽन्यस्य क्वापि वाकन्दतः श्रृतिः । (**सन. य.** ४, ४५–४६) ।

क्षोक से स्वयं प्रमुपात होना तथा किसी के मर जाने पर प्रस्य व्यक्ति के घाकदन को मुनकर या सर बन पर शोकाकुल मनुष्य के प्रांतुयों के गिरने को प्रमुपात कहते हैं। यह एक भोजन का प्रस्त-राव है।

स्रक्ताधाभय — स्रव्ताधाभयम् स्रकीतिभयम् । (तत्तितविः यं. पृ. ३६) ।

प्रकीति या प्रपकीति के भय को ग्रहलादाभय कहते हैं। स्वस्तीकस्य — 'स्तोकः स्ताचायम्' स्तोकनं स्तोकः स्ताचा अवंत्रा, तहिप्यंयोअस्तोकः, तस्माव् भयम् स्वस्तोकप्रयम् । (बारः भाः हरिः युः १६४, षुः ४७३)। १. 'स्तोक्कट् स्ताचायाम्' स्तोकः अवंता स्ताचा, तहिप्यंयोअस्तोकः, तस्माव् भयम् धस्तोकः स्ताचा, (बारः भाः स्तमः युः १६४, षुः ४७३)। वेको प्रस्तावायमः

**प्रान्वकर्णकररा (प्रस्तकण्णकररा)-**देखी धादील-करण । १. ग्रस्सकण्णकरणेति वा ग्रादोलकरणेति वा ग्रोवट्टण-उब्बट्टणकरणेति वा तिण्णि णामाणि ग्रस्स-कण्णकरणस्स । (कसायपा. चू. ४७२, पृ. ७८७; **घव. पु. ६, पृ. ३६४) ।** २. शश्वस्य कर्णः **शश्वकर्णः**, ग्रश्वकर्णवत्करणमञ्चकर्णकरणम् । यथाश्वकर्णं भग्नाः त्प्रभृत्या मूलात् क्रमेण हीयमानस्वरूपो दृश्यते, तथेद-मपि करणं कोधसंज्वलनात् प्रभृत्या लोभसंज्वलनाद्य-याक्रममनन्तगुणहीनानुभागस्पर्धंकसंस्थानव्यवस्थाकर-णमध्वकर्णकरणमिति लक्ष्यते। (धवः पु. ६, दि. ५)। २ जिस प्रकार घोड़े का कान ग्रग्न भाग से मूल भाग पर्यन्त उत्तरोत्तर हीन दिखायी देता है उसी प्रकार जिस करण (परिणामविशेष) के द्वारा संज्वलन कोष से संज्वलन लोभ तक धनुभागस्पर्धकों की व्यवस्था उत्तरोत्तर होन होती हुई की जाती है उसे ध्रद्यकर्णकरण कहते हैं। ध्रद्यकर्णकरण, ध्रादोलकरण भीर भपवर्तनोहतंनाकरण ये तीनों एकार्थक नाम हैं। ब्रादोल नाम हिंडोला का है। जिस प्रकार हिंडोले का स्तम्भ धौर रस्सी के धन्तराल में त्रिकोण झाकार घोड़े के कान सबुध दिखता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कोधादि संस्वलन कवाय के ब्रनुभाग का सन्निवेश भी कम से घटताहुँबा विसता है, इसलिए इसे ग्रादोलकरण कहते हैं। कोषादि कथायों का धनुभाग हानि-वृद्धि रूप से दिलाई देने के कारण इसको अपवर्तनोद्वर्तनाकरण

भी कहते हैं।

अपनकणंकरराद्धा (अस्तकण्णकरराद्धा)—१.

संताणि वरुममावगतक्वयो फह्दगाणि जं कुण्यः।

सा प्रस्तकण्णकरणद्ध × × ।। (वंबसं. क्वयः।

७४)। २. सन्ति विद्यमातानि मायाकमंदलाणि
वय्यमातस्ववनानोपस्वरूपेण फह्दकाणि सरकरोति साध्यवरूपेण कार्यमा मण्यते। (वंबसं.

स्थै. वृ. व्यवसं. ७४)।३. विद्यमातानि यानि संबर्ध-

तानि मायाकमंदिक्कानि पूर्वदक्षभवसनलोभदिक-कानि वा तानि बष्यमानस्वरूपतन्तरकात्वरूपमान-संक्ष्यनमाभक्ष्यप्रदा । किमुक्तं भवति ? तत्काल-बष्यमानसंक्ष्यनननोभस्पक्षकानां चारवन्त नीरक्षान्त वश्च करोति सा प्रश्वकर्षकरणाद्या । (पंचसं- मत्तव-वृ. ७५)।

क्षत्रकर्णकरण के काल को प्रत्यकर्णकरणाद्धा कहते हैं। जिस काल में विद्यमान मायाकदाय के प्रदेश-विषय को संकात करते हुए बध्यमान संज्यलन कोन के स्पर्वकों स्वरूप किया जाता है, यह प्रस्क-कर्णकरणाद्धा कहलाता है।

भव्टम घरा— देखो ईवरप्राग्मार । तिहुवण-मुद्दुडारूवा ईसिपभारा घरटुमी रुदा। दिग्मा इमि-सगरज्जू महजोयणपमिदबाहुल्ला ॥ (त्रि. सा. ११६)।

लोक के शिक्षर पर जो एक राजु चौड़ो, सात राजु सम्बो और फाठ योजन ऊँची घाठवीं पृथिवी है उसे ग्रस्टम घरा कहते हैं।

स्रसतीपीय—१. सारिका-सुक-मार्शार-वन-कुर्कुट-कलापिनाम् । पोषो दास्यास्य वितासंसततीपोषणं बिदुः ॥ (त्रि. स. पु. स. १. ३४७; सोपाला. ३–११२) । २. सत्ततीपोषः प्राणिच्नप्राणिपोषो मारिप्रहणार्थं दासपोषस्य । (ता. ध. स्त्रो. टी. १–२२)।

१ हिसक प्राणियों— जैसे मैना, तोता, बिस्सी, कुत्ता, मूर्या व मोर ब्रादि—को पालना तवा भाड़ा प्राप्त करने के लिए दासी का भी पोषण करना ब्रसतीपोच कहनाता है।

स्रसत्—प्रतो(सतो) ज्यदसत्। (तः भाः ५-२८)। उत्पाद, व्यय व श्रौज्य स्वरूप सत् से विपरीत स्नसत् कहलाता है।

श्वसरअतिपक्षत्व — तादृशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्-प्रतिपक्षत्वम् । (न्यावदीः पु. =४) ।

साध्य के प्रभाव के निश्वय कराने वाले समान वलयुक्त सम्य प्रमाण के सभाव को ससत्प्रतिपक्तव कहते हैं।

स्वसंस्य (प्रयम) —स्वक्षेत्र-काल-मार्वः सदपि हि यस्मिन् निर्विष्यते वस्तु । तत् प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा वेवदत्तोऽत्र । (पु. सि. ६२) । जिस क्वन में स्वकीय हम्य-क्षेत्र-काल-भाव से विक-मान भी वस्तु का उसी स्वकीय हम्य-स्वेत्र-काल-भाव से निवेद किया काला है वह प्रचम कसलय है। जैसे वेवदस के प्रपने हम्य-काल-भाव से हैं। इसे वेवदस के प्रपने हम्य-काल-भाव से से रहते हुए भी यह कहना कि यहां देवदस नहीं हैं।

श्रसत्य (द्वितीय)-श्रसदि हि बस्तुरूपं यत्र परक्षेत्र-काल-भावैस्तः । उद्भाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः ।। (दु. सि. ६३) ।

को बस्तु पराज्य-कोश-काश-भाव से प्रसत् है उसे उत्तर पराज्य-ताल-काश-भाव से सत् हुता, यह सामस्य बजन का बृहरा भेव हैं। से कहता, यह से प्रद के न होने पर भी यह कहना कि 'यहां घट हैं। प्रसास (तुर्तीय)— वस्तु वहांदि स्वरूपात परकरे-वार्षियोग्नेत संस्तान । स्वृतीयर्थ कृतीयं विशेष गौरित वयाल्यः ॥ (द्व. सि. स्थ)।

वारात्वा वाराः । । (३०० ८०) ।

इत्याद्धान्येत्रम्यात्मात्मायः से विद्याना प्रदायं को यर
इत्य-कोम-मात्मायः से सत् कहृता, यह सत्ययं का
तीसरा से हैं। जैसे साय को सोम्रा कहृता।

स्वत्यं (चतुर्यं) — गहितयवस्यंत्रत्वाश्वयम्यि

भवति ववनक्यं वत्। सामाय्येन त्रेमा मतामदशन्त् तुरीयं तु ॥ वैष्युच्यहात्मार्यं कर्ष्यमत्मसम्बर्धः प्रत्यितः

व । सम्बद्धि युद्धस्यं तत् सर्वं गहित् गितत्म ॥

केद्रत-सेद्य-मात्म-कर्ष्य-विषयः - चौर्यवचनाति ।

तत् सावद्यं सस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवतंन्ते ॥ मर्राग
करं भीतिकरं चेदकरं वैर्त्योक-कल्युक्तर्म् । यर
परापि वापकरं परस्य तत् सर्वमध्यः स्वम् ॥ (दुः

ति. १५-१८-१)

नॉहिल, सारख और प्रभिष क्यानों को बोलना; यह प्रतर्थ का बौचा मेद हैं। धागम विषद्ध को भी विश्वनता व हास्य धावि से गमिल, कठोर धोर क्रवनंत्रत (धयोध्य) क्या हो वह गहिल कहलाता है। जित क्यान के धायम से प्राणी के प्रारीर के क्रेपने-मंत्री, वस करने तथा कृषि कार्य, ज्यापार धौर कोरो साहि से मुलिस हो; उसे सावख कहते हैं। जो वयन धप्रीति, भय, खेर, बेरमान, शोक धौर लड़ाई-अब्बड़ा कराने वाला हो उसे तथा धौर भी जो क्यास्थ्य मनीधीय — ?. ××× त्विवरशीध्य अस्तर्थ मनीधीय — ?. ××× त्विवरशीध्य

कहते हैं।

. .\*

भोडी X X X II (बा. चंचर्स. १-०६; चार पुर १. ष्ट्र. २ स्वर बद्दा; जो. की. २१६) १ २. तहरपीठी भोवमनीबीगः ! [ सत्त्यं वितवं शोवमिर्ध्यनवित्तरम् । सत्त्वस्त्रमनः, तेन योगः सत्त्यमनीयोगः !] (बच. पु. १, ष्ट्र. २००) । ३. तहियगीतः सत्त्यार्थ-विवयसानवननशित्तरपास्त्रमन्सा जनितः प्रयत्न-विवयसानवननशित्तरपास्त्रमन्सा जनितः प्रयत्न-विवयः पृष्ठा(सत्त्य)मनोयोगः । (गो. जो. म. प्र. च जी. स. ती. षु. २१६)

है झसत्य पदार्थ के विवय करने वाले ज्ञान को खरपन्न करने वाली शक्तिकप भावमन से जनित प्रयत्नविशेष को प्रसत्य मनोयोग कहते हैं।

प्रसत्यामुखा भाषा-१. जंनेव सच्चंनेव मोसं णेव सच्च-मोस ग्रसच्चमोसं नाम । तं चउत्यं भास-जार्य । (ब्राचारा. सू. २, १, १, ३५५ पृ. ३५४) । २. चनुर्थी भाषा योज्यमाना न सत्या नापि मृषा नापि सत्यामृषा ग्रामन्त्रणाज्ञापनादिका साऽत्रा-सस्याऽमृषेति । (बाचारा बी वृ. २, १, १, ३५५ ष्टु. ३४४) । ३. ××× ग्रसच्चमोसा य पडि-सेहाः। (दशकै. नि. २७२) । ४. यस् वस्तुसाधकः-बाधकरवाविवक्षया व्यवहारपतितस्बरूपमात्राभिधि-स्सया प्रोच्यते तदमत्यामृषम् । (द्याव ह वृ. मल. **हेम. टि. पृ. ७६) ।** ५. या पुनस्त्रिमृष्विपि मापा-स्वनिषकृता तस्लक्षणायोगतस्तत्रानन्तर्भाविनी सा मामंत्रणाज्ञापनादिविषया ग्रसत्यामृषा । (प्रज्ञाप. मलय. पु. ११-१६१) । ६. घणहिंगया जा नीसु विषय भाराहण-विगहणुवउत्ता। भासा भ्रसच्च-मोसा एसा भणिया दुवालसहा ॥ (भाषार. ६६) ; या तिसृष्वपि सत्या-मृषा-सत्यामृषाभाषा-स्वनिषकता, एतेनोक्तभाषात्रयविलक्षणभाषात्वमेत-ल्लक्षणमुक्तम्, च पुनर्नं भाराधन-विराधनोपयुक्ता, एतेनापि परिभाषानियंत्रितमनाराधकविराधकस्व लक्षणान्तरमाक्षिप्तम्, एषाऽमस्यामृषा भाषा । (भाषारः टी. ६१)।

१ को भावा सत्य, ससत्य सौर उभय तीनों रूप से रहित सर्थात् सनुभयरूप हो वह चतुर्धी शसत्या-मुवा भावा है जो सामंत्रवादिरूप है।

स्तरय-मूचा मनोयोग—ण य सम्बनोतजुतो वो दुमणो सो धसम्बनोतमणो। जो जोगो तेण हवे धसम्बनोसो दुमणजोगो।। (प्रा. पंचसं. १–६०; धस. दु. १, दृ. २८२ डब्.; गो. बो. २१६)। को मन न तत्व है और न प्रतास्य है वह प्रतासगुका (धुनय) भन कहताता है। उसके साम्य से
होने वाले योग को प्रतास-मुचा मनोयोग कहते हैं।
प्रतास-स्वामुवा युवनयोगा—को गंव सभ्यानोगो
जाण प्रतान-प्रतासीन को गंव सभ्यानोगो
जाण प्रतान-प्रतासीन विज्ञागो। प्रमाणां जा मासा
सम्मीणार्मनगीयारी॥ (प्रा. पंचर्स. १-६२; घक.
पु. १, ६, २६६ उद्युवत; गो. जी. २२१)॥
सम्याता और प्रसादता से रहित (धुनम्य) व्यवन
के द्वारा जो योग होता है उसे समस्यमुषा व्यवनयोग

ग्रसस्य बचनयोग—१. तिब्बवरीयं मोसं। (भ. श्रा. ११६४)। २. तिब्बवरीयो मोसो। (प्रा पंचसं. १-६१; गो. जो. २२०)। ३. ग्रमस्यायं-विषयो वाख्यायारप्रयन्तः ग्रमस्यवचोयोगः। (गो. जो. म. प्र. व जी. प्र. टी. २२०)।

भ्रसत्य धर्य को विषय करने वाले वचन के ब्यापार रूप प्रयत्न को ध्रसत्यवचनयोग कहते हैं।

असदारम्भ धसन्-- प्रसुन्दर - घारम्भोऽस्येत्य-सदारम्भः, घविश्वमान शायदाभमे व्यवस्थितनं तदा-रभत दंग्गदारम्भः, न सदा---न रावदा-- स्ववस्ति-मालावयंत्र धारम्भोऽस्येति वा । (योडसक् वृ. १-३)।

स्रसन् - सत्मीबीन -- कार्य के आरम्भ करते वाले को स्रावारम्म (बाल) कहते हैं। प्रथम स्रस्त वर्षान स्रावम में को व्यवक्तिम है उत्तरे आरम्भ करते नाले को स्रस्तारम्म (बाल) वहा जाता है। स्रवया को स्रपनी शनित और काल को स्रपेशा सदा आरम्भ नहीं करता है वह स्रस्तारम्भ (बाल) कहलाता है। सह स्रस्तारम्म का निव्यत लक्षण है (स्रस्त-स्रारम्भ या स-सदा-स्रारम्भ)।

ग्रसहरा अनुभाग—ग्रथ के उदोरेदि अणेगासु वग्गणासु ते असरिसाणामः (कसायपा. चू. पृ. दद¥)।

==== । स्रनेक वर्गणाओं में जिन स्रनुभागों को उदीरणा की जाती है, उनका नाम ग्रसदृश स्रमुभाग है।

असङ्काक्षेत्रप्रहरा-- प्रसद्कावेवप्रहणं नाम स्वयमायं सन्तनार्थवेव करोति, पुरुषो वा स्वं रूपमन्तिहरय स्त्रीवेव विदयातीत्यादि। (बृहत्क. वृ. १३०६)। स्वयं आयं होते हुए सनायं के वेव के वारण करने को, भ्रमका पुरुष होते हुए स्त्री के वेच के बारण करने को भ्रस्तुक्रवेचप्रहण कहते हैं।

स्तद्धान— १. पापाययवाग्मोहान्मध्यात्वा-हस्तुवित्रमात् । कपायाञ्जायतेऽज्ञसमतद्ध्यानं दारी-रिणाम् ॥ (बानायांव ३-२०, पु. ६६); सज्ञात-बस्तुतत्वस्य रागायायुक्तात्मनः । स्वातन्त्र्यतृत्तियां जातोत्यत्वद्यानानुष्यते ॥ (बानायंव २५-१६) । सस्तुव्यक्ष के न जानने स्रीर राग-द्वेवादि से साविष्ट होने के कारण बीव के जो स्वेच्छावारिता होती है, उसे समद्यान कहा जाता है। यह दुष्यांन इस्य सिन्नग्राय व मिन्यात्वादि के निमित्त से हुसा करता है।

भ्रसद्भावस्थापना—धाकृतिमित सद्भावस्थापना, धनाकृतिसित तिव्वदेशा । (थव. पु. १४, पू. ५)। विवक्षित बस्तु के साहार से ज्ञस्य बस्तु में उस बस्तु की स्थापना को प्रसद्भावस्थापना कहते हैं। दूसरे नाम से इसे धतदाकारस्थापना भी कहा

जाता है। श्रसक्भावस्थापनाकाल --- श्रसन्भावट्टवणकालो णाम मणिभेद-गेरुश-मट्टी-ठिककरादिस्सु बसतो स्ति

बुढिबलेण ठिवरों। (चन. पु. ४, पु. ३१४)। मणिनेत, गेरू, मट्टी फ्रीर ठीकरे धार्व में जो बुढि-बल से यह बसन्त हैं इस प्रकार से जो बसन्त काल का झारोप किया जाता है उसे ध्रसद्भावस्थापना-काल कहते हैं।

स्रसद्भावस्थापनानिबन्धन---तिश्ववरीयं (सन्भा-बहुवर्णाणवधणविवरीयं) स्रसन्भावहुवर्णाणवधणः । (स्व. पु. १५, पृ. २) ।

को निवन्धन विवक्षित द्रव्य का अनुकरण करता है उसकी उस रूप से कल्पना करने रूप सब्भावस्था-पना से विपरीत स्वरूप वाला असब्भावस्थापना-निवन्धन होता है।

प्रसद्भावस्थापनापूता — वराटकादी सङ्करण जिनोध्यमित बुद्धितः । याऽची विश्वीयते प्राचीर-सद्भावा गता त्वियम् ॥ (वर्षसं स्वा स्≃िष्ट) विनेत्र के प्राकार से रहित कोडी धादि में 'यह चिनते हैं इस प्रकार चृद्धि से संकत्य करके को पूजन की वाती है उसे प्राच्य वन प्रसद्भाव-स्वापना पूजा कहते हैं।

भसद्भावस्थापनावस्थ-प्रजहासरूवेण (एदेसि

(चनकर्वध-मुरववंध-विज्जाहरवंध-णागपासवंध-संसर-वासवंधादीणं) तेसु (सीवण्णी-सहरऽसोगकट्टाविसू) ट्टवणा धसक्सावट्टवणवंधो णाम । (धन. पु. १४, पू. १) ।

भीपर्ची, संर भीर प्रशोक मूल को लकड़ी आदि में चक्काण व मुख्यतम्य प्रादि बन्यमेदों की स्रवस्थानक्ष्य से—उन स्राकारों के न रहने पर भी-स्थापना करना; इसे प्रसन्भावस्थापनावस्य कहते हैं।

स्रसद्भावस्थापनाभाव--तिब्बवरीदो (सन्प्राव-हवणभावादो विवरीदो) स्रसन्भावहुवणभावो'। (यव. पु. ४, पृ. १८३)।

विराग ग्रीर सरागी भावों का ग्रनुकरण नहीं करने बाती स्वापना को श्रसद्भावस्थापनाभावनिक्षेप कहते हैं।

श्चस्त्रभावस्थापनामञ्जल - १. बुद्धीए समायो-विदर्शनवपञ्चयपरिषदजीवगुणवरूवस्थादयो सद्यश्माद्वयणमञ्जल । (चस. पु. १. १. १. २०) १ २. मुख्याकारसून्या बस्तुमात्रा पुनरस्तद्यभावस्थापना, परोपदेशादेव तत्र सोऽयमिति संत्रस्यात् । (स. स्त्री. १, १, ४४, प्र. १११) ।

१ प्रक्ष (बीपड़ सेलने के पांसे) ग्रीर वराडक (कोड़ो) श्रांवि में मंगल पर्याय से परिणत सीख के गुण स्वरूप की बृद्धि से कल्पना करना असब्भाय-स्थापनामंगल है।

झसद्भावस्थापनावेदना--- प्रण्णा (पाएण प्रणु-हरतदक्यभेएण इच्छिददक्वठवणरूवसक्याबदुवणवेय-णादिवरीदा) झसक्याबठवणवेयणा । (बब. पु. १०, पू. ७) ।

वेदना के साकार से रहित तथा में बेदना की स्था-पना करने की सत्त्रभावस्थापनावेदना कहते हैं। अस्तद्भुतस्थ्यवहार—१. धम्मीत धम्मपुणी अपन्य प्रस्तवृद्धार × ४। (व. म. च. २२६)। २. सस-पुत्रव्यवहारो इत्यादेश्यारतः। वरप्रपिणति-त्रेश्यवत्यो × ४।। (यः वरद्ध्यस्य परिमाशा त्रिश्वः सर्वाद इत्यादेश्यापनिक्ष्यारतः व्यवप्र-णात् परपरिणतिस्त्रेषवन्यः—परस्य वस्तुतः परिणतिः परिषयन्, तस्य स्वेषः संस्थाः तेम वन्यः परप्रपिणति-स्त्रेषवन्यः) सस्यपुरुष्णवहारः स्थ्यते (इत्यान्तः शै. ७-४, इ. २००)। ३. सम्यव प्रतिद्वस्य पर्यस्य- त्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहारः । (नवप्रदीप पृ. १०३) ।

इ धन्य धर्ष में प्रसिद्ध वर्म के धन्य प्रवं में समा-रोप करने को ग्रसब्भूतव्यवहारनय कहते हैं। श्रसद्वेश-१. यत्फलं दु समनेकविष तदसद्वेशम्। धप्रशस्तं वेद्यमसद्वेद्यम् । (स. सि. ८-८; त. इलो. ८, द) । २. यत्फलं दुःखमनेकविषं तदसद्वेद्यम् । नार-कादिगतिषु नानाप्रकारजातिविशेषावकीर्णासु कायिकं बहुविधं मानसं वाऽतिदुःसह जन्म-जरा-मरण-प्रिय-विप्रयोगाऽप्रियसंयोग-स्याधि-वध-वन्धादिजनितं दुःखं यस्य फर्ल प्राणिनां तदसद्वेद्यम् । अप्रशस्तं वेद्यम् असद्-वेद्यम्। (त. बा. ब, ब, २)। ३. यत्फलं दुःसमनेक-विध कायिक मानसं चातिदु:सहं नरकादिष् गतिषु जन्म-जरा-मरण-वध-बन्धादिनिमित्तं २वति तदसद्वे-चम्। प्रप्रशस्त वेद्यमसद्वेदम्। (तः सुखबोः वृ. ===) । ४. यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीर-मानसा-विदुःसं नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्वेद्यम् । (त. वृत्ति **भृत. ५–**५)। २ जिसके उदय से नरकादि गतियों में शारीरिक व मानसिक धादि नाना प्रकार के दु:स्त्रों का वेदन हो उसे घसद्वेद्य कहते हैं। ग्रसमे क्या विकरण - १. ग्रसमीक्य प्रयोजनमा-धिक्येन करणं ग्रसमीक्ष्याधिकरणम् । (स. सि. ७, ३२; त. इलो. ७-३२; सा. घ. स्वो. टी. ५-१२)। २. ग्रसमीक्य प्रयोजनमाधिक्येन करणं ग्रसमीक्याधि-करणम् । श्रधिरुपरिभावे वर्तते, करोतिश्चापूर्वप्रा-दुर्भावे, प्रयोजनमसमीक्ष्य ग्राधिक्येन प्रवर्तनमधिकर-णभ् । तत् त्रेषा काय-वाङ्मनोविषयभेदात् । तदधि-करण त्रेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? काय-बाङ्मनो-विषयभेदात् । तत्र मानसं परानयंककाव्यादिचिन्त-नम्, वाग्गत निष्प्रयोजनकथास्यानं परपीडाप्रघानं यत्किञ्चन वक्तृत्वम्, कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण गच्छंस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपत्र-पुष्प-फलच्छे-दन-भेदन-कुट्टन-क्षेपणादीनि कुर्यात् । प्रस्नि विष-क्षारादिप्रदान चारभेत इत्येवमादि, तत्सर्वमसमीक्या-विकरणम् । (त. वा. ७, ३२, ४-५; त. सुस्रवो. बु. ७-३२; चासा. पृ. १०)। ३. असमीक्य

ग्रनालोच्य प्रयोजनमात्मनोऽयंमधिकरणं उचितादु-

वभौगादतिरेककरणमसमीक्वाधिकरणम्, मुसल-दात्र-

श्चिलापुत्रक शस्त्र-योषुमयन्त्रकशिलाग्न्यादिदानलक्षण-

म् । (त. भा. सिद्ध. वृ. ७-२७) । ४. शसमीक्या-धाधिक्येन कार्यस्य करणमसमीक्ष्याधिकरणम् । (राज-क. टी. ३-३४) । ५. घसमीक्य धविचार्य धविकस्य करणम् प्रसमीक्याधिकरणम् । तत् त्रिधा भवति-मनोगत वाग्गतं कायगतं चेति । तत्र मनोगतं मिथ्या-दृष्टीनामनर्थककाव्यादिचिन्तनं मनोगतम् । निष्प्रयौ-जनकथा-परपीडावचन यत्किञ्चिद् वक्तृस्वादिकं बाग्गतम् । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल-फल-पुष्पा-विखेदनादिकम् धरिन-विष-सारादिप्रदानादिकं काय-गतम् । एवं त्रिविषं ध्रसमीक्ष्याधिकरणम् । (त. वृत्ति **भृतः ७-३२) । ६. ध**समीक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं हि यत् । ग्रर्थात् स्वार्यमसमीक्ष्य वस्तुनोऽनवधानतः । (लाटीस. ६-१४४) । ७. ग्रसमीक्ष्यैव तथाविष-कार्यमपर्यालोच्येव प्रवणतया यद् व्यवस्थापितमधि-करण वास्युदूखल-शिलापुत्रक-गोधूमयंत्रकादि तद-समीक्ष्याधिकरणम् । (धर्मवि. वृ. ३-३०) ।

२ प्रयोजन का विचार न करके खांचकता से प्रवृत्ति करने को ससमीक्याधिकरण कहते हैं। इसके तीन गेर हुँ — मनोगत, सामत सीर कायगत सस्तिक्या-धिकरण । निक्याबृद्धियों के द्वारा रखे गये सनर्थक काव्य सार्दि का चित्तक करना मनोगत स्वतिशेव्या-धिकरण है। दिना प्रयोजन दुसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली कपाकों का कहना व स्वेच्छाचरिता से को हुछ-भी बोलना, यह वामत सस्तिक्याधिकरण है। दिना प्रयोजन सचित-सचित्त पत्र च कत-कृत सार्दि का छेदन भेदन सार्दि करना, तथा सन्ति-चित्र सार्दि का वेना; यह कायगत सस्तिक्याधिकरण है।

स्नसम्पन्त्व (अवर्जन) परीषह — मनम्यन्त्वपरी-वहः — स्नवेपारमानेम्यो विरतः प्रकृष्टतपोऽनुष्ठावी निःसपरबाहं तथापि यर्भाधर्मत्पदेवनारकादिमाना-न्नेसं, मतो मुगा समस्तमेतदिनि ससम्यन्त्वपरीषहः। (स्नावः सु. हरि. वृ. ४, वृ. ६५=)।

वेसो प्रवर्शनपरीवह । स्रसंकुट-सन्वं लोगागासं विद्यापदि ति प्रसंकुडो । (बब. पु. १, षृ. १२०) ।

चीव केवित्तसमृद्वात अवस्था में चूंकि सर्वतोका-काश को व्याप्त करता है, खतः उसे असंकुट कहा बाता है।

ससंक्लिब्ट-दोषपरिहारी मसंक्लिब्ट: । (म्बद

धाः मलयः वृ. ३—१६४, पृ. १४)। संब्लेश प्राप्ति दोष रहित व्यक्तिको ससंबिलय्ट कहते हैं।

स्तेसीयाद्वा— १. जहल्लामी साउमसंबकाली जह-लाविस्समणकालपुरस्वरी मतियादा गाम । (बन. प्र. ६, पृ. १६७ हि. १)। २. न विचान प्रस्मादन्यः संस्तेपः, स बाती प्रदा न प्रसंत्रादा, प्रावस्यस् स्पेयमागमात्रस्वात् । (गो. क. बी. प्र. टी. १४८)। विसासे सीक्षान्त सायुक्तम्बकात सीर न हो ऐसे प्राव-ताने प्रसंत्राद्वातं भाग मात्र काल को ससंस्त्राद्वा कहते हैं।

भ्रसंस्येय - १. संस्थामतीतोऽअंस्थेयः । (स. कि. ४-८)। २. स (म्रसंस्थेयः कावः) च गणितविषयातीतालावुष्यमा कथाचिनित्वयतो । (त. मा. कि. मु. ४-१४)। ३. संस्थाविष्यातीतालावुष्यमा कथाचिनित्वयतो । (त. मा. १४, घ., १)। ४. जो रात्ती एतेगस्थे भ्रविणज्जाणे निष्ठादि सो भ्रसंकेज्यो, जो पुण ण समप्पइ सो रात्ती ध्याती । (स्व. पु. १, १, १८)। ४. तरो (संकेज्यादी) जविर जयोहिणापित्वयत्ती तत्त्वति च्याति व्याती । व्याती व्याति व्याती । व्याती व्याति व्याती । व्याती व्याति व्याती । व्याती व्याति व्याती । व्याती व्याती । व्याती व्याती । व्याती व्यात

१ जो राक्षि संख्या से रहित—गणनातीत—हो, वह प्रसंख्येय या प्रसंख्यात कही जाती है। प्रसंगानुष्ठान— यत्वम्यासातिशयात् सारमीभूत-मिव वेष्टघते सद्भिः। तदसङ्गानुष्ठानं भवति त्वे-

तत् तदावेषात् ।। (बोब्शक १०-७) । बो प्रमुष्ठान पुनः पुनः सेवन क्य प्रत्यास को प्राध-को किया जाता है उसे प्रसंगानुष्ठान कहते हैं। यह प्रमुष्ठान के प्रीत्यनुष्ठान प्रावि चार भेदों में प्रतिक है।

स्रसंघातित--- भसपातितः एककतकात्मकः । (व्यवः हुः साः सलयः वृः == ) । को संत्तारकः (विकाने का सावन) एक पदिये क्य होता है उसे सर्वपातित एकांगिक अपरिवाटिसंस्ता-रक वृहते हैं।

नोइन्त्रियावरण के सर्वधाति स्पर्वकों के उदय से जो जीव की धवस्था—मन के बिना ज्ञिला उप-वेशावि के न प्रहण कर सकने योग्य—प्राप्त होती है उसे प्रसंक्षित्व कहते हैं।

प्रसासिष्युत्त — जस्स यं नित्य ईहा सवीहो सम्याग्र गर्वतवा चिता बीमंसा से यं घसन्तीति तन्भद्द। से तं कालिप्रोवरोवं । XX अस्स यं मत्यि समिवंदारपण्डीक्या करणवारी से यं घरण्योति तन्भद्दा से त हेळवर्षयेगं । XX प्रधाणि-सुप्तस्य बसोदस्येगं प्रसाणी तन्भद्द । से तं दिद्धि-वाघोवर्षयेणं । XX से तं प्रसाणिसुयां । (ननी. सु. १९)।

कालिक्युपवेश से, हेतूपवेश से और वृष्टिवादीपवेश से बसंकी तीन प्रकार का है। जिसके ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेवणा, चिन्ता और विमर्श नहीं होते वह कालिक्युपवेश से असंत्री कहा जाता है। विश्व-मान अर्थ के पर्यालोचन का नाम ईहा और निश्चय का नाम प्रपोह है। ग्रन्वय धर्म के ग्रन्थेवण की मार्गणा झौर व्यक्तिरेक धर्म के स्वरूप के पर्यालोक्षम को गवेषणा कहा जाता है। यह कैसे हुआ, इस समय क्या करना चाहिए तथा भविष्य में यह कैसे होगा; इत्यादि विचार को चिन्ता और यथावस्थित वस्तु के स्वरूप के निर्णय को विमर्श कहते हैं। जो बुद्धिपूर्वक धपने शरीर के संरक्षणार्थ सभीव्य साहा-रादि में प्रवृत्त नहीं हो सकता है तथा अनिध्य से निवृत्त भी नहीं हो सकता है वह हेतू के उपदेश की अपेक्षा असंती कहा जाता है। दृष्टियाद के उपदेशानुसार मिध्यादृष्टि को धसंशी कहा जाता है। इन तीन प्रकार के इप्तक्षियों के अनुत को इप्लंकि-भूत कहते हैं।

श्रस्तेवी—देवां प्रसातिश्वतः । रै. सम्यक् वानातीति संत्रं मनः, तदस्यातीति संत्री ।× × × दाक्ववरीदो सद्यावी द्वाः । (वकः पुः १. ष्टुः १४२); शिवानिकः वापदेवाालापवाही संत्री, तद्विपरीतोपंत्री । (वकः पुः ७, ष्टुः ७)। २. सतस्तु विपरीतो यः सोठवती किंदी । (त. सा. २-६६)। ३. × × × मणविण्यत् वे ते धुतु सर्वाण्यः । सिस्त्वालाबाद् व लिति पात, सण्याण्य युव दव सुक्षमाद । सत्तु णव वि सम्मति व पंत्र सात्र, युवस्ति विज्ञात्र स्वर्णित्र स्वर्णित्याहाँ ॥ स्वर्णविष्ठात्र स्वर्णित्याहाँ । स्वर्णविष्ठात्र । । स्वर्णविष्ठात्र स्वर्णविष्ठात्र । । (व. प्र. प्रकृष्णः १२, प्र. १७४०-७६)। ४ × × × ×

यसंत्री हेयाचेयविषेचकः ।। (चंचलं. समितः ११६. वृ.
४४) । ४. सिकोपरेखनालायपाहिषः सिताने मताः ।
४७ नृद्यमानसमाणा विषयरोतस्वस्वितः ।। (समितः
सा. ६–११) । ६. शिक्षा-क्रियोपरेखनालायपाहिषः
संत्री, तदिपरोतोऽसंत्री । (मृताः वृ. १२–१४६) ।
७. यथोकः (विष्ठाय्ट्सरणाहिष्यः) मनोविज्ञानविकला अस्त्रीतः । (जीवाजीः समस्य वृ. १-१३, वृ.
१७); ये तु सम्मूच्छेनकेम्य उत्पन्नास्तेऽस्त्रीतः ।
(वीयाजीः मलसः वृ. १-३२, वृ. १४)। द. संत्रानं संत्रा
भूतः-भवस्याविभावस्यावपालीचनम्, सा विवाते
स्वातं संत्रीतः, विष्वाय्ट्सरणाहिष्यनम्नीवनानमाकः
हृत्यसंः । यथोक्तमनीविज्ञानविकनाः सर्वातः ।

(पंचसं. मलय. वृ. १-५)। १ जो जीव मन केन होने से जिला, उपवेश और प्रालाप धादि को प्रहण न कर सकें उन्हें प्रसंती जीव कहते हैं।

**प्रसंतीय**— तत्रासन्तोषास्तृप्यभावः । (योषक्काः स्वोः विवः २–१०६) ।

तृष्ति के सभाव को ससन्तोष कहते हैं।

ससंविष्यत्व — १. मसन्दिष्यत्वम् अश्वयवद्यारता । (समस्य समयः व. ११) १. ससन्दिष्यत्वं रित्स्कु-टार्यप्रतिपादनात् । (राययः समयः व. ४, १. २७)। सन्वेह् या संशय से रहित वचन के प्रतिपादन को सस्विष्यत्व कहते हैं। यह ३५ सत्यवचनातिशयों में ११वा है।

झसंविष्यवचाता—प्रसन्तियवचनता परिस्कुट-वचतता। (उत्तराः नि. साः चृ. १-४८, पृ. २६)। सन्देह रहित स्थ्यट ब्यानों के बोलने को प्रसन्तिय-वचनता कहते हैं। यह चार प्रकार की वचन-सम्पत् में बीचा है।

ससंप्रास्त उदय — १. स्वरस्त उदयो वाम प्रवत-कालिय परोगेण कालपत्तेण सम वेदिवजीत । स क्षेत्र टिडवरीरणा दुण्यद । (क्षंत्र. यू. उदी. सा २१, यू. ४१) । २. वस्तुनरकालगात्त कमंदितक-मुदौरणाप्रयोगेण वीर्योवशेषवितिन समाइक्त्य काल-प्राप्तेन दितिकेन सहानुपूर्यते कोप्तस्त्राप्त्रद्यः । (क्षांत्र. मक्ष्य. यू. २१. यू. ४३; क्षंत्र. यदाते. यू. २१. यू. ४४) । २ को कर्मातिक उद्योग्या के प्रमोग से समक्ष्ये करके उदयप्राप्त दलिकके साथ वेदन करना, इसका नाम झसंप्राप्त उदय है।

स्रसंबद्धप्रलाप — १. घर्मायं-काम-मोक्षाऽसम्बद्धा वाग् ससवद्वप्रलागः । (त. वा. १, २०, १२, पू. ७५) । २. घम्मत्य-काम-मोनक्षाऽसम्बद्धवयमसंबद्धा-लाम्रो । (संगयण्यासी पू. २६२) ।

राजा। (जगरणता पु. १८१)। १ वर्म, प्रयं, काम और मोक्ष से प्रसम्बद्ध वयनों

को ससम्बद्धप्रसाप कहते हैं। ससंभव-१. बाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्भवि। (स्थापदी. पू. ६)। २. लक्ष्ये त्वनुपपम्नत्वमसंभव इतीरितः।

(मोक्षपं. १७)। जो लक्षण लक्ष्य में ही न रहता हो उसे ग्रासम्भवी कहते हैं। झसम्भव नाम भी इसी लक्षणदोव का है। **द्यसंयत---१.** ग्रसंजदो णाम कथ भवदि ? सजम-घादीण कम्माणमुदएण । (षट्खं. २, १, ४४-४४ षु. ७, पू. ६४)। २. चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्ध-कस्योदयात् ग्रसयत ग्रांदयिकः । (स. सि. २-६; त. सुखबो. २-६; त. वृत्ति श्रुत. २-६) । ३. जीवा चउदसभेया इंदियविसया य ब्रह्नवोस तु । जे तेसु णेव विश्याध्यसजयाते मुणेयव्याः। (प्रा. पंचसः १–१३७; घव पु. १, पृ. ३७३ उ.) । ४. चारित्र-मोहोदयादनिवृत्तिपरिणामोऽसंयतः । चारित्रमोहस्य मर्वधातिस्पर्धकोदयात् प्राष्युपधातेन्द्रियविषये हेषा-भिलापनिवृत्तिपरिणामरहितोऽसंयत श्रौदायकः। (त. बा. २, ६, ६) । ४. सज्बलनवर्जनवायद्वादशको-दयादसंयतत्वमेकरूपम् । (त. भा. सिद्धः वृ. २-६) । ६. वृत्तिमोहोदयात् पुंसोऽसंयतत्वं प्रचक्ष्यते । (त. इलो. २, ६, १०)। ७. महता तपसा युक्तो मिथ्या-दृष्टिरसंयतः। (बरांग. २६–६७) ।

४ चारित्रमोहनीय कर्म के सर्वधाती स्पर्वकों के उदय से प्राचिहिला और इन्द्रियविषयों में कम से द्वेष और अभिलाधा की निवृत्तिकप परिणास का न होना, इसका नाम असंयत है।

स्रतंत्रतस्त्य-इष्टिः - १. सम्बरक्षेत्रेतक्वारिका-बवादि (श) शर्वकाविद्यतिरस्त्रक्तसम्बर्गुक्तः । प्रोप-धारिकेत क्षाश्रीपधाविकेत साविकेष वा सम्बर्ग्यक्ते समन्तिकवारिकाशेहोस्यादस्यन्तर्यावर्रतिपरिणामप्रव-गोऽस्रवत्तसम्बर्गुटिर्गित स्वर्णद्वस्तरे । (त. वा. ६. १. ११) । २. चुरामोहस्य राकेन जनिताविर्गित-ग्रंवेत् । औरः सम्बरस्वयुक्तः सम्बर्गुटिरर्गुक्तः । (त. ता. २–२१) । ३. पाकाच्चारित्रमोहस्य व्यस्त-प्राज्यक्षसंयमः । त्रिध्वेकतमसम्यक्तः मम्यग्द्ध्टिरम-यतः ॥ (पंचसं. ब्रमितः ६–२३) ।

१ सम्बग्धान से युक्त होकर जो चारित्रमोहनीय के जबय से संवयभाव से विहीन है उसे धार्सयन्सम्य-ग्वृष्टि कहते हैं।

ग्रसंयम-१. ग्रसंयमो ह्यविरतिलक्षणः। (ग्रावः नि. हरि. व मलय. वृ. ७४०) । २. प्राणातिपाता-दिलक्षणोऽसंयमः। (ग्राव. हरि. वृ. ११०६, पृ. ५१६))। ३. छक्कायवही मण-इंदियाण अजमी भसजमो भणिश्रो। इति बारसहाimes imes i**सं. च. ४-३) । ४.** षट्कायवधो मनइन्द्रियाणाम-यमोऽसंयमो भणित इति हदशघा । (पंचसं. स्वो. ब्. ४-३) । ५. प्राणिघाताक्षविषयभावेन स्यादसंयमः । (त. सा. २-५४)। ६. वण्णां कायाना पृथिव्यप्ने-जोवायु-वनस्पति-त्रसन्धनानां वधो हिंसा, तथा मनसोऽन्त करणस्येन्द्रियाणा च श्रोत्रादीनां पञ्चानां स्व-स्वविषये यथेच्छ प्रवर्तमानानामयमोऽनियत्रण-मिति, एवममुना प्रकारेण द्वादशया द्वादशप्रकारो-ऽसंयमोऽविरतिरूपो भणितः। (पंचसं. मलय. वृ. ४-३)। ७. व्रताभावात्मको भावो जीवस्यासंयमो मतः । (पंचाध्यायी २-११३३) ।

३ वट्काय जीवों का घात करने तथा इन्द्रिय और मन के नियन्त्रित न रखने का नाम प्रसंयम है। प्रसंविधन—प्रसंविष्नाः शिविलाः पादर्वस्थादयः। (बृहत्क, बृ. ४२१)।

पार्श्वस्य ग्रादि शिथिलाचारी साचुन्नों को असंविन्न कहते हैं।

भ्रसंबृतबकुत्त ---प्रकटकारी तु भ्रसंवृतवकुतः । (त. भःगः सिद्धः षु. १-४६; प्रवः सारोः बृ. ७२४; धर्मः सं. मानः स्वोः बृ. ३-४६, पृ. १२४) ।

स्रो शरीर व उपकरणों की विभूषा ग्रादि को प्रतट में किया करते हैं, ऐसे साथुओं को श्रसंबृतवकुश कहते हैं।

स्रसंसार—धनागतिरसंसारः शिवपदपरमामृतसुख-प्रतिष्ठा । (त. वा. ६, ७, ३) ।

व्यापति — संसार परिश्लमण — से रहित होकर मुक्ति के सर्वोत्कृष्ट युक्त में प्रतिष्ठित होना, यह व्यात्मा की व्यसंतार (सिद्ध) व्यवस्था है।

**मसंसारसमापन्नजीवत्रज्ञापना** — न संसारोऽ-

संसारो मोसस्तं समापन्ता मुक्तास्ते चते जीवाध्य तेषां प्रजापना । (प्रजापः मलयः वृ. १-५)।

मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध जीवों की प्रज्ञापना धर्वाल् प्ररूपणा करने को धर्ससारसमापन्नजीवप्रज्ञापना कहते हैं।

भ्रसंस्कृत (भ्रसंखय) — उत्तरकरणेण कयं वं किची सखयं तुनायव्यं । सेसं भ्रसंखयं खलु भ्रसंखयस्सेस निज्जुती ॥ (जन्तरा. नि. १८२) ।

अपने कारणों से उत्पन्न घटादि के उत्तरकाल में विशेषाधानस्वरूप उत्तरकरण के द्वारा जो निर्मित होता है उसे संस्कृत कहते हैं। इसको छोड़कर शेष सब असंस्कृत कहे जाते हैं।

प्रसंहायंमति— संहायां क्षेत्या परकोवागमप्रिक्र-याभित्समञ्ज्ञसािः वृंद्वियंत्यासौ संहायंमतिः, न संहायंमति रसहायंमति भंगवदहंत्प्रणीततस्यश्रद्धाः (त. भा. सिद्धः षृ. ७–१८) ।

जिसको घहंदुपविष्ट तस्वों पर श्रद्धा हो तथा जिसको बृद्धि श्रतभीश्रीन मिध्यावृष्टियों की झागम-प्रकियाओं से झपहुत नहीं की जा सकती है उसे ग्रसंहायंगति कहते हैं।

स्रसात - -१. प्रसाद दुक्ख । (षव. पु. ६, पू. ३४) । २. ग्रनारोग्यादिजनितं दुःखमसातम् । (शतक. मल. हेम. ब्. ३७, प्. ४४) ।

२ सेय ग्रादिके होने से जो पीड़ा होती है उसका नाम ग्रसात है।

स्रश्तित्ववनीय— १. परितायकणेण यहेवाते तरगातवेदनीयम् । (बा. प्र. दी. १४; वर्षतांप्रकृषी
सत्तयः सृ. ६११) । २. यहदवामानदारितिषु
गारार-सानावद्गुन्यस्यं तदातावेदनीयम् । (क्षाः
मृ. १२-१८६) । ३. प्रताद दुष्त्वम्, त वेदावेदि भूंवावेदि ति समादवंदणीयं । (बच. पु. ६. पृ. ६१) ।
४. धनारोप्पादिजनित दु समसातम्, तद्देण विपाकेत वेदातं दरपतावदेदनीयम् । (सत्तकः सत्त, वेद्रमृ. १७, पृ. ४४) । ४ यस्पोदयान् पुनः प्रारीरे
मृतवि च दुःसमृत्रमति तद्दतावदेदनीयम् । (स्त्रकः
सत्तरः, २२-२-२३, पृ. ४६०) । ६. पुक्तार्थेप्रियविषयानुम्यसं कारयत्यतिमोहनीयोदयबनेन
तद्यातदेवनीयम् । (तो. क. स्त्री प्र. दी. २४) ।
१ तिक्षः कर्म का वेदन- धनुष्यवन- परिताय के साथ
क्रिया बाता है अने स्थातवेदनीय कहते हैं।

स्सालसम्बद्धस्य प्रकम्मतस्येण द्विरा पोगमा धतारकम्मसस्येण परिनदा विद होति, ते धतार-तमयपदडा गाम । (यद. पु. १२, पू ४८६) । धर्कारस्यपद दिस्त वुदाल वस प्रधातायेदगीय कर्म के स्वरूप से परिचत होते हैं तब उनका नाम ससातसमयप्रस्य होता है।

स्तातास्त्रज्ञीय समार्थं दुस्तं, तं वेदावेदि भूजावेदि ति समादावेदणीयं। (यस. पु. ६, पृ १४); जीवस्य सुद्रसहासस्य दुस्त्यपायय दुस्त्यपदमण-हेदुरूक्षाणमवसारायं च कम्ममसादावेदणीयं गाम। (यस. पु. १३, पृ. १४७)।

सताताका सर्व दुःज होता है, उस दुःज का को वेदन सराता है वसे स्मतातावेदनीय कर्म कहते हैं। स्मतामान्य स्थिति—एक्कांस्ट ट्रिविवेसेसे कम्हि समयपबद्धेतसयमित्य सा द्विरी सामण्या ति पाद-ज्या। विस्तृ परिच सा द्विरी सामण्या ति पाद-ज्या। (कतायप्ता पू. पू. द३२)।

व्या। (कतायपा चू.पू. द २ ४)। किस विचितिक्वा में समयप्रवद्ध सेव नहीं पाये वाते हैं उते कामागय विचित कहते हैं। कसावक कर्मार्थ — प्रसावकर्मार्थाः संवताः, कर्मक्रायांकतविद्यतिपरिचातवात्। (त. वा. ३, १६, २)। २. प्रसावकर्मार्थास्तु वतयः। (त. वृत्ति वृत्त. ३–३६)। क्रम्त-मयी ग्राहि सावक कर्मो से रहित होकर कर्म-

भ्राप्त-मया प्रावि सावद्य कमा स राहत हाकर कम-क्षयजनक विरति में परिचत हुए मुनियों को झसा-व्यक्तमीर्य कहते हैं। असिकमीर्य --- १. श्रसिचनुरादिप्रहरणप्रयोग---

अस्तक्षमध्य — (- अस्वयुदास्वप्रहास्वयान— कृषताः प्रसिक्तमार्यः । (त. वा. १, १६, २) । २. प्रसिक्तत्वारि-वसुनन्दक-धनुवान-स्नृतिक-स्तृत-स्तृत-एक-कृत-पट्टिय-इल-पुश्यन-पारा-प्रसिक्ताल- लोह्यन-शक्ति-क्षायुव्यव-वयः प्रसिक्तायाः उच्यन्ते । (त. वृत्ति सूत. १–३६, पृ. १६६) ।

१ सब्ग व चनुव मादि सस्त्रों के प्रयोग करने में कुसल मार्यों को मसिकर्मीय कहते हैं।

प्रसिद्ध--संशयादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थस्वरूपं सिद्धम्, तद्विपरीतमसिद्धम् । (प्र. क. मा. ३--२०, पृ. ३६९) ।

जिसका स्वकप प्रमाण से सिद्ध न हो, ऐसे पदार्थ (साध्य) को प्रसिद्ध कहते हैं।

ग्रसिद्धत्व-- १. कर्मोदवसामान्यापेकोऽसिद्धः । धना-

दिकमंबन्धवन्तानपर्त्रकस्थारमनः कर्मोदयक्तामान्वे सति प्रसिद्धत्वपर्यायो मवतीरत्योवयिकः। (स. सा. २, ६, ७; त. बुलको, २-६) । २, प्रसिद्धत्तं मट्ट-कम्मोदयसामण्यं । (बच. प्र. ४, पृ. १८६१); प्रथाइकम्मवउक्कोदयज्ञीयसमिद्धत्तं नाम । (बच. प्र. १४, पृ. १३) । २, कर्ममानोदयायेवास्त्रिद्धत्वम् । (स. क्तो. २, ६, १०) ।

इ. १८०५) ६ पक्ष में जिस हेतु के रहने का निश्चय न हो उसे प्रसिद्धहेरवामास कहते हैं।

असुसकरुणा — प्रमुखं मुखामावः, यस्मिन् प्राणिनि दुःखिते मुखं नास्ति तस्मिन् याऽनुकम्पा लोकप्रसिद्धाः भ्राहार-वस्त्र-शयनासनादिप्रदानलक्षणा सा द्वितीया। (बोदशक बृ. १३–६)।

जिनके मुख नहीं, ऐसे दुली प्राणियों पर धनुकम्पा या दया के करने को धनुसक्कणा कहते हैं।

स्रभुर - १. देवगतिनामकर्मिकस्परसासुरत्वसंवर्ष-नस्य उदयादस्यन्ति गरानित्यसुराः (स. सि. ३-४; त. वा. ३. ४, २; त. वृत्ति सृत. २-४; त. सुस्वसो. ३-४) । २. तत्र घहिलाधनुष्ठानरतयः दुरा नाम । तक्षिपरीतः (हिलाधनुष्ठानरतयः) स्रसुराः । (चय. पू. १३, पू. ३६१) ।

२ जिनका स्वनाय प्रहिता कादि के ग्रमुष्ठान में ग्रमुराग रखने वाले सुरों से विपरीत होता है जनका नाम ग्रमुर है।

झसुरकुमार—१. गम्भीराः श्रीमन्तः कासा महा-काया रत्नोत्कटमुकुटमास्वराष्ट्रवामणिविङ्गा झसुर-कुमाराः। (त. मा. ४–११)। २. झसुरकुमारास्त- वाविवनामकर्मोस्यान्तिविवयरीरावववाः व्यविधे-गोवेषु परमतावयाः क्रम्मव्ययो रालोस्वरपुट्ट-मास्वरा महाकायाः। (संग्रह्मी वेवनम् मृ. १७) । १. सपुरकुमारा मवनवावितन्त्रश्रमित्रमुट्टरत्ताः। (बोबाबाते. सक्य. मृ. १, १, ११७) ४. सस्यत्ति कि-पत्ति वेवान् सुरान् हे सहाराः कृमाराकाराः, कृमार-वन्त्र क्रीयाद्रियरमञ्ज्ञमारः, हे व ते कुमाराव्य मसुरकुमाराः। (व्यवकार. मृ. २)।

१ को अवनवासी वेच गम्भीर, ग्रोभासन्यन्न, वर्ष से कुत्रम, बहुकाय और सपने मुक्ट में बुद्रमाण रहन को बारण करते हैं उस कुत्रमुग्त कहते हैं। असूया—ए. असूया कोधपरिणाम एव। यथाप्रमं ते पिता गतासुकत्तपुः। (त. मा. हरि. ब. ६-१)। २. प्रसूपा कोधविशेष एव। यथा —राज्ञपत्यमिरतो-उपम, तथापि सुजुवसमास्यनं मन्यते हति। (त. मा. सित्य. व. ६-१)। ३. पुणेषु दोशाविष्करणं सुसूपा। (स्या. मं. ती. ३)।

२ विश्रोय प्रकार के कोच का नान प्रसूचा है। जैसे

— राजपरनी में रत होता हुआ। भी यह प्रपने को
सदाचारी मानता है। ३ दूसरे के गुणों में दोवों के
निकालने को प्रसूचा कहते हैं।

प्रमुक् — ब्रमुग रक्तं रससम्भवो घातुः। (योगशाः स्वोः विवः ४–७२)।

रस से उत्पन्न होने वाली रक्तरूप घातुकानाम ग्रसुब्है।

श्रास्त-अवक्तव्यद्भव्य-- १. सन्भावे बाइट्टो देखो देखो य उत्पद्धा जस्ता । तं प्रतिष्य प्रकास्त्र व होइ दावयं वियण्यसा। (सम्मतिः - १. १. १. १. ४४६)। २. स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-मार्वेषु गुग्वस्व-पर-द्भव्य-कोत्र-काल-मार्वेब वीविष्ट्यस्ति वावन्तव्यं च द्भव्यस्था (वंचा-का. समृतः वृ. १४)।

२ स्वद्रच्य-कोन्न-काल-माच के साथ ही युगपत् स्व-परद्रव्यादिचतुष्टय से विवक्तित द्रव्य को प्रस्ति-श्रवस्तव्य कहते हैं।

ब्रस्तिकाय—१. वेसि प्रत्यिनस्हामो गुणेहि सह पञ्चप्रिं विविहेहि । ते होति प्रत्यिकाया णिप्पण वेहि तहतुत्वकं ॥ (पंचा. का. ४) । २. प्रदेशप्रयां हि कायः, त एवामस्ति ते प्रस्तिकायाः वोजावस्यः पञ्चेबोपस्प्टाः । (स. बा. ४, १४, ४) । ३. संति वयो तेचेचे धारित ति मर्थात जिमवरा वस्त् । कावा इस बहुदेसा तहा कावा य धारिताया य । (क्ष्मार्ट २५) । ४. धारतः प्रदेशारतेषा कावा स्वात्यात्र । (क्ष्मुयो. (हरि. च. व. ४१; प्रवार. समय. च. १-३; बीवाजी. सल्त. च. ४) । १ विनका गुर्वो हो। समेव प्रवार वी पर्योगों के साम धारीत स्वत्या है—चे समय द्वार वह प्रवाहि—चे धारिकाया कहनाते हैं।

स्नित्त्व — १. प्रस्तित्वं भावानां मौनो धर्मः सत्ता-स्पत्वम् । (त. भा. सिद्धः वृ. २-७)। २. तना-स्तित्वं परिक्षयं सद्भूतत्वमुणं पुनः। (इष्यानु. ११-२)।

१ पदार्थों के सत्तारूप मौलिक धर्म का नाम प्रतित्तरत है। यह जीवादि पदार्थों का साधारण प्रनादि पारिणामिक भाव है।

प्रस्तिद्वरुप- स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावैरादिष्टमस्ति-द्रव्यम् । (पंचा. का. ग्रमृत. वृ. १४) ।

२ स्वडव्य-क्षेत्र-काल-भाव ग्रीर परप्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कमझः तथा स्व ग्रीर पर प्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से युगपत् विवक्षित डब्य की ग्रस्ति-नास्ति-ग्रवस्तव्यक्षस्य कहते हैं।

श्वस्ति-नास्तिद्वष्य--१. यह देशो सन्त्राचे देशो-प्रकाशवण्यको णियमो । सं दिवयमरिय णरिय य प्राएसविसीसयं जन्हा ॥ (सम्प्रति. १, १, १७ पू. ४४६) । २. स्वद्रय्य-सीज-काल-मार्वेः परद्वय-स्त्रेण-काल-पार्वरण कमेणाविष्टप्यस्ति च नास्ति च प्रवयम् ॥ (वंचा. का. समृत. पू. १४) ॥

२ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेका कम से विविभित द्रव्य को अस्ति-नास्तिद्रव्य कहते हैं। **द्धरित-नास्तिप्रवावपूर्व---१.** पञ्चानामस्तिकाया-नामधौ नयानां चानेकपर्यायैरिदमस्तीदं नास्तीति च कारस्त्र्येन यत्रावभासितं तदस्ति-नास्तिप्रवादम् । श्यवा बण्यामयि द्रव्याणी भावाभावपर्यायविधिना स्ब-परवर्यायाच्यामुभयनयवशीकृताभ्यामपितानपित-सिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं तदस्ति-नास्तिप्रवादम्। (त. बा. १, २०, १२) । २. प्रस्थिणस्थिपवादं नाम पुष्यं महाराज्यं वत्यूणं १० सहितिसदपाहुडाणं ३६० सट्टिलक्सपदेहि ६००००० जीवाजीवाणं श्रत्य-णत्यत्तं वण्णेदि । (वब. पु. १, पू. ११५); षण्णामपि द्रव्यणां भावाभावपर्यायविधिना स्व-पर-पर्यायाम्यामुभयनयवशीकृताम्यामपितानपितसिद्धाभ्यां यत्र निरूपणं वष्ठिपदशतसहस्र : ६००००० क्रियते तदस्तिनास्तिप्रवादम् । (वयः युः ६, पृः २१३) । ३. धरिय-णरियपवादो सब्बदब्बाणं सरूवादिय-उक्केण प्रत्थितं परस्वादिवजक्केण पत्थितं च परू-वेदि । विहि-पिक्सेहघम्मे णयगहज्ञलीणे णाणादुण्ण-यणिराकरणदुवारेण परूवेदि ति भणिदं होदि। (बयथ. १, पू. १४०)। ४. यद्यया लोके प्रस्ति नास्ति च तद्यत्र तयोध्यते तदस्ति-नास्तिप्रवादम्। (समबा. सभय. बू. १४); यल्लोके यथास्ति यया बा नास्ति, भ्रथवा स्याद्वादाभित्रायतः तदेवास्ति नास्ति वेत्येवं प्रवदतीत्यस्ति-नास्तिप्रवादम् । (समबाः श्रभयः वृ. १८) । ५. विष्टलक्षपदं वट्पदार्थानामनेक-प्रकारैरस्तित्व-नास्तित्वधर्मसूचकमस्ति-नास्तिप्रवा-दम् । (भूतमः दी. ११) । ६. जीवादिवस्तु ग्रस्ति नास्ति चेति प्रकथकं वष्ठिलक्षपदप्रमाणं धस्ति-नास्तिप्रवादपूर्वम् । (तः बृत्ति श्रुतः १–२०) । ७. सिय प्रत्यि-गरियपमुहा तेसि इह रूवणं पवादो सि । म्रस्थि यदो तो वस्मा (?) म्रस्थि-मस्थिपवादपुर्व्य च ।। (बंगप. २-५२, पू. २८६) ।

२ मान पर्योग व मानाव पर्याव विश्व से सित पूर्वमूल में प्रस्थानिक और पर्यावानिक हन उस्तर नहीं
के सामित स्व पर्याव और पर पर्याय—स्व-परकान सोम-काल-नात—से विकास के ममुतार कहाँ क्यों की प्रकाश की जाती है उसे सित-नास्तिप्रवादपूर्व कहते हैं। उसके पर्यों की संस्था साठ मान्त है। स्वरित्तस्वभास—प्रतितस्त्राव भाग्नातः स्वद्रव्या-विश्वहे नये। (ब्यान्त, ११-१)। स्वरुव-कोमास के हारा वस्तु के सन्तित्व के सहस्

करते वाले वचका विषय वर्ततस्वकाल है । प्रस्तेयमहास्नर—१, सेने पिक को वापि स्वयं नयं च विस्तृतम्। हार्ये न हि परत्यव्यस्तेयस्वत-पुष्पुत्ते। (वर्राय. १४–११४)। २. सनायानमहत्यः, सस्याप्तेयस्वतप्रपूर्णित्यस्य । (सि. स. पु. स. १, १, १ १२४)। ३. सक्तस्याप्यरस्य प्रकृणाद् विनिवर्त-नम्। सर्वेया जीवनं वावत् तवस्तेयस्य स्वम्। (वर्णतं, नामः, स्तो. ब्र. ६, ४२, पु. १२४)। १ स्तेत, नामं ग्रीर कस (कीचड़) साथि में स्थित, नयस्य मेर विस्तृत हुसरे सी बस्तु के ग्रहुण न करने को सर्वत्यस्वत कहते हैं।

सस्त्रमुद्रा—विश्वणकरेण मुस्टि वश्च्या तर्जनी-मध्यने प्रसारयेल् इति सस्त्रमुद्राः। (निर्वाणक. पृ. ११)।

शाहित हान से मुद्दी शांकर तसंबंगी और मान्यमा धंपृत्तियों के फेलाने को सरमनुद्रा कहा वाता है। फ्रास्थ — X X X X X X र जीकर्स मेदसम्मवन् । (बीपसा. स्त्री. निषद X—64)। नेदा ते जल्लान होने वाली कीकस (हड्डी) वालु को

क्षतिक कहते हैं। अस्थितिक रहा- परीयहोपवर्गाम्यां सम्मागीत् अस्पतां नृतान्। रववको म स्थिति कुर्वारिश्वती- करणं नतन्।। (वर्षके आर ४-४०)। परीवह और उपकर्ष आदि से पीड़ित होकर समागी से आब्द होने वाले नमूच्यों को वपनी सन्ति के होने पर भी उत्तर्वे स्थित नहीं करना बस्थितिकरण

वोव कहुनाता है। क्षास्त्रियणाम—१. तिह्वपीतां (श्रीस्परागायण निवर्तकम्) अस्त्रियणाम—१. तिह्वपीतां (श्रीस्परागायणाम् व्याप्तायणाम—१. तिह्वपीतां (श्रीस्परागायणाम् व्याप्तायोवपुर-। व्याप्तायाणाम् व्याप्तायोवपुर-। व्याप्तायाणाम् व्याप्तायोवपुर-। व्याप्तायाणाम् व्याप्तायोवपुर-। व्याप्तायाणाम् व्याप्तायाणाम् व्याप्तायाणाम् व्याप्तायाणाम् (त. वा. व. १. ११, १४)। ३. चहुवतायवयवाणामेण (वार्यायणामामेण) व्याप्तायाणाम् वार्यायणाम् वार्यायणाम्यायणाम

मोदयादस्विराणि वीवानामञ्जोपाञ्जानि भवन्ति। (पंचलं स्थोः पू. ३-६) । ६. अस्यिरनामापि शरी-रावयवानामेव, बदुवयावस्थिरता चलता मृदुता भवति कर्ण-स्ववादीनां तदस्यिरनामेति । (त. भा-हरि. व सिद्ध. वृ. ८-१२)। ७. वलभावनिवर्तक-मस्यिरनाम । (भ. मा. विकयो. टी. २१२४)। ब- जीहा-ममुहाईणं भंगावयवाण जस्स उदएणं। निष्फत्ती उसरीरे वायइ तं प्रथिरनामं तु। (कर्म-बि. गर्ग. १४१, वृ. ५७) । ६. यदुदयाद् [प्रस्त्या-वयः शरीरावयवाः] बिह्वादिवदस्यिरा भवन्ति तद-स्थिरनाम । (कर्नस्तव वो. वृ. ६-१०, पृ. ८७) । १०. यतश्य भू-जिह्नादीनामस्यिराणां निष्यत्तिर्भ-वति तदस्थिरनाम । (समबा. सभय. बृ. ४२) । ११. यदुदयात् एतेषां रसादिसप्तधातूनामस्यिरत्व-मुत्तरोत्तरपरिणामो भवति तदस्विरनाम । (मूला. **वृ.** १२-१६६) । १२. यदुदये जीवस्यास्थिरा ग्रीवा-दयो भवन्ति तदस्थिरनाम । (कर्मंबि. पू. ब्या. ७५, पू. ३३) । १३. यस्योदयादीषदुपवासादिकरणे स्व-ल्पशीतोष्णादिसम्बन्धाद्वाऽङ्गोपाञ्जानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम । (त. सुसको. वृ. ५-११) । १४. यदुदयवशाञ्जिह्वादीनामवयवानः।मस्थिरता भवति तदस्थिरनाम । (प्रजायः मलयः वृ. २३-१६३, पृ. ४७४; वर्मसंब्रहणी मलय. वृ. ६२०; वष्ट कर्म. मलय. ब्. ६; पंचर्स. मलय. वृ. ३–८, पृ. ११७; प्रव. सारो. वृ. १२६४) । १४. यदुदयेन भू-जिल्लाच-वयवा प्रस्थिरा भवन्ति तदस्थिरनाम । (शतक. मल. हेम. बू. ३७-३८, पू. ५०; कर्मवि. दे. स्वो. षु. ५०, पू. ५८) । १६. जिह्वा-भूप्रभृतीनामंगा-वयवानां यस्य कर्मण उदयान्निष्पत्तिः (पुनः) शरीरे जायते तत् अस्थिरनाम । (कर्मंदिः परमाः ज्याः वृः १४१, वृ. ५८) । १७. घातूपघातूनां स्थिरभावे-नानिवर्तनं यतस्तदस्थिरनाम । (गो. क. जी. प्र. टी. ३३)। १८. शस्थिरभावकारकमस्थिरनाम। (त. **वृत्ति सृत. द-११) । १६.** तद्विपरीतमस्यिरनाय, यदुदयाज्जिह्नादीनां शरीरावयवानामस्थिरता । (कर्मप्र. वक्षो. बृ. १, पृ. ७–८) ।

२. जिसके उत्तर में हुक उपवास सादि के करने से तथा बोड़े सीत या उच्चता के सम्बन्ध से प्रंत-उपांव हुवाता को प्राप्त होते हैं उसे सस्विप नामकर्म कहते हुँ। ३ जिस कर्म के उदय से सारीर के कान व बीज मादि मध्यवों में मस्थिरता या चंचलता हो उसे मस्थिर नामकर्म कहते हैं।

स्नर्नानवत (स्रष्ट्राय)—१. म्हाणादिवरवणेण य वितित्वत्वस-मत्र-वेदसव्यं । स्रष्टाणं पोरपुणं संव-मृह्यपावयं मुणिणो ॥ (बृत्ताः १-११) १. संवय-इयरावार्षं स्नानादेवंवं मुनेः । वत्त-वेदमानातित्व-गात्रत्यास्तानाता स्मृता ॥ (बालाः सा. १-४६) । १ सरीर के बस्त (बृत्ता मैत), मत सौर पसीना से तित्त होने पर भी इविश्वसंस्य और आसि-संवय की रता के तिल् स्नान के सर्वया परिस्थाय को सम्मानवात स्कृति हैं। यह मृति के २८ मूलगुर्मों में से एक है।

सहंकार— १. महंकतिरहंकारोज्यसम्य स्वामीति सीवपरिमानः। (युक्तवन् ती. ४२, प्. १६२)। २. वे कमेकृता मावाः परसावनेवन वास्तानी मिलाः। त्यास्तानेवेवक्रिक्तां प्रवाद्याप्तिनेवेवक्षिक्राराज्यं यथा नृपतिः॥ (तत्वा-पू. १४)। ३. महंकारोज्यतेव कपतीमायसम्मान् रितं। (त. मा. सितः पू. ६-१०)। ४. कमेजिनतेवेद्यप्त्र-कलवाधी मनेदरिमितं ममकारस्तर्ववामेवेत गौर-स्वापिदेहोहर् राजाहमित्यहंकारत्वकामित। (व. इन्यस्तः ती. ४१)। २ वो कमेजित साव वस्तुतः सास्मा से भिला हैं

उनमें अपनेपन का बो दुराष्ट्रह होता है उसका नाम अहंकार है। अहान्निका — अहोरात्रमण्टप्रहरात्मकमहान्तिकाम् ।

(प्रायः नि. हरि. यू. ६६३)। बाठ पहरों के समुदायक्य दिन-रात को धहन्मिश कहते हैं।

महिसा-- प्रप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसे-ति । (पु. सि. ४४) ।

राणादि आवों की समृद्भूति या धनुत्पत्ति को प्रहिता कहते हैं। प्राहिता कहते हैं।

स्विहिसासुस्रत— १. सङ्कल्यात् इतकारितमननाद्यो-गण्डस्य परतस्थान् । न हिल्लित यसप्राहुः स्यून-वसाद् विरम्प मित्रुवाः ॥ (रत्नकः स्तोः १३)। २. स्वप्राणिव्यपरोपणानिवृत्ताऽगारीति सावस्यु-वतम् । (स. सि. ७–२०)। ३. प्राणाविताततः स्कृतादितिः । (वस्यः १४-१४४)। ४. सिन्ना-स्वस्यपरोपणानिवृत्तः । हीन्नियादीनां सङ्गानातं प्राणिनां व्यपरोपणात् विष्या निवृतः सगारीरायाः मणुत्रतम् । (त. वा. ७, २०, १) । ५. देवतातिमि-प्रीत्यर्थं मंत्रीयविभयाय च । न हिस्याः प्राणिनः सर्वे प्रहिसा नाम तद्वतम् ॥ (वराङ्गः. १४-११२)। ६. त्रसस्यावरकायेषु त्रसकायाऽपरोपणात् । विरतिः प्रथमं प्रोक्तमहिंसास्यमणुक्तम् ॥ (ह. पु. ५६-१३८)। ७. वावरेइ सदधी मध्याण समं परं पि मण्णती । णिदण-गरहषजुत्तो परिहरमाणो महारंभे ॥ तसघादं जो ण करदि मणवयकाएहि णेव कारयदि । कुर्व्वतं पि ण इच्छदि पढमबयं जायदे तस्स ॥ (कार्तिके. ३३१-३२)। =. धणुवतं द्वीन्द्रियादीनां जञ्जमप्राणिनां प्रमस्तयांगेन प्राणःयपोणान्मनोवाक्कार्यस्य निवृत्तः । (बा. सा. पू. ४) । १. शुद्धीन्द्रियाणि भेदेषु चतुर्घा त्रसकायिकाः । विज्ञाय रक्षणं तेषामहिंसाणु-व्रतं मत्तम् ॥ (सुमा. सं. ७६४) । १०. शान्ताचष्ट-कथायस्य सङ्कल्पैनंवभिस्त्रसान् । ब्रहिसतो दवाईस्य स्यादहिंसेत्यणुवतम् ॥ (सा. घ. ४-७) । ११. देवय-पियर-णिमित्तं मंतोसहिजंतमयणिमित्तेण । जीवा ण मारियक्वा पढमं तु ग्रणुक्वयं होइ ।। (घ. र. १४३)। १२. योगत्रयस्य सम्बन्धात् कृतानुमतकारितैः। न हिनस्ति त्रसान् स्यूलमहिंसावतमादिमम् ॥ (भावसं. बाम. ४४२) । १३. देवता-मंत्रसिद्धधर्यं पर्वेष्यौषधि-कारणात्। न भवन्त्यङ्किनो हिस्याः प्रथमं तदणु-वतम् ॥ (वृज्यः उपाः २३) । १४. वसानां रक्षणं स्थूलदृष्टसंकस्पनागसाम् (?)। निःस्वार्थं स्थावरा-णां च तदहिंसाव्रतं मतम् ॥ (धर्मसं. आ. ६-८)। त्रसहिंसापरित्यागलक्षणोऽणुवताऽऽह्वये । (लाटीसं. ५-२६१)। १६. निरागो द्वीन्द्रयादीनां संकल्पाच्चानपेक्षया । (धर्मसं मान. २-२४, q. xo) 1 १ मन, वचन और काय से तथा कृत, कारित और धनुमोदना से त्रस जीवों की सांकल्पिक हिसाका परित्याग करने को झहिंसाणुबत कहते हैं। महिसामहावत-१. कुल-जोण-जीव-मनाण-ठाणा-इसु जाणिकण जीवाणं। तस्सारंमणियसणपरिषामो होइ पढमवदम् ॥ (नि. सा. ५६) । २. कार्येदिय-गुण-मग्गण-कुलाउ-जोणीसु सव्वजीवाणं । णाऊण य ठाणाइसु हिंसाविवञ्जनमहिंसा ॥ (मूला. १-५); एइंदियादिपाणा पंचविषाऽवज्जभीरुणा सम्मं । ते ससु ण हिसिदव्या मण-विष-कायेण सव्यत्य ॥ (शूला. थ-६२) । ३. हिसानृत-स्तेयाबह्य-परिग्रहेम्यो वि-

१-२) । ४. पढमे मंते महत्वए पाणाइवायाची वेर-मणं सब्बं भंते 🗙 🗙 पहमे भंते महब्बए उवट्टिबोमि सब्बन्धो पाणाइवायाची वेरमणं । (वशर्वे. सूत्र ४-३, ब्.१४४) । ५. पढमे भंते महस्वए स्वट्टियोगि सञ्बाधी पाणाइवायाची वेरमणं। (पालिकसूध पू. १८)। ६. वहिंसा नाम पाणातिवायविरती। (वसवै. चू. पू. १६); सा य प्रहिंसाइ वा भ्रज्जीवाइवाती ति वा पाणातिपातविरइ ति वा एगट्टा। (दशकै. चू. पू. २०) । ७. कियासु स्थानपूर्वासु वधादिपरि-वर्जनम् । वण्णां जीवनिकायानामहिसाऽऽद्यं महा-व्रतम् ॥ (ह. पु. २-११७) । ८. प्राणिवियोगकरणं प्राणिनः प्रमत्तयोगात् प्राणवधः, ततो विरतिरहिंसा-वतम् (म. ब्रा. विकयो. टी. ४२१, पू. ६१४)। ६. प्रप्रतिपीडचाः सूक्ष्मजीवाः, बादरजीवानां गत्या-दिमार्गणा-गुणस्थान-कुल-योग्याऽऽयुष्यादिकं ज्ञात्वा गमनस्यान-शयनासनादिषु स्वयं न हननम्, परैर्वा न चातनम्, धन्येषामपि हिंसता नानुमोदनं हिंसाबिरतिः (ब्रहिसामहावतम्)। (चा. सा. पू. ४०)। १०. सत्याचुत्तरिनःशेषयमजातिनवन्यनम् । शीलैश्च-र्याचिषिष्ठानमहिसास्यं महावतम् ॥ वाक्-वित्त-तनुभियंत्र न स्वप्नेऽपि प्रवर्तते । चर-स्थिराऽङ्गिनां षातस्तदाद्यं वतमीरितम् ॥ (सामार्णव ८, ७-८) । ११. प्रमादोऽज्ञान-संशय-विपर्यय-राग-द्वेष-स्मृतिभ्रंश-योगदुष्प्रणिचान-धर्मानादरमेदादष्टविषः । तद्योगात् त्रसानां स्थावराणां च जीवानां प्राणव्यपरीणं हिंसा, तिश्रवेदादहिंसा प्रथमं व्रतम् । (योगवाः स्वो. विश्व-१-२०)। १२. जन्म-काल-कुलाक्षाधैक्रीत्वा सत्त्वतति श्रुते: । त्यागस्त्रिषुद्धमा हिंसादे: स्थानादौ स्थाद-हिंसनम्।। (द्वाचा सा. १-१६)। १३ न यत् प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम् । त्रसामां स्वावराणां च तदहिंसावतं मतम् ॥ (योगशाः १-२०; त्रिः शः पुः बू. १, ३, ६२२) । १४. सम्बाधी पाणाइवायाधी वेरमणं। (समबा-५)। १५. पाणातिपातं तिथिहं तिविहेण जेव कुल्जा ण कारवे पढमं सो व्ययसक्त-णं। (नारवाध्यवन १-३) । १६. तसाणां वावराणं च वं जीवाणमहिंसणं । तिविहेणावि जोगेण पढमं तं महत्वयं ।। (बु. बु. बह. स्बी. बृ. यू. १३) । १७. प्रमादयोगतोऽशेवजीवाऽसुव्यवरोपणात् । नि-वृत्तिः सर्वेशा यावन्जीवं सा प्रथमं इतम् ॥ (धर्मसं.

रतिर्वतम् ।। देश-सर्वतोऽणुमहती ।। (त. भू. ७,

सातः ६-४०, प्. १२१) । १८. प्रमादयोगादासर्व-जीवास्त्रयपरोपपम् । सर्वचा यावज्जीव च प्रोचे तत् त्रयमं वतम् ॥४॥ (स्रीतः रा. भा. १, प्. ६७२) । २ काय, इत्रिय, गुणस्थान, सार्गणा, कुल, सायु स्रोर योगि; इनके साथय से सब बीवों को जानकर स्थान-स्थानादि कियाओं में हिसा का परिस्थान

करना; इसका नाम प्रहिसामहावत है। **महोरात्र--१.** एएणं मुहुत्तपमाणेण तीसं मुहुत्ता महोरतः। (मनुषी. १३७, पृ. १७६)। २. तीसमुहुत्ता बहोरत्तो। (जीवसमास १०८; भगवती श. ६; जम्बूडी. सू. १८)। ३. ते (मुहुर्ताः) त्रिश-दहोरात्रम् । (त. भा. ४–१५) । ४. त्रिशन्मुहूर्ता ब्रहोरात्रः। (त. बा. ३, ३८,७,पृ. २०६; त. सुस्तबोः ३-३८)। ५. ग्रहोरात्रमय्टप्रहरात्मकम्, ग्रह-न्निशमित्यथं । (ब्राव. नि. हरि. वृ. ६६३, पू. २५७)। ६ कलाया दशमभागस्य त्रिशन्मुहूर्तं च भवत्यहो-रात्रः । (धवः पु. ६, पू. ६३) । ७. त्रिशन्मुहूर्तमहो-रात्रम्। (त. भा. सिद्धः वृ. ४-१५)। द. गगन-मणिगमनायत्तो दिवारात्रः (ग्रहोरात्रः)। (पंचा-का. अमृत. वृ. २५) । ६. त्रिशन्महर्तेरहोरात्र:। (पंचा. का. जय. वृ. २५)। १०. घ्रादित्यस्य हि परिवर्तनं मेरुप्रादक्षिण्येन परिभ्रमणं भ्रहोरात्रमभि-धीयते । (म्यायकुः २-७, पृ. २४४) । ११. पच्टि-नालिकमहोरात्रम् । (नि. सा. बृ. ३१) ।

१ तील सुद्रतं प्रयास काल को ब्रहोरात्र कहते हैं। ब्राकिम्सर— १. मतंत्र व पायेण व उकरत्वेण किरियकस्माकरणेला । ब्राकृकेळण गाँग करेड बालो-वर्ण कोई ॥ बालोइदं सलेवं हीहिंदि काहिंद्र बच्चा गाँकिमो ति । इब बालोचंतरस हु पदमी बालो-वर्ण कोई ॥ बालोइदं सलेवं हु पदमी बालो-वर्णादोसो ॥ (म. बा. १६३—१५) । २. उककर-पंजु दलेवु प्रयासिक्स में लग्न कुन्तेनीति विविक्त्य दार्ण प्रयासिक्स में लग्न कुन्तेनीति विविक्तय दार्ण प्रयासिक्स में लग्न कुन्तेनीति विविक्तय क्षेत्र प्रयासिक्स में लग्न कुन्तेनीति विविक्तय स्वयासानी स्वयासिक्स में लग्न कुन्तिति विविक्तय स्वयासानी स्वयासिक्स में प्रयासिक्स में प्रयासिक्स में प्रयासिक्स में प्रयासिक्स में प्रयासिक्स में प्रयासिक्स में प्रयासिक स्वयासिक्स में प्रयासिक्स में प्य

परोपडरणानां यद् दानमार्कमियत मतन् ॥ (बाया-सा. ६-२६) । ७. प्राकमियत गुरुच्छेदस्थादावर्षनं गुरो: (बान. क. ७-४०) । ८. प्रावदितः समा-वार्यः स्त्रोकं ने प्रायदिचतः दास्यतीति बुढ्या वैया-मृत्यकरणादिमियालोचनावायेनाकम्य धारम्य यदा-कोचयित एव (धाकम्यत) धालोचनादोयः। (ब्यव. भा. सत्तव. कृ. १-३४२, वृ. १६) । १. प्रायोचनां कुन्देन् वारीरे कम्य उत्सवतं भयं करोतीत्याकम्यत-दोवः। (बावमा. दी. ११०) । १०. धाकचियतम् उपकरणादिवानेन गुरोरनुकम्यामुल्याव धालोचयित । (त. वृत्ति बुत. १-२२) ।

रे मोजन, पान, उपकरण और इतिकमं के हारा धावार्य को अपने प्रति बयाई करते हुए कोई धालोकना करता है। वह तोचता है कि इस प्रकार से सब धालोकना हो जायेगी व धावार्य यह धनु-हर-अस्य प्राथिकत देने क्य-करेंगे हो। उक्त क्रिया से प्रालोकना करने पर धाकस्मित दोव होता है।

झाकर—१. शाकरो लवणायुर्पातभूमिः। (श्रीवरा. समय. वृ. २२, पृ. ७४; प्रश्नव्या. वृ. पू. ७४)। २. शाकरो लोहायुर्पातभूमिः। (क्रवयु. वृ. ४–==।। ननक स्रांदि (लोहा व गेक स्रांदि) के उत्पन्त होने

के स्थान को - जिन्को - प्राक्त कहते हैं।

आकर्ष - प्राक्त जेन प्राक्त करं, प्रथमतथा मुस्तस्य वा
प्रहणम्। (प्राय. नि. हरि. व सत्यः व, स्थण)।
सम्प्रक्त भूत, वंशविष्ठति और सर्वविष्ठति; इन
सामाधिकों को प्रथम बार को इक्ड जो किर से
प्रहण करना है, उसका नाम खाकर्ष है।

स्रोकस्मिक भय—देवो प्रकल्माव्यव । १. वण्क-णिमित्ताभावा ज भवमाकस्वितं त ति । (विश्वेषा. १४११) । २. यत्तु वाद्यगितिसम्तरोणाहेतुकं भवम् प्रकल्माव् मवति तदाकसिकस्म । (सास. मा. हर्तः, मृ. १४५, १. ४७२) । ३. यद् वाद्यगिमितसम्तरे-वाहेतुकं भवमुण्यायते तदकस्मावं भवतीत्याकस्मि-कस् । (सास. मा. सक्तः मृ. १७५, मृ. ५७६)। ४. विष्ट्याताद्याकस्मिकमयम् । (त. मृत्ति भृत. ६–२४) । ४. प्रकल्माञ्जातिस्युच्चे दाकस्मिकस्य स्मृतम् । तद्यया विद्युद्यशिनां पातालातोञ्जुवारि-वाम् ।। भीतिभूगाद्यमा सौस्यं मा सूद्रशैस्यं कदारि में । इत्येषं मानती चिन्ता वर्षाकृतितचेतता ।। वर्षा-दाकरिमकक्षानिदास्तिः निष्पात्ववानिनः । कृतो मोशोऽस्य वर्षानीतिन्यीकंकरच्युते ।। (वंषाच्यायी २, ४४३–४४; सातीतं ४, ६६-६०) । ४. निहुँ-तुकं केवलद्यनोक्षानिवर्तातं यद् मर्थं वदार्शस्यक-प्रयम् । (पृ. मृ. बद्-स्यो. मृ. ६, पृ. २४) ।

र बाह्य निमित्त के बिना को सकत्मात् भय होता है वह साकत्मिक भय कहनाता है।

झाकरिमकी क्रिया—सहसाकारेण झाकरिमकी किया। (गृ. गृ. वद्. स्वो. गृ. १५, पृ. ४१)। सहसा किसी कार्य के हो बाने को झाकरिमकी किया कहते हैं।

स्थाकाकृक्षा—१. धमिषानापर्यवसानमाकाकृक्षा । (श्रव्यतः यज्ञो. वृ. १०३, वृ. ३४३)। २.४४४ यस्यदं विना यस्यदस्यानन्वयस्तस्यदे तस्यदवस्यकपे सम्बन्दे पदान्तरस्यतिरकेणान्वयामावे च। (ज्ञानि-

था. २, पृ. ५७)। झब्दसमाप्तिकेन होनेका नाम प्राकाहका है। प्रमित्राय यह कि जब तक सब्दों से ओता को विवक्षित प्रयंका बोच नहीं होता है, तब तक उसकी प्राकाहका बनी रहती है।

श्राकार - १. ब्राकियते अनेनाभित्रेतं ज्ञायते इत्याकारो बाह्यचेष्टारूपः । स एवान्तराकृतगमकरूपत्वात्वास्त-क्षणमिति । (द्वावः निः हरिः वृः ७५१, पृः २०१) । २. ब्राकारोऽङ्गुलि-हस्त-भू-नेत्रकिया-शिर:कम्पादि-रनेकरूप: परशरीरवर्ती । X X X धाकार: शरी-रावयवसमवायिनी क्रियाऽन्तर्गतिकयासूचिका । धनधिकृतसन्निषौ चेष्टाविशेषैः स्वाकृतप्रकाशनमा-कार:। (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ७-२१)। ३. कम्म-कत्तारभावो मागारो । (भव. पु. १३, पू. २-७) । ४. पमाणदो पुषभूदं कम्ममायारो । (जय-थ. १, पू. ३३१); ग्रायारी कम्मकारयं सम्बल्ख-सत्वादो पुष काऊण बुद्धिगोयरमुवणीयं। (अवध-१, पू. ३३६) । ५. भेदग्रहणमाकारः प्रतिकर्मव्यव-स्थया । (म. पु. २४-२) । ६. कोप-प्रसादजनिता शारीरी वृत्तिराकारः। (नीतिका. १०-३७)। ७. ग्राकारः सत्वसामान्यादवान्तरजातिविशेषो मनु-ध्यत्वादिः । (न्यायकुः १-४, पृ. ११६)। दः धाकारः स्यूलबीसंवेद्यः प्रस्थानादिभावसूचको दिगवलोकना-वि:। (जीतक. जू. वि. व्याख्या पृ. ३८)। ६. प्राकार: प्रतिवस्तुनियतो ग्रहणपरिणामः। (पंजसं. सत्तय. बृ. गा. ४, पृ. ७)। १०. प्राकारोऽर्धविकल्पः स्यात् ×× । (लाटीसं. ३-१६; पञ्चाध्यायी २, ३६१)।

१ धन्तरङ्ग प्रभिन्नाय को सुषित करने वाली क्षरीर की बाह्य बेच्टा को प्रस्कार कहते हैं। ३ कर्म-कर्ता-यन को प्रस्कार कहा बाता है। ७ सत्तातामान्य की प्रयोक्ता प्रवानर बातिविशोवकर मनुख्यत्वादि को प्राकार कहते हैं। इस प्रकार के प्राकार को प्रवयह प्रहृष क्या करता है।

स्थाकारशुद्धि-साकारशुद्धिस्तु राजाधिमयोगादि-प्रत्याक्यानापवादमुक्तीकरणात्मिकेति । (वर्षाबन्दु मु. वृ. ३-१४)।

राजावि के द्वारा लगाये गये प्रांमयोग से व बतावि-सम्बन्धी प्रप्वाव से मुक्त करने को प्राकारकृष्टि कहते हैं। यह प्राकारकृष्टि प्रमुखतावि प्रहण की विकि में गीमत है।

**भाकाश---१.** सब्देसि जीवाणं सेसाणं तह य पुग्ग-लाणंच। ज देदि विवरमसिलं तंलोए हवदि भायासं ।। (पंचा. का. गा. ६०) । २. भवगहणं द्यायासं जीवादीसञ्बदव्याणं ॥ (नि. सा. ३०)। रे- भाकाशस्यावगाहः। (त. सू. ५-१=)। ४. जीव-पुद्गलादीनामवगाहिनामवकाशदानमवगाहः आका-शस्योपकारो वेदितव्यः। (स.सि. ५-१८)। ५. माकाशं व्यापि सर्वेस्मिन्नवगाहनलक्षणम् । (वरांगः २६-३१)। ६. छाकाशन्तेऽस्मिन् द्रव्याणि स्वयं चाकाञ्चते इत्याकाञ्चम् । (त. वा. ४, १, २१; त. इस्तो. ५-१); जीवादीनि द्रव्याणि स्वै: स्वै: पर्यायै: धव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्, स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया झाकाशते इत्याकाशम् । स्वकाशवानाद्वा । अथवा इतरेपां द्रव्याणाम् शव-काशदानादाकाशम्। (त. बा. ४, १, २१-२२)। ७. सञ्बद्द्वाण धवकासदाणत्तणतो भागासं । (भनुषी. बू. पू. २६)। द. झानासत्यकाझी भवनाहलक्खणी। (दशबै. चू. ४, पू. १४२) । ६. सर्वद्रव्यस्वभावाऽऽ-दीपनादाकाशम्, स्वभावेनावस्थानादित्यर्थः । (धनुयो. हरि. वृ. पृ. ४१) । १०. झाकाशन्ते दीप्यन्ते स्व-धर्मिपेता धारमादयो यत्र तदाकाशम् । (श्यावै. हरि. मृ. १--११६)। ११. एवमागासदव्यं पि (वयगदपंच-बण्यं, ववगदपंचरसं, ववगददुगंघं, ववगदग्रहुफासं) ।

णवरि भागासदव्यमणंतपदेसियं सव्यगयं भोगाहण-लक्सणं। (वर्ष. पु. ३, पृ. ३); घोगाहणलक्सणं **धायासदब्बं। (वब. पु. १४, पू. ३३) । १२. जीवा-**दीनां पदार्थानामवगाहनलक्षणम् । यत् तदाकाश्चम-स्पर्शममूर्तं व्यापि निष्क्रियम् । (स. पु. २४-३८; जम्बूस्याः ३-३८)। १३. घाकाशमनन्तप्रदेशाध्या-सितं सर्वेषामवकाशदानसामर्थ्येपितम्। (अ. बा. बिजयो. टी. ३६) । १४. सयलाणं दव्वाणं जंदादुं सक्कदे हि ग्रवगासं। तं ग्रायासं 🗙 🗙 🛭 (कार्तिके २१३)। १५ तच्च (क्षेत्र) धवगाह-लक्षणमाकाशम् । (सूत्रकृ. जी. वृ. १, नि. १, पृ. ४) । १६. जीवादीनि द्रव्याणि स्वैः स्वैः पर्वावै-रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम् । स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया ग्राकाशते इत्याकाशम् । (त. सुस्रको. ५-१) । १७. द्रव्याणामवकाशं वा करोत्याकाशमस्त्यतः ॥ जीवानां पुद्गलानां च काल-स्याधर्म-धर्मयोः। ध्रवगाहनहेतुत्वं तदिदं प्रतिपद्यते ॥ (त. सा. ३, ३७-३६) । १६. सब्वेसि दब्बाणं ब्रव-यासंदेइ त तुग्रायासं। (भावसं. दे. ३०८)। १६. चेयणरहियममुत्तं ग्रवगाहणलक्खणं च सञ्चगयं । लोयालोयविभेयं तं णहदव्य जिणुहिट्टं ॥ (मृ. न. च. ६८)। २०. भवकाशप्रदं व्योम सर्वर्गस्वप्रति-व्यतम् । (ज्ञानार्णव ६-३४, पू. ६०) । २१. नित्य व्यापकमाकाशमवगाहैकसक्षणम् । घराघराणि भूतानि यत्रासम्बाधमासते ।। (चन्द्र. च. १८-७२)। २२ ध्रवगाहनलक्षणमाकाशम् । (पंचा का जयः **वृ. ३)**। २३. पञ्चानामवकाशदानलक्षणमाकाशम् । (नि. सा. चृ. १–६); ग्राकाशस्य ग्रवकाशदान-लक्षणमेव विशेषगुण:। (नि. सा. वृ. १-३०)। २४. सर्वेगं स्वप्रतिष्ठं स्यादाकाशमवकाशदम्। सोकालोकौ स्थितः व्याप्य तदनन्तप्रदेशभाक् ॥ (योगक्षाः स्वोः विवः १–१६, पू. ११२) । २५. सर्वेषां द्रव्याणामवकाशदायकमाकाशम् । (म. धा. मूला. टी. ३६; बारा. सा. टी. ४) । २६. बा समन्तात् सर्वाध्यपि द्रव्याणि काशन्ते दीप्यन्तेऽत्र व्यवस्थितानि इत्याकाशम् । (जीवाजीः मलयः वृ. ४) । २७. ब्राङिति मर्यादया स्व-स्वभावपरित्याग-रूपया काशन्ते स्वरूपेण प्रतिभासन्ते धस्मिन् व्यव-स्थिताः पदार्था इत्याकाशम् । यदा त्वभिविधावाङ् तदा भाष्टिति सर्वभावाभिव्याप्त्याकाशते इत्याकाशम् ।

(अक्षाक. करूक. कु. १-३)। २०. प्रवगाही धागातं ×××। (जवतरक. मा. १०)। २३. धवगा-हर्गक्रियावतां जीव-पुरवतादीनां वरिक्रमावावनमूत-माकासहस्यम् । (जी. जी. जी. प्र.टी. ६०१)। ३०. धकलतत्त्वमन्तमनादिमत्तकसतत्त्वनिवासदमा-त्मगम् । द्वित्तममह कपेषिदक्षस्यतं किल तदेक-गरीह धनम्याय् ॥। (जम्बात्सक. ३-३२) । ३१. यो दसे सर्वहस्याचां साचारणावगाहनम् । तीकालोकस्रकारेण हस्याकायः स उच्यते । (हम्याम्. १०-१)।

१ जो सब बीकों को तथा सेव--- धर्म, प्रथम कीर काल--- एवं पुष्पलों को भी स्थान देता है उसे प्राकास कहते हैं।

**ब्राकाशगता पूलिका--१.** घायासगया नाम तेत्तिएहि चेव पदेहि (२०६८६२००) ग्रागासगम-णणिमित्तमंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । (भवg. १, पृ. ११३; समय. १, पृ. १३६); ब्राकाशगतायाम् द्विकोटि-नवशतसहस्र काम्ननवतिस-हस्र-द्विशतपदायां (२०६८६२००) माकाशगमन-हेतुभूतविद्या-मंत्र-तंत्र-तपीविशेषाः निरूप्यन्ते । (थव. पु. १, पृ. २१०; भूतभवित टी. १; गो. जो. जी. प्र. ३६२)। २. सुष्णदुगं वाणवदी ग्रहणवदी सुष्ण दो वि कोडिपयं। घायासे गमणाणं तंत-मंतादि-गयणगया । (श्रुतस्कन्ध ३६) । ३. ग्रायासगया गमणे गमणस्स सुमंत-संत-जंताइ। हेदूणि कहाँद तवमवि तत्तियपयमेत्तसंबद्धाः ।। (श्रंगयः ३-६) । १ आकाश में यसन करने के कारणभूत विद्या, संत्र, तंत्र एवं तप का वर्णन करने वाली खूलिका को द्माकाशगता चूलिका कहते हैं।

पू. च४) । ५. पर्यकासनेनोपविष्टः सन् भाकाशे गच्छति, कर्व्यस्थितो वा झाकाशे गच्छति, सामा-न्यतयोपविष्टो वा झाकाशे गच्छति, पादनिकोपणो-स्क्रेपणं विना झाकाशे गच्छति झाकाशगामित्वम् ।

(त. वृत्ति भृत. ३-१६)
२ जिल स्त्रि के प्रभाव से वर्षकासन से बैठे हुए
सबस क्यांगितमं के स्थित ताधु पैरों को उठाने व प्रवाद क्यांगितमं के स्थित ताधु पैरों को उठाने व एकने को विधिष के दिवा हो सालाशनमन में कुसल होते हैं उसे साकाशनामित्र या साकाशनामिनो कृष्टि कहते हैं।

साकाश्वाराए—वर्जाह संप्रुवेहितो सहियपमा-भेण पूर्मारी उर्वार धायार्थ पच्छती सामाश्वारण गाम । ×× अविशीक्षा विचा पाडुम्कोड्य स्वातास्वारणा णाम । (बब. दु. ह, पू. म. क); दर्या चारित संजयो पावकिरियाणिरोही ति एयहो, तिम्ह हुस्तो णिज्यो चारणो, तविस्ते-सेण जांक्सपामसिंद्राजीव विच प्रेविहरणकृत्वलस-मेण सहिदो सामास्वारणो । सागासमम्मनेतजुतो सामास्वामा । सामासमामितारो जीववचपरिहरण-इस्तत्त्रस्त्रेण सहिदो सामास्वारणो । सामासम्बन्न-सेत जुतो सामास्वामाने । सामासमाम्न-सेत जुतो सामास्वामाने । सामासमामितारो जीव-वचपरिहरणकुसनत्रस्त्रम् विसेक्षरमामासगमितस्त

भूमि से चार शंगुल कथर प्राकाश में चलने की शक्ति बाने सामुखों को प्राकाशचारण कहते हैं। ये प्राकाशवारण ऋषि पावकोप करते हुए भी प्राण्यों को पीड़ा न पहुँचा कर प्राकाश में गमन किया करते हैं।

प्राकाशातिपाती—पागध स्योग, प्रतिश्वतिक प्रतिकार्माले, प्राकाशगामिविद्यात्रमाश्चत् पादते-पादिप्रमाशाद्वा माकाशाद्वा हिरप्यबुष्ट्यादिकाम्य-मनिष्टं वाऽतिषयेन पातयन्तीत्येवंशीलाप्राका-सातिकातिकः। प्राकाश्यादिनो वा—प्रमूर्वानार्याप् पर्याचीनां सामने कमर्यवादिन इति नारः। (बौच्या. समस्य. बृ. १४, पृ. २६)।

को धाकाशमानी विद्या के प्रभाव से घयका पाद-सेपादि के प्रभाव से धाकाश में घा जा सकते हैं, ध्रयका धाकाश से इच्ट व धनिष्ट सोने घादि को वर्षा कर सकते हैं वे धाकाशातिपाती कहे जाते हैं। अयवा जो अमूर्त आकाशादि की सिद्धि में समर्थ होते हैं उन्हें आकाशादिवादी कहते हैं।

स्राकाशादिवादी—देशो धाकाशादिवादी । स्राकाशास्तिकारानुस्राग —श्रीवादिव्याणमाहा-रसमागावित्याणुमागो । (बब.पु. १३, प्. ३४६) । श्रीवादि क्रथों को स्राध्य देना, यह स्राकाशास्ति-कायानुसाय है।

**ब्राकिञ्चन्य**-१. होऊण य णिस्संगी णियभावं णिग्नहित्तु सुह-दुहदं। णिइंदेण दु बट्टदि झणयारी तस्सर्अकचण्ह ।। (हाबझानु. ७६) । २. उपात्तेध्वपि धरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनवृत्तिः धाकिञ्चन्यम् । नास्य किञ्चनास्तीत्यकिञ्चनः, तस्य भावः कर्म वाकिञ्चन्यम् । (स. सि. ६-६; धन. थ. स्वो. टी. ६-५४) । ३. शरीर-धर्मीपकर-णादिषु निर्ममत्वमाकिञ्चन्यम् । (त. भा. ६-६) । ४. ममेदनित्यभिसन्धिनवृत्तिराकिञ्चन्यम् । उपा-त्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदिमत्यभि-सन्धिनवृत्तिराकिञ्चन्यमित्याख्यायते । नास्य कि-ञ्चनास्तीत्यिकञ्चनः, तस्य भावः कर्म वाकिञ्च-न्यम् ।। (त. वा. ६,६,२१) । ५. पक्खी उपमाए जंघम्मुवगरणाइलोभरेगेण (?) । वत्थुस्स भ्रगहणं खलुत द्याकिचणमिहभणियं।। (यतिथमंबि ११, १३)। ६. प्रकिञ्चनता सकलग्रन्थस्यागः। (भ. द्या. विजयो. टी. ४६) । ७. तिविहेण जो विवज्जदि चेयणमियर च सन्वहा संगं। लोयववहारविरदो णिग्गंथत्त हवे तस्स ।। (कार्तिके. ४०२) । व. ममे-दमित्युपात्तेषु शरीरादिषु केषुचित् । ग्रभिसन्धिनि-वृत्तिर्या तदाकिञ्चन्यमुच्यते ।। (त. सा. ६-२०) । ६.  $\times \times \times$ वपुरादिनिर्ममतया नो किञ्चनाऽऽस्ते यतेराकिञ्चन्यमिद च सस्तिहरो धर्मः सता सम्मतः ॥ (पद्मनं. पं. १-१०१) । १०. ग्रकिञ्चनोऽहमित्य-स्मिन् पध्यक्षुण्णचरे चरन् । तददृष्टतरं ज्योतिः पश्यत्यानन्दनिभंरम् ॥ (धन. घ. ६-५४) । ११. उपानेप्विप शरीरादिषु सस्कारापोहनं नैर्मल्यं बा द्याकिञ्चन्यम् । (त. सुस्तको. ६-६) । १२. नास्ति धस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निव्यरिग्रहः, तस्य भावः कर्म वा भाकिञ्चन्यम् । निजशरीरा-दिषु सस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिषेध-नमित्यर्थः । (त. बृत्तिः श्रुतः ६-६) । १ जो सनगार (साचु) बाह्य-प्राम्यन्तर समस्त परिष्मह से रहित होकर घुक-दुक्त बेने वाले निक भाव-राग-देव-का निष्मह करता हुचा निईन्द-भाव से-सर्व संक्षेत्र से रहित होकर निराकुल भाव से--रहता है उसके ग्रांकिचन्य पर्न होता है।

साकीर्सं (झाइण्ण)—१. माकीयंते व्याप्यते विन-यादिभिर्तृषेरितिः साकीर्णः। (उत्तराः निः साः वृः साः १-५४, पुः ४८)। २. माइण्णं नाम जं साहु-हि मायरियं विषा वि सोमायिकारणेहि गेण्हर। (स्रीचयाः २, पुः ४)।

१ को विनवादि गुजों के द्वारा व्याप्त किया बाता हि—बनसे परिपूर्ण होता हि—बने साकीर्ण कहते हैं। साकुञ्चन (सार्वटरण)—१. सार्वटरण गानसंबेचो । (सार. बु. ६, सा. ११४) । २. साकुञ्चन जंबारे: सन्द्वीचनम् । (सब. सारो. बु. २०६, पु. ४६) । २ लांच सादि के संकोचने को साकुञ्चन कहते हैं। साकुट्टी—'कुट बेदने' साकुट्टनमाकुट्ट, स विचले यस्पासावाकुट्टी। (बुनकः सी. बु. १, १, २, २६)। प्राणी के सवसर्वों के क्षेत्र-नेवनादिक्य व्यापार का नाम साकुट है। उससे वो सहित होता है उसे साबुट्टी कहा लाता है।

स्राक्कस्य — १. परितापवातावृद्यात्त्रवृद्धिवायाःविभिन्न्यंस्त्रकर्तमानक्दनम् । (स. सि. ६–११; त. सा. ६, ११, ४; त. सतो. ६–११) । २. परितापतिमिन्नतेन प्रवृद्यात्त्रे अपूरिवनायेन प्रंगविकारादिता
विभन्नयन्तं क्रवनम् साक्रवनं प्रयोगव्यम् । (त. सा. ६, ११, ४) । ३. धाक्रवनगुज्येरातिवायान्त्रात्त्र्यः
(त. सा. हिंद. बृ. ६–१२) । ४. प्रात्त्रपर्वेषुक्तायुनिपाताङ्गविकारात्रवृद्यिकापादिव्यस्तम् । साक्रवन्तन्त्रम् । (त. सा. विद्यः बृ. ६–१२) । ४. प्राक्रवन्ते
प्राक्तवन्तम् । परितापवेषात्रवायान्तवृद्धिकापादिस्वरंग्यं प्रकटं प्रंगविकारादिव्यन्तम् क्रवनमित्ययः ।
(त. बृत्ति सुत्तः ६–११) ।

१ परिताप के कारण ध्युपातपूर्वक विकास करते हुए सिक्ता-चिरला कर रोने को धाक्क्यण कहते हैं। धाह्मोद्रापरीबहुजय—१. मिल्यारवंतोन्द्रुपामंत्रयक-धावतानिन्दास-घवनवानि कोधानिधिकात्रवर्धनानि-प्रकारीओं उत्पर्वसमाहित्वचेतः सहसा तजरीत-कारं कर्तुविध सन्त्रवतः पापकर्मविधाकमित्रियन-

यतस्ताम्याकर्ण्यं तपश्चरणभावनापरस्य कवाय-विष-लवमात्रस्याप्यनवकाशमात्महृदयं कुर्वत धाक्रोशपरी-वहसहनमवधार्यते । (स. सि. ६-६; पंचसं. मसय. **बृ. ४-२३**) । २. धवकोसेज्ज परो भिक्खुंन तेसि पडिसंजले। सरिसो होइ बालाणं तम्हा भिक्खून संजले ।। (उत्तराः २-२४) । ३. ग्रनिष्टवचनसहन-माक्रोशपरीषहनयः । तीवमोहाविष्टमिध्यादृष्टपा-यं-म्लेच्छ-खलपापाचार - मत्तोदृष्तशंकितप्रयुक्त'मा'-शब्द-धिक्कार-परुषावज्ञानाक्रोशादीन् कर्णविरेचनान् हृदयश्लोद्भावकान् कोषज्वलनशिखाप्रवर्षनकरान-त्रियान् श्रुष्वतोऽपि दृढमनसः भस्मसात् कतुमपि समर्थस्य परमार्थावगाहितचेतसः शब्दमात्रश्राविष-स्तदर्यान्वीक्षणविनिवृत्तव्यापारस्य स्वकृताशुभकर्मी-दयो मर्मेष यतोऽमीषां मां प्रति द्वेष इत्येवमादिभि-रुपायैरनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीषहजय इति निर्णी-यते। (त. बा. ६, ६, १७; बा. सा. पृ. ५३)। ४. ब्राकोशः ब्रनिष्टवचनम्, तद् यदि सत्यं कः कोपः ? शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेवं करिष्यामीति । धसत्यं चेत् सुतरां कोपो न कर्तव्य इत्याकोशपरीयहजयः । (त. मा. सिद्धः बृ. ६-६) । ५. माक्रोशस्तीवंयात्राखयं पर्यटतः मिथ्यादृष्टिवि-मुक्तावज्ञा-संघिनन्दावचनकृता बाघा, 🗙 🗙 🗙 क्षमणं सहनम्, ×××ततः परीषहजयो भवति । (मूला. ब्. ४-५७) । ६. मिथ्यादर्शनोदृष्तोदीरिता-न्यमर्बावज्ञा-निन्दावचनानि क्रोधहुतवहोद्दीपनपटि-ष्ठानि म्हण्वतोऽपि तत्प्रतीकारं कर्तुमपि शक्नुवतो दूरन्तः कोधादिकषायोदयनिमित्तपापकर्मविपाक इति चिन्तयतो यत्कषायलवमात्रस्यापि स्वहृदयेऽनव-काशदानमेष भाकोशपरीषहविजय:। (पंचलं. मलय. **बृ.** ४–२३)। ७. वर्णीकर्ण-हृदां विदारणकरान् कूराधर्यः प्रेरितानाक्रोशान् धनगर्जतर्जनसरान् मृष्वन्नमृष्वन्निव । शक्त्याऽत्युत्तमसम्पदापि सहितः शान्ताशयश्चिन्तयन् यो बाल्यं खलसंकुलस्य शयन-क्लेशक्षमीतंस्तुवे॥ (ब्राचासा.७–२१)। ८. मिथ्यादृशक्षण्डदुरून्तिकाण्डै: प्रविध्यतोऽर्ववि मुधं निरोड्डम् । क्षमोऽपि यः क्षाम्यति पापपाकं व्यायन् स्वमाक्रोशसहिब्णुरेषः ॥ (श्रमः षः ६-१००)। ६. परं भस्मसात्कर्तुं शक्तस्याप्यनिष्टवचनानि श्रुव्यतः परमार्थावहितचेतसः स्वकर्मणो दोवं प्रयच्छ- तोऽनिष्टवचनसङ्गमाकोशजयः । (बाहा. सा. टी. ४०) । १०. यो मुनिर्मिच्यादर्शनोद्धततीवक्रोधसहि-तानामज्ञानिजनानामबज्ञानं निन्दामसम्यवचनानि च लम्भितोऽपि श्रुण्वन्नपि ऋषन्निज्वालां न प्रकटयति, भाकोक्षेषु श्रकृतचेतास्तत्प्रतीकारं विधातुं शीघ्रं शक्तुवन्त्रपि निजपापकर्मोदयं परिचिन्तयन् तद्वा-क्यान्यश्रुत्का तपोभावनापरान्तरङ्गो निजहृदये कथा-यविषमविषकणिकामपि न करोति स मुनिराक्रोश-प्रीषहिवजयी भवति । (त. वृत्ति भूत. ६-६) । ११. भाक्रोशनमाकोशोऽसत्यभाषात्मकः, स एव परीयहः ब्राकोशपरीयहः । (उत्तरा झा बृ. २, पृ. < **३) । १२ धाकोशोऽनिष्टवचनम्,** त<del>ण्</del>छ्रत्वा सत्येतरालोचनया न कुप्येत । (भाव. ४, हरि. बृ. पृ. ६५७)। १३. ब्राकुव्टोऽपि हि नाको-शेत् क्षमाश्रमणतां विदन्। प्रत्युताक्रोष्टरि यति-रिवन्तयेदुपकारिताम् ॥ (ब. ३ ग्रथि.--ग्रभिषाः १. पू. १३१) । १४. नाकुष्टो मुनिरा-कोशेत्सम्यग्ज्ञानाद्यवर्जकः। प्रपेक्षेतोपकारित्वं न तु द्वेषो कदाचन । (ग्राव. १, ग्र. म. द्वि.—ग्राभिषा. १, पृ. १३१)। १४. चाण्डाल: किमय द्विजातिरथवा शूब्रोऽथवा तापसः किं वा तस्वनिवेशपेशलमतियों-गीव्वरः कोऽपि वा। इत्यस्वल्पविकल्पजल्पमुखरैः संभाष्यमाणो जनैनों रुष्टो न हि चैव हुष्टहृदयो योगीश्वरो गच्छति ।। (उत्त. २ घ. १—प्रभिषाः १, प्र. १३१) ।

प्राप्तेपर्यो कथा— १. प्रान्धेवणी कहा सा विज्ञा-चरणवृत्तदिसदे जत्य । (म भा ६१६)। २. प्रामारे ववहारे पण्णती चेव दिंदुवाए न । एसा चडाब्बहा लक्तु कहा ड प्रन्थेवणी होइ ।। (दश्ये, नि. १८४, पृ. ११०) । ३. सार्वेपणी परायंत्रकारिणीकरोत् कथाए । (पथ्यः १०६–६२)। ४. श्रोत्रपेक्षवाऽऽ-चारादियेगाणियः धनैकश्कारितकथा त्वाबेपणी भवि । × × प्राक्षित्ययने मोहान् तत्व प्रति प्रनया भव्यशाणिनः इति प्रावेष्ठमी । (दश्ये, हरि. षू. नि. १६४, पृ. ११०)। १. तथा प्रन्वेवणी माम छट्टब-णवपयत्याणं सरूवं दिगंतर-समवागां-तरिणराकरण सुद्धि करेंती परूवेदि । (शव. पु. १, पृ. १०४); ब्राक्षेपणीं तत्त्वविधानभूतां 🗙 🗙 🔀 । (श्वब. पु. १. पृ. १०६ ज.)। ६. ग्राक्षेपणीं स्व-मतसंब्रहणी × × × यथाहंम् । (धनः धः ७-६६)। ७. प्रथमानुयोग-करणानुयोग-चरणानुयोग-द्रव्यानुयोग-रूपपरमागमपदार्थाना तीर्थंकरादिवृत्तान्त-लोकसंस्था-न-देश-सकलयतिधर्म-पंचास्तिकायादीनां परमताशंका-रहितं कथन आक्षेपणी कथा। (गो. जी. मं. प्र. व जी. प्र. टी. ३५७)। ८. ग्रायारं ववहारं हेऊ दिट्ट त-दिद्विवायाई । देसिज्जइ जीए सा अवखेवणि-देसणा पढमा ।। (गु. गु. बट्. स्वो. बृ. २, पृ. ४) । भ्राक्तेवणीकहाए कहिज्जए[कहिज्जमाणाए] पण्हदो सुभव्वस्म । परमदशकारहिद तित्थयरपुराण-वित्ततं ।। पढमाणुग्रोग-करणाणुग्रोग-वरचरण-दब्ब-द्मणुद्मोगं । सठाणं लोयस्स य जदि-सावय-घम्मवि-त्थारं ॥ (ग्रंगपण्णसी १, ५६-६०)।

त्यारं ।। (व्यापण्याती १, १६-६०)। १ नाना प्रकार की एकान्त वृष्टियों और दूसरे समयों के निराकरणपूर्वक शृद्धि करके छह वर्षों और नी बदायों के स्वक्ष का निक्यण करने वासी कया को ग्राक्षेरणी कथा कहते हैं।

स्राक्षिपएं। रस — विज्ञा परणं व तवो पुरितक्का-रो य समिद गुतीभो । उवहस्सद सनु जहियं कहाइ सन्देवणीइ रसो । (दशवें सि. १६४, पु. ११०)। सहां ज्ञान, चारिज, तस, पुरुवायं, समिति और पुनित का उपदेश विया नाता है वह साक्षेपणी कथा का रस (सार) हैं।

प्राक्ष्यायिकानिःसृता — जा कृडकहारेको धक्साइ-प्राकृतिस्वया हुवे एमा। जह भारह-रामायणसर्थ-अनंबद्धवयणाणि।। (भाषार. १०); या कृटकथा-केनिरेषायणस्वायिकानिःसृता भवेत्। यथा — भारत-रामायणस्वापत्रेअसम्बद्धवयनानि । (भाषार. हो. १०)।

ग्रसस्य कवा-केलिक्प भावा को झाल्यायिकानिःसृतः कहते हैं। जैसे—भारत व रामायण ग्राटि ग्रन्थों के ग्रसम्बद्ध वचन।

स्नागरित-- १. प्रण्णावीयो इच्छिदगदीए सागमण-मागदी गाम । (चव- पु. १३, पू. ३४६) । २. साग-मनमागतिः, नारकत्वादेरेव प्रतिनिवृत्तिः । (स्थला-स्रभयः वृ. १-२६ पृ. १८) ।

१ ब्रम्यगति से इच्छित गति में बाने को बानति कहते हैं। **द्रागम--१.** तस्त मुहम्गदवयणं पुरुवावरदोसवि-रहियं सुद्धं। ग्रागममिदि परिकहियंimes imes imes ।। (नि. सा. ८)। २. सुधम्मातो द्वारब्भ द्वायरियपरं-परेणागतमिति भागमो, भत्तस्स वा वयणं भागमो । (सनुषो. भू. पृ. १६)। ३. घानमनमानमः--- प्राङ् ग्रभिविधि-मर्यादार्यत्वात् ग्रभिविधिना मर्यादया वा, गमः परिच्छेद ग्रागमः । (ग्राव. नि. हरि. वृ. २१, वृ. १६) । ४. धागमतत्त्वं ज्ञेयं तद्दृष्टेष्टाविरुद्धवाषय-तया । उत्सर्गादिसमन्वितमलमैदम्पर्यशुद्धं च ॥ (बोडबक १-१०)। ५. ग्रागम्यन्ते परिच्छिन्नते भ्रतीन्द्रिया पदार्थाः भ्रनेनेत्यागमः । (जीतक. सू. वि. व्याख्या पृ. ३३) । ६. ग्राचार्यपारम्पर्येणाग<del>ञ</del>्छ-तीत्यागमः । (ग्रनुषोः हरिः बृ. ४-३८, पृ. २२) । ७. ग्रागमो हचाप्तवचनमाप्त दोषक्षयाद्विदः । (ललितवि. पृ. ६६) । ८. ग्रागमस्त्वागच्छति ग्रव्य-विच्छिन्या वर्ण-पद-वाक्यराशिः ग्राप्तप्रणीतः पूर्वा-परविरोधशंकारहितस्तदालोचनात्तत्त्वक्वः ग्रागमः उच्यते, कारणे कार्योपचारात् । (तः भाः सिद्धः वृः १-३, पृ. ४०) । ६. पूर्वापरविरुद्धादेव्यंपेतो दोष-सहतेः। द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहृतिरागमः॥ (धव. पु. ३, पू. १२ व १२३ उ.); ग्रागमो हि णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण धर्णिदियत्यविसद्यो भ्रचितियसहाभ्रो जुत्तिगोयरादीदो ।। (धव. पु. ६, षृ. १५१) । १०. ग्रागमः सर्वज्ञेन निरस्तराग-द्वेषेण प्रणीतः उपेयोपायतत्त्वस्य स्थापकः । (भ. जा. विजयो. टी. २३) । ११. हेयोपादेयरूपेण चतुर्वर्ग-समाश्रयात् । कालत्रयगतानर्थान् गमयन्नागमः स्मृतः ॥ (उपासकाः १००) । १२. ग्राप्तवचनादि-निबन्धनमर्थज्ञानमागमः । (परीक्षाः ३-६६; न्याः

बी. पृ. ११२) । १३. यत्र निर्वाण-संसारी निगद्येते

सकारणौ । सर्ववाधकनिर्मृक्त ग्रागमोऽसौ बुधस्तुत: ॥

(धर्मप. १८-७४) । १४. ×××पुव्वापरदोस-

विजियं वयणं (भागमी)। (व. आ. ७)। १५.

श्राप्तोक्तिजार्थविज्ञानमागमस्तद्वचोऽथवा । पूर्वापरा-

विरुद्धार्थं प्रत्यक्षार्धं रवाधितम् ॥ (द्याचाः साः ३-४)। १६ः म्रागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते मर्या मनेनेत्यागमः,

म्राप्तवचनसम्पाद्यो वित्रकृष्टार्यप्रत्ययः । उन्तं च---

दृष्टेच्टाव्याहृताद् वाक्यात् परमार्थाभिषायिनः।

तस्बद्राहितयोत्पन्तं मानं शाब्दं प्रकीनिनम् ॥ द्याप्तो-पज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत् सार्वे शास्त्रं कापथबट्टनम् ।। (स्थानाः सभयः प्. ३३८, पू. २४६) । १७. ब्राप्तवचनादाविर्मूतमर्थ-संवेदनमागमः, उपचारादाप्तवचनं चेति । (प्र. न. त. ४-१; जैनतकं. १, पृ. १६) । १८. अवा-वितार्वप्रतिपादकम् धाप्तवचनं ह्यागमः। (रत्नक. टी. ४); भव्यजनानां हेयोपादेयतत्त्वप्रतिपत्तिहेतु-भूतागमimes imes imes imes । १६. शब्दा-देव पदार्थानां प्रतिपत्तिकृदागमः । (त्रि. झ. पु. च. २, ३, ४४२) । २०. तद् (ग्राप्त) वचनाज्जात-मर्थज्ञानमागमः । भ्रागम्यन्ते मर्यादयाऽवबुध्यन्तेऽर्था धनेनेत्यागमः । (रानाकरा. ४-१, पू. ३४); स च स्मर्यमाणः शब्द द्यागमः । (रत्नाकरा. ४-४, पू. ३७)।२१. द्याद्रभिविधिना सकलश्रुतविषयव्याः प्तिरूपेण, मर्यादया वा यथावस्थितप्ररूपणया, गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते प्रर्था येन स प्रागमः । (ग्राव. नि. मलय. **वृ. २१, वृ. ४६**) । २२. ग्रागमस्तन्मुस्तारविन्दवि-निर्गतसमस्तवस्तुविस्तारसमर्थनदक्षश्चतुरवचनसन्द-र्भः । (नि. सा. वृ. १-५) । २३. ग्रागमो वीत-रागवचनम् । (धर्मरत्नप्र. स्वो. बृ. पृ. ५७)। २४. पूर्वापरविरुद्धात्मदोषसभातर्वीजतः। यथावद्-वस्तुनिर्णीतियंत्र स्यादागमो हि सः ॥ (भावतं वाम. ३३०)। २५. तत्रागमो यथासूत्रादाप्तवास्य प्रकी-तितम्। पूर्वीपराविरुद्धं यत्प्रत्यक्षाधीरवाधितम् ॥ (साटीसं. ५–१५७) ।

१ पूर्वापरविरोधादि दोवों से रहित बृद्ध प्राप्त के बचन को झागम कहते हैं।

स्रायमहरूप— १. सन्युष्युक्तः प्रामृतासाध्यास्या स्रायमः । धनुषुकः प्रामृततायी धारमा धागमहरू-सिर्द्युष्यते । (त. वा. १. १. ६) । २. साद्या तदप्रामृत्वायी यो नामानुष्युक्तचीः । सीऽप्रयामः समाम्नातः स्वाव् हर्ष्यं व्यापान्यत् ।। (त. क्लो. १. ४. ६ ६१) । ३. तक बात्या यो बीवादि-प्रामृतं तस्वतो वानाति, परन्तु चिन्तन-पर्प्रतिपा-रमस्याचार्यामानुष्युकः, स साम्यह्मस्य । (स्यास्कृ इ. २ व. ८०६, वं. ११–१२) । ४. तक वीवादि-प्रामृतवायी चिरपरप्रतिपादमञ्जूष्योगरहितः अन्त-सामी धानमहस्यम् । (स्वीय. समय. टी. ७–४, पू. ६०) । १ को बीब विवस्तित प्रामृत का जाता होकर वर्त-मान में तहिक्यक उपयोग से रहित होता है उसे

सानमास्य कहते हैं। सानमास्य-सामास्याय—सानेनिययुव्वहरो यणु-वजुत्तो सानमास्य-मोणियं। (बन. दु. १. पु. २२४)। को सामायनीय पूर्व का साता होता हुसा तहित्यक उपयोग से रहित होता है जसे सायनप्रस्थ-साधाय-शीय पूर्व कहते हैं।

स्नागमद्रव्यकर्ग्-इध्यस्य द्रव्येण द्रव्ये वा करणं द्रव्यकरणमिति । X X अगमतः करणशस्दार्थ-शाता तत्र चानुपयुक्तः । (भावः भाः मलयः वृ.

१४३, पू. ४४८) । करण शब्द के व्यर्थ के झाता, पर ब्रन्थ्युक्त — तड्डिय-यक उपयोग से रहित—पुष्य को प्रशासक्रयकरण कहते हैं।

स्थानमञ्ज्ञस्यकर्म—१. ४ × तत्पदम । कम्मा-गमपरिज्ञाणुगजीवो उत्तकोपपरिहीणो ॥ (गो. क. ४४)। २. तत्र कमंदरकपत्रतिपादकागमस्य वाच्य-वाचक-वातृ-जेयसन्वर्ष्यपत्रिकामक्ष्रीवो य. तदर्षाव-वारण-चिन्तन्त्र्यापरारक्षोपयोगरिहृत:स धावस्त्रव्य-

कर्म भविता (यो. क. जी. प्र. टी. ५४)। १ जो जीव कर्मायम का जाता होकर वर्तमान में तद्विवयक उपयोग से रहित होता है, उसे व्यायम-प्रव्यकर्म कहते हैं।

द्धारामद्रव्यकर्मप्रकृतिप्राभृत — कम्मपयहिपाहुड -जाणधो प्रणुवजुत्तो धागमदव्यकम्मपयहिपाहुड । (थव. पु. १, पृ. २३०)।

कर्मप्रकृतिप्राभृत का जानकार होकर वो वर्तमान में तडिवयक उपयोग से रहित हो उसे धायनब्रच्यकर्म-प्रकृतिप्राभृत कहते हैं।

झायमहत्त्व्यकाल — पायमदो दव्यकालो कालपाहु-क्वापमो समुद्रकृतो । (चय. द्व. ४, द्व. २६४) । वो कालविषयक पायम का जाता होकर वर्तमान में क्षमुप्युक्त है वर्त ज्ञासम्बद्धाल कहते हैं। स्नागमहत्व्यक्षेत्र — मागमदो दव्यक्तेत वेत्तपाहुड-जामधो प्रयुक्तो । (चय. दु. ४, हू. ४) । को क्षमानुक का जाता होकर वर्तमान में ताहु-यक उपयोग ते रहित हो वसे ज्ञासमुक्रकक्षेत्र-

कहते हैं। सागमद्रव्यव्यवनलब्यि--तत्य चयणसद्धिवत्यु- पारको अणुवजुत्तो झागमदञ्जनयणलद्धी । (वदः पु. १, पू. २२८) ।

उ. ६. १. २२६) । जो 'स्थवनसम्बद्ध वस्तु' का पारगामी होकर वर्सभान में तद्विवयक उपयोग ते रहित हो उसे झावनक्रव-ज्यवनसम्बद्ध कहते हैं ।

भागमद्रव्यजिन—जिजपाहुडजाणभी भ्रजुवजुत्ती भविजहुससकारो झागमदञ्जीजो। (श्व. पु. २,

पृ. ६) । को जिनप्राभृत का शाता होकर तद्विषयक संस्कार से रहित होता हुन्ना वर्तमान में उसके उपयोग से

रहित हो उसे धारमहत्यांचिम कहते हैं। धारमहत्याचीच -- जीवप्राभृतसायी मनुष्याचीवप्रा-

भूतज्ञाची वा प्रमुचनुक्त धारमा धारमद्रव्यजीवः। (स. ति. १-४; त. वृत्ति खूत. १-४)। जीवविषयक ध्रम्या मनुष्यजीवविषयक प्रामृत का स्ताता होकर जो बर्तमान में उसके उपयोग से रहित है उसे धारमद्रव्यजीव कहते हैं।

द्धांगमद्रध्यस्थान—इध्येव बाह्यन्स्या इन्द्रियमु-सामितायेण उपयोगभूतेन वा यत् त्यागः इध्य-त्यायः, इध्यस्य इध्यामां वा घाहारोपधिप्रमुखस्य त्यायः, इध्यस्य: त्यागः इध्यत्यागः, स च घागमतः इध्यत्यायः [त्याय] स्वस्पक्षानी प्रमुपयुक्तः। (ज्ञान-

सार बू. द, उत्थानिका, पू. २६)। जो जीव त्यागस्वरूप का झाता होकर तद्विवयक उपयोग से रहित होता है उसे द्यागमद्रव्यस्थाय कहते हैं।

स्नागमहत्यदृष्टिवाद-सत्य विद्विवादवाणयो प्रणुवजुतो महामहसंसकारो पुरिसो धागमदव्यदि-द्विवादो । (वव. यु. ६., पृ. २०४) ।

वो दृष्टिबाद का झाता होकर वर्तमान में तद्विययक उपयोग से रहित होता हुआ उसके विस्मृत या प्रविस्मृत संस्कार से युक्त हो उसे धानमहच्य-दृष्टिबाद कहते हैं।

खायमङ्कायनम्बी—तमागमतो नन्त्रियमार्थकाता तत्र बातुपनुस्तः। (बृहस्तः धु-१४)। नन्दि-शब्द ब्रोर उससे धर्ष सा साता होरूर वर्तमान में सपुरपुक्त पुरुष को जायमङ्ग्यमन्त्री कहते हुँ। झायमङ्ग्यपनुस्त्राम्यकार—नम्बन्नारप्रापृतं नामास्त्र बन्यः यत्र नय-प्रमाणादि-निसंपादिपुकेन नमस्कारो निरूप्यते, तं यो वेत्ति, न च साम्प्रतं तन्निरूप्येऽवं उपयुक्तीऽन्यगतचित्तत्वात् । स नमस्कारयाधारम्य-ग्राहिश्रुतज्ञानस्य कारणत्वादागमद्रव्यनमस्कार इत्यु-च्यते । (भ. बा. विजयो टी. ७५३) ।

नमस्कारविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर को वर्त-मान में तद्विषयक उपयोग से रहित होता हुआ उसके प्रयंका निरूपण नहीं कर रहा है उसे मागमद्रव्य-नमस्कार कहते हैं।

धागमद्रव्यनारक - णेरहयपाहुडजाणमी भगु-वजुत्तो झागमदव्वणेरइझो । (भव. पु. ७, पृ. ३०)। नारकप्राभृत का झाता होकर वर्तमान में धनुप-

युक्त जीव को भागमद्रव्यनारक कहते हैं। श्रागमद्रव्यपरिहार-तत्र श्रागमतः परिहार-शब्दार्थकाता तत्र चानुपयुक्तः । (ब्यव. भा. मसय. बु. २-२७, वृ. १०) ।

परिहार शब्द के अर्थ के जानने वाले, किन्तु वर्तमान में तद्विचयक उपयोग से रहित पुरुष को द्यागम-ब्रब्यपरिहार कहते हैं।

श्चागमद्रव्यपूर्ण-- ग्रागमतो द्रव्यं पूर्ण-पदस्यार्थ-ज्ञाता धनुपयुक्तः । (ज्ञानसार वृ. १-८) । जो 'पूर्ण' पद के धर्मका ज्ञाता होकर तद्विषयक उपयोग से रहित होता है उसे झागमह्रव्यपूर्ण

कहते हैं। **धागमद्रव्यपूर्वगत** — पुट्यमण्णवपारम्रो मणुवजुत्तो ग्रागमदञ्बपुञ्चगय । (वद. पु. ६, पू. २११) । पूर्वगत अत के पारगामी, किन्तु वर्तमान में उसके

उपयोग से रहित पुरुष को झागमद्रव्यपूर्वगत कहते हैं। श्रागमद्रव्यप्रकृति- श्रागमो गयो सुदणाणं दुवा-लसगमिदि एयट्टो । द्यागमस्स दव्वं जीवो द्यागम-दव्यः, साचेव पयडी भ्रागमदव्यपयडी । (भवः पुः

**१३, पू.** २०३) । झागमद्रव्य से झभिप्राय जीव का है। वही प्रकृति स्रायमद्रव्यप्रकृति कही जाती है। ताल्पर्व यह कि जीवप्रकृतिविषयक भ्रागम के जाता, किन्तु वर्त-मान में झनुपयुक्त जीव को झागनब्रच्यप्रकृति

आगमद्रव्यप्रतिक्रम्ग-प्रमाण-नय-निक्षेपादिभिः प्रतिक्रमणावश्यकस्वरूपज्ञ-सूत्रानुपपुन्तः प्रत्ययप्रति-कमणकारणत्वादागमद्रव्यप्रतिक्रमणशब्देनोच्यते

(म. बा. विजयो. टी. ११६)।

प्रमाण, नय झौर निक्षेप बादि के हारा प्रतिकास बावस्यक विवयक ब्रायम का ज्ञाता होकर को वर्त-मान में उसके उपयोग से रहित है उसे बागमहच्च-प्रतिक्रमण कहते हैं।

**ग्रागमहच्यवश्य**---जो सो ग्रागमदो दब्बबंबो नाम तस्स इमो णिहेसो--- ठिद जिदं परिजिदं वायणीयः गदं सुत्तसमं घत्यसमं गंथसमं जामसमं भोससमं। जातत्व वायणावा पुष्छणावा पहिच्छणा का परियट्टमा वा प्रमुपेहणा वा थय-धुदि-धम्मकहा वा वे बामण्णे एवमादिया अनुवजीगा दन्वे ति कट्टू जावदिया धणुवजुत्ता भावा सो सब्बो धागमदो दव्ववंघो णाम । (बद्बा.--धव. पु. १४, पू. २७) । स्थित, जित एवं परिजित आदि जो बन्ध सम्बन्धी **ब्रागम के नौ ब्रथिकार हैं; उनका शाता होकर** तद्विवयक वाचना-पृष्टमादि उपयोगविशेषों से सो वर्तमान में रहित है उसे बागमप्रव्यवन्य कहते हैं। **मागमद्रव्यवस्थक —** बंघयपाहुडजाणया **मणु**ब-जुत्ता भ्रागमदव्दबंषया णाम । (बब. पु. ७, पृ. ४) । बन्धकविवयक प्रामृत का झाता होकर को वर्तमान में उसके उपयोग से रहित होता है उसे आगय-ब्रब्यबन्धक कहते हैं।

**ग्रागमद्रव्यभाव--**भावपाहुडजाणमो **धणुवजुत्तो** द्यागमदव्यभावो । (वयः पु. ४, पृ. १८४) ।

भावविवयक प्राभृत का सायक, किन्तु वर्तमाय में उसके उपयोग से रहित चीव को आगमहरूपभाव कहते हैं।

**ग्रागभद्रव्यमंगल---१.** ग्रागमग्रीऽणुवजुत्ती मंगल-सद्दाणुवासिद्यो वत्ता । तन्नाणसद्भिसहिद्योऽवि नोव-उत्तोत्ति तो दव्यं॥ (विशेषा-२८)। २ तत्र धागमतः सत्वागममभिकृत्य, **धागमापेक्षमित्यर्थः**। ××× तत्रागमतो मंगलशब्दाध्येता श्रनुपयुक्तो द्रव्यमंगलम्, 'धनुपयोगो द्रव्यम्' इति वचनात्। (बाब. नि. हरि. बृ. १, पृ. ४) । ३. तत्थ मागमदो दव्यमंगलं णाम मंगलपाहुडजाणग्रो श्रणुवजुत्ती, मंगलपाहुडसद्रयणा वा, तस्सत्यद्वणक्सररयणा वा। (घव. पु१, पृ. २१)।

३ को जीव मंगलप्राभृत का ज्ञाता होकर वर्तनान में तक्षियक उपयोग से रहित होता है उसे, अपवा मंगलप्राभृत की शब्दरवना या उक्त प्रामृतार्थ की

स्थापनाकप शक्षरों की रचना को भी आगमप्रध्य-शं<del>पक पह</del>ते हैं।

क्रमण्यक्रमण्यास-न्यागमतो मास-ग्रव्यापंजाता तन वानुगयुक्तः । (क्या आ. शतवा वृ. १-१४) । 'यास' श्रव्य के प्रवर्ष के जानते वाले, पर वर्तवान में उक्कमें बहुपकुत्त पुरूष को शानगळ्यासा कहते हैं। स्वाचनक्रमधीन —तत्य भागगळ्यानी गाम कोनपाहुक्जागमी श्रपुतजुती। (वय. पु. १०, पू. ४११)।

बोगविषयक प्राभृत के सायक, किन्तु बर्तमान में इसके उपयोग से रहित पुरुष को स्नामनहृष्ययोग कहते हैं।

च्छत है। इस्त सायमस्यान्ता — वन्दनाध्यावर्णनप्राभृतजोऽनु-प्रमुक्त सायमस्यान्दना । (मूलाः वृ. ७–७७) । बचवा के वर्णन करने वाले प्राभृत के झायक, इस्तु वर्षन्यान में सनुष्युक्त बीव को प्रायमस्या-वच्या कहते हैं।

साममद्रव्यवर्गसा—वन्गणपाहुरजाणमा धणुन-वृत्तो प्रागमदव्यवन्गणा णाम । (वव. पु. १४, पू. १२)।

कर्यमामानृत का बाता होकर को तडिवयक उपयोग से रहित होता है उसे मामगडण्ययमंत्रा कहते हैं। इसरमाडण्यवेदना—देवणपाडुडजाणयो अगुवजुत्तो प्रागनस्कर्यवाण (चंद. पु. १०, पू. ७) सेवनाविवयक प्रामृत के सायक, किन्तु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित बीच को मामगडण्यवेदना

कहते हैं। झारक्ष्यच्याव्यवहार—धागमतो व्यवहारपरजाता तव पानुष्पुतः:।(व्यवः भा. मलयः दृ. १-६)। बो बोच व्यवहार पद का जाता होकर तक्वियक उपयोग के रहित हो उसे झारमग्रव्यव्यवहार कहते हैं।

मार्गम्बस्यवतः भावित्रतस्वप्राहिज्ञानपरिणतिरा-रणा मार्गमद्रव्यवतम् । (भ. घा. विवयो. टी.

११०४)। ग्रामामीकाल में बत के ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत होने वाले ग्रास्था को ग्रागमडब्यवत कहते हैं।

स्रागमद्रव्यशम---द्रव्यशमः प्रागमतः शमस्त्ररूप-परिज्ञानी अनुपयुक्तः। (ज्ञानसार बृ. ६, पृ. २२)। समस्वरूप का जानकार होता हुआ को वर्तमान में तिद्विष्यक उपयोग से रहित हो उसे आगमहरूपसम कहते हैं।

द्धायमद्र**व्यथमग्-**द्रव्यथ्रमणे द्विषा धागमतो नोधागमतश्च । धागमतो ज्ञाताऽनुपयुक्तः । **(दशक्ै** नि. हरि. वृ. ३–१५३) ।

जो अमणशास्त्र का ज्ञाता होकर तद्विषयक उपयोग से रहित होता है उसे ग्रायमप्रव्यथमण कहते हैं। **म्रागमद्रव्यभूत**—१. से कि तं घागमतो दव्यसुग्रं ? जस्स वां सुए त्ति पयं सिक्खिय ठियं जियं जाव, णो ग्रणुप्पेहाए । सम्हा ? ग्रणुवधोगो दव्यमिति कट्टु । नेगमस्स णं एगो धणुवउत्तो धागमतो एगं दब्बसुधं जाव 'कम्हा' । जह जाणह भ्रणुवउसे न भवह । से तं ग्राममतो दव्वसुग्रं। (ग्रनुयोः सू. ३३, षु. ३२)। २. यस्य कस्यचित् श्रुतमिति पदं श्रुत-पदाभिषेयमाचारादिशास्त्रं शिक्षतं स्थितं यावदा-बनोपगत भवति स जन्तुस्तत्र वाचना-पृच्छनादि-भिवंतंमानोऽपि श्रुतोपयोगेऽवर्तमानत्वादागमतः---ग्रागममाश्रित्य-इब्यश्रुतमिति समुदायार्थः । (भ्रनुयो. मल. हेम. बृ. ३३)। ३. यस्य श्रुतमिति पदं शिक्षिता-दिगुणान्वितं ज्ञातम्, न च तत्रोपयोगः, तस्य भ्रागमतो द्रव्यश्रुतम् । (उत्तराः नि. शाः बृ. १–१२, पृ. ६) । २ जिसके 'अूत'पद श्रौर उसके वाच्यभूत ग्राचारागादि झागम शिक्षित व स्थित झाबि के ऋम से वाचनोप-यत तक (ब्रनुयोगद्वार सूत्र १३) गुर्जो से युक्त हों, वह बाचना-पुच्छना ब्रादि से युक्त होता हुन्ना भी अब भूतोपयोग से रहित होता है तब उसे धागम-

इव्यक्त कहा काता है। व्यागमद्रव्यसामाधिक — सामाधिकवर्णनप्राभृतज्ञायी धनुषयुक्तः धागमद्रव्यसामाधिक नाम । (मूला. वृ. ७-१७; धन. घ. स्वो. टी. ६-११)।

सामायिक के वर्णन करने वाले प्राभृत का झाला होकर जो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है उसे झागमद्रव्यसामायिक कहते हैं।

स्रायमद्रव्यसिद्धः सिद्धस्वरूपम्काशनपरिकानपर रिणतिसामप्याचातित प्रारमा सारामस्व्यसिद्धः । (भ. सा. विषयो. टी. १); प्रायमद्रव्यसिद्धः सिद्ध-प्रामुदक्तः सिद्धशब्देनोच्यतेऽनुपयुवतः । (भ. सा. विषयो. टी. ४६)।

सिद्धों के स्वरूप का निरूपण करने वाले आगम का

काता होकर वर्तमान में जो उसके उपयोग से रहित है उसे घागमत्रव्यसिद्ध कहते हैं।

ध्याममङ्गध्यस्कम्ध— से कि तं प्रायमतो दृश्वस्यं भे श्री करा विशेष से वहा दक्षावस्य (सु. १३-१४) तहा भाषिय्य । नवरं लंघाभिलावो जाव । धनुषो सु. ४६ । विशेष सम्मान्य पर सिक्षितादि के कम से वाय-गोपमत तक सात है, पर वर्षनाम में जो तहिष्यक उपयोग से रहित है, उसे धावमङ्गध्यस्कन्य उपयोग से रहित है, उसे धावमङ्गध्यस्कन्य

कहते हैं। प्रायमद्वर्धस्तव — बतुविशतिस्तवध्यावर्णनप्रामृत-ज्ञाव्यपुग्रकुक्त आगमद्वयस्तव:। (मृत्ता वृ. ७-४१)। बौबोस तीर्यकरों के स्तवनविषयक प्रामृत का ज्ञाला

होकर भी जो वर्तमान में तद्विषयक उपयोग से रहित हो उसे धागमब्रव्यस्तव कहते हैं। धागमब्रद्यस्पर्शन — तत्थ फोसणपाहुडजाणगो प्रणुवजुत्तो खग्रोवसमसहिधो धागमदो दव्यफोसणं

णाम । (घव. पु. ४, पृ १४२) । स्पर्शनविषयक प्रामृत के ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित, क्षयोपशमयुक्त पुरुष को

सागमझ्यस्वर्धनं कहते हैं। स्रागमझ्याङ्ग- प्रगायुत्पारों प्रणुवजुत्तो महा-महुत्तकारों प्रागस्यका। (यक पु. १, ९, १६२)। वो संगभुत का पारगामी होकर उसके विनय्ट स्ववा स्वरूपनः संस्कार से महित होता हुमा वर्ष-मान में तडिक्यन व्ययोग से रहित हो वहे स्रागम-प्रथमा कहते हैं।

स्रागमहत्व्याच्येयन — से कि तं सागमधी दळाज्य-यणे? अस्त णं सज्ज्ञमणित पर्य सिक्सियं ठियं जिय मियं परिजियं जाव एं जावह्या धणुवउत्ता सागमधी तावहसाई दळाज्येमणाइ। एवमेच ववहा-रस्त वि। संगहस्स णं एगो वा समेगो वा जाव, से तं सागमधी दळाज्यत्वणे। (सनुसी. सू. १४०, पू. २४०)।

जिस जीव के 'ब्राध्ययन' यह पर शिक्तित, स्थित, जित, तित व परितित सादि पृत्याक्षणोपात तक है, इस प्रकार नंपन नय की बणेवा जितने भी अध्ययन उपयोग से रहित हैं वे सब इक्य-व्ययवन हैं। ब्रामिशाय यह है कि वो जीव ब्राध्यवन यह का वितित-स्थित सादि के क्या से बाता तो है; पर तद्विवयक ज्ययोग से रहित है, वह शागमहत्त्वास्वका कहततात है। गैगम तथ को घरेका एक यो बादि जितने भी क्यायन ज्ययोग से रहित होते हैं उतके (एक-दो द्वारी) वे धागमहत्त्वास्थ्यव कहे जाते हैं। झागमहत्त्व्यानम्त —तस्य धागमदी क्यायांत्र घर-त्राहुडजायां समुबद्धतो। (बड. पू. २, पू. १२)। जो लीव कानवास्थियक प्रामृत का बाता होकर वते-मान में तहिबयक क्यायोग से रहित हो जब धागम-ह्रव्यानन्त कहते हैं।

प्रव्यान्तन कहत है।

प्राप्त इस्पानुष्टें — के कि वं धानमधो दव्यानुपुत्री? जस्त णं धानुपुत्रियत्ति पर्व तिस्क्रियं विवं
विवं नियं परिवियं जाव, नो धनुष्पेहाए। कम्हा?
धनुवडोनो दव्यमिति कट्टू। पेगमस्स णं एपो
धनुवडाने धानमधो एगा ट्यापुट्रवी जाव 'क्म्हा'।
बद्ध जागए प्रणुवडाने ण भवत, सं सं धानमधो
दव्यानुष्ट्रवी। (कमुषी सु. ७२)।

दलां पुज्या । (ज्युवा १९ ७८)। विसके धानुवृत्तीं यह सिक्षित व स्थित झादि के कम से बाजनोपात तक गुणों से सिक्ष्त हैं, यरन्तु को तहिष्यक उपयोग से रहित हैं; उसे धागनहत्वानु-पूर्वी कहते हैं।

झारामझञ्जानुयोग — धारामतोऽनुयोगपदार्यज्ञाता तत्र चानुरवृक्तः । (झायः निः समयः वृः १२६) । झनुयोग यह के समें के जानने वाले, किन्तु वर्तमास में उसके उपयोग के जानने वाले, किन्तु वर्तमास में उसके उपयोग के रहित जीव को सारामझ्लानु-योग कर्तृते हैं।

द्वारामद्वरुधान्तर—अंतरपाहुडजागमी मणुबजुत्ती अंतरदब्बागमी वा अरगमदब्बंतरं। (वब. पु. ४, पु. २)।

ग्रन्तर्शवयक ग्रामन के सायक, किन्तु वर्तनाम में ग्रनुपयुक्त जीव को ग्रामनक्ष्यान्तर कहते हैं। ग्रथवा ग्रन्तर्शिवयक त्रव्य-ग्रामन को ग्रामनक्ष्या-नार कहते हैं।

स्नायमहर्व्याहेन् — सागमहञ्चाहेन्हरित्वरूपव्या-वर्णनपरप्रामृतशोऽनुपयुक्तस्तदर्येऽन्यत्र व्यापृतः । (अ. स्ना. विकयो. टी. ४६) ।

बहुंत्त के स्वरूप का वर्जन करने वाले बानज के ज्ञाता, किन्तु वर्तनान में उसके उपयोग से रहिस होकर घन्य विषय में उपयुक्त बीव को बालज-प्रवाहित कहते हैं।

म्रागमद्रव्यास्पबहुत्व — भ्रष्याबहुभगहुरकामाह्रो

धणुबजुत्ती धानमदञ्चणावतृष्यं। (वदः पु. ४, पृ.

की कीव जल्यबहुत्वप्राज्य का जाता होकर वर्तमान में उसके उपयोग से रहित हो उसे ग्रागमत्रव्याल्य-बहुत्व कहते हैं।

क्षणान्त्रस्था स्वापनास्थ्य न सामस्य पं सामस्य स्वापनास्था स्वापनास्य स्वापनास्था स्वापनास्था स्वापनास्य स्

चिते सावध्यक वह पर शिक्षित, स्थित, जित व नित सार्थि के कम से पुष्तावनोप्पत तक है और को वाचना, प्रकान, परिवर्तना एवं वर्मक्या में क्यापुत है; यर कमूचेका (चियतन) में व्यापुत नहीं है, उसे प्रागना,क्यावस्थक कहते हैं।

स्वाममद्रक्योत्तर — द्रव्योत्तरमागमतो ज्ञाताऽनुप-युक्तः । (उत्तराः निः शाः युः १-१, पुः ३) । 'उत्तर' पद के सर्च के ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में सनु-

प्युक्त बीच को आयमझ्यात्तर कहते हैं। आगमझ्यापिकस्य — आयमत उपक्रशस्त्रशाह्म आता तव चानुपयुक्तः, अनुपयोगो ह्रव्यमिति वच-नात्। (व्ययः भा मलयः कृ १-१, पृ. १; सम्बू-हो. सा. पृ. पृ. १)।

को उपक्रम पर का ज्ञाता होकर वर्तमान में तड़िय-यक उपयोग से रहित हो उसे ध्रागमद्रव्योपक्रम कहते हैं।

्पुस्तवीः । (त. सती. १, ४, ६७) । २. जीवादि-प्रमुत्तवीः । (त. सती. १, ४, ६७) । २. जीवादि-प्रामृतविषयोपयोगाविष्ट धारमा धारममानः । (ब्यासमु. ७-७६, ष्टु. २००७) । ३. तत्र धारम-मानो जीवादिप्रामृतकायी स्टुपपुक्तः भृतकायी । (क्षवीय- समय. षु. ७-४, षु. १८) । २ जीवादिप्रामृतविषयक उपयोग से युक्त जीव

२ जीवादिप्रामृतविवयक उपयोग से युक्त जीव को बागमभाव निकोप कहते हैं।

क्रायसभाव-क्रव्ययन—से कि धागमध्ये भावनमः यने ? जागए उवनते, से तं धागमध्ये भावनमःयने । (क्रमुको. सू. १५०, पृ. २५१ । सध्ययन का जाता होकर को वर्तमान में तक्षिययक उपयोग से भी तहित हो, उसे प्रागमभाव-सम्मयन कहते हैं।

धारमभावकर्म-कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मा-गमन्द्दि उवजुत्तो । भावागमकम्मो ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ (यो. क. ६५)।

कर्मविषयक द्यागम को जानते हुए उसमें उपयुक्त जीव को सागमभावकर्म कहते हैं।

द्भागमभावकर्मप्रकृतिप्राभृत--- कम्मपयहिपाहुड-जाणम्रो उवजुत्तो भागमभावकम्मपयहिपाहुडं। (बब. पु. १, पृ. १३०)।

कर्मप्रकृतिप्राभृत के ज्ञायक और उसमें उपयुक्त जीव को प्रागमभावकर्मप्रकृतिप्राभृत कहते हैं।

झागमभावकाल — कालपाहुडजाणमे उवजुत्ती जीवो प्रागमभावकालो । (खब. पु. ४, पु. ३१६) । कालविषयक झागम के जायक और उसमें उपयुक्त जीव को झागमभावकाल कहते हैं।

ग्रासभावकृति—जा सा भावन्दी णाम सा उजक्नो पाहुउकाणको ॥ एत्य पाहुउसहो कदीए विसेसिदव्यो, पाहुउसामण्येण प्रहियारामावादो । तदो कदिपाहुउजाणको उजकुको भावनदिस्ति सिस्टं। (बद्सं ४,१,७४—पु. ६,पू.४११)।

को जीव इन्तिप्राभृत का झाता होकर तद्विषयक उपयोग से भी युक्त है उसे ग्रागमभावकृति कहते हैं।

द्यागमभावक्षेत्र—श्रागमदो भावनेतं सेतपाहुर-जाणगो उवजुत्तो । (षव. पु. ४, पृ. ७ व पु. ११, पृ. २) ।

क्षेत्रविवयक घागम का काता होकर जो जीव उसमें उपयुक्त है उसे घागमभावक्षेत्र सहते हैं।

स्रागमभावप्रत्यकृति—गयकद्याहुडजाणस्रो उव-जुत्तो स्रागमभावगंथकई णाम। (वव. पु. १, पू. १२२)।

प्रकाशितिषयक प्रापृत का बाता होकर को श्रीव उत्तमें उपयुक्त है उसे प्राप्तमावप्रत्यकृति कहते हैं। प्राप्तमाव बतु विश्ततिस्तव — चतुर्विश्वतिस्तवय्या-वर्णनप्राप्तवायी उपयुक्त प्राप्तमाव बतुर्विश्वतिस्त तत्तः। (बृता. षृ. ७-४१)। चतुर्विश्वतिस्तव के वर्णन करने वाले प्रापृत के ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को ग्रागमभाव-चतुर्विशतिस्तव कहते हैं।

धागमभावच्यवनलव्य -- चयणलद्विवत्युपारभो उवजुत्ती धागमभावचयणतद्वी । (धव. पु. ६, पृ. २२व) ।

च्यवनलब्धि नामक बस्तु का पारंगत होकर उसमें उपयुक्त जीव को प्रागमभावच्यवनलब्धि कहते हैं। **ग्रागमभावजिन —** जिणपाहुडजाणग्री उवजुत्ती धागमभावजिणो। (वव. पु. ६, पू. ८)।

जिनविवयक प्राभृत का ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त

जीव को मागमभावजिन कहते हैं। श्रागमभावजीव -- १. जीवश्राभृतविषयोपयोगा-विष्टो मनुष्यजीवप्राभृतविषयोगयोगयुक्तो बात्मा ग्रागमभावजीवः। (स.सि.१-५)। २. तत्त्रा-भृतविषयोपयोगाविष्ट म्रात्मा म्रागमः। जीवादि-प्राभृतविषयेणोपयोगेनाविष्ट ग्रात्मा ग्रागमतो भाव-जीवो भावसम्यग्दर्शनमिति चोच्यते । (त. बा. १, ४, १०) । ३. तत्र जीवप्राभृतविषयोपयोगाविष्टः परिणत धात्मा धागमभावजीवः कथ्यते, मनुष्यजीव-प्राभृतविषयोपयोगसयुक्तो वाध्समा म्रागमभावजीवः कथ्यते । (त. वृत्ति भृत. १-५) ।

१ जीवविषयक भ्रयवा मनुष्यजीवविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को द्यागमभाव-जीव कहते हैं।

**ग्रागमभावद्दष्टिवाद**—दिट्टिवादजाणग्रो उवजुत्तो ग्रागमभावदिद्विवादो । (धवः पुः ६, पृः २०५) । वृष्टिवाद का शायक होकर उसमें उपयुक्त जीव को म्रागमभावदृष्टिवाद कहते हैं।

म्रागमभावनन्दी--तत्राऽऽगमतो नन्दि-शब्दार्थस्य ज्ञाता तत्र चोपयुक्तः । (बृहत्कः मलयः वृ. २४) । नन्दी शब्द के अर्थका झाता होकर जो तद्विषयक उपयोग से भी युक्त है उसे भ्रागमभावनन्दी कहते हैं।

**धागमभावनमस्कार** — स्थापना (?) बहुँदादीनां धागमनमस्कारज्ञानं धागमभावनमस्कारः। (भ. था. विजयो. टी. ७५३) । ग्ररिहन्त आदि के ननस्कारविषयक ग्रागम के ज्ञाता और उसमें उपयुक्त जीव को ग्रागमभाव-

. नमस्कार कहते हैं।

**ग्रागमभावनारक** - णेरइयपाहुडजाणग्री उवजुली धागमभावणेरद्यो णाम । (श्व. पु. ७, वृ. ३०)। नारकविषयक प्रामृत का ज्ञाता होकर जो जीव उसमें उपयुक्त है उसे घागमभावनारक कहते हैं। **प्रागमभावपूर्णं** — भावपूर्णः धागमतः पूर्णपदार्थः [र्वज्ञ:] समस्तोपयोगी । (ज्ञानसार वृ. १-८,

को 'पूर्व' पद के सर्व का ज्ञाता होकर तद्विवयक उप-योग से सहित हो उसे प्रागमभावपूर्ण कहते हैं। **द्यागमभावपूर्वगत**—चोइसविज्जाहाणपारम्रो उव-जुत्ती द्यागमभावपुव्यगयं । (श्वयः पु. १, पृ. २११)।

चौदह विद्यास्थानरूप पूर्वों का पारंगत होकर बो जीव उसमें उपयुक्त है उसे धागमभावपूर्वगत कहते हैं। **भ्रागमभावप्रकृति**—जासा भ्रागमदो भावपयही णाम तिस्से इमो णिहेसो--- ठिद जिदं परिजिदं वायणोवगदं सुत्तसमं घत्यसमं गंथसमं णामसमं घोससमं । जा तत्य बायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छ-णा वा परियट्टणा वा भ्रणुपेहणा वा वय-शुदि-धम्म-कहा वा जे चामण्णे एवमादिया उवजोगा भावे सि कट्ट जावदिया उवजुत्ता भावा सा सव्वा धागमदी भावपयडी णाम । (बट्कां. ५, ५, १३६---धव. पु. १३, षृ. ३६०) ।

जो जीव प्रकृतिविषयक स्थित व जित प्रावि घोष-सम पर्यन्त प्रागमाधिकारों से युक्त होकर तहिषयक वाचना-प्रच्छनादि में ब्यापृत भी हो उसे प्रागम-भावप्रकृति कहते हैं।

**ग्रागमभावप्रतिक्रम्ग-**प्रतिक्रमणप्रत्यय ग्रागम-भावप्रतिक्रमणम्। (भ. धा. विखयो. टी. ११६)। प्रतिकमणविषयक द्यागम के ज्ञान से युक्त होकर जो जीव तद्विषयक उपयोग से भी सहित हो उसे झागय-भावप्रतिकमण कहते हैं।

**ग्रागमभावबन्ध**—जो सो ग्रागमदी मावर्बधी णाम तस्स इमो णिट्रेसो--- ठिदं जिदं परिजिदं वाय-णोवगदं सुत्तसमं श्रत्यसमं गंथसमं णामसमं घोस-समं। जातत्य बायणावा पुच्छणावा पहिच्छणा वा परियट्टणा वा ग्रणुपेहणा वा यय-शुदि-घम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादिया उवजोगा भावे ति कर्ट् जावदिया उवजुता मात्रा सो सक्यो प्रापनदो प्राप-वंदो गाम। (बहर्स: ४, ६, १२—प्टु. १४, टू. ७)। मो मोद बम्यदिवयक सामन के स्थित-जिलादि नौ क्यों बिकारों से सहित होकर तिद्विवयक वावना-अच्छनादिक्य उपनोच से मो युस्त हो उसे सामन-भावक्षक कहते हैं।

स्राममनावभावं ना भावराहुबबागमी उवजुती साममनावभावो गाम (बब. टु. ४, ष्ट. १८४)। भावविष्यक प्राप्त का शायक होकर त्रिवष्यक उप-योगमुक्त दुश्य को साममनावगाव कहते हैं। साममनाववर्गहा।—बग्गमपाहुबबागमी उजजुती साममनाववर्गहा।—(बब. टु. १४, ष्ट. १२)। वर्गमाविष्यक प्राप्त का शाता होकर त्रिवयक

वर्गणाविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर तद्विषयक वर्षणाविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर तद्विषयक वर्ष्याम से युक्त पुरुष को आगमभाववर्णणा कहते हैं।

स्वानसभावबेदना — तत्व वेयणाणियोगदारवाणको जनकुतो प्रागममावयागः ( यतः हुः १०, ६ ) । वेदना सन्त्रोगदार का साता होक्य रुक्तियक्त जन्म स्वेता सन्त्रोगदार का साता होक्य रुक्ति हैं। स्वानसभावसामायिक सामायिककणंत्रमामृतः सारमभावसामायिक सामायिककणंत्रमामृतः (मृताः मृ. स्-१७) ।

सामायिक का बर्णन करने वाले प्राभृत का जाता होकर उसमें उपयुक्त जीव को धागमभावसामा-यिक कहते हैं।

श्चाममभावाद्यायगोय—तत्व अमोणयपुव्वहरो उवजुत्तो आगमभावमोणियं। (धवः पु. ६, पृ. २२४)।

आप्तायणेय पूर्व का साता होकर तर्षि वयक उपयोग से पृत्त कोव को आया मात्रावाशयणीय कहते हैं। आगमात्रावाशयणीय कहते हैं। आगमात्रावाशयणीय कहते हैं। अगमात्रावाशयणीय वा आगमात्रावर । (चत. पु. ४. ९. १)। अग्र तरिवयक प्रामृत के जायक और उसमें उपयुक्त जीव को आगमात्रावाला रहते हैं। समझा आप्तर किया करते हों। समझा आपत्रावाशयण को आगमात्रावाश रहते हैं। अग्रावाशयण अग्रावाशयण को आगमात्रावाशयण करता है। आगमात्रावाशयण को आगमात्रावाशयण करता है। (स. आ. विकारो हो से अग्रावाशयोग करायण करता है। (स. आ. विकारो हो से अग्रावाशयोग करायण करता है। (स. आ. विकारो हो से अग्रावाशयोग करायण करायण करता है। (स. आ.

श्ररहन्त के स्वरूप का वर्षन करने वाले प्रामृत के ज्ञान से सहित बीच को प्रयवा उनके स्वरूप के

प्रकाशक बोच को सागनमानाहंत् कहते हैं। सागमभावाल्यबहुत्व — सप्पाबहुसपाहुडजाणसो उवजुक्तो सागमभावप्पाबहुसं। (बब. पु. १, १, २४२)।

स्वत्यबद्धात्वविध्यक प्राभृत का ज्ञाता होकर तद्विव्यक उपयोग से युक्त पुष्य को झागमभावास्प्बहुत्य कहते हैं।

स्नापमभावावस्यक— १. ते कि तं धाममठो मावावस्तयं? जागए उवउते, ते तं धाममठो मावावस्तयं? जागए उवउते, ते तं धाममठो मावावस्त्यं (क्षमृत्यो. सु. २१, पृ. २६) । २. तेने गजणिवविचुठमभागभावस्त सुतमपुस्तरतो तदा मावयोगपरिणयस्त धागमठो भावावस्त्यं भवित । (क्षमृत्योः चू. पृ. ११) । ३. तत्र धाममठो भावावस्त्रकाता उपयुक्तः, तदुप्योगानम्यत्वात् । धयवा-ऽव्यवस्त्रकाता उपयुक्तः, तदुप्योगानम्यत्वात् । धयवा-ऽव्यवस्त्रकाता उपयुक्तः, तदुप्योगानम्यत्वात् । धयवा-ऽव्यवस्त्रकात्रीयोगपरिणाम एवेति । (ब्रास्त मि. हर्षः, पृ. ११) । ४. जायक उपयुक्त धायम-तो मावावस्त्रकम् । इत्युक्तं भवित—धावस्यक्तः पराध्यक्तः धायमान्त्रता विद्यापाणस्त्रन वोप-प्रवाः धायवादिरागमत्रो मावास्यक्तम् । (ब्रमुदो महत्तः हेतः, वृ. सु. २३, पृ. २८) ।

१ प्रावस्थविषयक शास्त्र के जानने वाले धीर उसमें उपपुत्त बीव को धारमभावावस्थ्य कहते हैं। प्रायमभावावस्थ्य कहते हैं। प्रायमभावावस्थ्य कहते हैं। प्रायमभावावस्थ्य कहते हैं। प्रायमभावाे माता उपपुत्तः। (प्रायः, ति. हीर. वृ. ७६, वृ. ५५)। २. मावोग्रम्भों द्विया धागमतो नोधागमतस्य । तत्रागमत उपप्रमायमध्यस्य माता तत्र बोयमुस्तः, उपयोगो मावनिक्षंप इति वचनात्। (व्यवः भामस्य वृ. १, वृ. २)। ३. धागमत उपप्रमावस्यवंस्य माता तत्र वोयमुस्तः। (व्यवः भामस्य वृ.

२ उपक्रम शब्द के ब्रथ के साता और उसमें उपयुक्त जीव को धागमभावीपक्रम कहते हैं।

खागमसिद्ध--- धागमसिद्धी सब्बंगरारधी गोयमी वर गुणरासी । (खाल. नि. १३५)। को गौतन के समान गुणतमृह से अलंहत होकर समस्त धंगमूत का पारगामी हो उसे आगमसिद्ध कहते हैं।

धागमाभास-१. राग-द्वेष-मोहाकान्तपुरुषवध-नाज्जातमागमाभासम् । (परीकामुक ६-५१) । २. भनाप्तवचनप्रभवं ज्ञानमागमाभासम्। (प्र. न. स. ६--६३)।

१ राग, द्वेच और मोह से व्याप्त पुरुष के बचनों से उत्पन्न हुए या रचे गये झागम को झागमाभास कहते हैं।

**धागमोपलब्धि---१. धत्ता**गमप्पमाणेण प्रक्षर किचि प्रविसयत्ये वि । भवियाऽभविया कुरवी नारग दिवलीय मोक्लो य। (बृहत्क. भा. १-५३)। २. प्राप्ताः सर्वज्ञाः, तत्प्रणीत धागम प्राप्तागमः, ××× इयमत्र भावना--- प्राप्तागमप्रामाण्यवशात् तस्मिस्तस्मिन् वस्तुनि योऽक्षरलाभः, यथा-भव्य इति अभव्य इति देवकुरव इत्यादि, सा मागमोप-लब्धिः । (बृहत्क. भा. मलय. बृ. १–५३) । धाप्तप्रणीत बागम के द्वारा विवक्षित वस्तु के

विषय में जो ग्रक्षरों का लाम होता है-जैसे भव्य, धभव्य धौर देवकुर द्यावि—उसे द्यागमोपलब्धि कहते हैं।

(पंचसं. उपका. २०, पू. १६२) । २. द्वितीयस्थिते-र्यत्यतित तदागालः । (पंचसं. स्वो. वृ. उपज्ञ. २०, पू. १६२) । ३. भ्रागालमागालो, विदियद्विदिपदे-साण पढमद्विदीए भ्रोकड्डणावसेणागमणमिदि वृत्तं होदि । (जयम. घ. प. १५४) । ४. यत्पुनद्वितीय-स्थितेः सकाशादुदीरणाप्रयोगेण समाकृष्योदये प्रक्षि-पति स भागालः। (पंचसं. मसय. वृ. उपज्ञ. २०, प्. १६३) । ५. यत्पूर्नाद्वतीयस्थितेः सकाशादुदी-रणात्रयोगेणैव दलिकं समाक्रुष्योदये प्रक्षिपति सा उदीरणापि पूर्वसूरिभिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमागाल इत्यु-च्यते । (शतक. दे. स्वो. वृ. ६८, पृ. १२८) । ६. द्वितीयस्थितिद्रव्यस्यापकवंणवशात् प्रथमस्थिता-वागमनमागासः । (स. सा. टी. वद) । २ द्वितीय स्थिति का द्रव्य को उदयस्थिति में भाता है, इसका नाम भागाल है। ६ द्वितीय स्थिति

के ब्रध्य का प्रयक्तर्वण करके उसके प्रथम स्थिति में निक्षेपण करने को ग्रामाल कहते है। **ग्राचरएा---१.** माया प्रणिविः उपघिः निकृतिः श्राचरणं वञ्चना दम्भः कूटम् प्रतिसन्धानम् प्रनार्थः-मित्यनवस्तिरम् । (त. भा. ८-१०) । २. प्राचर्यं-

ते श्रभिगम्यते भक्ष्यते वा परस्तयोषायभूतयेत्याचर-षम् । तथा च वृक-मार्जार-ग्रहकोलिकादयः प्रसिद्धाः ।

(स. मा. सिद्धः वृ. ६–१०, पृ. १४६) । २ जिस उपायभूत माया व्यवहार के द्वारा दूसरे जीवीं का चात किया जावे उसे झाचरण कहते है। माया

कवाय के प्रणिषि व उपिष बादि पर्याय शब्दों में से यह भी एक है।

**माचरितदोष**-- तच्च (कुटी-कटकादिकं) दूरदेशा-दानीतमाचरितम् । (भ. मा. मूला. टी. २३०) । दूर देश से लाई गई फुटी व चटाई झादि के ग्रहण करने को आवरित (वसतिका-उद्गम) दोव

कहते हैं । **ब्राचार** —देलो ब्राचारांग । १. से किं तमायारे ? द्यायारे णं समणाणं णिग्गंथाणं द्यायार-गोयर-विणय-वेणइय-सिक्खा-भासा-ग्रभासा-चरण-करण-जाथा-मा-या विलीम्रो मायविज्जं। 🗙 🗙 असे तं मायारे। (मंदी. ४५, पृ. २०६)। २. प्राचरणमाचार:, माचर्यत इति वा माचारः, शिष्टाचरितो ज्ञानाचा-सेवनविधिरिति भावार्यः, तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽप्या-चार एवोच्यते। (नम्दी. हरि. वृ. पृ. ७४)। ३. द्याचारो ज्ञानादियंत्र कथ्यते स द्याचारः। (त. भाः हरि. व सिद्धः वृ. १-२०)। ४. श्राचारे चर्यावि-वानं शुद्धघष्टक-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिविकल्पं कथ्यते । (त. बा. १, २०, १२; वब. पु. ६, पू. १६७) । ५. नाणंमि दंसणंमि स चरणंमि तवमि तह य विरियम्मि । ग्रायरणं ग्रायारो इय एसो पंचहा मणिदो ॥ (गु. यु. बट्. स्वो. बृ. ३, पृ. १४) । ६. ग्राचरणमाचारः ग्राचर्यंत इति वा ग्राचारः, पूर्व-पुरुषाचरितो ज्ञानाद्यासेवनविधिरित्यर्थः । तत्प्रति-पादकग्रन्थोऽप्याचार एवोच्यते । (शन्दी. सलय. बृ. ४५, षृ. २०६) । ७. झाचरन्ति समन्ततोऽनुतिष्ठ-न्ति मोक्षमार्गमाराषयन्ति अस्मिन्ननेनेति वा मा-

चारः । (गो. जी. जी. प्र. ३५६)। १ जिस श्रुतस्कन्य में निर्यन्य सायुग्नों के प्राचार (ज्ञानाचारादि), भिक्ताविधि, विनय, विनयफल, शिक्षा, भावा, सभावा, चरण (व्रतादि), करण (पिण्डकुदि सावि), संयमयात्रा, झाहारयात्रा झौर वृत्ति (नियमविक्षेत्रों का परिपालन); इनका क्यन किया गया है उसका नाम धाचार है।

**ब्राचारवान्---१.** ब्राचारं पंचितहं चरदि चरा-वेदि जो णिरदिचारं। उवदिसदिय झायारं एसी द्यायारवं गाम ।। (भ. वत. ४१६) । २. द्यायार-

वमायारं पंचविहं मुणइ जो उद्मायरइ । (गु. नू. खड्. स्वो. नू. ७, पू. २०) ।

१ को निरित्तवार पांच प्रकार के आवार का स्वयं आवरण करता है, दूसरों को आवरण कराता है, तथा उतका उपदेश भी देता है; वह आवारवान् कहलाता है।

श्चाचारविनय — तमाचारविनयः स्वस्य परस्य वा संयमतरोगण [गुण-]प्रतिमादिहारादिवामाचारीसा-धनतक्षणः । (गृ. गृ. बढ्. स्वो. गृ. ३७, गृ. द६) । संयो त्राप्तिकः त्राप्तिमा (आवकः के स्थानवेद) एवं विहारदिक्य समाचारी के तिद्ध करने का नाम श्वाचारवित्य है।

माचाराङ्ग-देलो प्राचार। १. कथं चरे कथं चिट्ठे कथमासे कथ सए । कयं भूंजेज्य भासेज्ज कथं पावं ण बज्भिदि ।। जदं चरे अन्दं चिट्ठे जदमासे जदं सये। जदं मुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्भइ।। (मुला. १०-१२१, २. एत्यायारंगमट्ठारहपदसहस्सेहि १८००० "कम्रं चरे कम्रं चिट्ठे....." एवमादियं मुणीणमायार वण्णेदि । (धव. पु. १, पृ. **६६; जयष.** १, पृ. १२२) । ३. घष्टादशपदसहस्र-परिमाणं गुन्ति-समितियत्याचारसूचकमाचाराञ्जम् १८०००। (खुतभ. टी. ७, पृ. १७२)। ४. यत्या-चारसूचकं ग्रष्टादशसहस्रपदप्रमाणमाचाराङ्गम् । (स. बृत्ति श्रुत. १-२०) । ५. ग्रायारं पडमंग तस्य-द्वारससहस्सपयमेत्त । यत्वायरति भव्वा मोक्खपहं तेण त णाम ।। कहंचरे कह तिट्ठे कहमासे कहंसये । कहंभासे कहंभुजे कह पाव ण वधइ । जदंचरे जदं तिट्ठे जदमासे जदंसये। जदंभासे जदंभुजे एव पावं ण बंधइ ॥ महत्वयाणि पचेव समिदीग्री-ऽक्खरोहणं । लोग्रो ग्रावासयाछक्कमवच्छण्हभूसया ।। श्चदंतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि । यदीणं यं समायारं वित्यरेवं[ण]परूवए ॥ (श्रंगपण्यसी 2, 24-28) 1 १ जिसमें की चला जाय, की सड़ा हुया जाय, भीर कैसे बैठा जाय, इत्यादि मृनियों के बाचार का वर्णन

किया जाता है उसे आचारांग कहते हैं। आचार्य (आयरिय)-१. सदा आयारिवहण्ट्र सदा आयरियं चरे। आयारमायारवंतो आयरियो तेण उण्वदे॥ जम्हा पंचविहाचारं आचरंतो पमासदि।

धायरियाणि देसंतो धायरिश्रो तेण वुश्वदे ।। (मूला-७, द-१) । २. पंचाचारसमग्या पंचिदिय-दंति-दप्पणिद्लणा । घीरा गुणगंभीरा भावरिया एरिसा होंति ।। (नि. सा. ७३) । ३. पंचमहथ्ययतुंगा तक्कालिय-स-परसमयसुदधारा । णाणागुणगणभरिया भाइरिया मम पसीयंतु ॥ (ति. प. १-३)। ४. मंदर-रवि-ससि-उवही वसुहाणिलधरणिकमलगयणसमा । णिययं द्यायारघरा द्यायरिया ×××॥ (पडन-वरिय =६-२०)। ५. भाचरन्ति तस्माद् वतानी-त्याचार्याः । (स. सि. ६-२४; त. इलो. ६-२४; त. सुलवो. ६–२४; त. वृत्ति श्रुत. ६–२४)। ६. पंचिवहं भायारं भायरमाणा तहा पगासंता। म्रायारं दंसंता भावरिया तेण वु<del>च्यं</del>ति ॥ (म्राव-नि. ६६४)। ७. ब्रावरन्ति यस्माव् वतानीत्याचार्यः। यस्मात् सम्यकानादिगुणाधारादाहृत्य दतानि स्व-र्गापवर्गमुखामृतबीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स धाचार्यः । (त. वा. ६, २४, ३) । ६. पंचविधमा-चारं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्याः चतुर्दशविद्यास्थान-पारगाः एकादशाञ्जवराः। धाचाराञ्जवरो वा तात्का-लिकस्वसमय-परसमयपारगो वा मेरुरिव निश्चल', क्षितिरिव सहिष्णुः, सागर इव बहि.क्षिप्तमलः, सप्तभयवित्रमुक्त बाचार्यः। (धवः पु. १, पृ. ४८); पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हायामल-बुद्धि-सुद्ध-छावा • सो। मेरुव्व णिप्पकंपो सूरो पंचाणणो वज्जो।। देस-कुल-जाइसुद्धो सोमंगो संग-भंग-उम्मुक्को । गयण व्य णिरुवलेयो आइरियो एरिसो होई।। संगह-णिग्गहकुसलो सुत्तत्थ-विसारद्यो पहियकित्ती। सारण-वारण-साहण-किरियुज्जत्तो हु भाइरिया ।। (भव. पु. १, पृ. ४६ उद्धृत) । ६. पञ्चस्वचारेषु ये वर्तन्ते परांश्च वर्तयन्ति ते झाचार्याः । (भ. आ. विजयो. तथा मूला. टी. ४४४) । १०. [ग्राचारं] पञ्चप्रकारं स्वयमाचरन्ति तेभ्योऽन्ये चागत्याचरन्ति इत्याचार्याः । (प्रायश्चित्तवि. वृ. २५१) । ११. विचार्यं सर्वमैतिहामाचार्यकमुपेयुवा । द्याचार्यवर्या-नर्चामि संचार्यं हृदयाम्बुजे ॥ (उपासकाः ४८७)। १२. यस्मात् सम्यग्ज्ञानादिपञ्चाचाराघारादाहृत्य वतानि स्वर्गापवर्गमुखकस्पकुजबीजानि भव्या शास्म-हिताबंगावरन्ति स घाचायं:। (वा. सा. पृ. ६६)। १३. पंचाचारसमम्मे पंचिदयणिज्यिदे विशयमोहे । पंचमहब्दयणिलये पंचमगद्दणायगायरिए ।। (शं. दी.

प. १-३) । १४. ये चारयन्त्याचरितं विवित्रं स्वयं त्ररन्तो जनमर्चनीयाः । ग्राचार्यवर्या विचरन्तु ते मे प्रमोदमाने हृदयारविन्दे ॥ (ब्रमितः श्रा. १-३)। १५. बाचार्यः बनुयोगधरः । (बाचा बी व २, १, २७६, पृ. ३२२) । १६. सङ्ग्रहानुब्रह्मीढो रूढः श्रुत-चरित्रयोः । यः पञ्चविषमाचारमाचारयति योगिनः ॥ बहिःक्षिप्तमनः सत्त्वगाम्भीर्यातिप्रसाद-वान् । गुणरत्नाकरः सोऽयमाचार्योऽवार्यवैर्यवान् ।। (ब्राचा- सा. २, ३२-३३) । १७. छत्तीसगुणसमग्ये पचिवहाचारकरणसंदरिसे । सिस्साणुग्गहकुसले धम्माइरिए सदा बंदे ॥ (लघु ग्रा. भक्ति हु. ३०५) । १८. पञ्चधाचारं स्वयमाचरन्ति शिष्यां-वचाचारयन्तीत्याचार्याः । (सा. वं.--कियाक. टी. पृ. १४२; कार्तिके. टी. ४५६); पञ्चवा चरन्त्याचारं शिष्यानाचारयन्ति च । सर्वशास्त्रविदो घीरास्ते भ्राचार्याः प्रकीर्तिताः ॥ (कियाकः टी. पृ. १४३) । १६. दंसण-णाणपहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे । ग्रप्पंपरंच जुजइ सो ग्राइरियो मुणी भेन्री।। (द्रव्यसं. ५२) । २०. ग्राचाराराधनादि-चरणशास्त्र-विरतीर्णवहिर ज्ञसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चा-चारे च स्व परं च योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्धं करोति स ग्राचार्थो मवति । (बृ. इञ्चलं ५२, पृ. १६२) । २१. ग्राङित्यभिव्याप्त्या मर्यादया वा स्वरं पञ्च-विधाचारं चरति म्राचारयति वा परान् म्राचार्यते वा मुक्त्यर्थिभिः श्रासेव्यते इति श्राचार्यः। (उत्तरा. नि. ज्ञा. वृ. १-५७, पृ. ३७; योगज्ञाः स्वो. विव. ४-६०)। २२. ग्राचार्योऽनुयोगाचार्यादिकः । (ध्यव. भा. मलय. वृ. २–३४); ग्राचार्यो गच्छाविपति:। (ध्यवः भाः मलयः वृ. २-६४) । २३. पञ्चाचार-रतो निस्यं मूलाचारविदयणीः। चातुर्वर्ण्यस्य सङ्घस्य यः स ग्राचार्यं इष्यते ॥ (नीतिसार १५)। २४. श्राचाराद्या गुणा घष्टौ तपो द्वादशधा दशः । स्थिति-कल्पः षडावश्यमाचार्योऽमीभिरन्वितः। **(घर्मसं. धा.** १०-११६) । २५. घाचार्योऽनादितो रूढे योगादपि निरुव्यते । पञ्चाचारं परेम्यः स प्राचारयति संय-मी ॥ (लाटीसं. ४-१६७; पञ्चाच्यायी २-६४६)। २६. पडिरूवो तेयस्सी जुगप्यहाणागमो महुरवक्को । गंभीरो वीमंतो उवएसपरो म मायरिमो ॥ (मा-वि. पृ. ११३ उ.)। भ जिनले भव्य जीव क्रतों का भाचरण किया करते हैं वे झाचार्य कहलाते हैं।

सामार्थयसायोग्य—हरने पाए कन्ने नासा उट्टे विविज्या नेवा वामण्य-सम्भूच्या पृत्तुन्द्रा य काणा या। पत्रमानि हर्ति विवादा मार्थारम् न कप्पए देशि । बीसो ठावेसच्यो काणगर्याहिसो व नन्तिमा ॥ (सा.वि. वस्तुत, पू. १११); पंचा-बार्धिनेतृतः कूरः परवसायणः। कुरूपः स्वित्वास्त्रस्य कुरूप्तस्य कृत्यस्य क्षाप्तिन्तिमानी निविद्यस्य निव्यस्य सामुगो सामुन्तिनिक्ता मानी निविद्यस्य सामुगो सामुन्तिनिक्ता मानी निविद्यस्य सामुगो सामुन्तिनिक्ता मानी निविद्यस्य सामुगो सामुन्तिक्ता सामुगो सामुन्तिक्ता स्वतः। इत्यादियोग्यमान् सामुन्तिवायं वर्षम्

जो वर्धनाचार आदि वार्च प्रकार के प्राचार से रहित हो, चूर हो, कठोर भावण करने वाला हो, कुकर हो, चिहुत संग हो, बुध्य देश में उन्हान हुआ हो, हो, वार्त-कुल से हीन हो, खिनमानी हो, विचानि होन हो, विचंचक न हो, खारमायांत्रक हो, ईम्पॉल् हो, वाह्य सरीरावि में वृष्टि रक्तने वाला हो, इंग्नियों को चंचलता से युक्त हो, बनों से हेय रक्तने वाला हो, कातर हो, युग्होन हो, क्लाधों से झूम्य हो, बीर बुध्य हो; ऐसा साबु सावार्य पदके स्थोग्य होता है।

होता है।

सामार्थमित-१. प्रहेरायायँ व बहुभूतेषु प्रयम्ने म

सामार्थमित-१. प्रहेरायायँ व बहुभूतेषु प्रयम्ने म

सामार्थववृद्धिक्तोऽनुरागो भित्तः (सामार्थेषु मार्थवबृद्धिकुतोऽनुराग सामार्थमितः)। (स. सि. १.
१. ११: त. सा. ६, २४, १०)। २. सामार्थेषु भूतशात-दिव्यन्यनेषु परहितकरमृतृतिषु स्व-परसम्यविस्तरातिक्वयमेषु भावविद्युद्धिक्तोऽनुरागो भिवतदिक्या कन्य्यते। (सा. सा. द. १६)। ३. सामार्थस्व प्वनुरागो भिक्तः। (सा. सा. से. ७७)।

४. सामार्थाणाम् प्रपूर्वोपकरणवान सन्मुखनमनं सभसिवामां पादपुत्रनं सान-समानार्थिवधानं मनःबृद्धिकुक्तोऽनुराग सामार्थमित्वरूष्टयते। (त. सृत्तः

१ द्याचार्यों में भावविद्युद्धियुक्त सनुराग रखने को द्याचार्यमक्ति कहते हैं।

काचार्यवर्णकन्न-१. मुस्ताहार-पयोषर-निकाकर-बाखरावीस्वर-कल्पमहोस्हादय स्व त्रत्युपकारालपे-सानुप्रहृष्यापृताः, निर्वाणपुरप्रापणक्षमे मार्गे निर्मले स्विताः, परानपि विनतान् विनेवान् प्रयत्यन्तः, प्रायवातिषवस्त्रानपृष्यवर्धनपदमसेवागः, कुलीना विनया विनया विष्या विराणा विवाया विनया विनय

जनान ( प्रसाम क्षिताहार, मेब, जम्बना, तुमं और कल्द-वृक्षं क्षांति के समान प्रत्युक्तार से निरपेक होते हैं: स्वयं मोसमानी पर चमते हुए वे सम्म विनक्ष शिक्यों की भी जब रह जमाते हुँ; वह बाता कें का रामानी होते हुँ; राम, इंब, व मोह से रहित होते हूँ; तथा निश्चारण, निर्मेग, एवं निर्दामनानी होते हुँ; इस प्रकार से साथायों की प्रशंता करने को साथायंवर्ण-

साबीण (प्राचिच्या)—देखो प्रामहत दोष।
१. उनु तिहिं सर्जाहि वा घरेहि वदि प्रागदं हु प्रा-चिच्या। (मुला. ६-२०)। २. ऋतुवृत्या पद्गिस्तद-रूपेण याति शीणि सप्त इहाणि वा व्यवस्थिताति तेम्पत्तिसम्यः सप्तम्यो वा ग्रहेम्यो यद्यागतमोदनादि-कं वाचिन्नं ग्रहणयोग्यम्, दोषामावात्। (मुक्ता. वृ. ६-२०)।

सीबी पंक्ति में स्थित तीन या सात घरों से लाये गये ब्राहार को ब्राबीचं कहते हैं। ऐसा ब्राहार साचु के लिए ब्राह्म होता है।

प्रावितस्य (अञ्चेतस्यः) — १. वर्षादिव-वन्नेयः य प्रद्वार पतारणा धर्मवरणां । प्रथम्भ्रसण णिम्मं प्रभवेतस्यं कर्षाद पूज्यं ॥ (मुस्ता. १-६०) । २. सक्तपरिप्रहृत्याण धाचेतन्त्रयम् ॥ (म. सा. विव-सो. ती. ४२१) ॥ ३. प्रतिबन्धम् । (मी. सा. विव-सो. ती. ४२१) ॥ ३. प्रतिबन्धम् ॥ (मी.ता. प्र. वि. सा. विव-सामे विव्वतस्य ॥ (मी.ता. प्रमावनस्य ॥ विव्वतस्य ॥ (मी.ता. प्रमावनस्य ॥ विव्वतस्य ॥ विव्यतस्य ॥ विव

? सदम, पमझा, वक्कम स्रयवा पता साहि में किसी से भी सारीर को साक्कादित नहीं करना; इस प्रकार समस्त परिष्ठु के परिखान का नाम साथ-तक्य है। ६ भीणं, सत्य नूस्य वाले सीर लण्डित वस्त्र के बारण करने पर भी सावेदय माना मया है।

**प्राच्छेद्य दोष--१.** राया-चोरादीहि य संजदिभ-क्खासमंतु दट्ट्रण । बीहेदूण णिजुञ्जं ध्रन्छिञ्जं होदि णादव्यं ॥ (मूला. ६-२४) । २. प्रच्छेज्ज चार्छिदिय जंसामी भिच्चमाईणं ॥ (पंचाशक ६०८) । ३. भृत्यादेरान्छिच यहीयते तदान्छेचम् । (बाबाराङ्क शी. वृ. २, १, सू. २६६, पृ. ३१७) । ४. राजामात्यादिभिभैयमुपदर्श्य परकीयं यहीयते तदुच्यते अच्छेज्जं। (भ. घा. विजयो व मूला. २३०; कार्तिके टी. ४४६) । ५. प्रच्छेज्जुं तिविहं-पहुम्रच्छेज्जं सामिग्रच्छेज्जं तेणग्रच्छेज्जः। (जीतक. चू. पृ. १४, पं. २०)। ६. प्रभुगृ हादिना-यकः, ग्रन्येषां दरिद्रकौटुम्बिकानां बलाद् दातुमनी-प्सितार्माप यद् देयं ददाति तत् प्रभु-ग्राच्छेद्यम्। स्वामी ग्रामादिनायकः स यदा साधून् दृष्टवा कल-हेनेतरया वा कौटुम्बिकेम्योऽशनाद्युदाल्य ददाति तदा स्वाम्याच्छेद्यम् । स्तेनाश्चीराः ते सार्थेकेभ्यो बलादाच्छेदा यत् पाथेयादि साधुम्यो दश्चस्तत् स्तेन-विषयाच्छेद्यम् । (जीतकः भू वि ध्या पृ ४६) । ७. नृप-तस्करभीत्यादेर्दत्तमाच्छेखमुच्यते ।(ग्राचाः साः == ३४) । द. यदाच्छिद्य परकीयं हुठात् गृहीत्वा स्वामी प्रभुक्चौरो वा ददाति तदाच्छेखम् । (बोगशा-स्बो. विव. १~३=, पृ. १३४) । १. XXX ग्राच्छेद्यं देयं राजादिभिर्मीषितैः। (**श्रन. घ. ४,** १७); यदा हि संयतानां भिक्षाश्रमं दृष्ट्या याजाः

वन्त्यो वा चौरादिवाँ कुट्टीन्कान् 'यदि संयताना-मारातार्गा मिक्रायानं न करिय्यत् तदा युष्माकं इब्य-मयहिष्यामो प्रामाद्या निर्वादिष्यामानः' इति भीय-रियत्व दापयति तदा दीयमानमान्त्रेश्वनामा दोष्टः स्वात् । (ब्यन. च. डी. ४-१७) । १०. घान्त्रेश्वं यत् मृतकादिनम्यमान्श्विच दीवते । (ब्यन. मा. ब्. ३, प्र. ३४) । ११. यद्बतात् कस्मादिष उहात्य यही दति तदान्त्रेश्वम् । (मृ. षु. बद्. स्तो. बृ. २०, प्र. ४१) । १२. राजमयान्त्रीरमयाबहीयते तदा-न्त्रेश्वम् । (मा. प्रा. डी. १६) ।

१ संयतों के भिक्षाधम को बेल कर राजा, धमारय प्रथवा चोर प्रावि के द्वारा भवभीत करके जो दान की योजना की जाती है; यह धाण्डेख नामका बोब है।

साजीव — १. जाई कुल गण कम्मे लिप्पे धाजीव-णा उ वचिहा। तूर्याए धमूराए व धप्पाण कहेहि एवकेक ।। (पिष्टीन. ४५७)। २. धाजीवे जार-कुलार्दिमन्ते।। (जीतक. चू. ११, थं. २६)। ३. ध-तीतावधंसूचक निमेस्त जाति-कुल-गण-कम्मे-विध्यामो कपनारिता झाजीवनम्। (जीतक. चू. वि. ब्या. पू. ४६, ११ –२४)।

१ जाति, कुल, गण, कमें और शिल्पके भेद से आजीव पांच प्रकार का है। सपनी उक्त जाति आदि को सूचा से— सप्रयट को — सप्या स्मूचा से— प्रयट क्य में— कह कर भोजन प्राप्त करना, यह आजीव नामका उत्पादन बोच है।

द्वाजीवकुशील—प्रात्मनो जाति कुलं वा प्रकाश्य यो मिलादिकमुरादयति स प्राजीवकुषीलः। केन-चिट्ठपद्वाद्वाः परं चरणं प्रविचाति, धनावधालां वा प्रवि-स्थात्मनश्चिकस्यां करोति वाज्ञवीवकुष्ठ[शी]लः। (म. म्ना. विज्ञवते, टी. १९४०)।

परनी वार्ति या कुल को प्रकट करके भिकादिक के उदरान करने वाले साथु को धावीबकुष्मील कहते हैं। तथा किसी के द्वारा उपद्रव किये वाले वर नुसरे की हरण ने वाले वाले और प्रनायकाला में बाकर प्रपनी चिक्तसा कराने वाले साथु को नी प्राजीवकुछा[थी]ल कहते हैं।

स्नाजीव दोष-वेको माजीव । १ जादी कुलं च .क्षिप्यं तवकम्मं ईसरस माजीव । तेहि पुण उप्पादी माजीवदोसो हवदि एसो ॥ (मूला ६–३१)। २. प्रात्मनो बाति कुलं च निदिश्य विश्वक्षमं तपः-कमंत्वरत्वं च निदिश्यात्रीवनं करोति यदोज्ञः प्रा-जीवक्षनाप्वेतानि, तेम्यां चातिकम्मादिग्यः पुन-स्थाद प्राहारस्य योज्यं च प्राजीवरोषो भवत्वेषः, वीर्यह्नहुन-दीनत्वादिदीयदर्धनादिति । (मूना. वृ. ६-३१)।

जाति, कुल, फिल्प, ठप धौर ऐक्क्योंबि को प्रगट करके भिक्षा एवं वसति धादि को उत्पन्न करना; यह धाजीव दोच है।

सालीववीबबुट्टा बसति — १. धारमा वार्ति इसं ऐरवर्षे वाशियाय स्वाहारम्याकटनोरालादिता वस्तित्रावीववस्त्रेनोच्छो । (म. धा. विवक्ते. २२०). २. स्वस्य वार्ति कुन्नमैरवर्षमीभाग्य माश्रास्प्रप्रकास-नेनोत्तादिता (बहाति:) धाजीवदीबयुट्टा । (स. बा. मूला. ही. २२०; कार्तिके. ही. ४४८-४०) । स्वस्तो बारित, इस सम्बा ऐरब्ध के कम्म हारा

ब्रपनो जाति, कुल ब्रयवा ऐस्वयं के कपन द्वारा ब्रपना माहात्म्य प्रगट करके वसति को प्राप्त करना; यह ब्राजीव नामका बततिबोच है। ऐसी वसति ब्राजीवबोच से दृषित कही जाती है।

द्भाजीवन-देखो आजीव । आजीवनं यदाहार-शस्यादिकं जात्याद्याजीवनेनोत्पादितम् । (व्यवः भाः मलयः षुः ३-१६४, पुः ३५) ।

वेको बाजीवदोव घोर घाजीवदोवनुष्टा वसति । घाजीवना दोष--पिण्डापं दातुः सत्कजात्यादि स्वस्य प्रकाशयतः घाजीवनादोषः। (गु. गु. व. स्वो. बु. २०, पृ. ४६) ।

वेको सानीवरोष धौर सानीवरोषहुष्या वसित । सानीव (सानीविकरा) पिषड्— १. नारशायाजी-वनादवार सानीविकरिषण्यः । (सावारा, सी. व. २, १, २७३, ष्टु. ३२०) । २. जाति-मुत्रा-गाक-सो-शिल्पदिप्रमानेस्य सारामस्तद्वपूज्यवारोण्यां भिक्षाणं-मानुविष्ण्यः । (योगसा. स्वो. विव. १-३८; वर्षसं.

मानः स्वोः षुः ३, २२, पुः ४१) । देस्रो द्वाजीवदोव ।

आजोबभय-आशीवो वर्तनोपायस्तिस्मन् अत्येनो-परुष्यमाने मयमाजीवभयम् । (सस्तितिवः मृ. पंजि-का पू. ३८)।

वेस्रो ब्रामीविकाभय ।

बाजीविकाभय---१. बाजीविकाभयं दुर्जीविका-श्रयम्। (बाब-मा हरि. बृ. १८४, वृ. ४७३)। २. प्राप्तीविका प्राजीवनम्, तस्या उच्छेदेन भयमा-जीविकाभयम् । (द्याव. भाः सलयः कृ. १०४, पृ. ५७३) । २. प्राजीविका जीवनवृत्तिः, तदुगायिन्ता-जनितमाजीविकाभयम् । (गृ. गृ. व. स्त्रोः कृ. ६, पृ. २५) ।

२ शाजीविका के नष्ट होने से जो भय उत्पन्न होता है उसे शाजीविकाभय कहते हैं।

स्राक्षा (प्रात्णा)— १. शाणा णाम धायमी सिद्धंतो विजयवयणीयिर एयहो । एवस गाहायो— सुणिवण-मणादणिवृत्तं भूदिहं भूदभावणमण्यां प्रामिद-मित्रं महर्षं महर्गुभावं महरिवस्यं ।। उम्माप्त्रज्ञा-प्रणावं प्रयानमणमण्यां वार्ष्यप्रदाणं । प्रणावज्ञा-कुण्यं यायमंगवमणमण्यां । एसा प्राणा । (बस. तु. १३. प्. ७०-७१); धाणा सिद्धंतो माणामो इदि एयहो । (बस. तु. १४. पू. २२९) । २. धाझाय्ये इस्पादा— हिताहित्यास्त्र-रिव्हार्यस्यत्या सर्वज्ञा-परेक्षः । (साचाराः सी. बू. २, २, ७४, पू. १०२)। ३. धाझा स्थादाण्यवचनम् । (भि. स. तु. स. २, ३, ४४१) । ४. उत्संचने कोवादित्यवनिकेच्डाऽङ्जा । (साहस्याः सी. ३-३)।

१ प्राज्ञा से प्रनिप्राय धागम, सिद्धान्त प्रयचा जिन-वाणी का है—ये सब शब्द समानार्थक हैं। २ वह महाप्रपावशालिनी जिन-प्राज्ञा बन्त के बोवों को समागं विवलाने के लिए उत्तम दीपक के समान होक्ट उनके लिये हित की प्रान्ति और प्रहित के परिहार में समर्थ हैं।

स्राज्ञाकनिष्ठता (सार्गाकरिग्द्ठदा) — १. प्राणा सिद्धंतो सागमो इदि एयट्टो । तिस्से कणिट्टा सग-स्रेते योवतं प्राणाकणिट्टा णाम । (बद. पु. १४, पू. ३२६) ।

. आज्ञा से झागम प्रभिन्नेत है। उस झागम की किन-ट्टता—होमता या श्रुत की अस्पता—का नाम झागमकनिष्टता है। यह झाहार झरीर की उत्पत्ति में कारण होती है।

स्राज्ञापनी (स्रारावर्षा) — १. घाणवणी णाव वो जस्स प्राणत्तियं देह सा स्राणवणी भवति । जहा नच्छ पत्र पठ कुर भृदुख एवमादि । (स्त्रावे. बू. ७, वृ. २३६) । २. स्वाध्यायं कुरुत, विरस्तासंव-माद्य हरवादिकानुज्ञास्तवाणी स्राणवणी । (भ. सा. विक्रयो. टो. ११६४) । ३. साजाय्यतेऽन्येत्यातापना [नी], ब्राज्ञां तवाहं ददामीत्येवमादिवचनमाज्ञापनी भाषा । (मूला. वृ. ५-११=) । ४. 'इदं कुरु' इत्या-दिका बाजायनी । (भ. बा. बूला. टी. ११६५) । म्राज्ञापनं प्रभुत्वेनाऽऽदेशो यः स्वोक्तकारिणा । तत्किचिदाशु कर्तव्यं यन्मयादिश्यते तव ।। (प्राचा-सा. ५-८६) । ६. झाज्ञापनी कार्यनियोजनभाषा । यथा इदं कुर्याः इत्यादिः । (गो. जी. म. प्र. टी. २२४) । ७. इदं कुरु इत्यादिकार्यनियोजनभाषा श्राज्ञापनी । (गो. जी. जी. प्र. २२५)। ⊏. श्राज्ञा-पनी कार्ये परस्य यथेदं कुर्विति । (वर्मसं मानः स्वो. **बृ.** ३—४१, पृ. १२३) । ह. झाणावयणेण जुझा ग्राणवणी पुरुवभणित्र भासाद्यो । करणाकरणाणियमा दुट्टविवनसाइ सा भिण्णा ॥ (भाषार. ७३) । २ स्वाध्याय करो व झसंयम से विरत होवी इत्यादि ब्रनुशासनात्मक भाषा को ब्राज्ञायनी भाषा कहते हैं। **ब्राज्ञारुचि (ब्रार्गारुई)**—१. रागो दोसो मोहो ग्रन्नाणं जस्स ग्रवगयं होइ । ग्राणाए रोयंतो सो **बलुग्राणारुई नाम ॥ (उत्तरा. २८−२०; प्रव.** सारो. ६५३) । २. भगवदह्त्प्रणीताज्ञामात्रनिमित्त-श्रद्धाना ग्राज्ञारुचयः। (त. बा. ३,३६,२)।३. सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन षड्द्रव्यादिषु या रुचि.। साऽऽज्ञा X X X II (म. पु. ७४-४४१) । ४. राग-द्वेष-रहितस्य पुंसः भाजयैव धर्मानुष्ठानगता रुचिराज्ञा-रुचिः । (वर्मसं मानः स्वोः वृ. २, २२, वृ. ३७) । श्राज्ञा सर्वज्ञवचनात्मिका, तया रुचिर्यस्य सः। (उत्तराः नि. वृ. २८-१६)। ६. जिणग्राणं मन्तनो जीवो ग्राणारुई मुणेयव्यो । (गु. गु. घ. स्वो. व. १४, पू. ३६) ।

२ भगवत् धर्हत्सर्वज्ञप्रणीत ग्रागम मात्र के निमित्त से होने वाले खड़ान और खड़ावान् जीवों को भी ग्राजा-रुचि कहा जाता है।

प्राज्ञास्त्रिक्य — १. पंचित्यकाय-छज्जीविषिकाये कातदक्त्रमण्ये य । प्राणांगण्ये भावे प्राणांजियवेण विचित्रणादि ।। (मृता. ४-२०२; भ. का. १७११; क्य. हु. ११, ५, ७१ वर्ड्, । १. उपयेरटूरमावाम-व्रदुदित्यादा हमोदयात मुरुमत्वाच्च पदार्थानां हेतु-दूष्टान्त्रोप्परे मति सर्वक्रप्रधानमाममं प्रमणोक्करण 'इत्याचेनां ने तम्याचादिनो निनाः' इति गहनपदार्थ-अक्षानाव्याव्यावादिनो निनाः स्ति हम १० १६ १६ १६ १६ १६ स्ता ११, १६ १६ भ. सा. मृता. ही. १७०५; स. सा. १९, १६, ४; भ. सा. मृता. ही. १७०५;

त. बृत्ति अत. ६-३६); प्रथवा - स्वयं विदित-पदार्वतत्त्वस्य सतः परं प्रति पिपादिययो स्वसिद्धा-न्ताविरोधेन तत्त्वसमर्थनार्थं तर्क-नय-प्रमाणप्रयोजन-परः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्यत्वादा-शाविचयः इत्युच्यते । (स. सि. ६-३६; म. मा. मुला टी. १७०८; त. बृति धृत. ६–३६)। ३. मानाप्रकाशनाणीं वा । भ्रथवा सम्यग्दर्शनविशुद्ध-परिणामस्य विदितस्व-परसमयपदार्यनिर्णयस्य सर्वज्ञ-प्रणीतानाहितसौक्ष्म्यानस्तिकायादीनर्थानवधार्यं 'एव-मेते' इत्यन्य पिपादयिषतः कथामार्गे श्रुतज्ञानसाम-र्ध्यात् स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतु-नय-प्रमाणविमर्द-कर्मणा ग्रहणसहिष्णून् कृत्वा प्रभाषयतः तत्समर्थ-नार्थस्तर्क-नय-प्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्बाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । (सः **बा. ६, ३६, ४)**। ४. ग्राणाविजए णाम—तत्य व्याणाणाम ग्राणेनि वा सुत्तंति वा वीनरागादेसो वाएगट्टा। विजयो णाम मग्गणा। यह? जहाजे सुहुमा भावा श्रीणदियगिज्ञा श्रवज्ञा चक्खुविसया-तीया केवलनाणीपच्चक्ला ते वीयगागवयण ति काऊण सहहइ । भणित च--पचित्यकाए आणाए जीवे ग्राणाए छव्विहे। सद्दे जिणपण्णत्ते घम्मज्भा-णं भिन्नायडः ॥ तहा—नमेव सच्चं नीसकं जं जिणेहि पवेदित । भणितंच — वीयरागो हि सब्बण्णू मिच्छं णेव उभासइ। जम्हातम्हावई तस्स तच्चा भूतत्थदरसिणी ।। एवं ग्राणाविजयं। (दशवै. चू. १, पृ. ३२) । ५. भ्राप्तवचनं प्रवचनं चाजाविचय-स्तदधंनिणंयनम् । (प्रज्ञमरः २४८) । ६. एदीए भ्राणाए पञ्चन्खाणुमाणादियमाणाणमगीयरत्थाण जं भाणं सो प्राणाविचयो णाम उभाण । (घव. पु. १३, पु. ७१) । ७. तत्थ य मइदोव्वलेणं तब्विहाइरिय-विरहमो वा वि । णेयगहणत्तणेण य णाणावरणो-दएणं च ।। हेऊदाहरणासंभवे य सइ सुट्ठु जं न बुज्मेजजा। सव्यण्णुमयमवितह तहावि तं चितए मद्दमं ।। प्रणुवकयपराणुग्गहपरायणा जं जिला जनप्यवरा । जियराग-दोस-मोहा य णण्णहावादिको तेणं। (व्यानका ४७-४६ ब्राव. हरि. वृ. पृ. ueo]; चव. पु. १३, पृ. ७१ पर कुछ पाठमेदों के साच उद्युत) । द. जैनीं प्रमाणयन्नाक्षां योगी योग-विदांवरः । घ्यायेद् धर्मास्तिकायादीन् भावान्

भूक्मान् ययागमम् ॥ भाजाविचय एष स्वात् 🗙 🗙 ×।।(म. पु. २१, १४--१)। ६. ग्रतीन्द्रियेषु भावेषु बन्ध-मोक्षादिषु स्फुटम् । जिनाज्ञानिश्चयध्यानमाज्ञा-विचयमीरितम् ।। (ह. पु. ५६-४९) । १०. कर्माणि मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेषां चतुर्विद्यो बन्धपर्यायः, उदय-फलविकल्पो जीवद्रव्य मुक्त्यवस्थेत्येत्रमादीनामती-न्द्रियत्वात श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षाभावाद् बुद्धघतिशयेऽसति दुरववोधं यदि नाम वस्तुतस्वं तयापि सर्वज्ञज्ञानप्रामाण्यादागमविषयतस्यं तथैव, नान्यबेति निश्चयः सम्यग्दर्शनस्वभावरवान्मोक्षहेतु-रित्याज्ञाविचारनिश्चयज्ञानमाज्ञाविचयास्यं धर्मध्याः नम् । अन्ये तु वदन्ति स्वयमधिगतपदार्थतस्वस्य परं प्रतिपादयितुं सिद्धान्तनिरूपिनार्थप्रतिपत्तिहेतुभूतयु-क्तिगवेषणावहितचित्ता सर्वज्ञज्ञानप्रकाशनपरा **भनया** युक्त्या इय सर्वविदामाज्ञावबीचयित् शक्येति प्रवर्तन-मानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत इति । (भ. घा. विक-यो टी. १७०८) । ११. तत्राज्ञा सर्वज्ञप्रणीतागमः । तामाज्ञामित्यं विचिनुयात् पर्यालोचयेत् । 🗙 🗙 🗙 तत्र प्रज्ञायाः परिदुर्बनस्वादुपयुक्तोऽपि सूक्ष्मया शे-मुख्या यदि नावैति भूतमर्थं सावरणज्ञानत्वात् । ×××तथाऽप्येवं विचिन्वतोऽवितथवादिनः क्षीण-रागद्वेषमोहाः सर्वज्ञाः नान्यथाव्यवस्थापितमन्यथा-वयन्ति भाषन्ते वा ऽनृतकारणाभावात् । ग्रतः सत्य-मिदं शासनमित्याज्ञायां स्मृतिसमन्वाहारः । (त. भा. सिद्धः बृ. ६-३७) । १२. प्रमाणीकृत्य सार्वज्ञीमा-ज्ञामर्थावद्यारणम् । गहनानां पदार्थानामाज्ञाविचय उच्यते ॥ (तः सा. ७–४०) । १३. द्या प्रभिवि-धिना ज्ञायन्तेऽर्था यया साज्ञा प्रवचनम्, सा विचीयते निर्णीयते पर्यालोच्यते वा यस्मिस्तदाज्ञाविषय धर्म-ध्यानमिति, प्राकृतत्वेन विजयमिति; श्राज्ञया विजी-यते श्रधिगमद्वारेण परिचिता क्रियते यस्मिन्तित्याज्ञा-विजयम् । (स्थानाः सभयः सू. ४, १, २४७) । १४. माज्ञाविषयमतीन्द्रियज्ञानविषयं विज्ञातुं चतुर्षु ज्ञानेषु बुद्धिशक्त्यभावात् परलोक-बन्ध-मोक्ष-लोका-लोकसदसद्विवेकवृद्धिप्रभाव-धर्माधर्म-कालद्रव्यादिपदा-र्येषु सर्वेज्ञप्रामाण्यात्तत्प्रणीतागमकथितमवितथं नान्य-वेति सम्यग्दर्शनस्यभावत्यान्निरुवयभिन्तनं नदमं धर्म्यम् । (चा. सा. पू. ६०) । १५. वस्तुतस्यं स्व-सिद्धान्तप्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् । सर्वज्ञाकाभियोगेन

तदाज्ञाविषयो मतः ॥ (ज्ञानार्थव ३३-६) । १६. स्वयं मन्द्रबृद्धिस्वेऽपि विशिष्टोपाध्याया-भावे अपि श्रृष्ठकी बादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि सति 'सूक्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्यन्न गम्मते । माज्ञासिद्धं तु तद् ब्राह्मं नान्यवावादिनो जिनाः ॥ इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञा-विश्वयद्यानं भण्यते । (ब्. इब्बसं. ४८, व्. १७७; कार्तिके. टी. ४८२, पू. ३६७) । १७. घाता जिन-प्रवचनम्, तस्या विचयो निर्णयो यत्र तदाज्ञाविच-यम् । प्राकृतत्वादाणाविजयं भाजागुणानुचिन्तनमि-त्यर्थः । (ग्रीपपाः ग्रभयः वृ. २०, वृ. ४४) । १८० विश्वात् न त् शक्यमावृतियुताऽध्यक्षानुमानादिना-त्यक्षानन्तविवर्तवितस्रकलं वस्त्वस्तदोषाहैताम् । धाझावाग्विचयस्तयोक्तमन्तं नैवेति तहस्तुनश्चिन्ता-ऽऽज्ञाविचयो विदुर्नयचयः सज्ञानपुण्योदयः ॥ (ग्रामाः सा. १०-२६) । १६. एते पदार्थाः सर्वज्ञनाचेन वीतरागेण प्रत्यक्षेण दृष्टा न कदाचिद् व्यभिचरन्ती-श्यास्तिक्यबुद्धधा तेषां पृथक् पृथग्विवेचनेनाऽऽज्ञा-विश्वयः। यद्यप्यात्मनः प्रत्यक्षबलेन हेतुबलेन वा न स्पृष्टा तथापि सर्वज्ञाज्ञानिदेशेन गृह्णाति, 'नान्यथा-वादिनो जिनाः' यत इति । (मूला वृ. ५-२०२) । २०. प्राज्ञां यत्र पुरस्कृत्य सर्वज्ञानामवाधिताम्। तस्वतिदिवन्तयेदर्थान् तदाज्ञाध्यानमृच्यते ।। (योगञा १०--६; तु. म. चट्. स्वो.वृ. २, पृ. १०; गुण. कमा. २८) । २१. इमामाज्ञा समालम्ब्य स्याद्वादन्याय-योगतः । द्रव्य-पर्यायरूपेण नित्यानित्येषु वस्तुषु ।। स्वरूप-पररूपाम्था सदण्डूपशालिखु । यः स्थिरप्रत्ययो ध्यानं तदाज्ञाविचयाह्नयम् ॥ (त्रि. ज्ञ.पु.च.२, २, ४४६-४६) । २२. छट्व्व णवपयत्था सत्त वि तच्चाइं जिणवराणाए । चितइ विसयविरत्ती झाणा-विचयं तुत मणिय।। (भावसं. दे. ३६७)। २३. सर्वज्ञाज्ञयाऽत्यन्तपरोक्षार्थावधारणार्यमित्यमेव सर्व-ज्ञाज्ञासम्प्रदाय इति विचारणमाज्ञाविचयः । (त. **युक्तको. ६-३६**) । २४. माज्ञाया निर्द्धारः सम्यग्द-शंनम्, प्राज्ञाया धनन्त[न्तत]त्वपूर्वापराविरोधि-त्वादिस्वरूपे वमत्कारपूर्वकचित्तविश्रामः प्राज्ञा-विश्वय धर्म्यध्यानम् । (ज्ञा. सा. दे. वृ. ६-४, वृ. २३) । २५. सर्लैका द्विविधो नयः शिवपयस्त्रेधा चतुर्वा गतिः, कायाः पञ्च षडङ्गिनां च निचयाः सा सप्तभञ्जीति च । प्रष्टौ सिद्धगुणा पदार्थनवकं

वर्षं रवाङ्कं विनः, प्राहेकारक देशसंस्वददशः सद्हारवाङ्कं तरः ॥ सम्बद्धेशः चत्रुवा वीकामानः,
यद् वाद्रुवं सर्वदेशाचनकः । तसादृतं चिन्तवन् वस्तु
यायादाज्ञाधम्यध्यानमुद्धां पुनीनः ॥ (प्रास्वतः ६८,
१०) । २६. वम्यंमपि ज्ञान-स्वान-पारिक-वैरायप्रावनाशिः कृताम्यासस्य नयारिकियतिगृहनं न कृष्यते
तुष्क्यतिना, परं सर्वजनसं सर्पमेवीति चिन्तनं प्राज्ञाविवदः । (वसंसं, मातःस्वीः स् १-२७, ९, ६०)।
१७. स्विद्धानतेश्वतमार्थेण तस्त्वानां चिन्तनं यथा।
प्राज्ञद्यां विननायस्य तदाज्ञाचित्रयं सत्तम्॥ (सावसं,
वानः ६१०)। २८. धाजावित्रयं स्वतः स्थार जुतार्वदिच्तनारसम्य । (लोक्टा, १०-४४७)।

१ जीवावि पांच अस्तिकाय, पृषियोकायिक आदि छह जीव्यिकाय और कालहरूप; ये जो जिलाहा के प्रमुतार प्रहल योग्य दर्वाचं हैं उनका उसी प्रकार से—जिनाभाय के अनुसार—विवार करना, यह बालाविषय यसंस्थान है।

प्राज्ञाव्यवहार— १. ग्राणाववहारो—गीवायरिया ग्रासेवियसत्यस्या खीणजधाबला दो वि जणा पगिट्र-देसतरनिवासिणो ग्रन्नोन्नसमीवमसमत्या गन्त् जया, तया मद्द्यारणाकुशलं भ्रगीयत्थसीस गृहत्वेहि भद्द-याग्पयासेवर्णीहं पेसेइ ति । (जीतकः चू.पू. २, पं. ३२) । २. देसतरद्विद्याण गुढपयालोग्नणा द्याणा । (नु. नु. बट्. स्को.वृ.३, पू. १३)। ३. तथा प्राज्ञायत म्रादिष्यत इत्याज्ञा। तद्रुव्यवहारस्तु केनापि शिष्येण निजातिचारालोचकेन ग्रालोचनाचाय: सन्निहितोऽप्राप्तः, दूरे त्वसौ तिष्ठित । ततः केन-चित्कारणेन स्वय तावत् तत्र गन्तुंन शक्नोति । भगीतार्थस्तु कश्चित्तत्र गन्ता विद्यते । तस्य हस्ते म्रागमभाषया ग्रहानि घपर।घपदानि लिखित्वा यदा शिष्यं प्रस्थापयतिः गुरुरपि तथैव गूढपदैः प्रायदिचतं लिखित्वा प्रेषयति तदासौ ग्राज्ञालक्षणस्तृतीयो व्यव-हारः । (जीतकः चृ. वि. व्या. पृ. ३३) ।

हे वेशानंतर-स्थित गुर को सपने दोशों की झालो-चना कर लेने के लिए किसी सपीतार्थ के द्वारा सागननाथा में पत्र तिसकर नेकने तथा गुर के द्वारा भी उसी प्रकार गुरू पदों में ही प्रायश्चित्त त्रितकर मेचने की साक्षास्थवहार प्रायश्चित्त कहते हैं।

श्राज्ञाञ्यापादिकी क्रिया-१. यथोक्तामाज्ञामावस्य-

कादिषु चारित्रमोहोदयात् कर्तुमशक्तृवतोऽन्यया प्ररूपणादाज्ञाव्यापादिकी किया । (स. सि. ६-५; त. बा. ६, ५, १०)। २. यथोक्ताज्ञान-सक्तस्य कर्तुं मावश्यकादिषु । प्ररूपणाऽन्यया मोहा-दाज्ञान्यापादिकी किया ॥ (ह. पु. ५८-७७) । भावश्यकादिषु स्थातामहंदाज्ञामुपासितुम् । प्रशक्तस्यान्यथास्यानादाज्ञाव्यादिकी क्रिया ।। (त. क्सो. ६, ५, २०) । ४. जिनेन्द्राज्ञां स्वयमनुष्ठातु-मसमर्थस्यान्यथार्थसमर्थनेन तद्व्यापादनमाजाध्या-पादनकिया। (त. सुखबो. ६-४)। ५. चारित्र-मोहोदयात् जिनोक्तावश्यकादिविधानासमर्थस्य धन्य-थाकथनमाज्ञाव्यापादनिक्रया । (तः वृत्ति श्रुतः

१ चारित्रमीह के उदय से जिनोक्त प्रावश्यकादि कियाओं के पालन करने में स्वयं ग्रसमर्थ होने के कारण जिनाजा से विपरीत कथन करने को बाजा-**म्यापादिकी किया कहते हैं।** 

**भाजासम्यक्त्व —** देखो भाजारुचि । भाजासम्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव त्यक्तग्रन्थप्रपञ्च शिवममृतपयं श्रद्धन्मोहशान्तेः। (ब्रात्मानु. १२) । २. भगवदह्त्सवंज्ञप्रणीतागमानु-ज्ञासंज्ञा आज्ञा। (उपासका. पृ. ११४)। ४. देवी-ऽर्हन्नेव तस्यैव वचस्तथ्यं शिवप्रदः। धर्मस्तदुक्त एवेति निवंन्धः साधयेद् दृशम् । (सन. घ. २-६३)। भ्राप्तागम-यतीशानां तत्त्वानामल्पबृद्धितः । जिनाज्ञयैव विश्वासी भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ (भावसं वाम. ३२७)। ६. तत्राज्ञा जिनोक्ता-गमानुज्ञा। (ग्रनः चःस्वोः टीः २-६२)। ७. जिनसर्वज्ञवीतरागवचनमेव प्रमाणं क्रियते तदाज्ञा-सम्यक्त्वं कथ्यते ॥ (व. प्रा. टी. १२) ।

देको धानारुचि ।

**ग्राहक**---१. चतुःप्रस्थमाढकम् । (त. वा. ३, ३८, ३, पू. २०६)। २. प्रस्थैश्चतुर्भिरेकः स्यादाडकः प्रथितो जने । (लोकप्र. २५-२७४) ।

१ बार प्रस्य (एक प्राचीन मापविशेष) प्रमाण माप को आढक कहते हैं।

मातजु-मातजुः सदीवाती रोगः। (पञ्चमूः टी. पृ. १४) । शीझ प्राणचातक रोग को झातङ्क कहते हैं।

**प्रातञ्चलम्प्रयोगसम्प्रयुक्त — ग्रा**यंकसंपयोगसंप-

उत्तो तस्स विष्ययोगाभिकंकी सतिसमन्नागते। तत्व बातंको णाम बासुकारी, तं जरो बतिसारी सू(सा)स सज्जहूबी एवमादि । घातंकगहणेण रोगोवि सूइम्रो चेव । सो य दीहकालिम्रो भवइ। तं गंडी धदुवा कोढी एवमादि । तत्थ वेदणानिमिसं मार्थकरोगेसु पदोसमावण्णो मारुगाभिकंकी राग-दो-सवसगद्यो णेहाणुगद्यो निवसंती ग्रस्भकम्मरयमलं उविचणोति । ब्रट्रज्याणस्य तद्द्यो भेदो गद्यो । (दश-बै. चू. १, वृ. ३०)।

बाब्याती रोगका नाम बातंक है। ऐसे स्वर व भतिसार भावि रोग के उपस्थित होने पर उसके विनाश का बार-बार स्मरण करना, यह तृतीय (प्रातंकसंप्रयोगसंप्रयुक्त) प्रातंभ्यान है।

**ग्रातप-्रः** ग्रादित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः । स. सि. ५-२४; त. इलो. ५-२४) । २. द्यातप उष्णप्रकाशलक्षणः । भातपः भादित्यनिमित्तः उष्ण-प्रकाशलक्षणः पुद्गलपरिणामः । (त. द्या. ५,२४, १८)। ३.को द्वादवोणाम? सोष्णः प्रकाशः धातपः । (**वव. पु. ६, पृ. ६०**) । ४. धातपोऽपि पुद्गलपरिणामः, तापकत्वात स्वेदहेतुत्वात् उष्ण-त्वात् अग्निवत् । (त. भा. सिद्धः वृ. ४-२४, पृ. ३६३) । ५. मा समन्तात् तपति सन्तापयति जग-दिति प्रातपः । (उत्तराः नि. ज्ञाः बृ. १-५७, पृ. ३६)। ६. उष्णप्रकाशलक्षणः सूर्यवर्हिः प्रभृतिनिमि-त्तमातपः । (त. वृत्ति श्रुत. ५-२४) ।

१ सूर्व द्वादि के निमित्त से जो उच्च प्रकाश होता है उसे झातप कहते हैं।

**प्रातपनाम--१. यदु**दयान्तिवृत्तमातपनं तदा-तपनाम । तदादित्ये वतंते । (स. सि. ६-११; त. बा. ८, ११, १५)। २. घातपति येन, ब्रातपनम्, ब्रातपतीति वातपः । तस्य निर्वर्तकं कर्म ब्रातपनाम, तवादित्ये वर्तते । (त. बा. द, ११, १५; त. इसी. <-११) । ३. घातपसामर्थ्यं जनकमातपनास । (स. भा. ब-१२)। ४. झातपनाम यदुदयादातपदान् भवति । (बा. प्र. टी. २२; झाव. नि. हरि. बृ. १२२)। ५. सूर्येविमानरत्नपृथिवीजीवजनितदाहो यस्तदात-पनाम । (पंचसं स्वो वृ ३-१२७, पृ ३८)। ६. ब्रातपनमातपः। जस्स कम्मस्स उदएण जीव-सरीरे बादबो होज्ज तस्स कम्मस्स बादबो लि सण्णा । (बब. बु. ६, वृ. ६०) । ७. ग्रातपतीत्या-

तपः, भातप्यते वाऽनेनेति भातपः। तस्यातपस्य सामर्थ्यं शक्तिरतिशयो येन कर्मणोदितेन जन्यते तदापनाम । भाको मर्यादावचनत्वात् । (त. भा. सिद्धः बू. द-१२) । द. जस्सुदएण जीवे होइ सरीरं तुतानिलं इत्थः। सो ग्रायवे विवागो जह रविविने तहा जाण ।। (कर्मबि. वर्ग. गा. १२४, वृ. ४१) । यदुदयाज्जीवस्तापवच्छरीरो भवति तदातपनाम । (समका. प्रभयः वृ. ४२, पृ. ६७) । १०. यस्य कर्मण उदयाज्जीवस्य शरीरं तापवदुष्णप्रकाशकारि भवति स प्रातपस्य विपाकः। (कर्मविः परमाः स्थाः १२४, पू. ४२) । ११. यदुवयाज्जन्तुशरीराणि स्व-रूपेणानुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुर्वन्ति तदातपनाम । (कर्मस्त. वो बृ. ६-१०, वृ. ८८; शतक. मल. हेम. बृ. ३७-३८, पृ. ५१; प्रव. सारो. थु. १२६४; कर्मवि. दे. स्त्रो. वृ. ४४; कर्मप्र. बनो. टी. १, पू. ६) । १२. यदुदयवशाज्जन्तुशरी-राणि भानुमण्डलगतपृथिवीकायिकरूपाणि स्वरूपेणाः नुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमात्तप कुर्वन्ति तदातप-नाम । (यष्ठ कर्मः मलयः वृ.६, पृ. १२६; प्रज्ञा-प. २३–२६३, पू. ४७३; पंचसं. मलय. बृ. ३–७; कर्मप्र. टी. १, पू. ६) । १३- ब्रातपनाम यदुदयाज्ज-न्तुशरीर स्वयमनुष्ण सत् धातपं करोति । (धर्मसं. मलयः वृ. ६१६) । ४४. यदुदयादातपनं निष्पद्यते तदातपनाम । (म. झा. मूला. टी. २०६५) । १५. यदुदयेन ग्रादित्यवदातापो भवति तदातपनाम । (त. बृत्ति भृतः ५-११) ।

२ जिस कर्म के उदय से झरीर में झातप हो झयवा को झातप का निवंतिक हो उसे झातपनामकर्म कहते हैं।

द्भाताप---देखो झातप । १. मूलोव्यवती प्रभा तेजः, सर्वोङ्गस्थाप्युष्णवती प्रभा झातापः, ३०००-रहिता प्रभोद्योतः इति तिष्हं भेदोवलंभादो । (थय-पु. ८, पु. २००) ।

सर्वांगम्यापिनी उष्णतायुक्त प्रभा को प्राताप कहा स्राता है। प्रातापनाम—देखी ब्रातपनाम। १. जस्स कम्म-

स्नातापनाम—देशो स्नातपनाम । १. वस्त कम्म-स्तुरपण सरीरे भाराशो होति तं स्नाताशमा । स्रोव्यासमा सातापः। (चब- पु. २३, पू. २६४) । २. यस्त कम्मकम्पस्थोदयेन जीववारीर सातयो सवति तदातापनाम । (चुनाः बृ. १२-१६२) । देशो मातपनाम । भारमकैवल्य — कर्मणोऽपि वैकल्यामारमकैवल्यम-स्त्येव । (अध्टक्षती ४)।

कर्म की भी विकलता को झात्मकैवस्य कहा जाता है।

**भात्मक्रप्ति**—नन्बहम्रत्ययोत्पत्तिरात्मक्रप्तिनिगधते । (त. इतो. १–२०२, पृ. ४१) ।

'मैं हूं' इस प्रकार की प्रतीति के उत्पन्न होने को प्रात्मवस्ति कहते हैं।

अस्पितान मात्मकान वादाविश्यापारकाले किमनु प्रतिवादिन जेतु मम सन्तिरस्ति न वा हत्यालांचनम् । (चलरा. नि. सा. वृ. १-४८. पृ. १६)।
क्या इत प्रतिवादी को जीतने को मेरी सन्ति है या
नहीं, इत प्रकार (कास्त्राचं) व्यक्ति व्यापार के
समय विचार करना; इसका नाम सास्म्रतान है।
यह चार प्रकार को प्रयोगसम्पत्ति का प्रचम भेव है।
यह चार प्रकार को प्रयोगसम्पत्ति का प्रचम भेव है।
स्त्रास्म्रतस्य -१. स्विविध्य- मनस्तत्य विधियत
रागाध्यरिमतः देहादिनाऽध्यमोऽभेदाध्यवसायपरिहारेण स्वस्त्रकप एव निदचनतां गतम, हर्षभूतं मनस्तस्व सास्त्र कपमास्मतः (समाधि. ही. १६)।
यन की विक्षेय-रहित प्रवस्था का गाम ही सास्मतत्य—सास्ता का स्वस्थ है।

झास्यस्यस्य - १. आत्मनो दमनम् धाहारे सुत्ते च योजुरागस्तस्य प्रधानगत् । (भ. झा. विकयो. टी. १४०) । २. सारतने दमनमाहारे मुखे बातुराग-प्रधानगङ्खेलक्वनम् । (भ. झा. मुझा. टी. १४०) । साहार और इजियमुक्क में अनुराग की झान्त क्यास्यस्यम क्ट्रते हैं।

द्वात्मत्रभावना — मोहारातिक्षते. शृद्धः शृद्धान्ध्युद्ध-तरस्ततः । जीव. शृद्धतमः करिश्वस्तीरयात्मप्रमा-वना ॥ (लाटोसं. ४-३१०; वंबाच्यायी २-६२३)। मोहकर्म का उत्तरोत्तर विनाश करते हुए शाला को सुद्ध से शृद्धतर चौर शृद्धतर से शृद्धतम बनाने को सारवप्रमावना कहते हैं।

स्नास्मप्रवाद — १. यत्रात्मनोऽस्तित्व-नास्तित्व-नित्यत्वानित्यत्व-कर्नृत्व-मोक्नृत्वादयो वर्माः वक्-बीवनिकायभेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टाः तदात्मप्रवा-दम् । (त. वा. १, २०, १२, पू. ७६) । २. घात्स- प्रवादपूर्वं यत्रात्मनः ससारि-मुक्ताद्यनेकभेदभिन्नस्य प्रवदनम् । (वशवै. नि. हरि. वृ. १-१६) । ३. माद-पवादं सोलसण्हं बत्यूणं १६ वीसुत्तर-तिसवपाहुडाणं ३२० छव्वीसकोडिपदेहिं २६०००००० ग्रादं बण्येदि वेदो ति वा विष्टु ति वा भोत्ते ति वा इच्चा-दिसरूवेण । (धव. पु. १, पू. ११६); यत्रात्मनी-ऽस्तित्व-नास्तित्वादयो धर्माः षड्जीवनिकायभेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टास्तदात्मप्रवादम् । (वदः पु. ६, पू. २१६) । ४. ग्रादपवादो णाणाविहदुण्णए जीव-विसए णिराकरिय जीवसिद्धि कुणइ। प्रत्यि जीवो तिलक्खणो सरीरमेत्तो स-परप्ययासघो सुहुमो प्रमुत्तो भोता कत्ता प्रणाइवंघणबद्धो णाण-दसणलक्खणो उड्ढगमणसहावो एवमाइसरूवेण जीवं साहेदि ति वृत्तं होदि । सञ्बदव्याणमादं सरूव वण्णेदि धादपवादो त्ति के वि ग्रायरिया भणंति । (अथव. १, पृ. १४२) । ५. ब्रात्मप्रवादं सप्तमम् — ब्राय त्ति ग्रात्मा, सोऽनेकथा यत्र नयदर्शनैवंग्यंते तदात्मप्रवा-दम्। (समबाः ग्रमयः बृ.१४७, वृ. १२१)। ६. षडविंशतिकोटिपदं जीवस्य ज्ञान-सुखादिमयस्व-कर्नृ त्वादिधमंत्रतिपादकमात्मश्रवादम् । (श्रुतभक्ति ही. ११, पृ. १७५; त. बृत्ति श्रुतः १-२०)। ७. ग्रप्पपथाद भणिय भ्रप्पसरूवप्परूवय पुर्वा। छव्वीसकोडिपयगयमेव जाणंति सुपयत्था ।। (ग्रंग-पण्णाती २--=४, पू. २६४) ।

१ घारमा के प्रस्तित्व-गास्तित्व, नित्यत्व-प्रतित्यत्व, धौर कर्तृत्व-गोक्तृत्व प्रावि वर्ष एवं छह जीवनि-कार्योके प्रतिपादन करने वाले पूर्व को प्रात्मप्रवाद कहते हैं।

धारमञ्ज्ञांसा-स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रशसा । (नि. सा. बृ. ६२) ।

अपने विद्यमान या अविद्यमान गुणोंकी स्तुति करने को भारमध्यांसा कहते हैं।

कारमञ्जूत (लक्ष्मरा)—१. तत्र घारमञ्जूतमन्तेरी-ष्ण्यम् । (त. वा. २, ६, ३) । २. यद्वस्तुस्वरूपानु-प्रविष्टं तदारमञ्जूतम् । यथाग्नेरीष्ण्यम् । (न्या. वी. प. ६) ।

को सक्षण प्रमिन की उच्चता के समान बस्तु के स्वरूप में प्रविष्ठ—तम्मय—हो उसे घारमभूत सक्षण कहते हैं।

श्वास्मानूत (हेत्)--तत्र मात्मना सम्बन्धमापन्न-

विधिष्टनामकमाँगासपरिण्डिलस्थान-गरिमाणनिर्मा-णव्यकुरादिकरणवाम धारमञ्जाः [बाह्यो हेषुः]। ×××तिलिमिस्तो (इव्योगनिमिस्तो) शावयोगो वीवान्तराय-बार्चनावरणक्षय-क्षयोगक्षमनिमित्त धारमः प्रवादस्थालमृतः [धाम्यन्तरः] इर्याख्या-महीति। (त. बा. २, व. १)।

साला से सम्बद्ध विशिष्ट नामकं के निनित्त से स्थान व परिमाण निर्माण के अनुसार को चख्नु सादि इतियाँ का समूह उत्पन्न होता है वह बेतम्या-नृत्विचादी उपयोग का बाह्य आस्त्रमूत हेंदु होता है। तथा इथ्ययोग के निमित्त से को आव्योग और वीयन्तिराय, जानावरण एवं दर्शनावरण के क्षय व स्रायोगकम के समुसार को आस्था की असन्तरा भी होती है, यह उक्त उपयोग का आस्थान्तर आस्त्रमूत हेंदु होता है।

द्वारमञ्जान्ति—१.  $\times \times \times$  विशिष्तं ज्ञान्तिरा-त्यनः। (समाधितं. ३६)। २. रागादिपरिणतं देहा-दिना द्वारानगोऽमेदाध्यवसायेन स्वस्वरूप एव प्रत्यि-रतां गतं मनः प्रारमनो ज्ञान्तिः द्वारस्यरूपं न भवतीति। (समाधितं. टी. १६)।

शरीर को आत्मा मानकर रागादि से परिणत हुआ मन जो आत्मस्वरूप में अस्पिरता को प्राप्त होता है, इसका नाम आत्मश्रान्ति है।

द्धात्मयोगी—तथाऽऽत्मयोगी — झात्मनो योगः कुशलमनःप्रवृत्तिरूपः झात्मयोगः, स यस्यास्ति स तया, सदा धर्मध्यानावस्थित इत्यर्थः। (सूत्रकः झी. बु. २, २, ४२, पु. ६६)।

निर्मल मन को प्रवृत्तिरूप श्रात्मयोग से युक्त श्रास्य-ज्ञानी को श्रात्मयोगी कहते हैं ।

स्नास्यस्य — १. मात्मरकाः विरोरकोपमाः। (स. । स. ४-४) त. वा. ४-४) । २. मात्मरकाः विरोर कार्यम्यानीयाः। (त. वा. ४-४) । ३. मात्मरकाः विरोर कार्यम्यानीयाः। (त. वा. ४-४) । ३. मात्मरकाः विरोरकोपमाः। मात्मान रक्तानीत मात्मरकाः विरोरकोपमाः। मान्नावरषाः प्रहरणोधता रौद्राः पुष्टतीयस्यानियाः। (त. वा. ४, ४, ४) । ४. मात्मरकाः वारोरकायमाः। (त. वत. ४-४) । ५. मात्मरकाः विरोरकायमाः। (त. वत. ४-४) । ५. मात्मरकाः वाम्। (स. प्र. ४-२-४) । ६. मात्मरकाः रक्तानाः। (ति. व. प्र. ४-१) । ६. मात्मरकाः रक्ताः। (ति. व. प्र. ४-१, ७७१) । ६.

9

इन्द्राणानात्मानं रक्षन्तीत्यात्मरक्षाः, "कर्मणोऽण्"। ते ह्यायामानेऽपि स्थितियरियाननाम प्रीत्युत्तरावे वेन्द्राणी परितो दृवनिबद्धसुम्प्टोपित्यरिकरा चनु-राविद्यहरण्यव्ययाण्यः स्थ-स्थापित्मरतित्यन्त-वृद्धसः परेषां सोममापादयन्तोऽङ्गरक्षका इव तिद्ध-तित । (विद्युत्ती दे. चृ. १)। तः सारमन इन्द्रस्य रक्षा येन्सर्वे सात्मरक्षा प्रङ्गरक्षाः विरोरस्सवद्धाः। (स. वृत्ति चृतः ४-४)।

१ तिरोरक -- प्रञ्जरक के समान -- इन्द्र की रक्षा करने वाले -- उसके पास में प्रवस्थित रहने वाले --देवों को प्रात्मरक कहते हैं ।

द्धारमरसी —विषयाभिनाषविगमान्नितितः सन् प्रात्मानं रक्षत्यपायेम्यः कुगतिगमनादिन्यः इत्ये-वंश्वोल घारमरसी । यडाऽऽवीयते स्वीत्रियते प्रात्म-हित्तमनेत्यादानः संयमः, तदक्षी । (उत्तरा सु. बा. यु. ४-१०, पु. २२४) ।

को इम्ब्रियविषयों की अभिलाया के नच्ट हो बाने से निवान से रहित होता हुआ कुगति में ले बाने बाले अपायों से अपने आत्मा की रक्षा करता है उसे आत्मरकी कहते हैं।

भारमवाद -- एक्को चेव महत्या पुरिसो देवो य सञ्जवादीय । सञ्जवगणियुद्धो विय सचेयणो जिम्मुणो परमो ।। (गौ. क. ==१) ।

परसो।। (गी. क. ac १)।
संतार में सर्वत्र क्यापक एक ही महान झास्या है,
बही पुष्य है, वही देव है, तथा बही सर्वामों से
प्रकान होकर बेतन, निर्मुच धीर सर्वोत्कव्य है;
इस प्रकार के मतस्य को झात्यवाद कहते हैं।
झात्यसंकर्य — आत्मसंकरणः सरीर-कर्य-राग-देवमोहादिकुव्ययिगायिहतीव्यं मात्या वर्ते, झारीर
तिच्छनसुद्धितस्ययनयेग गरीरं न स्पृश्चित, कर्यसम्मतद्धी अप यन कर्यस्यमर्वेद्धी न भवति निमनीव्यविस्तत्वनविद्योद्ध भेरज्ञानमारामवंकस्य
उच्छते। (मीक्षाताः दी. १)।

प्रोप्यानिक, जायिक, जायोग्यानिक ग्रोर पारिगामिक मार्वो है साथ प्रास्ता का जो संबोग है वसे
गामसंबंधों कहते हैं। धौराविक को छोड़कर हन
गावों के परस्पर संबोध से जो ग्यारह (हि. सं.
१- प्रि. सं. ४- ५- सं. १ = ११) संबोधना कंग
होते हैं इस सकको धारमसंबोध कहा जाता है।
प्रास्त्रधारी-एवंखेजनी — प्रायस्तरी-एवंखेयणी जहा
अस्य प्रास्त्रधारी-प्राप्त पुनक-सोणिय-मंतवसा-मेर-गज्ज हिन्हार-चर्म-केस-रोम-गढ़-तं-वस्तादिसंचारियण-क्रमाचेच पुत्र-रोशसायणनसंच य
समुद्द ति कहेमाणो सोयारस्य तबेच उत्पाद, हुआ
समुद्द ति कहेमाणो सोयारस्य तबेच उत्पाद, हुआ

भायसरीरसवेयणी । (दशके नि. हरि. वृ. ३,

१६६ उ.) ।

यह हमारा शरीर शुक्र, शोजित, मांस, बसा, मेदा, मज्जा, झस्थि, स्नायु, चर्म, केश, रोम, नल, वांत और आंतों आदि के समुदाय से बना है; इसलिए तथा मूत्र-पुरीव (मल) झावि से भरा होने के कारण ब्रज्ञुचि है। शरीरविषयक यह कवन चूंकि श्रोता के लिए संवेग को उत्पन्न करता है, ब्रत एव उसे ब्रात्मसंवेजनी कथा कहते हैं। ब्रात्मा (ब्रादा, ब्रय्पा)---१. एगो मे सासदो श्रय्पा णाण-दसणलक्सणो । (नि. सा. १०२) । २. स्वसं-वेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः । श्रनन्तसीस्थवा-नात्मा सोकासोकविलोकनः ।। (इच्टोप. २१) । ३. सोऽस्स्यात्मा सोपयोगोऽयं कमाद्वेतुफलावहः। यो प्राह्मोऽप्राह्मनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकः॥ प्रमेयत्वादिभिषंमें रचिदात्मा चिदात्मकः । ज्ञान-दर्शन-तस्तस्माज्वेतनाचेतनात्मकः ।। ज्ञानाद् मिन्नो न चाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथचन । ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमारमेति कीर्तितः ॥ (स्वक्ष्यसं. २-४)। ४. एवं

बैतन्यवानात्मा सिद्धः सततभावतः । (बास्त्रवा. १--७८)। ५. अजातोऽनश्वरो मूर्तः कर्ताभीक्ता सुसी बुध:। देहमात्रो मलैम् क्तो गत्बोध्वंमचलः प्रभुः । (ब्रात्मानुः २६६) । ६. दंसण-णाणपहाणो धसंखदेसो हु मुत्तिपरिह्वीणो । स-गहियदेहपमाणो णायव्यो एरिसो भप्पा । (तस्वसार १७)। ७. धारमा हि स्व-परप्रकाशादिरूप:। (म्या**यवि.** १-४)। मात्मा हि ज्ञान-दृक्सौक्यलक्षणो विमलः परः। सर्वाश्वचिनिदानेम्यो देहादिम्य इतीरितः ॥ (जी. चंत्र ७-२२)। ६. भ्रति सन्ततं गच्छति शुद्धि-सं-क्लेबात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा । (उत्तरा. सू. शा. ब्. १-१५)। १०. ग्रतति सततमेव ग्रपरापर-पर्यायान् गञ्छतीति द्रात्मा जीवः । (वर्मेंब. मृ. बृ. १--१, पू. १) । ११. ब्रात्मा ज्ञान-दर्शनोपयोगगुण-हयलक्षणः। (ज्ञा. सा. बू. १३-३, पू. ४६)। १२. 'ग्रत' चातुः सातस्यगमनेऽर्थे वर्तते । गमनशब्देनात्र ज्ञान भण्यते । तेन कारणेन यथासम्भवं ज्ञान-सुखादि-गुणेषु ग्रा समन्तात् अतित वर्तते यः स भ्रात्मा, ×× शुभाशुभमनोवचनकायव्यापारैयंथासम्भव तीव-मन्दादिरूपेण श्रासमन्तात् ग्रतति वर्तते यः स भ्रात्मा । XXX जत्पाद व्ययः ध्रौव्यैरा समन्ता-दतित वर्तते यः स ग्रात्मा । (वृ. इव्यसं. टी. ५७) । १३. म्रात्मा ताबदुपयोगलक्षणः । (स्या. मं. टी. 1 (09

१ ज्ञान-दर्शनस्वरूप जीवको द्यात्मा कहा जाता है। **धात्माङ्गुल--** १. जिंस्स जिंस्स काले भरहेगवद-महीसु जे मणुवा। तस्सि तस्सि ताणं श्रंगुलमाद-युलंणामः।। (सि. प. १ – १०६) । २. से किं तं भायंगुले ? जे णंजया मणुस्साभवंति तेसि णंतया भ्रप्पणो श्रंगुलेणं ××× (धनुयो. सू. १३३)। ३. जे जम्मि जुगे पुरिसा बहुसयंगुलसमूसिया हुंति । तेसि सयमंगुल जंतयं तु ग्रायंगुलं होइ ॥ (कीवस. १०३)। ४. जिम्हिय जिम्हिय काले भर-हेरावएसु होंति जे मणुया। तेसि तु भंगुलाइं मादं-गुल णामदो होइ।। (वां. वी. प. १३-२७)। ४. यस्मिन् काले पुमांसो ये स्वकीयाङ्गुलमानतः। घटोत्तरशतोत्तुङ्गा बात्माङ्गुलं तदङ्गुलम् । (लोक-म. १-४०)। ६. तत्र ये यह्मिन् काले भरत-सग-रावयो मनुष्याः प्रभाषयुक्ता भवन्ति तेवां यदात्मीय-मङ्गुलं तदारमाङ्गुलम् । (संब्रह्मी दे. वृ. २४४) ।

१ भरत-पेरावत क्षेत्रों में उत्पन्न विभिन्न कालवर्ती मनुष्यों के संगुल को उस-उस समय प्रात्मायुल कहा बाता है।

झात्माङ्गुलाभास — एतत्प्रमाणतो (प्रष्टोत्तर-धातोत्तृङ्गप्रमाणतो) ग्यूनाधिकानां तु यदङ्गुलम् । तत्त्यादात्माङ्गलाभासं न पुनः पारमाधिकम् ॥ (सोकप्र. १–४१) ।

एक सौ बाठ बंजून प्रमाण ऊँचाई से हीन या प्रविक प्रमाण बाले मनुष्यों का बंजुन बात्मांजुन न होकर बात्मांजुनाभास है।

स्रात्माचीन क्रियाकर्म (झादाहीरण) — तत्य किरियाकरमे कीरमाणे झप्पायत्तत्तं स्रपरवसत्तं झादाहीणं णाम । (चव. पु. १३, पृ. मद)।

रतिस्वान यस्य, घन्यत्र गतिप्रतिवस्यकस्वात् ।  $\times \times \times$  ध्वयत्र धारमनोऽपि सकाधादारामो निवृत्तं स्वास्यस्याम् इति बाह्यम्, वस्तुतः स्वास्मयपि रतेः नगरूपत्राम् स्वास्मयपि रतेः नगरूपत्राम् सात्राम्यपि रतेः नगरूपत्राम् सात्राप्तिवस्यकस्येन मुमुक्षुप्रिरान-दरणीयस्वान् । (धनः धः स्वोः डी.  $\varepsilon$ –२४) ।

को विकेशे जीव आत्मा को ही बारास — रित का स्वानमृत उद्यान न कर विषय-भोगांवि के रपाइनुक होना हुचा उसी में रमण करता है यह आत्मारान कहनाता है। घषवा आत्मा की धोर से भी जो बाराम — निवृत्ति— को प्राप्त होकर निर्मित करकाता है।

ग्रास्मोरकर्ष- भारमन उत्कर्ष भारमोकर्षः- महमेव जात्यादिभिक्तकृष्टो न मत्तः परतरोऽन्योऽस्तीत्यध्यव-सायः । (वयमः प. ७७७) ।

जाति-कुलादि में मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, इस प्रकार से अपने उत्कर्ष के प्रगट करने को आत्मोत्कर्ष कहते हैं।

द्वारयन्तिकमरस्य - १. बात्यनिकं वविषयस्य-विषयांतादि व्यादियनियमरणं भवति । तं बहा-यानि प्रव्याणि साप्रतं मरति , मुचतीरपर्यं, न द्वाली पुनस्तानि यरिष्यति । (जत्तरा चू. घ. दू. १२०) । २. ब्राव्यनिकमरणं यानि नारकाष्युष्कतवा करं-दत्तिकान्यतुभूव प्रियते भृतस्य, न युनस्तान्यतुभूव मरिव्यति; एवं यत्मरणं तत् द्रव्यापेक्षवा प्रत्यन्त-भावितस्त्रात् मात्यन्तिकमिति । (समबा प्रभयः वृ. १७)।

२ जीव नारक सादि सायस्थरूप जिन कर्मप्रदेशों का धनुभव करके मरता है---उन्हें छोड़ता है, धववा मर चुका है -- उन्हें छोड़ चुका है---वह भविष्य में उनका प्रमुभव करके मरने वाला नहीं है--उन्हें पुनः छोड़ने वाला नहीं है — बतः इस प्रकार के प्रव्याश्वित भरण को भ्रात्यन्तिकमरण कहा जाता है। **बाबाननिक्षेपरासमिति-- १.** पोत्बद्द-कमडलाइं गहण-विसम्मेस् पयतपरिणामो । म्रादावण-णिक्खेवण-समिदी होदि त्ति णिहिट्ठा ॥ (नि. सा. ६४) । २. णाणुवहि सजुम्बहि सउचुवहि ग्रन्णमप्यमुबहि बा । पयदं गह-णिक्सेवो समिदी भ्रादाणणिक्सेवा ।। (मूला. १-१४); ग्रादाणे जिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणा पमञ्जेज्जो । दब्बं च दब्बठाणं संजमलद्वीय सो भिक्खू ।। (मूला. ५-१२२); सहसाणाभोइय-दुप्पमज्जिद-प्रप्यच्चुवेक्लणा दोसा । परिहरमाणस्स हवे समिदी ग्रादाणणिक्सेवा ।। (मूला. ५-१२३; **भ. भा. ११६**८) । ३. रजोहरण-पात्र-चीवरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकार्थं निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान-निक्षेपौ ब्रादान-निक्षेपणसमिनिः । (त. भा. १-५)। आदानं ग्रहणम्, निक्षेपण मोक्षणमौषिकोपग्रहिक-भेदस्योपघेरादान-निक्षेपणयोः समितिरागमानुसा-रैण प्रत्युवेक्षण-प्रमार्जनाः (तः भाः हरिः व सिद्धः 🍕 ७--३) । ५. ग्रादानं ग्रहणम्, निक्षपो न्यासः स्थापनम्, तयोः समितिः प्रावचनेन विधिना प्रनुगता भादान-निक्षेपणा समिनिः । XXX म्रादान-निक्षेपसमितिस्वरूपविवक्षया प्राह--'रजोहरणादि' रजोहरणादिपात्र-चीवरादीनामिति चतुर्दशविघोप-धेर्गहणं द्वादशविधोपधिग्रहणं च पंचविश्वतिविधोपधि-ग्रहरुच, पीठफलकादीनामिनि चाशेषौपग्राहिकोप-करणम् प्रावश्यकार्थमित्यवश्यंतया वर्षास् पीठकल-कादिग्रहः, कदाचिद्धेमन्त-ग्रीष्मयोगपि, क्वचिदनूप-विषये जनकणिकाकुलायां भूमौ, एवं द्विविधमप्युधि स्थिरतरमभिसमीक्ष्य प्रमृज्य च रजोहृत्याऽऽदान-निसंपी कर्तव्यावित्यादान-निसंपणा समिति:। (तः भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-५)। ६. धर्मोपकरणानां ग्रहण-विसर्जन प्रति यतनमादाननिक्षेपणसमितिः। (स. सा. ६, ५, ७; त. इलो. ६-५) । ७. पुडिंब चक्लुपरिक्लिय पमन्जिलं जो ठवेइ गिण्हइ वा। ग्रायाणभंडनिक्सेवणाइसमिग्रो मुणी होइ।। (उप-बेशमाला २६६; वृ. वृ. वह. स्वो. बृ. ३, वृ. १४)। व. निक्षेपणं यदादानमीकित्वा योग्यवस्तुनः । समितिः सात् विज्ञेया निक्षेपादाननामिका।। (ह.पू.२, १२५) । ६. सहसा दृष्ट र्मृष्टप्रत्यवेक्षणदूषणम् । त्यजतः समितिर्ज्ञेयादान निक्षेपगोचरा ॥ (त. सा. ६-१०) । १०. शय्यासनोपधानानि शास्त्रोपकर-णानि च । पूर्वं सम्यक् समालोच्य प्रतिलिक्य पुनः पुनः ॥ मृह्हतोऽस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा घरातले । भवत्यविकला साधोरादानसमितिः स्फुटम् ॥ (ज्ञाना-**र्णंव १८, १२-१३**) । ११. धर्माविरोधिनां परानु-परोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां ग्रहणे विसर्जने च निरीक्ष्य प्रमुख्य प्रवर्तनमादान-निक्षेपणसमितिः। (बा. सा. पू. ३२)। १२. निक्षेपादानयोः समिति-निक्षेपादानसमितिश्चक्षु पिच्छकप्रतिलेखनपूर्वकसयत्न-ग्रहण-निक्षेपादिः । (मूला. ब्. १-१०)। १३. मा-नोपधि-संयमोपधि-शौचोपधीनामन्यस्य चोपधेर्यत्नेन यौ ग्रहण-निक्षेपौ प्रतिलेखनपूर्वकौ सा ग्रादाननिक्षे-पणासमितिभवति । (मूला. वृ. १-१४) । १४. ज्ञानोपकरणादीनामादानं स्थापन च यत् । यत्नेना-दान-निक्षेपसमितिः करुणापरा ।। (श्राचा. सा. १-२५); विहायादान-निक्षेपौ सहसाऽनवलोक्य च। दुःप्रमार्जनमद्रत्यवेक्षण चार्द्रमानस ।। विघायोपाधि-तद्देशवीक्षणं प्रतिलेखनैः। लब्बस्वेदरजःसूक्ष्मलता-तिमृदुभिः पुनः ।। तौ प्रमृज्योपधेर्यस्नान्निक्षेपादा-नयोः कृतिः । यतेगदाननिक्षेपसमितिः परिकीर्तिता ।। (ब्राखाः सा. ५, १३०-३२) । १५. ग्रादानग्रहणेन निक्षेप उपलक्ष्यते । तेन पीठादेग्रेंहणे स्थापने च या समिति:। (योगशा स्वो. विव. १-२६)। १६-ग्रासनादीनि संवीक्य प्रतिलिख्य च यत्नतः । गृह्णी-यान्निक्षिपेद्वा यत् सादानसमितिः स्मृता ।। (योगशाः १-३६)। १७. सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने स्यजेतादृशि पुस्तकादि । कालेन भूयः किसतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्षः ॥ (सन. घ. ४-१६८)। १८. पुस्तकाद्युपींच वीक्य प्रतिलेख्य च गृह्कृतः। मुञ्चतो दान-निक्षेपसमितिः स्याद्यतेरियम् ॥ (**धर्मसं** था. १-७)। ११. यत्पुस्तक-कमण्डलुप्रभृतिकं गृह्यते तत्पूर्वं निरीक्ष्यते, पश्चान्मृदुना मयूर्रापच्छेन प्रति-लिक्यते. परवाद् ग्रुह्मते, वतुर्थी समितिर्भवति ।

(बा. बा. टी. ३६)। २०. धर्मोपकरणग्रहण-विसर्जने सम्यगालोक्य मयूरबहुँण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रा-दिना प्रतिलिस्य स्वीकरणं विसर्जनं च सम्यगादान निक्षेपणसमितिभंवति । (त. वृत्ति खुत. ६-५)। २१. प्राह्मां मोक्यंच धर्मोपकरण प्रत्युवेक्य यत् । प्रमार्ज्यं चेयमादान-निक्षेपसमितिः स्मृता ॥ (लोकप्र. ३०-७४७) । २२. मासन-संस्तारक-पीठफलक-बस्त्र-पात्र-दण्डादिकं चक्षुषा निरीक्ष्य प्रतिलिख्य च सम्यगुपयोगपूर्व रजोहरणादिना यद् गृङ्कीयाद्यच्य निरीक्षित-प्रतिलेखितभूमौ निक्षिपेत् सा धादान-निक्षेपणसमितिः। (धर्मसं मान स्वो वृ ३-४७, षु. १३१)। २३. धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादिसाधनानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विस-र्जने च निरीक्ष्य मयूरपिच्छेन प्रमुज्य प्रवर्तनमादान-निक्षेपणसमिति:। (कार्तिके. टी. ३६६, पु ३००)। २४. ग्रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समितिः स्फुटम् । वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलोपिधगोचरा ॥ यावन्त्यु-वकरणानि गृहकर्मोचितानि च । तेथामादान-निक्षेपौ कर्तव्यौ प्रतिलेख्य च ॥ (लाटीसं. ५, २५३–५४) । २. ज्ञान, संयय भीर शीच के साथनभूत पुस्तक, पिच्छीव कमण्डलुतया ग्रन्य उपिष को भी साव-वानीपूर्वक देख-शोध करके उठाने झौर रखने को म्रादान-निक्षेपणसमिति कहते हैं।

श्रादानपद - १. ग्रावती चाउरंगिज्जं ग्रसंखयं ग्रहा-तत्यिज्जं घर्ड्जं जण्णहरूजं पुरिसहरूजं (उसुकारि-क्जं) एल इज्जंबीरीयं घम्मो मग्गो समोसरणंजं-महम्रं से तं भ्रायाणपएण । (भनुबो. १३०, पृ. १४१) । २. भादानपद नाम ग्रासद्रव्यनिबन्धनम् । ××× वधूरस्तर्वस्नीत्यादीनि म्रात्तभर्तृ-घृतापत्य-निबन्धनत्वात् । (घव- पु- १, पू- ७५-७६); छत्ती मउली गब्भिणी ग्रइहवा इच्चाईणि मादा-णपदाणि, इदमेदस्स धरिय त्ति विवक्खाए उप्पण्ण-सादो । (भव. पु. ६, पू. १३४-३६) । ३. वंडी इती मोली गब्भिणी ग्रहहबा इच्चादिसण्णाधी ब्रादाणपदाब्रो, इदमेदस्स ब्रस्थि सि संबंधणिबंध-णसादो । (वयवः १, पृ. ३१-३२) । ४. दब्द-श्चेत्त-काल-भावसंजीयपदाणि रायासि-धगुहर-सुर-लोयणयर-भारहय-ब्रइरावय-सारय-वासंतय-कोहि -माणिइच्याईणि णामाणि विद्यादाणपदे चेव णिव- दंति। (वयव. १, पू. ३४)।

र आयम का विवक्तित सम्मयन व उद्देश्य साहि सर्वप्रथम जिस पर के उच्चारण से प्रारम्भ होता है उसे सादानयद कहते हैं। जैसे—सावंती (धाया-रोग का पांचवां प्रम्ययम), बाउरिंगव्यं (उत्तराम्ययमों में सौदा सम्मयम) इत्यादि यह। २. 'यह इसके हैं। इस विवक्ता में जो पर निक्चल होते हैं उन्हें सादानयद समस्ता बाहिए। के चन्नी, मौली, पांचयी सौद सर्वप्रयम साहिए। के

सावानमय — १. किञ्चन इत्यनातमारानम् तस्य नाश हरणादिम्यो भवमारानभयम् । (प्राव. मा. हरि. व मलत. मृ. १८५, मृ. ४७३ व ४७३) २. चनादि-प्रहणाद् भवमारानभयम् । (क्रस्पुत्र मेत. मृ. २-१४, मृ. १०) ३. धारीयत इत्यादानम्, तदर्वं चौरादिम्या यद्भवं तदादानभयम् । (लिलतिष. मृ. रीस. पृ. १८) ३ को पात्रीयते कर्षात् प्रहण किया चाता है, इत निवस्ति के सनुसार प्रहण की वाने वाली वस्तु सावान कहनाती है। उसके लिए को चौर सावि से भय होता है वह सावानभय कहते हैं।

श्रावित्य — १. मादो भव मादित्यो बहुलवचनात् त्य-प्रत्ययः इति व्युत्पत्तेः । (सूर्यप्र. वृ. २०-१०४, १०६) । २. मदितेर्देवमातुरपत्यानि मादित्याः । (त. वृत्ति भृत. ४—२४) ।

१ घ्रादि में होने वाले का नाम घ्रादित्य है। २ घ्रादित—देवमाता—की सन्तानों को घ्रादित्य (लौकान्तिक देवविज्ञेव) कहा जाता है।

श्रादित्यमास—१. प्राइच्चो बनु मानो तीसं ग्रद्धं च होद्द दिवदाणं । (क्योतिस्कः, ३७) । २. सं चेकस्य दिवायानस्थोत्तरायवस्य वा प्रशीत्यविषक-दिनशतप्रमाणस्य यच्यागयानः। यदि वा प्रादित्यः वार्रानप्यन्तवादुर्यचारतो मासोऽप्यादित्यः। (क्या. भा. समय. वृ. २–११, वृ. ७) । ३. प्रादित्यमान-दिनशद्योत्तरायानिः विषय्यस्य वा प्रमाप्यमानः इत्यवं, विश्वण-व्यन्तद्योत्तरायवस्य वा प्रच्यामानाः इत्यवं: (कृष्ट्यस्य वृ. १११०) ।

१ साड़े तीस (२०-१) दिन-रात प्रमाण काल को स्नादित्यमास कहते हैं। २ यह स्नादित्यमास उत्तरा-यण समया दक्षिणायन के कठें भाग प्रमाण होता है (१८३ — ६ — २० $\frac{1}{2}$ ) । अथवा पूर्व के संवार से अरपन्न होने के कारण इस मास को भी आदित्य कहा जाता है।

न्तु नाता वृ। **क्षावित्यावंत्रसर — १. छप्पि** उठतरियट्टा एसो संवच्छरि उ प्राइच्चो । (ज्योतिष्कः ३४)। २. तवा शावता कालेन वडरि प्राइवाद्यः कृतनः परिपूर्णीः प्रावृता भवन्ति तावान् कालविशेष पारित्यसंवस्तरः । (श्वर्षंत्रः सत्तरः कृ १०, २०, ४)।

र जिसने कान में परिपूर्ण छह खुन्नुओं का परिवर्तन होता है उतने कान का नाम धादित्यसंवस्तर है (एक खु ६१ दिन, ६१-४ ६-३६६ दिन)। धादिसान वेस्त्रसक्त बन्ध-तनादिसान् निनम्ब-क्षणुवानिमानः विद्युदुक्तान्त्रवारामोन्द्रपनुरादि-विययः। (त. बा. ४, २४, ७)।

निनम्ब और रूस पुण के निमित्त से बिजली उत्का, जलबारा, जिन्म और इन्डबनुष प्रादिक्य जो पुद्-गलों का बन्थ होता है वह प्रादिमान वैस्रांतक बन्ध कहलाता है।

स्राहिमोक्स- १. इत्थिमो ने ण सेवति धाइनोक्खा हितं नणा इति । (सुनक्तः १-४)। २. धादिः ससारस्तरमान् मोध मादिमोक्षः (त) संगारिबर्गुक्ति याविदिति । धर्मकारणाना व। ऽऽदिभूत गरीरम्, तिहर्मुक्ति यावत्, यावजनीवमित्ययं.। (सुनक्तः झी. इ. १. ७, २२)।

१ जो स्त्रियों का सेवन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषों को ब्रादिमोक्ष कहते हैं।

श्रद्धेयता दर्शनादेव यस्य भवति, स च शरीरगुणो यस्य विपाकाद् भवति तदादेयनाम । (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ८-१२) । ६. भादेयता भ्रहणीयता बहुमान्यता इत्यर्थः । जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स ध्रादेयत्तमुष्यज्जिदि तं कम्ममादेय णाम । (**धवः पुः** ६, पृ. ६४); जस्स कम्मस्सुदएण जीवो झादेग्जो होदि तमादेज्जणामं। (धवः पुः १३, पृः ३६६)। ७. यस्य कर्मण उदयेनादेयत्व प्रभोपेतशारीरं भवति तदादेयनाम । ग्रथना यदुदयादादेयनाच्यं (क्य) तदादे-यम् । (मूला. मृ. १२-१६५) । ८. यदुदयाञ्जीवः सर्वस्यादेयो भवति ब्राह्मवाक्यो भवति तदादेयनाम । (कर्मवि. सर्ग. पू. व्या. ७५, पू. ३३) । ६. यदुदयेन यत्किञ्चिदपि बुवाणः सर्वस्योपादेश्ववनो भवति तदादेयनाम । (कर्मस्तः गो. ६-१०, पृ. ८७; प्रवः सारो. बृ. १२६६; शतक. मल. हेम. बृ. ३७-३८, षृ. ५१; घर्मसं. मलय. वृ. ६२१) । १०. तथा यदुदयवद्यान् यच्चेष्टने भाषते वा तत्मवं लोकः प्रमाणीकरोति, दर्शनसमनन्तरमेव जनोऽभ्युत्थानादि समाचरित तदादेयनाम । (प्रज्ञाय. मलय. वृ. २३, २६३; पचसं. मलय. वृ ३-८; पृ. ११७; कर्मप्र. यको. टी. १, पृ. ६) । ११. मादेयनामकमोदयात् ग्राह्मवाक्यो भवति । (पंचसं. स्वो. वृ. ३-६, पृ. ११६) । १२. प्रभायुक्तसगैरकारकमादेयनाम । (स. बृत्ति भुत. ६-११)।

्रास्त कुम के उवस से प्रमा (कान्ति) युक्त सरीर हो उसे सावेयनामध्यमं कहते हैं । ४ सितके उदस से प्राची सावेय — शहर सावेद्यान्य— होता है, बहु जो भी व्यवहार करता है या बोलता है उसे होता प्रमाय मानते हैं, उसे सावेय नामकर्म कहा जाता है। सावेयवज्यमता — सावेयवज्यनता सकलजनशाश्चान न्यता । (जतार, नि. सा बु. १-४६, पु. १२)। सर्व कोमों के द्वारा क्यानेंकी शाह्यता या उपायेयता को सावेयवज्यता कहते हैं। यह सावार्य के ३६ पुणों के सन्तर्गत चार प्रकार की वचनसम्पत् में प्रकार है।

आदेश - प्रपरः (निर्देशः) आदेशेन भेदेन विशेषेण प्ररूपणमिति । (सव. पु. १, पृ. १६०)।

स्रावेश से समित्राय भेद या विशेष का है। सर्वात् चौवह मार्गणारूप भेदों के साध्यय से जो विवक्तित वस्तुका कवन किया जाता है वह स्रावेश कहलाता है। साबेशकवाय—१. पारेसकसाएण वहा विश्तकस्ये किहिंदो कोही करियो तिवित्तविद्यालो निर्दाह काळण । (कस्तायण. जू. पू. २४) । २. पारेसाक्त्रायः केंद्रावह कृष्टिमहृत्युरक्तरः, तस्य हि क्रया- स्वत्तवह कृष्टिमहृत्युरक्तरः, तस्य हि क्रया- सम्पत्तरेणाए तथावेस्यवंतात् । (बाब. कि. होर. जू. २६०) । ३. निर्दाह काळण मृहृत्विक्ताः क्रियाः प्रवित्तित्तरः, मृहृत्विक्ताः निर्वालतित्तरः, मृहृत्विक्ताः स्वयं । एव चित्रकर्माण तिवित्तः क्षेषः प्रावेसक्वायः । × × सम्भावहृत्वा क्षेषः प्रावेसक्वायः । स्वयः सम्भावहृत्वा क्षेषः प्रावेसक्वायः साथक्वायः कृष्टिक्ताः स्वयः । स्वयः सम्भावहृत्या कृष्टायण्डल्या कसायवृद्धो च प्रावेसकसायो । (बयः स. १, इ. २०१)।

१ जिसकी भोहें चड़ी हुई हैं तथा मस्तक पर जिबकी----चर्मगत तीन रेकायें---पड़ी हुई हैं, इस प्रकार से चित्र में अंकित कोश कवाय को धावेश-

कवाय कहा जाता है। स्रावेशभव — झादेशभवी णाम चत्तारि गश्णामाणि, तेहिं जणिदजीवपरिणामी वा। (वव. पु. १६, पू. ११२)।

चार गतिनामकर्मों को ग्रयवा उनसे जनित जीव-परिणाम को भावेशभव कहते हैं।

**ग्राबोलकरएा**—देखो ग्रह्वकर्णकरण । १. सपहि म्रादोलनकरणसण्णाए ग्रत्यो वुच्चदे--म्रादोल नाम हिदोलम्, ब्रादोलिमव करणमादोलकरणम् । यथा हिंदोलत्थभस्स वरत्ताए च श्रतराले तिकोणं होऊण कण्णायारेण दीसइ एवमेत्थ वि कोहादिसंजलणाण-मणुभागसंणित्रेसी कमेण हीयमाणी दीसइ ति एदेण कारणेण ग्रस्सकण्णकरणस्स श्रादोलकरणसण्णा जादा । एवमोनट्टणमुब्बट्टणकरणे सि एसो वि पञ्जायसहो अणुगयहो दहुव्यो, कोहादिसंजलणाण-मणुभागविष्णासस्स हाणि-वड्डिसरूवेणावट्टाणं पे-क्लियूण तत्थ भ्रोवट्टणमुब्बट्टणसण्णाए पुट्याइरिएहिं पयट्टाविदत्तादो । (अयम.-- भव. पु. ६, वृ. ३६४, टि. ५)। २. से काले घोवट्टणि-उठवट्टण घस्सकणा म्रादोलं। करणंतियसण्णगयं संजलणरसेसु बट्टि-हिदि।। (लब्बि. ४५६)। १ बादोल नाम हिंडोले (झूले) का है। हिंडोले के समान जो करण-परिणाम--कम से उत्तरोत्तर हीयमान होते हुए चले जाते हैं, इसे ब्रादोलकरण कहते हैं। अथवर्तन-उद्वर्त्तन और अध्वकर्ण करण

इसी के नामान्तर हैं।

सावस्त्रमस्य स्वाच्यात्र स्वाच्य स्वाच्यात्र स्वाच्यात्य स्वाच्यात्य स्वाच्यात्य स्वच्यात्य स्वाच्यात्य स्वाच्यात्य स्वाच्यात्य स्वाच्यात्य स्वाच्यात

२४)। व क्तांचान नरण से बागामी मरण के विलक्षण होने को बाह्यत्मनरण कहते हैं। सर्थात प्रकृति, स्थिति, अनुभाग धीर प्रदेशों की सर्थेका कर्मों की बन्ध-उदयादि सदस्यां बंदी वर्तमान नरण के समय है वर्षची बहु परणे करण के समय देशतः या सर्वतो-मावेन न हो, इसका नाम ब्राव्यत्मरण है।

**ग्राचाकर्म**— १. जंतमाधाकम्मं णाम । तं ग्रोहा-वण विद्वावण-परिद्वावण-ग्रारंभकदणिष्पण्णंत सब्वं भ्राधाकम्मं णाम । (षट्खं. ४,४,२१-२२---पु. १३, ४६) । २. छज्जीवणिकायाण विराहणोदावणादि-णिप्यण्ण । ग्राधाकम्म णेय सय-परकदमादसंपण्णं ॥ (मूला ६–५)। ३. भाहा ग्रहेय कम्मे द्यायाहम्मे य अत्तकम्मे य । पिडसेवण पिडसुणणा संवासऽणुमोयणा चेव ।। घ्रोरालसरीराण उद्दवण-ति-वायणं च जस्सद्वाः मणमाहित्ता कीरइ ब्राहाकम्मं तम वेति । (पिण्डनि. ६५ व ६७) । ४. जीवस्य उपद्रवणं घोद्दावणं णाम । घञ्जन्छेदनादिव्यापारः विद्वावण णाम । सतापजननं परिदावणं णाम । प्राणिप्राणवियोजनं घारम्भो णाम । घोदावण-विद्या-वण-परिद्वावण-धारंभकज्जभावेण णिप्कण्णमोरालिय-**शरीरंतं सब्वं भाषाकम्म णाम। जम्हि सरीरे** द्विदाणं जीवाणं घोदावण-विदावण-परिदावण-घारभा ग्रण्णेहितो होंति तं शरीरमाधाकम्म ति भणिदं होदि। (व्यव. पु. १३, पृ. ४६)। ५. श्रोरालस्म-हणेणं तिरिक्ख-मणुयाऽहवा सुहुमवज्जा। उद्दर्श पुण जाणसु ग्रइवायविविज्ञिय पीष्टा। काय-विश्व-मणी तिन्नि उ धहवा देहाउ-इदियप्पाणा । सामित्तावा-याणे होइ तिवाद्यो य करणेसुं ।। हिययमि समाहेजं एनमजेन च गाहगं जो उ । वहण करेइ दाया कायेण तमाह कम्मं ति ।। (पिण्डनि. भा. २५-२७, पृ. ३०)। ६. भाहाकम्म-खाणकप्याद्यं वा बहु भ्रद्यारं करेज्जा। दीहरिनाणकप्पस्स वा प्रवसाणे प्राहाकम्मसन्ति-हिसेवणंवाकयं होज्जा। (जीतक. चू. पृ. २०, पै· ५-६) । ७. वृक्षच्छेदस्तदानयनं इध्टकापाकः भूमिसननं पाषाणसिकतादिभिः पूरणं घरायाः कुट्टनं कर्दमकरणं कीलानां करणं प्रग्निनायस्तापनं (कार्तिः --- अम्निना लोहतापन) कृत्वा प्रताडघ ऋकचैः काळपाटनं वासीभिस्तक्षणं, (कार्तिः—'वासीभिस्त-क्षणं नास्ति ) परशुभिष्कोदनं इत्येवमादिव्यापारेण षण्णां जीवनिकायानां बाधां कृत्वा स्त्रेन वा उत्पा-दिता प्रन्येन वा कारिता वसतिराधाकर्म-शब्देनी-च्यते । (भ. ग्रा. विजयो. टी. २३०; कार्तिके. टी. ४४१) । द. साध्वर्षं यत्सचित्तमचित्ती ऋयते अचित्तं वा पच्यते तदाधाकर्म । (ब्राचारांग शी. वृ. २, १, २६६, पृ. ३१६) । ६. घाषाय विकल्प्य यति मनसि कृत्वा सचित्तस्याचितीकरणमचित्तस्य व। पाको निरुक्तादाधाकमं । (योगशा. स्वो. विव. १-३८) । १०. भाषाकर्म भ्रष्टवानकल्पादिकं वा शुष्ककदली-फलादिघरणतः। दीर्घग्लानेन वा सता यदाघाकर्मर-सादिकारणतः । सन्निधिसेवनं वा चरितम् । (जीतकः भू. वि. ब्या. पृ. ५१, २०-४) । ११: वृक्षच्छेदेष्ट-कापाक-कर्दं मकरणादिव्यापारेण थण्णां जीवनिका-यानां बाघां कुरवा स्वेनोत्पादिता ग्रन्येन वा कारिता कियमाणा वानुमोदिता वसतिराधाकर्म-शब्देनोच्यते । (अ. झा. मूला. टी. २३०)। १२. श्राघानम् श्राधा ××× साधुनिमित्तं चेतसः प्रणिघानम्, यथा धमु-कस्य साचोः कारणेन मया भक्तादि पचनीयमिति, भाषया कर्म पाकादिकिया ग्राधाकर्म, तद्योगाद् भक्ताचपि भाषाकर्म । × × × यहा भाषाय —सार्ष् चेतसि प्रणिघाय---यत् ऋियते भक्तादि तदाघा-कर्म । (पिण्डनिः मलयः वृ. ६२); प्रधःकर्मेति ष्रधोगतिनिबन्धनं कर्मं धवःकर्मं । 🗙 🗙 🗙 प्रात्मान दुर्वतिप्रपातकारणतया हन्ति विनाशयतीत्यात्मध्नम् । तथा यत् पाचकादिसम्बन्धि कर्मे पाकादिलक्षणं ज्ञानावरणीयादिलक्षणं वा तदात्मनः सम्बन्धि ऋयते श्रनेनेति श्रारमकर्म । एतानि (श्राधाकर्म, श्रध:कर्म, **बारमञ्जलमं, बारमकमं) च नामान्याबाकमं**णो मुख्यानि । (पिण्डनिः मलयः पृ. ६५) । १३. यत् षट्कायविराघनया यतिन प्राचाय संकल्पेनाशनादि-

करणं तदाघाकमं । (बृ. बृ. बह. स्बो. बृ. २०, ष्टू. ४८) । १४. सासुं चेतिह साबाय प्रणियाय, साषु-निमित्तमित्यवं, कमं—चित्तावित्तीकरणमित्तस्य वा पाकी निरक्तादाधाकमं । (वर्मतं, सान. स्वो. बृ. ३, २२, ष्टू. ३८) ।

३. जिस एक या धनेक साधुझों के निमित्त मन की माहित-प्रवर्तित-करके भौदारिकशरीरवारी तिर्वेष व मनुष्यों का प्रपद्रावण — प्रतिपात (मरण) रहित पीडन--- झौर जिपात--- मन-बचन-काब---- झथवा देह, आयु और इन्द्रिय प्राण इन तीनों का विनास किया जाता है उसे ब्राधाकर्मया ब्रदःकर्मकहते हैं। इसके प्राथाकर्म, प्रथःकर्म, ग्रारमध्नकर्म भीर ब्रात्मकर्म ये गामान्तर हैं। ४ उपदावण, विदावण, परिक्रावण भीर भारम्भकार्य के द्वारा निष्यन्त भौदारिक शरीर को स्नाधाकर्म कहते हैं। अभिशय यह कि जिस शरीर में स्थित प्राणियों के भ्रन्य प्राणियों के निमित्त से उपद्रावण द्यादि होते हैं उस शरीर को ब्राधाकर्म कहते हैं। ७ वृक्षों के छेदने, ईंटों के पकाने एवं भूमि के स्रोदने ब्रादि रूप व्यापार से छह काय के प्राणियों को बाधा पहुँचा कर स्वयं या ग्रन्य के द्वारा वसितका के उत्पादन को भी ग्राधा-कर्म कहा जाता है।

द्धाधाकर्मिक — देलो ग्राधाकर्म। ग्राधाकर्मिक यन्मूलत एव साधूनां कृते कृतम् । (ब्यवः आ. मलयः वृ. ३–१६४, पृ. ३४) ।

साधुओं के लिए बनाये गये झाहार की झाबाकर्मिक कहते हैं।

झाधाकमिका—देशो शाधाकमं। प्राथाकमिका साधुनानेवायीय कारिता। (बृहस्क. वृ. १७४३)। साधुद्धों के लिए बनवाई गई बसतिका को साधा-कमिका कहते हैं।

श्राधिकरस्थिकी क्रिया—देखो प्रधिकरणकिया। हिंसोपकरणादानादिभिकरणिकी क्रिया। (स. सि. ६−४; त. वा. ६,४,६)।

हिंसा के उपकरण-सब्दा व भारता धावि-के पहल करने को धाविकरणिकी किया कहते हैं। धाष्ट्यास्त्रिक धर्म्यध्यात — स्वसंवेशमाध्यास्त्रिक कम्। (बा. सा. पृ. ७६)।

स्वसंबेश-स्वसंबेहनगोधर-धर्माध्यान को बा-ध्यात्मिक धर्म्मध्यान कहते हैं। **भाष्यात---**भाष्यानं स्यादनुष्यानमनित्यत्वादिचि-न्तनैः । (म. पु. २१-२६) ।

संतार, वेह व भोगादि की प्रनित्यतादि के बार-बार विन्तन को प्राप्यान कहते हैं।

स्नान-सङ्ख्येया झावलिका धानः, एक उच्छ्वास इत्ययः । (बबसीति वे. स्वो. वृ. ६८, पृ. १९४) । सङ्ख्यात झावली प्रमाण काल को झान (उच्छ्वास) कहते हैं।

भानति—तथा पूजितसंयतस्य पञ्चाङ्गप्रणामकर-णम् भानतिः। (ता. घ. ४–४४)।

वो हाथ, दो जानु ग्रीर मस्तक इन पांच ग्रंगों से प्रणाम करने की ग्रानित कहते हैं।

झान-पानपर्याप्ति —देवो उच्छ्वास-नि.स्वासपर्या-प्ति । उच्छ्वास-नि.सरणश्वतेनिष्यत्तिरानपानपर्या-प्तिः । (मुक्तः मु. १२-१९४) । उच्छ्वास के निकलने की शक्ति की उत्पत्ति का नाम सान-पानपर्याप्ति है ।

द्वान-पानप्रास्ता - १. उच्छ्वासपरावर्तीरपन्त्रेव-रहितविश्वत्रिक्तप्राणाद्विपरीतस्त्रश्च साम-पानप्राण: । (व. कप्पारं ती. ३) । २. उच्छ्वास-निःव्वासमान-कर्मादव्यद्वितदेश्वरे सत्युच्छ्वास-निःव्वासमृत-कारण्यादिकस्य मान-पानप्राण: । (गी. जी. स. प्र. व जी. प्र. दी. १३२) । २ उच्छ्वास-निःवास नामकर्म के साथ सारीर नाम कर्म का उत्य होने पर उच्छ्वास-निःव्वास न्रवृत्ति

को कारणमृत वाक्ति को सानपानसाथ कहते हैं।
सानप्रस्य — १. सर्वक्येया सावितका एक मानसाण:, विश्वच्यायरिकित्रवत्वारिक्यक्रतसंक्यावितकाप्रमाण एक सानप्रसाथ हित बुदसम्प्रदाय:। तथा
बोक्तम्—एगो धाणापाण् तेवालीस सवा उ बावन्ता। बावित्यप्रमाणेणं मणंतनाणीहि णिहिद्धो।।
(सूर्यम. सक्य. चृ. २०, १०४—१०६)। २. सानप्राणी उच्छवास-तिव्यासकातः। (क्रवसूच विनय.
बृ. ६—११०, ष्टु. १७४३)।

यु. ६-१८०, पृ. १७४) । प्रतंत्र्यात सावतियों का एक मान-प्राण होता है। युद्धतन्त्रयाय के मानप्राण तेतालील सौ वावन सावती प्रमाण मानप्राण होता है।

धानप्रास्तकाल-ह्य्टस्य नीरोगस्य धम-बुभुक्षा-दिना निरुपकुष्टस्य यावता कालेनैतावुच्छ्वास-निः- श्वासी भवतः तावान् कालः मानप्राणः । (कोवाकीः मलयः वृ. ३, २, १७६, पृ. ३४४) ।

वेको सानप्राण । सानप्रार्शेष्ट्रव्यवर्षस्या—धाणपाणुदश्वस्यणा णास सालपाणुदश्वाणि चेतूण भाणपाणुताए परिणासैति जीवा । (कर्मग्र. चू. चूं. क. गा. १६, पृ. ४१) ।

जोवा। (कर्मन यू. वं. क. गा. १६, पू. ४१)। जिन पुर्वत्तवर्षणाओं को प्रहल कर जीव उन्हें स्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमित करता है उन्हें स्वानप्राण्यव्यवर्षणा कहते हैं।

स्नानप्रात्मध्योप्ति— देखो सानपानपर्याप्ति व उच्छ्वासपर्याप्ति । सानप्राणपर्याप्तिः उच्छ्वास-निःश्वास्त्रोप्यान् पुरुपणान् प्रृहीत्वा तथा परिणयस्या-ऽजनप्राण्या विसर्जनसन्तिः । (स्थानाः सभयः यु. २, १७, ३, ५, ४०)

उच्छ्यास-नि:स्वास के योग्य पुरुषकों को प्रहण कर धौर उनको उच्छ्यास-नि:स्वास क्य से परिणया-कर धानप्राणक्य से विसर्जन की शक्ति का नाम धानप्राणयर्थीता है।

**ग्रानधन**-- १. ग्रात्मना संकल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशाद्यत्किञ्चिदानयेत्याज्ञापनमानयनम् । (सः सि. ७-३१; त. वा. ७, ३१, १; बा. सा. पृ. ६) । २. म्रन्यमानयेत्याज्ञापनमानयनम् । (त. इलो. ७, ३१) । ३. म्रानयनं विवक्षितक्षेत्राद् बहिः स्थितस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम्, सामर्थ्यात् प्रेच्येण, स्वय गमने हि वृतभङ्गः स्यात्, परेण तु धानयने न बतभङ्गः स्यादिति बुद्धधा प्रेष्येण यदा ऽज्ञाययति सचेतनादिद्रव्यं तदाऽतिचारः । (योगसाः स्वो. विव. ३-११७) । ४. तहेशाद् बहिः प्रयोजन-वशादिदमानयेत्याज्ञापनमानयनम् । (रत्नकः दी. ४-६) । ५. घानयनं सीमर्बाहर्देशादिष्टवस्तुन: प्रेच्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम् । च-शन्देन सीमबहि-र्वेशे स्थितं प्रेष्यं प्रति इदं कुर्वित्याज्ञापनं वा । (सा. ष. स्थो. टी. ५-२७)। ६. मानयनं विवक्षितक्षेत्राव् बहिः स्थितस्य सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्रे प्रापणम् । (वर्मसं मान स्वो मृ २-४६, पृ. ११५) । ७. घात्मसकत्पितदेशस्यितेऽपि प्रतिविद्ध-देशस्थितानि वस्तूनि कार्यवशासद्वस्तुस्वामिन कथ-यित्वा निजदेशमध्ये धानाय्य कय-विकयादिकं यत्क-रोति तदानयनम्। (त. वृत्ति श्रुतः ७-३१)। झारमसंकित्यताहे शाद् बहिः स्थितस्य वस्तुनः।

धानवेतीङ्गितैः किञ्चिद् श्रापनानयनं मतम् ॥ (साटीसं ६-१२६) ।

१ प्रतिज्ञात देश में स्थित रहते हुए प्रयोजन के दश मर्योदित क्षेत्र के बाहर से जिल किसी दस्तु के संवाने की धानयन कहते हैं।

सानसम्प्रमान् — देशो भागवल । १. विशिष्टाविकते 
मूत्रवेशामिग्रहे परतो समाग्रंभवात सती अस्योम्मान्यवामिग्रहे परतो समाग्रंभवात सती अस्योम्मान्यवामिग्रहे विद्यानिक स्विचारिक्ष्यस्थानवामा 
प्रमुज्यते 'स्वरेदमानेवम' सन्देशकप्रवानादिना धानयमप्रयोगः । धानायनप्रयोग हत्यपरे पठिला (त. मा. 
हरि. व सिक्त व. ७. – २६; धानः हरि. व. ६, इ. 

६४; धा म. डी. ३२०)। २. धानवने विविक्तसेनाइ बहिसंतमानस्य सचैतनादिक्रयस्य विविक्तितसेसमान्य बहिसंतमानस्य सचैतनादिक्रयस्य विविक्तितसेसमान्य प्रयोगः, स्वयं ममने बतनभूमवादयस्य
स्वयमेव वा गच्छतः सन्देशादिना स्थापात्मानयनप्रवोगः। (वस्ति व. ३. ३-३२)।

## वेको मानयन ।

**ग्रानापानपर्याप्ति — दे**खो ग्रानपानपर्याप्त । रुष्ध्वासनिस्सरणशक्तेनिष्पत्तिनिमत्तपुद्गलप्रचया-बाप्तिरानापानपर्याप्तः । (बव. पु. १, पृ. २५४) । देखो द्यानपानपर्याप्ति । **शानुगामिक प्रवधि**—देखो धनुगामी । १. द्यानु गामिकं यत्रक्वचिदुत्पन्नं क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रति-पतिति भास्करवत् घटरक्तभाववच्च । (त. भा. १--२३) । २. ग्रनुगमनशीलम् ग्रानुगामिकम्, ग्रव-षिक्रानिनं लोचनवद् गच्छन्तमनुगच्छतीति भावार्यः.। (बन्बी. हरि. बू. १५, पृ. २३) । ३. धनुगमनशील बानुगामिकः लोचनवत् । (बावः नि. हरिः वृ. ५६, षु. ४२) । ४. तथा ग<del>च्छन्तं</del> पुरुषमा समन्तादनु-गच्छतीत्येवंशीलमानुगामि म्रानुगाम्येव वाऽऽनुगामि-कः। स्वार्थेकः प्रत्ययः। ग्रथवा ग्रनुगमः प्रयोजन यस्य स भानुगामिकः लोचनवत् गच्छन्तमनु-गच्छति सोऽविधरानुगामिक इति भाव:। (प्रज्ञायः **मलय. बृ. ३३--३१७, पृ. ५३**६) । ५. उत्पत्तिक्षेत्रा-दन्यत्राप्यनुवर्तमानमानुगामिकम् । (जैनतः ११, ष्ट्र. ७) ।

## वेको प्रनुगामी प्रविध ।

भानुपूर्वी -- १. गताबुत्पत्तृकामस्यान्तर्गतीः वर्तमा-नस्य तदिभमुखमानुपूर्व्या तस्त्रापणसमयमानुपूर्वी ना-वेति । निर्माणनिमितानां धरीराङ्गोपाङ्गानां विनि- वेशकमनियामकमानुपूर्वी नामेत्यपरे । (त. भा. ८, १२)। २ बानुपूर्वीनाम यदुदयादपान्तरालगती नियतदेशमनुश्रेणिगमनम् । (शा. प्र. दी. २१)। ३. भ्रानुपूर्वी - वृषभनासिकान्यस्तरज्जूसंस्थानीया, यया कर्मपुद्गलसहत्या विशिष्टं स्थानं प्राप्यतेऽसी, यया बोर्घ्वोत्तमाङ्गाधश्चरणादिरूपो नियमतः शरीर-विशेषो भवति साऽऽनुपूर्वीति । (शाब. नि. हरि. वृ. १२२, पृ. ८४)। ४. भवाद् भवं नयत्यानुपूर्व्या यया साऽऽनुपूर्वी वृषभाकवंणरञ्जुकल्या । (पंचसं. च. स्वो. बृ. ३-१२७, पृ. ३८) । ५. पुब्बुत्तरसरीराणमन्तरे-एग-दो तिण्णिसमए बट्टमाणजीवस्स अस्स कम्मस्स उदएण जीवपदेसाण विसिट्ठी संठाणविसेसी होदि तस्य ब्राणुपुब्वि ति सण्णा । (श्वव. पु. ६, पृ. ५६); मुक्कपुब्वसरीरस्स प्रगहिदुत्तरसरीरस्स जीवस्स प्रदूर-कम्मक्खर्थेहि एयत्तमुबगयस्स हंसध्यवलविस्सासोवच-एहि उवचियपंचवण्णकम्मवसंबंतस्स विसिद्वमुहागा-रेण जीवपदेसाणं घणु परिवाडीए परिणामी धाणु-पुरुवी णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३७१) । ६. ग्रानु-पूर्वी च क्षेत्रसन्निवेशकमः, यत्कर्मोदयादतिशयेन तद्गमनानुगुष्यं स्यात् तदप्यानुपूर्वीशब्दवाध्यम्। (त. भा. सिद्ध. बृ. ६-१२) । ७. यदुदयादन्तराल-गतौ जीवो याति तदानुपूर्वी नाम । (समवाः सभयः बृ. ४२, पृ. ६७)। ८. द्विसमयादिना विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो जीवस्यानुश्रेणिनियता गमनपरिपाटीहानुपूर्वीत्युच्यते, तद्विपाकवेद्या कर्म-प्रकृतिरपि मानुपूर्वी । (कर्मस्त. गो. वृ. ६-१०, षृ. = ६) । १. नारय-तिरिय-मरामरभवेसु **जं**तस्स मतरगईए। श्रणुपुब्बीए उदशोसा **च**उहा सुणसु जह होइ ॥ (कर्मवि. गर्ग. १२१, पृ. ५०) । १०. द्मानुपूर्वी नरकादिका, यदुदये जीवो नरकादौ गच्छति, नरकादिनयने कारण रज्जुदद् वृषमस्य । (कर्मवि. पू. व्या. ७५, पृ. ३३) । ११. तथा कूर्पर-लांगल-गोमूत्रिकाकाररूपेण यथाकमं द्वि-त्रि-चतुःसमय-प्रमाणेन विष्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं गच्छती जीवस्यानुश्रेणियमनं ग्रानुपूर्वी, तन्निबन्धनं नाम ग्रानुपूर्वीनाम । (सप्ततिका मलयः वृ. ५, षृ. १५२) । १२ ब्रानुपूर्वी नाम यदुदयादन्तरालगतौ नियतदेशमनुमृत्य धनुश्रेणिगमनं भवति । नियतः एवाङ्गविन्यास इत्यन्ये । (धर्मसं. मसय. षु, ६१८)। १३. कूर्पर-लाङ्गल-गोमूत्रिकाकाररूपेण यथाकमं ह्वि

फि-चनु-समयप्रमाणेन विव्यहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं गण्डती जीवस्थानुवीणित्रयता वमनपरित्यती प्रानु-पूर्वी । तिह्याकवेणा कर्ममङ्गित्यि कारणे कार्योप्त-चारात् प्रानुवृत्ती । (वंचतः सक्यः चु. २-६, पु. ११४; प्रज्ञाप. सलयः चु. २२-६, पु. ११४; प्रज्ञाप. सलयः चु. २२-६, प्रकः स्वारोः चु. २२६३) । १४. ताव्याप्त वानस्थादेश्यानुवृत्तीना । (क्लिप्ति दे कते चु. ४२) । १४. विव्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं गण्डतो जीवस्थानुविधानियता गमनपरिवाट्यानुपूर्वी । तिह-पाकवेषा कर्ममङ्गितरथानुपूर्वी । (कर्मम्न यक्नोः टी. १, प्र. ४) ।

१ वो जीव विश्वतित गति में उत्पन्न होने का इच्छूक होकर धन्तर्गति—विश्वहाति— में बर्तमान है वह जिस कर्म के उवय से वेशिक के—धाकात्रावेश-पेतिस के—धनुनार जाकर घशोदः स्थान को प्राप्त करता है उतका नाम धानुपूर्वी है। धन्य कितने हो धावार्य यह मी कहते हैं कि वो कर्म निर्माण नाम-कर्म के द्वारा निमित्त सरीर के धंग और उपोगों की रचनाविश्रोय के कम का नियापण होता है वह धानुपूर्वत नामकर्म कहनाता है।

स्रातपुर्वीसंक्रम — कोह माण-माया-लोभा एसा परिवाडी स्राणुपुरुवीसकमो णाम । (कसायपाः चूः

प्. ७६४) । कोब, मान, साया और लोस का कम से एक का दूसरे में संकम्प होने को प्रयांत कोस्वास्त्रकास का सामसंज्यतन में, मानसंज्यतन का मायासंज्यतन में और सायासंज्यतन का लोससंज्यतन में संकमण होते को प्रानुपूर्णसंकम कहते हैं।

सानुषुष्यंनास—रेको धानपुर्वी । १. पूर्वशरीरा-काराविनाधो सस्योदयाद् मक्षित तदानुष्टकं नाम । (स. सि. स-११) । २. समुद्रस्यात् पूर्वश्ररीराकारा-विनासस्यवानुष्टकं नाम । सपूर्वश्ररीराकाराविनाधः सस्योदयात् मबति तदानुष्टकं नाम ॥ (त. सा. स. ११, ११) । ३. सदुद्यात् पूर्वश्ररीराकाराविनाध-स्वतानुष्टकं नाम । (त. स्की. स-११) । ४. पूर्वो-स्वतानुष्टकं नाम । (त. स्की. स-११) । ४. पूर्वो-स्वतानुष्टकं नाम । (स. स्की. स-११) । ४. पूर्वो-स्वर्याक्रस्वन्यायोदिन क्षेत्रमध्येषु वर्तमानस्य स्वर्याक्रस्वन्यायोदिन क्षेत्रमध्येषु वर्तमानस्य स्वर्याक्रस्वन्यायोदिन क्षेत्रमध्येष्टाच्याः १४२० । ४. सदुद्येन पूर्ववरीराकार् [ग]नाधो भवति तदानुष्टकंत्रमं । (त. वृत्ति बृत. स-११) । १ जिस नामकर्म के उदय से विष्रहमित में जीव के पूर्वशरीर के साकार का विनाश नहीं होता है उसे सानुपूर्व्य नामकर्म कहते हैं।

स्नान्तर तप-देशो साम्यन्तर तप। अन्तरस्यापारपृथरन्तारन्तरीयंविषेवरः । बाह्यस्थानयंक्षारागरं तर उपने। (त. सा. सिंड. कृ. २-२० वहुं)
प्रायश्वितायंवर्षेवर छह अकार के तय को चूंकि
लीकिक जन देश नहीं सकते हैं, विषयीं जन भाव
के उसका प्राराधन नहीं कर सकते, तथा मुक्तिप्रारा का सन्तरङ्ग कारण भी वह है; अनत्व उसे
सान्तर या सान्यन्तर तप कहते हैं।

**ग्रापुच्छा — १.** ग्रादावणादिगहणे सण्णाउब्भाम-गादिगमणे वा । विजयेणायरियादिस् श्रापुच्छा होदि कायव्या ।। (मूला. ४-१४) । २. ग्राप्रच्छनमा-पृच्छा, स च कर्तुमभीष्टे कार्ये प्रवर्तमानेन गुरोः कार्या 'ग्रह्मिद करोमीति'। (ग्राय. नि. हरि. यू. ६६७) । ३. ग्रापुच्छा प्रतिप्रश्न किसयमस्माभिर-नुगृहीतव्यो न वेति संघप्रश्नः । (भ. ग्रा. विजयो. टी. ६६); ग्रापृच्छा किमयमस्माभिरनुगृहीतव्यो न वेति सधं प्रति प्रश्नः। (भ. श्रा. मूला. टी. ६६)। ४. ब्रावृच्छनमावृच्छा, विहार-भूमिगमनादिषु प्रयो-जनेषु गुरोः कार्या । च-शब्दः पूर्ववत् । इहोक्तम्---ब्रापुच्छणा उ कञ्जे गुरुणो तस्संमयस्स वा नियमा । एव खुतय सेय जायइ मह निज्जराहेऊ ।। इति । (स्याना अभय बृ. १०, १, ७५०, पृ. ४७५)। ४. ब्रापुच्छा — ब्रापुच्छा स्वकार्य प्रति गुर्वाद्यभि-प्रायग्रहणम् । (मूला. वृ. ४–४) ।

प्रम्य के प्रारम्भ में, केशलूंच करने के समय सौर कातमृद्धि मादि कियामों को करते हुए बाजावें बादि पुत्र पुत्रमों के करते हुए बाजावें बादि पुत्र पुत्रमों के प्रमुख्य कहते हैं। ब्राप्तक्कता—देवी पापृच्छा। १ मापुच्छना उ कज्जे × × । (बाद. ति. ६६७)। २ - माप्ट- **अक्र**णा उक्के गुरुणो गुरुसम्मयस्स वा जियमा । एवं खु तयं सेयं जायति सति णिज्जराहेऊ ॥ (पंचा-**क्षक १२–५७०**)। ३. इदंकरोमीति प्रच्छनं ग्रा-प्रच्छना । (बनुयोः हरिः वृ. पृ. १८) । वेको मापुण्छा । **बापुच्छनावच, ब्राप्रच्छनो भाषा—१.** कय्यतां यन्यया पृष्टं तदित्याप्रच्छनावचः ॥ (ब्राचाः साः ५, 49)। २. किमेतदित्यादिप्रश्नभाषा ग्राप्रच्छनी। (गो. जी. जी. प्र. टी. २२४)। १ जो मैंने पूछा है उसे कहिए--मेरे प्रक्न का उत्तर कहें, इत्यादि प्रकार के क्थनों को ब्राप्रच्छनावचन या धाप्रच्छनी भाषा कहते हैं। **प्राचेशिक सौक्ष्म्य---**प्रापेक्षिकं (सौक्ष्म्यं) बिल्वा-मलक-बदरादीनाम् । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, १०; त. युलबो. ५-२४) । बोबा दोसे प्रविक वस्तुओं में जो ध्रवेकाकृत सूक्वता (छोटापन) दिसती है उसे बापेक्षिक सौक्रम्य कहते हैं। जैसे-वेल की प्रपेक्षा प्रांवला छोटा है। **ग्रापेक्षिक स्थौल्य** - ग्रापेक्षिकं (स्थौल्य) बदरा-मलक-विल्व-तालादिषु । (स. सि. ५-२४; त. वा. ४, २४, ११; त. सुस्रको. ४-२४) । दो या दो से अधिक वस्तुओं में जो एक-दूसरे की ध्रपेका स्यूलता (बड़ायन) दिखती है उसे धापे-क्षिक स्पौल्य कहते हैं। जैसे-- ब्रांवले की ग्रंपेका बेल बड़ा है। **भ्राप्त (भ्रस)--१.** ववगयम्रसेसदोसो सथलगूणप्पा हवे बत्तो। (नि. सा. १-५)। २. णाणमादीणि

हुव धता । (म. सा. १-४) । र. णाणवासाण धाराणि केण सार्व जो वर्ग । रान्द्राच्याहीणो वर्ण वर्ण रान्द्राच्याहीणो वर्ण वर्ण रान्द्राच्याहीणो वर्ण रान्द्राच्याहीणा वर्ण राम्प्याहाणात्व प्रवेदा । राज्य- । वर्ण- । राज्य- । वर्ण- वर्ण- वर्ण- वर्ण- वर्ण- । वर्ण- व

५. यो यत्राऽविसंवादकः स तत्राऽऽप्तः । (सन्द्रशसी ७=)। ६. ग्राप्तो रागादिरहितः। (वज्ञवै. भा. हरि. बृ. ४-३४, पृ. १२८; सूत्रकृ. शी. बृ. सू. १, ६, ३३, पृ. १८५)। ७. ब्रागमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषस्याद् विदु:। वीतरागोऽनृतं वाक्यं न बूयादे-त्वसम्भवात् ॥ (ललितवि. पृ. ६८; थव. पु. ३,पृ. १२ उ.)। ८. धारतागमः प्रमाणं स्याख्याबद्वस्तुसू-चकः । यस्तु दोवैविनिभूक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ।। (बाप्तस्वरूप १) । ६. सर्वज्ञं सर्वलोकेशं सर्वदोव-विवर्जितम् । सर्वेसस्वहितं प्राहुराप्तमाप्तमतोचिताः ।। (उपासका. ४६) । १०. यथानुभूताऽनुमितश्रुतार्था-विसंवादिवचनः पुमानाप्तः । (नीतिवाः १५-१५) । ११. ग्रत्तो दोसविमुक्को imes imes imes imes imes। स्रृह तण्हा भय दोसो रागो मोहो जरा रुजा चिन्ता । मज्जू खेम्रो सेबो बरइ मध्ये विभद्यो जम्मं।। णिहा तहा विसाधी दोसा एदेहि विजयो शत्तो । (वसु. भा. ७-१)। १२. श्रमिषेयं यस्तु यथावस्थितं यो जानीते यथाज्ञातं चाभिषत्ते स धाप्तः । (प्र. म. तः ४-४; बड्द. स. टी. वृ. २११) । १३- म्राप्तास्त एव ये दोवैरष्टादशभिरुजिमताः । (वर्मशः २१, १२६) । १४. व्यपेताऽवेषदोषो यः शरीरी तस्व-देशकः । समस्तवस्तुतत्त्वज्ञः स स्यादाप्तः सतां पतिः ।। (ब्राचाः सा. ३-४) । १५. यथार्थदर्शनः निर्मूत-कोघापगमादिगुणयुक्तश्च पुरुष इहाऽऽन्तः। (धर्मसं. मलय. ब्. ३२) । १६. ग्राप्तः शंकारहितः । (नि. सा. बू. १-५) । १७. मुक्तोऽष्टादशभिर्दोषेर्युक्तः सार्वज्ञ्य-सम्पदा । शास्ति मुक्तिपथ भव्यान् योऽसा-वाप्तो जगत्पतिः ।। (श्रन. ध. २-१४) । १८. द्याप्यते प्रोक्तोऽर्थो यस्मादित्याप्तः; यद्वा द्याप्ती रागादिदोषक्षयः, सा विद्यते यस्येत्यर्शमादित्वादिति ग्राप्तः ।×××ग्रक्षरविलेखनद्वारेण ग्रङ्कोपदर्शन-मुखेन करपल्लव्यादिचेष्टाविशेषवशेन वा शब्दस्मर-णाद् यः परोक्षार्थविषयं विज्ञानं परस्योत्पादयति सोऽप्याप्त इत्युक्तं भवति । (रत्नाकरा. ४-४, पृ. ३७) । १६. घातिकमंक्षयोद्भूतकेवलज्ञानरिमिभिः । प्रकाशकः पदार्थानां त्रैलोक्योदरवर्तिनाम् ॥ सर्वज्ञः सर्वती व्यापी त्यक्तदीयो ह्यवंचकः । देवदेवेन्द्रबन्धां-च्चिराप्तोऽसौ परिकीर्तितः ।। (भावसं. वाम. ३२a, ३२६) । २०. म्राप्तः प्रत्यक्षप्रमितसकलपदार्थस्वे सित परमहितोपदेशकः। (न्याः दी. पू. ११३)।

२१. भ्राप्तोऽष्टादशभिदोंर्विनमु क्तः शान्तरूपवान् । (पू. उपासकाचार ३)। २२. क्षुत्पियासे भय-द्वेषी मोह-रागौ स्मृतिजंरा। रुग्मृती स्वेद-खेदौ च मदः स्वापो र्रातजंनिः॥ विषादविस्मयावेतौ दोषा घष्टा-दशेरिताः। एभिर्मुक्तो भवेदाप्तो निरञ्जनपदा-श्रितः ।। (धर्मसं. भा. ४, ७-६)। २३. यथास्थिता-र्थंपरिज्ञानपूर्वकहितीपदेशप्रवण ब्राप्तः । (जैन तर्कः g. १६) ı ३ वीतराग, सर्वन भौर भ्रागम के ईश (हितोपदेशी)

पुरुष को म्राप्त कहते हैं। **द्याबाधा**—देखो प्रवाघा। १.न वाद्या ग्रवाघा, भवाघाचेव भावाघा। (वयः पुः ६, पृः १४०)। २. कम्मसरूवेणागयदव्वं ण य एदि उदयरूत्रेण। रूवेणुदीरणस्स व भावाहा जाव ताव हवे ॥ (गी. क. १४४)। २ कर्मरूप से बन्ध को प्राप्त हुन्ना इच्च जितने समय तक उदय या उदीरणा को प्राप्त नहीं होता, उतने काल का नाम ग्रवाथा या ग्रावाधाकाल है। स्राबाधाकाण्डक - उक्कस्साबाधं विरुत्तिय उक्क-स्सिट्टिविं समखंडं करिय दिण्णे रूवं पडि द्याबाधा-कंडयपमाणं पावेदि । (शव. पु. ६, पृ. १४६) । विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थित में उसी के उत्कृष्ट भावाधाकाल का भाग देने पर जो लब्ध हो उतना भावाधाकाण्डक का प्रमाण होता है, सर्यात् उतने स्थितिविकल्पों का ब्रावाधाकाण्डक होता है। आभिप्रहिक---१. ग्राभिप्रहिकं येन बोटिकादि-कुदर्शनानामन्यतमदभिग्रह्णाति । (कर्मस्तः यो. वृ. ६-१०, पू. = ३) । २. तत्राभिग्रहिकं पाखण्डिनां स्व-स्वशास्त्रनियत्रितविवेकालोकानां क्षेपदक्षाणां भवति । (योगशाः स्वोः विवः २-३) । ३. तत्रामिग्रहेण इदमेव दर्शनं शोभनं नान्यद् इत्येवं रूपेण कुदर्शनविषयेण निर्नृत्तमाभिग्रहिकम्, यद्वशाद् बोटिकादिकुदर्शनानामन्यतमं दर्शनं गृह्णाति । (बड-शीति मलय. बृ. ७५-७६; चडशीति हे. स्वो. वृ. ५१; सम्बोधस. बृ. ४७, पृ. ३२; पंबसं. मलय. वृ. ४-२) । ४. ग्रमिग्रहेण निवृत्त तत्रामिग्रहिकं स्मृ-तम्। (लोकन्नः ३–६६०)।

३ यही दर्शन (सम्प्रदाय) ठीक है, ग्रन्य कोई भी वर्शन ठीक नहीं है; इस प्रकार के कदाप्रह से निर्मित मिश्यात्व का नाम झाभिप्रहिक है।

**ग्राभिनिकोधिक- १.** ईहा प्रपोह मीमंसा मग्गणा य गवेसणा। सण्णा सई मई पण्णा सब्बं धार्भिण-बोहियं ।। (नम्दी. या. ७७; विशेषा. ३६६)। २. ग्रत्थाभिमुहो णियतो बोषो ग्रभिनिबोधः । स एव स्वाधिकप्रत्ययोपादानादाभिनिवोधिकम् । प्रहवा धभिनिबोधे भवं, तेण निब्बत्त, तस्मतं तप्पयोयणं वा ऽऽभिणिबोधिकम्। ग्रहवा श्राता तदभिनिबुण्ऋए, तेण वाऽभिणिबुज्भते, तम्हा वा[ऽभिणि]बुज्भते, तर्मिह वाभिनिबुज्भए इत्ततो ग्राभिनिबोधिकः। स एवाऽभिणिवोधिकोपयोगतो अनन्यत्वादाभिनिवोधि-कम् । (नन्दीसुसः चू. सू. ७, पृ. १३) । २. पञ्चकसः परोक्खं वा जं धत्थं ऊहिऊण णिहिसइ। तं हो इ ग्रभिणिबोह ग्रभिमुहमत्यं न विवरीय । (बृहत्क. १, ३६) । ४. होइ घपोहोऽवाधो सई धिई सन्वमेव मइपण्णा। ईसा सेसा सब्बं इदमाभिणिबोहियं जाण ।। (विज्ञोबा. ३६७) । ५. श्रा ग्रर्वाभिमुस्तो नियतो बोधः ग्रभिनिबोधः । ग्राभिनिबोध एव ग्राभि-निबोधिकम्×××। ग्रमिनिबोधे वा भवम्, तेन वानिर्वृत्तम्, तन्मयं तत्त्रयोजनं वा, श्रथवा श्रभि-निवृध्यते तद् इत्याभिनिबोधिकम्, प्रवग्रहादिरूप मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसविदितरूपत्वात् भेदोपचारात् इत्यर्थः । मिनिवृष्यते वाऽनेनेत्याभिनिवोधिकः, तदावरणकर्मक्षयोपशमः इति भावार्यः । श्रभिनिबुध्य-तेऽस्मादिति वाभिनिबोधिकम्, तदावरणक्षयोपशम एव । ग्रमिनिबुध्यतेऽस्मिन्निति वा क्षयोपशमे सत्या-भिनिवोधिकम् । आस्मैव वा सभिनिवोधोपयोग-परिणामाननन्यत्वात् ग्रमिनिबुध्यते इति ग्राभिनिबी-थिकम्। (नम्बी.हरि.वृ. पृ. २४-२५; आव. नि. हरि. वृ. १, पृ. ७)। ६. जमवम्महादिस्वं पच्चुप्पन्नत्यगाहगं लोए । इंदिय-मणोणिमित्तं तं द्याभिणिबोहिगं वेति ॥ (धर्मसं. हरि. ६२३) । ७. ग्रहिमुहणियमियबोहणमाभिणिबोहियमणिदिइदि-यजं। बहुउम्महाइणा खलु कयछत्तीसा तिसयभेयं। (ब्रा. पंचसं. १-१२१; घव. पु. १, पू. ३५६ छव्.; यो. जी. ३०६)। ८. तत्थ द्याभिणिबोहियणाणं णाम पंचिदिय-णोइंदिएहि मदिणाणावरणसम्रोवस-मेण य जणिदोऽवग्गहेहावायघारणाश्रो सद्द-परिस-रूव-रस-गंध-दिट्ट-सुदाणुभूदविसयाश्रो । बहु-बहुविह-

सिप्पाऽणिस्सिदाणुत्त-धुवेदरभेदेण तिसयछत्तीसाम्रो। (बच. पु. १, पू. ६३); ब्रहिमूह-णियमियब्रत्थावबी-हो मामिणिबोहो, पूल-बट्टमाण-मर्गतरिदमत्था महि-मुहा। चर्निसदिए रूवं णियांमदं, सोदिदिए सहो, षाणिदिए गंबी, जिब्भिदिए रसी, फासिदिए फासी, णोइंदिए दिट्ठ-सुदाणुभूदऽत्या णियमिदा । प्रहिमुह-णियमिदऽट्ठेसु जो बोहो सो ग्रहिणिबोहो। ग्रहि-णिबोध एव झाहिणिबोधिय णाणं। (धव. पू. ६, पू. १५-१६); तस्य महिमुहणियमिदस्यस्स बोहणं भाभिणिबोहियं णाम णाणं। को ग्रहिमुहस्थो ? इदिय-णोइंदियाणं गहणपाद्मीग्गो । कुदो तस्स णियमो ? ग्रण्णस्य ग्रप्यवृत्तीदो । ग्रस्थिदियालो-गुवजोगेहितो चेव माणुसेसु रूवणाणुप्पत्ती । इ.स्थि-दिय-उवजोगेहितो चेव रस-गंध-सद्-फासणाणुव्यसी । विट्ठ-सुदाणुभूदट्ट-मणेहितो णोइंदियणाणुव्यत्ती । एसो एत्थ णियमो । एदेण णियमेण श्रभिमृहत्थेसु जमुप्पज्जदि णाणं तमाभिणिबोहियणाण णाम। (थव. पु. १३, पू. २०६-१०)। ६. ग्रमिमुलो निहिचतो यो विषयपरिच्छेदः सर्वेरेव एभिः प्रकारैः त्तदाभिनिवोधिकम् । (त. भा. सिद्धः वृ. १-१३) । १०. मभिमुख योग्यदेशावस्थितं नियतमर्थमिन्द्रिय-मनोद्वारेणात्मा येन परिणामविशेषेणावबृध्यते स परिणामविशेषो ज्ञानापरपर्यायः द्याभिनिबोधिकम्। (भावः नि. मलयः वृ. १, पृ. २०) । ११. अर्थाभि-मुखो नियतः प्रतिस्वरूपको बोघो बोधविशेषोऽभि-निबोघोऽभिनिबोघ एव ग्राभिनिबोधिकम्×××। अथवा अभिनिबुध्यते अस्मादस्मिन् वेति अभिनि-बोवस्तदः वरणक्षयोपशमस्तेन निवृत्तमाभिनिबोधि-कम्। तच्च तत् ज्ञान चाभिनिबोधिकज्ञानम्। इन्द्रिय-मनोनिमित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवस्तुविषयः स्फुटः प्रतिलामो बोधविशेष इत्यर्थः । (प्रकाप. मलयः मृ. २६-३१२, षृ. ४२६) । १२. स्यूल-वर्त-मानयोग्यदेशावस्थितोऽर्थः स्रभिमुखः, स्रस्येन्द्रियस्या-यमर्थं इत्यवधारितो नियमितः। प्रभिमुखक्कासौ नियमितश्चासौ मभिमुखनियमितः, तस्यार्वस्य बोधन ज्ञानम्, भ्राभिनिबोधिकं मतिज्ञानम् । (गो. जी. भ. प्र. व जी. प्र. टी. ३०६) ।

य समिमुक और नियमित परार्थ के इन्त्रिय और नन के द्वारा जानने की सामिनियोधिक ज्ञान कहते हैं। यह मतिकान का नामान्तर है। स्रामित-वेशिक--- १. यांभितनेथे मयं सामितिने सिक्स सामितिने सिक्स स्वर्थे. वृ. ४--- १, ९, १५६) । २. सामिनिवेश्यकं स्वरं को. वृ. ४-- १, ९, १५६) । २. सामिनिवेश्यकं जानतोऽपि यथारियतं वस्तु दुर्गमितिथेयक्षेत्रविक्यासिताियतो जमासित्वं स्वरं दुर्गमितिथेयक्षेत्रविक्यासिताियतो जमासित्वं स्वरं । (क्षोच्यावेश्यक्ति स्वरं, २-३) । ३. सामितिवेशिक यदिभितिनेवेत निर्वृ स्त्र, यथा गोध्यासित्वालोताम् । (क्षाच्यव्यतः सृ ४७, वृ. ३२; यंचर्तः सलयः सृ. ४--२,
पृ. १६६) । ४. यतो गोध्यासित्वालितास्त्राध्याविक्यास्त्रीयइत्यंवो । सवस्यतिनवेशस्त्रत्रीक्तमािविशिक्तम् ।।
(लांक्यः ३-६६३)।

२ वस्तुके यथार्थं स्वरूप को जानते हुए भी दुराग्रह के वश से जमालि के समान जिनप्रक्षित तस्य के अन्यथा प्रतिपादन करने को आर्मिनिवेशिक निष्यात्व कहते हैं।

स्नाभियोगिक—देखो झाप्तय्योग्य । स्नियोगः पार-वस्यम्, स प्रयोजन येषां ते झाप्तियोगिकाः । (वि-पाकसूत्र सभयः वृ. २-१४, पृ. २१) ।

सिम्मीय का सर्च पराधीनता है वह, पराधीनता ही जिनका प्रयोजन है, सर्पात् जो दूसरों के साधीन रहकर जनको सासानुकार सेवाकार्य किया करते हैं उन्हें सामितक वेब कहते हैं।

स्रामियोगिकभावना— १. कोउम्र भूई पिक्ये परिकाणिकियां निम्नतमाजीवी । इहिङ्करक-साम्युक्तो समियोग भावणं कृषद ॥ (बहुरुक्तः सा. १३००) । २. कोऊस-भूरकम्मे परिकाणिकिये निमित्तमाण्सी । इहिङ्क-स्त-साम्युक्सो समियोग भावणं कृषद ॥ (सृ. सृ. सह. स्त्रो. बृ. ४, षृ. १८ छ.)।

१ कोतुक दिलाकर, प्रक्रिय बताकर, प्रक्रों के उत्तर देकर और झरोरात विद्वादिकों के सुनाशुभ कल बताकर झालीदिका करने को तथा खुद्धि, रस और सात गौरकनय प्रवृत्तियों के रखने को झानियो-गिकभावना कहते हैं।

स्रानिस्परित्तकी, स्रामिस्पोची--१. या समत्तात् सानिमुक्कित् [सा ] उपसर्व जेन्यस्वर्धीय स्थायमंत्रत् स्थानिस्पोचा किरुस्थानीया वेदविश्वास्तेशामित-सामियोगी । (कृहत्त- मृ. १२६६)। २. सामियोगाः किरुस्थानीया देवविश्वासत्त्रवामित सामियोगित्ती । (वर्षसं नामः त्यो. मृ. १--६, दृ. १७०)। १ सोदेव स्थापित के तैवाकार्स में मिचुना रहते हैं व द्याभियोग्य कहलाते हैं। उनते सम्बन्धित भावना का नाम द्याभियोगिकी या द्याभियोगी है।

श्राभियोग्य-१. प्राभियोग्या दाससमाना वाहना-दिकर्मण प्रवृत्ताः । (स. सि. ४-४) । २. ग्रामि-योग्या दासस्थानीयाः । (त. भा. ४-४) । ३. झा-भियोग्या दाससमानाः । यथेह दासा वाहनादिव्यापारं कुर्वन्ति तथा तत्राभियोग्या बाहनादिभावेनोपकुर्वन्ति । माभिमुख्येन योगोऽभियोगः, मभियोगे भवा माभि-योग्याः । ×××धयवा ग्रभियोगे साधवः ग्राभि-योग्याः, धभियोगमहँन्तीति वा। (त. वा. ४,४, ६) । ४. वाहनादिभावेनाभिमुख्येन योगोऽभियोग-स्तत्र भवा समियोग्यास्त एव सामियोग्याः इति । ××× प्रथवा अभियोगे साधवः प्राभियोग्याः, ग्रभियोगमह्नितीति वा ग्राभियोग्यास्ते च दाससमा-नाः । (त. इलो. ४-४) । ५. ग्रिभयुज्यन्त इत्याभि-' योग्याः वाहनादौ कुत्सिते कर्मणि नियुज्यमानाः, वाहनदेवा इत्यर्थः । (जयम. पत्र ७६४) । ६. भवे-युराभियोग्यास्या दासकर्मकरोपमा: ।। (म. पु. २२, २१)। ७. दासप्राया म्राभियोग्याः। (त्रि. श. पु. च. २, ३, ७७४) । द. ग्रा समन्तादिभयुज्यन्ते प्रेथ्यकर्मणि व्यापार्यन्त इत्याभियोग्या दासप्रायाः। (संब्रहणी दे. वृ. १; बृहत्सं. मलय. वृ. २)। ६. म्रश्नियोगे कर्मणि भवा माभियोग्या दासकर्मकर-कल्पाः । (त. वृत्ति श्रुत. ४–४) । १ सवारी ग्रादि में काम ग्राने वाले दास समान बेवों को ब्राभियोग्य कहते हैं।

आिश्योखभावना-देशो धामियोगिकी। १. मंता-मियोग-कोन्दुर-सुरीयम्मं पर्जवदे जी हु। इहिंदु-रत-सादहेदुं धिमश्रीगं भावणं कृषदः॥ (भ. मा. दे, २८२)। २. वे मुदिकम्म-मंतापियोग-कोङ्गहलाइ-संदुता। जजवण्ये प पहुलाइ-वाहण्यदेवु ते होंति॥ (ति. प. १-२०१)।

१ ऋदि, रस मौर सात गारव के हेतुभूत मंत्राजियोग (भूतावेशकरण), कुतूहलोपवर्शन (धकालवृष्टि धादि वर्शन) भौर भूतिकर्म का करने वाला धनियोग्य-भावना को करता है।

द्धाञ्चीन-- १. धामोगो उनधोगो। (प्रत्याः स्वः गाः
१५)। २. धामोगनमामोगः, 'मुबन्पालनाम्यव-हारवोः' मर्यादवाऽभिविधिना वा भोगनं पालनमा-भोगः। (धोत्रनिः वृ. ४, १. २६)। ३- झारवाय- कायसिवनमाभोगः। (बाब. ह. बृ. मल. हे. दि. पृ. ६०)।

३ जान करके भी श्रकार्य के सेथन करने को झाभीग कहते हैं।

झामोगानर्वेतित कोय--वदा परस्थापराथं सम्ब-गवकुम्य कोपकारण व व्यवहारतः पुष्टमवलस्य नाम्यवाञ्च विकायजायते इत्यामोष्य कोर्य विवत्ते तदा स कोप मामोगानर्वेतितः। (प्रज्ञाप- सलय-कृ १४-१६०, पु. २६१)।

हुतरे के सपराय को भलीशांति जान करके तथा अवकृति से पुष्ट कोए के कारण का साध्य लेकर 'धन्य प्रकार से इसे तिका नहीं निल सकती हैं यह वेककर यह कोच करता है तब उसके इस कोच को साभोगनिर्वत्तित कोच कहते हैं।

स्राभोगनिर्वतिताहार - प्राभोगनमामोगः प्रालो-वनम्, प्रभित्तिपरित्यमः । प्राभोगन निर्वतितः उत्पादित प्रामोगनिर्वतितः, प्राहारमामोजीच्छापूर्व निर्माधितः इति यावत् । (प्रतापः सत्तवः ष्. २८, ३०४, ष्टु. ४००)।

सनिप्रायपूर्वक बनवाया यथा ब्राहार भ्राभीगनिर्व-तिताहार है। यह नारकियों का ब्राहार है।

स्नामोगबकुशः - १. संचित्यकारी सानोगबकुशः । (त. मा. शिकः म. १. १-१४) । २. द्विवनः (तारीरोप्रत्यनः) भूषणमङ्कर्रामारवेषेत्रुवं ज्ञानम्, तारवानो 
बकुत्व सानोगवकुशः । (वर्षकं मानः, स्वोः स्
३-४६, ष्टु. १४२) । ३. सानोगः सामुनामङ्करपनेतण्डरिरोपकरणविभूषणमिर्धनं भूतं ज्ञानम् । तारायानो बकुत्व सानोगवकुशः । (मनः सारो. बृ. ७२४) ।

१ जो साम् विचारपूर्वक करता है--- झरीर व उप-करणों को विमूचित रसता है--- उसे आभोगबकुआ कहते हैं।

द्यास्यन्तर द्यारममूतहेतु — तिन्निमत्तो (द्रव्ययोग-निमित्तो) भावयोगो वीर्यान्तराय-झान-दर्शनावरण-क्षय-क्षयोपसमिनित्त झात्मनः प्रसादश्यात्मभूत इत्याक्यामहेति । (त. बा. २, ८, १) ।

इच्ययोगनिमित्तक भावयोग और वीर्यान्तराय तथा ज्ञानावरण व वर्शनावरण कर्म के साय-क्षयोगसाम-निमित्तक सात्मा के प्रसाद को साम्यन्तर सात्कभूत हेतु कहते हैं। ..."

श्चाम्यन्तर तप-१. कथमस्याभ्यन्तरत्वम् ? मनो-नियमनार्थत्वात् । (स. सि. ६-२०) । २. धन्तः-करणध्यापारात् । प्रायश्चित्तादितपः धन्तःकरण-व्यापारालम्बनम्, ततोऽस्याभ्यन्तरत्वम् । बाह्यस्या-नपेअत्वाच्य । न हि बाह्यद्रव्यमपेक्य वर्तते प्रायश्चि-सादि ततस्वास्याभ्यन्तरत्वमवसेयम् । (त. वा. ६, २०, २-३; बा. सा. पृ. ६०)। ३. इदं प्रायश्चि-त्तादिब्युत्सर्गान्तमनुष्ठानं लौकिकैरनभिलक्ष्यत्वात् तंत्रान्तरीयैश्व भावतोऽनासेव्यत्वान्मोक्षप्राप्त्यन्तरङ्ग-त्वाच्चाभ्यन्तरं तथो भवति । (दश्चर्वः नि. हरिः वृ. १-४८, पृ. ३२) । ४. इदं चाम्यन्तरस्य कर्मण-स्तापकत्वात्, ग्रम्यन्तरैरेवान्तम्खैर्भगवद्भिर्जायमान-त्वाच्याभ्यन्तरत्वम् । (बोगञ्चा. स्बो. विव. ४–६०)। इच्छानिरोधन यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्। (धर्मसं. मा. ६-१६६) ।

२ जो प्रायिवत्तादि तप बाह्य द्रव्य की घ्रपेका न कर झलःकरण के स्थापार के झासित होते हैं वे झास्यन्तर तप कहलाते हैं।

श्वास्थनतः इध्यमल – २. पुष्ठ (वस्त्रीवपदेश पि-वह स्वाद पर्या-ठिरिधाई ॥ मणुमागदेशाई च उहिं एत्येस्क्रेफेज्यमण तु । मण्यागदर्याच्ह्री महिवहं कम्ममित्वत्यावन्य ॥ सम्मतद्वत्वमणं जीवपदेशे निवद्यमिति हेरो । (ति. य. १. ११–१३) । २. धन-कठिन्जीवपदेशिनवद्वस्रकृति-स्थियनुमाग्यदेशिय -स्वज्ञानावरणाष्ट्रद्विषकर्माध्यन्तरस्थ्यमन् । (यव. पु. १. पृ. १२) ।

२ सवन व कठिन जीवप्रदेशों से जो प्रकृति, स्पिति, धनुभाग धौर प्रदेश बन्य रूप से शानावरणादि छाठ प्रकार के कर्मपुद्गत सम्बद्ध रहते हैं उन्हें शान्यत्तर बच्चमल कहते हैं।

न्तरा निवृ'ति:। (बब. यु. १, यु. २३२)। १ प्रतिनियत चक्तु झावि इम्ब्रियों के ब्राकार से सब-स्थित उत्सेषाङ्स के ब्रसंस्थातवें भाग प्रमाण विशुद्ध ब्रास्मप्रवेशों के ब्रबस्थान को श्वास्थलर निवृंति

(प्रव्येन्त्रिय) कहते हैं। आस्यन्तर प्रत्यय—तत्व अस्मतरो कोषादिवव्य-कम्मक्त्रया अवतावत्तरमाणुसमुद्यसमागमसमुष्य-व्या जीवयदेसीह एयत्तमुदगया वयाङि द्विदि-अणुमाग-

भेवभिष्णा । (अयस- १, पृ. २८४) । स्रक्तानात परमाणुष्ठों के समुदाय के ध्रागमन से उरदान को भोषादि कवायकप प्रव्य कर्मस्कन्य प्रकृति, स्थिति और धनुभाग में विभक्त होकर जीवप्रदेशों के साथ एकता को प्राप्त होते हैं उन्हें ध्राम्यन्तर प्रस्थव कहते हैं।

श्चामन्त्रग् — ग्रामञ्चणं कामचारानुज्ञाः (श्रष्टसः यक्षोः वृ ३, पुः ५८) । इच्छानुसार काम करने की श्चन्ज्ञा देने को श्चामंत्रण

कहते हैं।

स्नामन्त्रण् भाषा—१. यया वाषा परोऽभिमुषीक्रियते सा सामवणी । (स. सा. विस्तरी. ११६४)।
२. हृशीवकाय्य-वाष्ट्रसास्त्रकाशे व्यापारत्तर प्रस्तिममुलांकिकने यया सामंत्रणी भाषा । (मृता. व. १.
११६)। ३. तत्रामन्त्रणसम्यस्य परवासकवेतसः।
सामि-मुक्यकरो हृशे नरेन्द्रस्तादिक ववः।। (साचा.
सा. १–६४)। ४. 'सामच्छ मो देवदत्तः 'हय्याच्यास्तान्त्रमाया सामन्त्रणी। (सी. ती. औ. स. २२४)।
१. संबोश्यनुता जा स्ववहाण होद वं च कोळण।
सामंत्रणी य एमा पण्यात तत्तरदंशिहि॥। (भाषार.
७२)। ६. या सम्बोधनेः हेश्वसं अभिमुणार्यक्षात सम्बद्धा, यां च धृत्या स्ववधानं श्रीतृणां श्रवणामिमुक्यम्, सम्बोधनमावेणां १२ व्यवसं श्रीतृणां श्रवणामिमुक्यम्, सम्बोधनमावेणां १२ व्यवसं श्रीतृणां श्रवणामिमुक्यम्, सम्बोधनमावेणां १२ व्यवसं श्रीतृणां श्रवणामिसुत्रजालाणककं स्ववि। एवा तत्त्वदंशिभिरामन्त्रणी

१ जिस भाषा के द्वारा दूसरे को सभिमुख किया जावे उसे सामन्त्रणी भाषा कहते हैं।

स्नामरागान्त दोव---मरणमेवान्तो मरणान्तः, भा मरणान्तात् भामरणान्तम्, भसञ्जातानुतापस्य काल-सौकरिकादेरिव या हिसादिषु प्रवृत्तिः सैव दोवः भामरणान्तदोषः । (भीषपः वृ. २०, वृ. ४४) । भरण होने तक बिना किसी प्रकार के पश्चासाप के कालसीकरिक (एक कवायी) आदि के समान जो हिसादि पापों में प्रवृत्ति होती है उसे झामरणा-त्त दोष कहते हैं।

श्चामर्जन--- भामजंनं मृदुगोमयादिना लिम्पनम् । (स्वव. भा. मलय. वृ. ४-२७, वृ. ६) ।

मृदु गोबर बार्धि से लीपने को बामबंन कहते हैं। बामबंत—१. क्षपकस्य शरीरैकदेशस्य स्पर्धनम् बामबंतम्। (स. बा. विजयो. ६४६)। २. शरी-

रैकदेशस्यशंतम् । (भ. घाः मूलाः डी. ६४६) । समाधिमरण करने वाले साधु के शरीर के एकदेश

का स्पर्श करने को भ्रामर्शन कहते हैं। भ्रामर्शलिक्य-देखो भ्रामशौषिष ऋदि। तत्र

कामकाराज्य पर्या अनिवाराय देश व एक घोषांचित्रं आमकात्रमाणकां, संस्थात्रमात्रयः । स एक घोषांचित्रं स्यासावामगांचित्रः साध्देव, सस्यर्शनमात्रादेव व्या-ष्यापनमत्त्रमाणं इत्यारं, लांच्य-लांच्यमत्तर्भवात् । स एवामग्राजीव्यार्थित । (श्राव. नि हरि. व मलय. वृ. ६१; प्रव. सारो. वृ. १४६६ )।

जो ताथु स्पर्ध मात्र से हो रोग के दूर करने में समय होता है उसे समेद दिवसा से सामधानिय— सामधा बद्धि का धारक— कहा जाता है। सामधाँ बिध ऋद्धि—देवो सामधानिय । रिसि-कर-वरणाशिण महिल्यमेत्तामिन औए पार्सामा। जोवा होति जिरोगा सा सम्मस्ति।सही रिदी।।

(ति. प. १०६८)। जिस ऋदि के प्रभाव से साधु के स्वर्शमात्र से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं उसे ग्रामशौषधि ऋदि कहते हैं।

न्याद करत ह। आसकों महत्यकं, यदीय-हस्त-वादाधामणं धोवाधमात्वो येस्त धामकोवाध-प्राप्ता। (त. वा. ३, ३६, ३, ५, २०३)। २. धा-मर्थ-भोषशत्व प्राप्तो येथां तं धामयोषधम्यप्ताः। X X X तवोमाहणेण वित्त धालो सवनोवहत्तर-वां पत्तो तेविधामोविहिपत्ता वि सण्या। (वन. ५, १, १, १४-६)। ३. धामर्थः संस्थां हस्त-पादाः। धामर्थः सक्तोयाध्य प्राप्तो येथा त धामधीषधिप्रा-धामर्थः सक्तोयाध्य प्राप्तो येथा त धामधीषधिप्रा-

प्ताः। (का. सा. पृ. ६६)। ग्रामशंका प्रयंस्पशं होता है, जिन नहींषयों के हाय-पांव ग्रादि का स्पशं ग्रीयिक को प्राप्त हो गया है—रोगियों के दुःसाध्य रोगों के दूर करने में स्रोवधिका काम करता है— वे महर्षि सामकोधिक-प्राप्त — सामकोषिक्यिक के धारक — कहे जाते हैं। स्रामुख्डा — सामुख्यते संकोच्यते वितरिकोध्ये प्रमुख्डा हिसामुख्डा। (यव. पु. १३, पु. २५३)। जिसके द्वारा विज्ञासित प्रदायं का संकोख किया जाय उसे सामुख्या वृद्धि (स्वाय) कहते हैं।

**ग्रामधौबधप्राप्त — दे**खो ग्रामशौषधिप्राप्त । **ब्राम्नाय -- १. घोष**णुद्ध परिवर्तनमाम्नायः । (स. सि. ६-२५; त. इलो. ६-२५) । २. झाम्नायो घोषांवशुद्ध परिवर्तन गुणनम्, रूपादानमित्यथं । (त. मा. ६ – २५; योगज्ञा. स्वो. वि. ४ – ६०)। घोषविशुद्धपरिवर्तनमाम्नायः । व्रतिनो वेदित-समाचारस्यैहजीकिकफलनिरपेक्षस्य द्रत-विलम्बि-तादिघोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नाय इत्युपदिश्यते । (त. वा. ६, २५, ४) । ४. ग्राम्नायोऽपि परिवर्तनम्, उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणीयमध्यासविशेषः । गुणन सरूपान पदाक्षरद्वारेण, रूपादानमेकरूपम् एका परिपाटी हे रूपे त्रीणि रूपाणीत्यादि । (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-२५)। ५. ग्राम्नायो गुणना। (भ. घा. विजयो. १०४); घोषविशुद्ध-श्रुतपरावर्य-मानमाम्नायः स्वाध्यायो भवत्येव । (भ. ग्रा. विजयो. १३६) । ६. ग्राम्नायः कथ्यने घोषो विशुद्धं परिवर्तनम् । (त. सा. ७-१६) । ७. व्रतिनो विदित-समाचारस्यहलौकिकफलनिरपेक्षस्य द्रुत विलम्बित-पदाक्षरच्युतादिघोषदीषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नायः। (चा. सा. पृ. ६७) । द. परिवर्तनमाम्नायो घोपदोष-विवर्जितम् । (द्याचा. सा. ४-६१) । ६. ग्राम्नायो घोषशुद्धं यद् वृत्तस्य परिवर्तनम् । (ग्रन. घ. ७, ६०. घ्रष्टस्थानोच्चारिवशेषेण यत् शुद्धं घोषण पुनः पुनः परिवर्तन स भ्राम्नायः । (त. वृत्ति थुत. ६–२४); कार्तिके. टी. ४६६) ।

३ बाचारमास्त्र का जाता वती जो ऐहिक कन की स्थेता न कर हत-विन्तांस्त्रत स्थाद धोव से रेश्वद —हन दोवों से रहित—पाठ का परिस्तानन करता है, यह सामाना स्वाच्याय कहनाता है। स्थानायार्थवाचक — १. सामायः सामवः, स्वयं-स्वर्णायां कार्यायाः सामवः, स्वयं-स्वर्णायां स्वर्णायां कार्यायां, त वर्णायां सामवः, स्वर्णायां सामवः, सा

स्तर्गपवावत्रस्रणोऽषंः, त वक्तीत्यान्नायार्थवाषकः पारमर्पप्रवचनार्यकथनेनानुपाहकोऽस्तिवखानुज्ञायी प-ञ्चम प्राचायः। (त. भा. सिद्धः वृ. ८-६, पृ. २०६)। २. प्रान्नायमुस्तर्गपवादत्रस्रणमर्थं वक्ति यः स प्रवचनार्यकथनेनानुषाहकोऽक्षनिवद्याद्यनुष्ठायी प्राप्नायार्थवाचकः, प्राचारगोचरविषयं स्वाच्यायं सार्वाराणिकस्य स्वो प्रिष्ट ४–१०)।

वा। (योषशा. स्वो. विश्व. ४-८०)।
र साम्माय के प्रमुत्तार सामय के उत्तरावं सौर घर-वावक्य वर्ष के प्रतिपादन करने वाले प्राचार के प्राच्नायार्थवाचक कहते हैं। वह परमचित्रोक्त परमावाय के वर्ष का व्याच्यान करके शिष्यों का अनुमह निया करता है। वह प्रशासक सादि पांच सामार्थवेशों में सीनाम है।

**ब्राय**—ग्रायः सम्यग्दशंनाद्यवाप्तिलक्षणः×××।

(तानवा. धमय. बृ. ३३)। तस्यायशंनादि गुणों की प्राप्त को आय कहते हैं। आयतन —सम्यस्वादिगुणानामायतनं शहमावास प्राप्तय प्राधारकरण निमित्तमायतनं भण्यते। (बृ.

ब्रध्यसं टी. ४१, प्. १४८)। सम्यग्दर्श्वसम्बद्धे बुणों के सावार, सावय या निमित्त को सामस्य करते हैं।

को बायतम कहते हैं। **ग्रायास**—ग्रायासो दुःसहेतुद्देष्टाविशेषः, प्रहरण-सहायान्त्रेषणं संरम्भावेशारुणविलोचन-स्वेदद्रवप्रवाह-प्रहारवेदनादिकः । (त. भा. सि. वृ. ६-६, पृ. १६२)। बु:स के कारणभूत वेष्टाविशेष को झायास कहते हैं। **ग्रायुक्तर्म---१.** एति ग्रनेन नारकादिभवमिति श्रायुः। (स. सि. द⊸४; त. वृत्ति श्रुत. द−४; त. **बुखबो. द−४) । २. चतु**ष्प्रकारमायुष्कं××× स्थितिसत्कारणं स्मृतम् ॥ (वरांगः ४-३३) । ३. वदुशाबाभावयोजीवित-मरणं तदायुः । यस्य भावात् धात्मनः जीवितं भवति, यस्य चाभावात् मृत इत्यु-च्यते तद् भवधारणमायुरित्युच्यते । (त. वा. म, १०, २) । ४. नारक-तियंग्योनी-सुर-मनुष्य-[ योनि-मनुष्य-] देवानां भवनशरीरस्थितिकारणमायुष्कम्। (सनुबो. हरि. वृ. वृ. ६३) । ५. एति वाति चेत्वायु:, मनुभूतमेति मननुभूतं च याति । (भा. प्र. टी. ११; धर्मसं. मलय. ६०८) । ६. ग्रायुरिति ग्रवस्थिति-हेतवः कर्मपुद्गलाः । (झाचाराः ज्ञीः वृ. २, १, पृ. **१२)। अ. यद्भावाभावयोजींवित-मरणं तदायुः** । (त. इलो. ६-१०) । ६. एति भववारणं प्रति इत्यायु:। जे पोग्गला मिच्छत्तादिकारणेहि णिरयादिभवघारण-सत्तिपरिणदा जीवणिविद्वा ते भाउधसिण्यदा होंति । (शव. पु. ६, पू. १२); भवधारणमेदि कुणदि सि माउमं। (वब. पु. १३, पू. २०६);

एति भववारणं प्रतीति झायुः। (ववः पु. १३, पू. ३६२) । १. भवधारणसहावं झाउद्यं। (जयव. २, पु. २१) । १०. चतुर्गतिसमापन्तः प्राणी स्थानात् स्थानान्तरमेति यहशात् तदायुः । (पंचसं. स्वो. यु. ३-१, पू. १०७) । ११. नृ-तिर्यंङ्-नारकामत्यंभेदा-दायुश्चतुर्विधम्। स्व-स्वजन्मनि जन्तूना धारकं गुप्तिसन्तिभम् ॥ (त्रि. झ. पु. च. २, ३, ४७२)। १२. बायुनंरकादिगतिस्थितकारणपुद्गलप्रचयः । (मूला. बृ. १२-२); नारक-तिर्यङ्-मनुष्य-देवभव-घारणहेतु: कर्मपुद्गलपिण्ड ग्रायु:, ग्रौदारिक-तन्मिश्र-वैक्रियिक-तन्मिश्रशरीरघारणलक्षणं वा ग्रायुः। (मूला. वृ. १२–६४) । १३. ग्रायुःकर्मे पञ्चमं, जीवस्य चतुर्गतिष्ववस्थितिकारणम् । (कर्मवि.पू. व्या. ६, पृ. ५) । १४. एति गच्छति प्रतिबन्धकतां नारकादिकुगतेनिष्कामितुमनसो जन्तोरित्यायुः । (कर्मवि. पर. व्या. ६, पृ. ६) । १५. एति झा-गच्छति प्रतिबन्धकतां स्वकृतकर्मबद्धनरकादिगते-निष्कमितुमनसी जन्तोः इत्यायुः। (प्रज्ञावः ससयः बृ. २३-२८८, पृ. ४५४; पंचसं. मलय. बृ. ३-१, पू. १०७; प्रव. सारो. वृ. १२५०; कर्मप्र. यज्ञो. बु. १, १, पू. २) । १६. एति गच्छति स्रनेन गत्य-न्तरमित्यायुः, यद्वा एति प्रागच्छति प्रतिबन्धकर्ता स्वकृतकर्मावाप्तन रकादिदुगैतेनिगैन्तुमनसोऽपि अन्तो-रित्यायुः,×××यद्वा ग्रायाति भवाद् भवान्तरं संकामतां जन्तूनां निश्चयेनोदयमायच्छति 🗙 🗙 🗙 इत्यायु.शब्दसिद्धिः । 🗙 🗙 अथवा आयान्त्यूप-भोगाय तस्मिन्नुदिते सति तद्भवप्रायोग्याणि सर्वा-ण्यपि शेषकर्माणीत्यायुः। (कर्मवि. वे. स्वो वृ. ३, q. x) t

२ नारक द्वादि भव को प्राप्त कराने वाले कर्मको द्वायुकहते हैं।

स्रायुक्वस्त्रायोग्य काल-सगजीविदितभागस्त पढ-मसमयप्यद्वदि जाव विस्समणकालप्रणतरहेद्विमसमयो ति म्राउमबचनाभोग्यकालो । (वय. पु. १०, पू. ४२२) ।

धपने जीवत--मुख्यमान धायु-- के त्रिभाग के प्रयम समय से लेकर विश्वामकाल के धनम्तर (अव्यवहित) अयस्तन समय तक का काल नवीन धायु के बन्य के योग्य होता है।

मायोजिकाकररा-१. प्रपरे 'माउज्जियाकरणं'

पठिन्त । तर्त्रवं सन्दर्सस्कारमाचस्नते— धायोजिका-करणमिति । धर्म चात्रान्यपर्यः— माङ् मर्यादायाम्, सा मर्यादया केविल्ह्य्या दुभानां योगानां व्यापा-रणमायोजिका, भावं बुज, तस्याः करणमायोजिका-करणम् । (प्रसाय-सक्ता मु. ३६, पू. ६०४) वेचस् सन्त्य. पू. १-१४, पू. २८) । २. धायोजिकाकरण नाम केविलमुद्धातादवांग्यवित, तत्राङ् मर्यादा-याम्, सा मर्यादयां केविलदृष्टा योगित व्यापारणमा-योजनम्, जन्यातिवृभयोगानाम्वयेयम्, सायोजन-मायोजिका, तस्याः करणमायोजिकाकरणम् । (पंचसं. वर्षो. क. सन्त्य. ब्. ५८, पू. १४७) ।

केवलितमुब्धात के दुवं को बतिशय वृत्र योगों का आयोजन (व्यापार) क्रिया जाता है उसे आयोजका- करण कहते हैं। इसे दूसरे नामों से आविजत- करण और आयाजकार के लिए हो हो दूसरे नामों से आविजत- करण और आयाजकार के लिए आरमा (वंबब- २४६); धारमडा (वंबब- १४६); धारमडा प्रत्युक्तिकार्त धारमडा (वंबब- १४६); धारमडा प्रत्युक्तिकार्त धारमडा (वंबक- १६६ कु- १४४); वितयकरणे वा प्रस्कोटनावन्यपायेवने वा धारमडा, लिर्ति वा दूर्त वा वर्जमारमाणस्त, धारमढंद्र अपूर्वित्वतिक मुक्ता करमाम्याडा हुल्हा, धारमढंद्र (प्रक्रवा, हिर्स. कु- १४६)। २ वितद- करणेण तुरिय, धमनावातिक्ये व धारमडा। (प्र- वु- १६९)। १ वितद- करणेण तुरिय, धमनावातिक्ये व धारमडा। (प्र- वु- १६९)।

बारम्भ करते हुए, बायवा बर्थ प्रत्युपेक्षित को छोड़

कर अन्य करूप को ग्रहण करते हुए आरभटा नामक

सचित्तहिसाञ्चपकरणस्याद्यः प्रक्रमः ग्रारम्भः । (भः ब्रा. विजयो. ८११; ब्रम. च. स्वो. टी. ४-२७); पृथिक्यादिविषयो व्यापार ग्रारम्भः। (भ. ग्रा. विवयो. =२०)। १०. घादी कमः प्रकम घारम्भः। (चा. सा. पू. ३६) । ११. मारम्यन्ते विनाश्यन्त इति ग्रारम्भाः जीवाः, ग्रथवा ग्रारम्भः कृष्यादिः व्यापारः, ग्रथवा आरम्भो जीवानामुपद्रवणम्। (प्रश्तब्या. बृ. ११) । १२.×××म्रगि[म्राग्ति-] वातादिः स्यादारम्भो दयोज्भितः ॥ (ब्राचा. सा. ५-१३) । १३. धपद्रावयतो जीवितात्परं व्यपरी-पयतो व्यापार झारम्भः। (व्यवः भा मलवः वृ. १–४६; प्रवः सारोः वृ. १०६०) । १४. प्राणिनः प्राणव्यवरोव धारम्भः। (भा. प्रा.टी. ६६)। १५. प्राणव्यपरोपणादीनां प्रथमारम्भ एव स्नारम्भः। (त. बृत्ति श्रुत. ६-६); द्यारम्यत इत्यारम्मः प्राणिपीडाहेतुर्व्यापारः । (त. वृत्ति भृत. ६-१५) । १ कार्य के प्रारम्भ कर देने को ब्रारम्भ कहा जाता है। जीवों को पीड़ा पहुँचाने वाला जो स्थापार (प्रवृत्ति) होता है वह भी भारम्भ कहलाता है। **ग्रारम्भकथा** — तित्तिरादीनामियता तत्रोपयोग इत्यारम्भकथा । (स्थानाः सभयः वृ. ४, २, ४६२, q. १६६) i वहां इतने तीतर भादि का उपयोग होना चाहिये, इत्यादि प्रकार की प्राणिविद्यात से सम्बद्ध कथा का नाम ग्रारम्भकवा है। **ग्रारम्भकोपदेश--१.** ग्रारम्भकेम्यः कृषीवलादि-भ्यः क्षित्युदक्-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारमभोऽनेनोपा-येन कर्तव्य इत्यास्थानमारम्भकोपदेशः। (त. वा.

धारम्भोपदेशनामा चतुर्थः पापोपदेशो सवति । (तः वृत्ति श्वतः ७-२१) । १ कृषि धावि धारम्मके करने वाले सनुष्यांको भूनि कोदने, बल साँचने मोर बनस्पति काटने आदिक्य हिसायय धारम्म का उपदेश देने को धारम्मकोप-देश (धनवंदण्ड) कहते हैं।

७, २१, २१; चा. सा. पू. १) । २. पामरादीना-

मग्ने एवं कथयति - भूरेवं कृष्यते, उदकमेव निष्का-ध्यते, वनदाह एवं कियते, शुपादय एवं चिकित्स्यन्ते,

इत्याद्यारम्भ धनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनं

सारम्भक्तिया—१. छेदन-भेदन-विश्वस-(विश्व स---त. वा.) नादिकियापरत्वमन्येन वा सारम्भे किय- माणे प्रहुषे: प्रारंस्मित्रवा। (त. ति. ६-५; त. सा. ६, ४, ११; त. ब्रॉल मृत. ६-४)। २. धारम्मे हिम्मायिवः। सा प्रारम्भ- क्रियमायेव्यः स्वयं व्रवं प्रमाविवः। सा प्रारम्भ- क्रियास्यन्तं तात्त्यं वाक्रिकतायित् ॥ (ह. ६. ४., ७६)। ३. ब्रेदनादिक्यासक्तियत्त्वः व्वस्य यद् भवेतः। यरेण तक्कृती हुष्टं सेहास्मित्र्याम् मता॥ (त. इसी. ६, ४, २३)। ४. प्रमादिकायोपयाव- स्वसमा गृककृषाविद्यत्वेवनादिका वाज्यास्मा

'किया। (त. भा. सिद्ध. वृ. ६–६)। १ प्राणियों के छेदन-भेदन ग्रादि कियाओं में स्वयं प्रकृत होने को, तथा ग्रन्य को प्रवृत्त देखकर हथित होने को ग्रारम्मकिया कहते हैं।

प्रारम्भभक्तकथा— धाम-नगराधाश्यारङ्गग-महि-ध्यादरः, प्रारम्पका प्राटिकारितार-कुरङ्गलाव-कादरः एतावन्ती:पुकस्य रासवर्या हुत्वा संक्रियन्त हरीवेक्सा। (भाव. ह. वृ. नतः है. टि. यृ. १२) । धर्मुक के यहां भोक में धाम-नगरादि के साधित रहते वाले कमरे वा मंत्रा साहि हतनी संक्यामें तथा संस्क में रहने वाले तीतर व हिरण साबि हतनी संक्या में मार कर पकाए जाने वाले हैं, हत्यादि प्रकार की

पृथ्वित्रीकायादि जीवों के संहाररूप घारम्भ ही जिस किया का प्रयोजन हो उसे घारम्भिको किया कहते हैं।

सारम-भेवोहिष्टवर्कक — १. वज्ये सावज्यमारं में स्पृद्धी पिढवण्यामे ॥६॥ स्वरंणावि सारमं णवती नो करावण्य । दसमी पुण जिह्न कुंत्रमुष्ट एक मुंबर (१४) १ २ सारम्प्रत्य (१७) (मृ. वृ. व्ह. वृ. १४) १ २ सारम्प्रत्य व्हर्ष कुंत्रमुष्ट परिवार प्रत्य विद्या परिवार परिवार वृत्रमुष्ट वृत्य वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्य वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्य वृत्य वृत्रमुष्ट वृत्रमुष्ट वृत्य वृत्रमुष्ट वृत्य वृत्य

२ जो आवक कृषि प्रादि करने रूप प्रारम्भ को, दूसरों की पापकार्यों में प्रवृत्त कराने रूप प्रेवण को, तथा सपने उद्देश्य से अधिक किये गये अवना पकाए गए सचेतन उद्दिष्ट (भोग्य पदार्थ) को छोड़ देश आरम-अेच-उद्दिष्टवर्णक (बाटनी, नीधी और उसवीं इन तीन प्रतिनाधीं का परिपासक) कहा जाता है।

मारम्भविरत-१. सेवा-कृषि-वाणिज्यप्रमुखादा-रम्भतो व्युपारमति । प्राणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भ-विनिवृत्तः । (रत्नकः १४५) । २. जो धारंभ ण कुणदि ग्रण्ण ण कारयदि णेव ग्रणुमण्णे। हिंसा संतद्रमणो चत्तारंभो हवे सो हु ॥ (कार्तिके. ३०४)। ३. एवं चिय धारंभं वज्जइ सावज्जमहुमास व । तप्पडिमा ×××॥ (श्रा. प्र. वि. १०-१४) । ४. बारम्भविनिवृत्तो ऽसि-मसि-कृषि-वाणिज्यप्रमुखा-दारम्भान् प्राणातिपातहेतोबिरतो भवति । (शा. सा. पू. १६) । ५. सर्वप्राणिष्वंसहेतु विदित्वा यो नाऽऽ-रम्भ धर्मवित् तत्करोति । मन्दीभूतद्वेषरागादिवृत्तिः सोऽनारम्भः कथ्यते तत्त्ववोधैः ॥ (धर्मपः २०-६०)। ६. निरारम्भः स विज्ञेयो मुनीन्द्रैहैतकल्मपैः। कृपालुः सर्वजीवाना नारम्भं विद्याति यः ॥ (सुभाः सं. ६४०)। ७. विलोक्य षड्जीविः चतमुञ्चीरारम्भ-मत्यस्यति यो विवेकी । धारम्भमुवतः स मतो मृनी-न्द्रैविरागिकः संयम-वृक्षसेकी ॥ (ग्रमितः आ. ७, ७४)। ८. जंकिचि गिहारभंबहु थोगंवासया विवज्जेइ । घारभणियत्तमई सो घट्टमुसावधो भणियो ।। (बसु. था. २६८) । १. घटी मासान् (पूर्वप्रतिमानुष्ठानसहितः) स्वयमारम्भं न करोती-त्यष्टमी ।  $\times \times \times$  बज्जे सावज्जमारभं श्रट्टींम पडिवन्नग्रो ॥५॥ (योगज्ञा. स्वो. विव. ३-१८४, ष्टु. २७२) । १०. निरूडमप्तनिष्ठोऽगिषाताङ्गस्वा-स्करोति न । न कारयति कृष्यादीनारम्भविरत-स्त्रिधा ।। (सा. घ. ७-२१) । ११. य: सेवा-कृषि-वाणिज्यव्यापारत्यजन भजेत् । प्राण्यभिषातसंत्यागा-दारम्भविरतो भवेत् ॥ (भावसं वाम १४०)। १२. निर्व्यूढसप्तधर्मोऽङ्गिवधहेतून् करोति न । न कारयति कृप्यादीनारम्भरहितस्त्रिषा ॥ (धर्मसं. श्वा. ब-३६)। १३. सर्वती देशतश्चापि यत्रारम्भस्य वर्जनम् । ऋष्टमी प्रतिमा सा 🗙 🗙 🛭 (लाटीस. v-₹१) i

१ हिंसा के कारणभूत सेवा, कृषि व बाणिज्य द्यादि द्यारम्भों का परित्याग करने वाले आवक को धारम्भविरत (अध्वम प्रतिमा वारक) कहते हैं। १ पूर्व प्रतिमाधों के साथ बाठ नात तक स्वयं धारम्भ न करने वाले व्यावक को धारम्भविरत कहा बाता है।

धारम्भ-समारम्भ-धारम्भसनगरम्भी ति धारम्य-त्ते विनायस्य इति धारम्भा जीवास्त्रेषां समारम्भ उपमर्थः। धषवा धारम्भः कृष्यादिव्याधारस्त्रेन समा-रम्भो जीवोपयर्थः। धपवा धारम्भो जीवानामुपद्रव-णम्, तेन बहु समारम्भः धरितापनिष्यारम्भ-धा-रम्भः, प्राणवपस्य पर्योधः इति । धपवेहारम्भ-समा-रम्भः प्राणवपस्य पर्योधः इति । धपवेहारम्भ-समा-रम्भसन्योरेकतर एव गणनीयो बहुसमरूपलादिति ।

(प्रदनस्या. ब्. ११) । 'ब्रारम्यन्ते विनाश्यन्ते इति बारम्भाः जीवाः' इस निरुक्ति के अनुसार आरम्भ शब्द का अर्थ जीव होता है, उनके समारम्भ-पीडन-का नाम ब्रारम्भ-समारम्भ है। प्रथवा कृषि ग्रादि व्यापार से जो प्राणिविद्यात होता है वह द्यारम्भसमारम्भ कह-लाता है। प्रथवा जीवों को उपद्रव के द्वारा जो संतप्त किया जाता है उसे घारम्भसमारम्भ जानना चाहिए। प्रथवा झारम्भ झौर समारम्भ इन दो शब्दों में से किसी एक ही की गणना करना चाहिए। ग्राराधक-- १. पंचिदिएहिं गुत्तो मणमाईतिविह-करणमाउत्तो । तव-नियम-संजर्ममि ग्र जुत्तो ग्राराधग्रो होइ।। (द्योवनि. २८१, पृ. २५०)। २. जिहयकसाम्रो भव्नो दंसणवंतो हु णाणसंपण्णो । दुविहपरिस्गह-चत्तो मरणे आराहआं हवइ।। संसारसुहविरत्तो वेरमां परमज्बसमं पत्तो । विविहतवतवियदेहो मरणे द्याराहद्यो एसो ॥धप्यसहावे णिरद्यो वज्जियपरदक्य-संगसुक्सरसो । णिम्महियराय-दोसो हवेइ घाराहघो मरणे ॥ (भाराः साः १७-१६) । ३. 🗙 🗙 भव्यस्त्वाराधको विशुद्धात्मा । (भ. ग्रा. मूला. १ उद्युत) । १ जो पांचों इन्त्रियों से गुप्त है अर्थात् उन्हें अपने

प्रचीन रखता है, नन साथि (ववन व काप) तीन करकों की प्रवृत्ति में सावयान है; तथा तर, नियम व संपन में संसान है; वह बारावक कहमता है। बारावना—१. उठजीवगपुरुजवर्ग शिव्यहुक्षं साहुर्ण च गिच्छ (व्य)र्ण । दंसप-गाण-चरिसं तवाणातार-हुमा भणिदा।। (अ. बार २)। २. साराध्यन्ते वेष्यन्ते स्वापंत्रधापकानि क्यान्ते सम्यवर्धनादीनि मोससुसाधिनित्वनेत्याराधना धाराप्यतिष्ठः धारा-धक्य्यापारः उपवातसम्यवर्धनादिशिशासस्याल-तत्तद्वर्गतातसम्यवर्धनादिशासस्याल-तत्तद्वर्गतातसम्बद्धनाः । (स. सा. सूता. टी. १)। ३. सारापातसम्बद्धारा राष्ट्रव्यक्षवयानामनक्षणा। (सप. प. प्.

रे सम्बन्धर्यक्र, ज्ञान, चारित्र और तप के उद्योतन, उद्यापन, निर्वहन, साथन एवं निस्तरण—भावान्तर-प्रापण—को बाराधना कहते हैं।

स्राराधनी भाषा—१. माराहणी उ वब्ने सच्या 
×××। (वस्रवं नि. २७२)। २. साराध्यते 
परलोकापीड्या यथावदिभिधीयते वस्त्वनयेत्याराध्यते। (वसर्वं नि. हरि. वृ. २७२)।

२ जिस भाषा के द्वारा बूलरे प्राणियों को पीड़ान पहुँचा कर वस्तु का यथार्थ कपन किया जाता है उसे प्राराजनी भाषा कहते हैं।

झाराम—१. विविषयुष्यजात्युपयोभित धारामः । (धनुषो, हरि. दृ. पृ. १७) । २. प्रागत्य रमनोऽत्र मावयोजतागृहादिषु दम्प्यः इति स धारामः । (बोदाबी. मतस्य. दृ. १, २, १४२, पृ. २४६) । १ नाना बाति के पुष्पों से शोमित जपवन को धाराम कहते हैं।

स्रारोह—सारोहो नाम शरीरेण नातिर्दर्ध नाति-हस्तता,××× सथवा सारोहः शरीरोच्छायः। (बृहस्क. बृ. २०४१)।

क्षरीर सेन तो ब्रिति लम्बा होना धौर न व्यति छोटा भी होना, इसका ब्राम झारोह है। अथवा क्षरीर की क्रंबाई को झारोह कहते हैं।

श्चार्केव वर्षे— १. मोत्य कुडिनमारं विध्यस्तिहरयेण वर्राद वो समयो । (हारकाम्, ७६) १. र. मोगस्वायक्ता प्रायंवम् । (हारकाम्, ७६) १. र. मोगस्वायक्ता प्रायंवम् । (त. ति. ६–६; त. स्तो. ६, ६; त. कुबलो. ६–६; त. कृषि चुत. १–६) १. गावविद्युद्धितविद्यादन वार्यवनसम्प । कृतुमादः क्ष्यकुर्व वार्यवय्, मावदोषवर्जनित्ययः । (त. मा. ६–६) । ४. योगस्यावकता प्रायंवमित्युच्यते । (त. सा. ६, ६, ४) । ४. पञ्चवं नाम वन्युत्तराणं ति वा ध्यक्षित्यत्यं ति वा। यूषं व कुब्यनगरस्त कम्मणिक्वरा भवद्द, धकुव्यमाणस्य य कम्मो-बचयो भवद्द । (दशकै. चू. पृ. १८; उक्जुता-भावो प्रकार्य । (वशवै. कृ. पृ. २३३)। ६. परस्मि-र्गनकृतिपरेऽपि मायापरित्यागः भार्जवम् । (दश**र्व**-नि. हरि. बृ. १०-३४६)। ७. जो चितेइ ण वंकं कुणदिण वंकंष जंपए वंकं। ण य गोवदि णिय-दोसं धञ्जवधम्मो हवे तस्स ॥ (कार्तिके. ३६६) । आकृष्टान्तद्वयसूत्रवद्वत्रताऽभाव आर्जवम् । (भ. भा. विकयो. टी. ४६) । १. वाङ्मन:काययोगा-नामवश्रत्वं तदाजंबम् । (त. सा. ६-१६) । १०. मार्जवं मायोदयनियहः । (भीपना समय वृ. १६, ३३) । ११. योगस्य कायबाङ्मनोलक्षणस्यावकता-ऽऽजंबिमत्युच्यते । (बा. सा. पृ २८) । १२. ऋजो-र्भाव ग्राजेवं मनोवाक्कायानामवकता । (मूना वृ. ११-५) । १३. चित्तमन्वेति वाग् येवां वाचमन्वेति च किया। स्वपरानुग्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ ॥ (बन. घ. ६-२०) । १४. घज्जवो य ग्रमाइत X  $\times \times$  । (गु. गु. वट्. स्वो. वृ. १३, पृ. ३८) । १५. मनोवचन-कायकर्मणामकौटिल्यमार्जवम् । (तः बृत्ति श्रुतः ६-६) । १६. ऋजुरवक्रमनोवाक्काय-कर्मा, तस्य भावः कर्म वा धार्जवम्, मनोवानकाय-विकियाविरहो मायारहितत्वम् । (सम्बोधसः बृ १६०, पृ. १७; वर्मसं मान स्वो. बृ. ३-४३, पृ. १२८) । १ कुटिलताको छोड़कर निर्मल अन्त:करण से प्रवृत्ति करना झार्जव धर्म कहलाता है, को मृनि के

सम्बद्ध है ।

प्रातंष्ठ्यान— १. प्रमणुण्यवंपयोगे यहुविष्योए परिस्वातंष्ठ्यान— १. प्रमणुण्यवंपयोगे यहुविष्योए परिस्वतंष्ठ्यां । पट्ट कवायवर्द्धिं माणं मण्यि समासेण ।। (व. प्रा. १७०२) । २. प्रमणुण्यायोग-श्टुविष्योग-परिषद्ध-विद्याणकर्तेषु । पट्ट कवायवर्द्धिं
स्वातंप्रमणीस्य संप्रयोगे वाद्विययोगाय स्मृतिद्यस्यास्वारः ।। विषयते मनोस्यः ।। वेदनायाद्य ।। निवानं
व ।। (त. पू. १. १०–१३) । ४. ल्यु टु.क्यू, पर्दन्यात्वातं, अप्रमणाद्यं । (त. १. ८–२८, ।) १. ताव्य
विक्तित्रुण्यस्यायो पट्टं । (व्यव्यः पू. १. १) ।

र राज्योगप्रयोगस्यावनाव्यवाहतेषु ःशीगम्यवास्यमणिरलविष्ठाणकेष्ठेष्ठे । १ रण्डविस्ताव्यतिसावनुर्योग्व

मोहाद् घ्यानं तदार्तमिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ (बझबै. नि. हरि. वृ. १–४८)। ७. ऋतं दुःसं तन्निमित्तो दृढाध्यवसायः, ऋते भवमातंम्, विलष्ट-मित्यर्थः। (ध्यानज्ञ. ५-द्याव. हरि. वृ. पृ. ५८४)। इष्टेतरवियोगादिनिमित्तं प्रायशो हि तत् । यथा-शक्त्यपि हेयादावप्रवृत्त्यादिवर्जितम् ॥ उद्वेशकृद्धि-षादाढघमात्मघातादिकारणम् । धार्तध्यानं 🗙 🗙 × ।। (हरि. झब्टक. १०, २-३)। १. ऋतमवंत-मातिर्वा, तत्र भवमार्तम् । ऋतं दुःखम्, प्रथवा प्रदे-नमार्तिर्वा, तत्र भवमार्तम् ॥ (त. बा. ६, २८, १)। १०. तत्रातिरदंनं बाघा ह्यातं तत्र भवं पुनः । सुकृष्ण-नील-कापोतलेश्याबलसमुद्भवम् ।। (ह. षु. ४६-४) । ११. पार्त दु:सभवं दु:सानुबन्धि चेति । (त. भा. सिद्ध. बृ ६-२६); ब्रातिश्च दुःखं शारीरं मानसं चानेकप्रकारम्, तस्यां भवमातं ध्यानम् । (त. भा. सिक्षः बृ. ६-३१) । १२. ऋतमर्दनमर्तिर्वा, ऋते मवमार्तमतौ भवमार्तमिति वा दुःखभावं प्रार्थना-मावं वेत्यर्थः। (त. इलो. ६-२८)। १३. झट्टं तिब्बकसाय 🗙 🗙 🛭 दु:खयरविसयजीए केम इमं चयदि इदि विचिततो । चेट्टदि जो विक्खिती बट्टज्भाण हवे तस्त ।। मणहरविसयविद्योगे कह तं पावेमि इदि वियप्पो जो । संतावेण पयट्टो सो चिय मट्टं हवे ज्माणं ।। (कार्तिके. ४७१, ४७३-७४) **।** १४. तंबोल-कुसुम-लेवण-भूसण-पियपुत्तचितणं ब्रह्टं । (ज्ञा. सा. पच. ११)। १५. राग-द्वेषोदयप्रकर्षादि-न्द्रियाधीनत्वराग-हेषोद्रेकात् प्रियसंयोगाऽप्रियवियोग-वेदना-मोक्षण-निदानाकांक्षणरूपमार्तम् ॥ (पंचा-का-बमृत, बृ. १४०)। १६. प्रियभंशेऽप्रियप्राप्तौ निदाने वेदनोदये । प्रात्तं कषायसंयुवतं ध्यानमुवतं समासतः ॥: (त. सा. ७-३६) । १७. ऋते भवमवार्तं स्यादसद्-ध्यानं शरीरिणाम् । दिग्मोहान्मत्ततातुल्यमविद्या-वासनावशात् ॥ (ज्ञानार्वेच २५-२३) । १८० ऋतं दुःस्तम्,तस्य निमित्तंतत्रवा भवम्,ऋते वा पीडिते भवमार्तं घ्यानम् । (स्थानाः सन्नयः वृ. ४, १, २४७) । १६. तत्रातं मनोज्ञामनोज्ञेषु वस्तुषु वियोग-संयोगादिनिवन्धनचित्तविक्सवसक्षणम् । (स-मबा. समय. वृ. ४) । २०. तत्र ऋतं दुःसंतत्र भवमार्तम्, यहा प्रतिः पीडा यातनं च, तत्र भवमा-र्तम् । (योगजाः स्वोः विषः ३-७३) । २१. स्वदेश-त्यागात् द्रव्यनाञ्चात् मित्रजनविदेशगमनात् कमनीय-

कामिनीवियोगादनिष्टसंयोगादा समुपवातमार्तंष्या-नम् ॥ (नि. सा. बृ. ११) । २२. घनिष्टयोग-त्रिय-विप्रयोगप्रभृत्यनेकातिसमुद्भवत्वात् । भवोद्भवार्ते-रय हेत्रभावाद्यवार्थमेवार्तमिति प्रसिद्धम् । (साल्बन्नः ६१)। २३. भार्तं विषयानुरञ्जितम्। (वर्नसं. मान. स्बो. ब्. १-२७, वृ. ८०)। २४. प्रार्तभावं गत धातः, धार्तस्य वा ध्यानमार्तध्यानम् । (ब्रा-**भू. ४ झ.— श्रमिथा. १, पृ. २३४)** । २४. झतिः शारीर-मानसी पीडा, तत्र भव झातः, मोहोदयाद-गणितकार्याकार्यविवेक:। (अभिषा. १, पू. २३५)। २६. निवइ निश्रयक्याइं पसंसई विम्हिश्रो विभूईश्रो। पत्येद तासु रज्जद तयज्जणपरायणो होई !। सद्दा-इविसयगिद्धो सद्धम्मपरम्मुहो पमायपरो । जिनमय-मणविक्सतो बट्टइ झट्टिम भागन्मि ।। (शाब. ४ ब्र. १६-१७--- ब्रिभिषा. १, पृ. २३७)। २७. शब्दा-दीनामनिष्टानां वियोगासंत्रयोगयोः । चिन्तनं वेद-नायाश्च व्याकुलत्वमुपेयुषः ॥ इष्टानां प्रणिधानं च संप्रयोगावियोगयोः । निदानचिन्तनं पापमार्तमित्यं चत्रविषम् ॥ (ग्रष्यात्मसार १६, ४-५)।

१ मनिष्ट का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए, इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्तिके लिए, पीड़ा के हीने पर उसके परिहार के लिए, तथा निदान--ब्रागामी काल में सुल की प्राप्ति की इच्छा—के लिए बार-बार चिमान करना; इसे झातंच्यान कहते हैं। श्चार्य-- १. गुणैर्गुणविद्भवां श्चर्यन्त इत्यार्थाः । (स. सि. ३-३६; त. वा. ३, ३६, २; रत्नक. टी. ३, २१; त. बृत्ति खुत. ३-३६) । २. इक्वाकु-हर्युग्र-कुरुप्रधानाः सेनापतिश्चेति पुरोहिताद्याः । धर्मप्रिया-स्ते नुपते त एव धार्यास्त्वनार्था विपरीतवृताः॥ (बरांग. =-४)। ३. सद्गुणैरयंमाणत्वाद् गुणवद्-भिश्च मानवैः। (त. इलो. ३, ३७, २)। ४. ग्रर्थ-षड्विंशतिजनपदजाताः भूयसा भार्याः । मन्यत्र जाता म्लेच्छाः । तत्र क्षेत्र-जाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषा-श्रामः दर्शन-चारित्रेषु शिष्टलोकन्यायधर्मानपेताचरण-शीला भार्याः । (तः सिद्धः बृ. ३-१४) । ४. माराद् हेयधर्में म्यो वाताः प्राप्ता उपादेवधर्में रित्यार्याः । (प्रज्ञाप. सलय. बृ. १-३७, पू. ४४) ।

र जो गुर्जों से युक्त हों, जनका गुणी बन जिनकी सेवा-युज्जा करते हैं उन्हें धार्य कहते हैं । ४ वो हेय वर्ष वालों में से उपावेय वर्ष वालों के डारा प्राप्त क्ष्में काते हैं वे कार्य कहकाते हैं। स्नाचिका – प्रायिका उपचरितमहात्रतपराः क्ष्म्यः । (ता. व. २-७६)। उपचरित नहासतों की वारक नहिलाओं को साम्का कहा जाता है।

सार्थं विवाह—१. गोमियुनपुर.सरं कत्याप्रदाना-दार्थः । (वर्षिक सु. वृ. १-१२) । २. गोमियुनदान-पूर्वकमार्थः । (बाहवा, पू. १३ योगका. स्वी. विव. १-४७ । वर्षकं सान. स्वी. वृ. १-४, पू. १) । गोयुपत के दानपूर्वकं कत्या प्रदान करने को सार्थं विवाह कहते हैं।

झाहूँ त्या क्रिया — धाहूँ त्यमहूँतो भावो कर्म वेति यरा क्रिया। यक स्वर्णस्तारादिमहाकत्याणसम्पदः ।। वातो दिवोज्यतीर्णस्य प्रान्तिः कत्याणसम्पदाम् । तदाहुँ त्यस्मिति सर्वे वैलोवस्वोनकारणम् ॥ (स. पु. ३१, २०३ — ४)।

बरहंत के भाव घाषण कर्मक्य किया को ब्राहुंत्य किया कहते हैं, जिसमें स्वर्गावतरणाधि क्य कस्याध-सम्पदार्थ प्राप्त होती हैं। स्वर्ण से प्रवासी के हुये भागान परहुंत को का क्ष्याध-सम्पदार्थों की प्राप्त होती है यह प्राप्तृंत्य किया कहलाती है, जो तीनों लोकों को बोग उत्पन्न करने वाली है।

झालपनवस्य-देखो झालापनवस्य । रच-शकटा-दीनां लोहरज्जु-दरनादिभिरालपनादाकर्षणात् बस्यः झालपनवस्यः । धनेकार्यस्यात् धातूनां लिपः झाक-र्षणकियो ज्ञेयः । (त. बा. ४, २४, ६) ।

रण व शकट प्रांति के प्रंग-उपांगकप काळ प्रांति को लोहमय सांकल व रस्ती प्रांति के द्वारा खींच कर बांचना, यह धालपनबन्ध कहलाता है।

झालक्य बोष — १. उपकरणादिकं लब्ब्या यो वन्दनां करोति तस्यालक्यदोषः। (मूला. वृ. ७, १०६)। २. उपध्याप्या क्रिया लब्बम्। (झन. व. स्वो. टी. द-१०६)।

१ उपकरण झादि पाकर गुद की बन्दना करने को झालब्ब दोव कहते हैं।

द्वासम्बन—१. प्रालंबर्गोहं भरियो सोगो फाइडु-मगस्य सवगस्स । वं वं मगसा पेच्छद्द तं प्रातं-वणं होई। (बब. पु. ११, पृ. ७०)। २. प्रातम्बनं वाच्ये पदार्वे प्रहुँत्स्वरूपे उपयोगस्यैकत्वम् । (ब्राल- सार वे. वृ. २७-५) । ३. झालस्वनं बाह्यो विषय:। (वोडसक वृ. १३-४) ।

१ तारा लोक प्यान के झालम्बनों से भरा हुआ है। प्याता ताबू बिल किती भी वस्तु को आधार बना कर मन से बिलान करता है वही उसके लिए प्यान कर पान के खालान करता है। ३ प्यान के झाथार-भूत बाह्य पदार्थ को उसका झालम्बन कहा जाता है।

स्नालम्बन-प्रह्मसाधन—१. जेण बीरियेण प्राण-पाण-माल-पाणां पाउम्पपीमाले कावजीनेण पेतूण स्नाणपाण-भाल-मणलाए प्रालंबिता णिसिरित तं वीरियं प्रालंबणगरुणसाह्यं ति वृच्चति । (क्संप्र. चू. बं. ब. ४, पू. २१)।

जिस शक्तिविश्वेष के द्वारा श्वासोच्छ्यास, भावा और मन के योग्य पुद्गायों को काययोग से प्रहण कर श्वासोच्छ्यास, भावा और मनक्य से खबस-म्बित कर निकासता है उसे शासम्बन-प्रहण-साधन कहते हैं।

स्नालस्वनसुद्धि — मानस्वनसुद्धिनुंस्तीयं-वेदय-यति-वन्दनादिकसपूर्वसास्त्रावंग्रहणम्, संवतप्रायोग्यक्षेत्रमा-गंणम्, वैदावृत्पकरणम्, धनियदावासस्वास्त्यसम्प-वस्त्रपादवयम् (मानस्वास्त्यसम्पादेशम् सम्बन्धो), नानादेशमायाधिक्षमम्, विनेयवनऽतिवोधनं चेति प्रयोजनापेक्षया प्रालम्बनसृद्धिः। (अ. सा. विवयो. च मृता. टी. ११६१)।

गुड, तीर्थ, क्षेत्र एवं यति आवि की वानान्त्रकृष्ट-प्रमुवं शास्त्र के वर्ष को प्रहण करना; सायुर्धों को वंदा-नेपीय स्थान का अन्वेषण करना; सायुर्धों को वंदा-नृत्य करना, अनियत आवासों में रहकर स्वास्त्र-साम करना, परियमवारी होना, नाना देशों की नावासों का तीवाना, तथा विनेय (शिष्य) वर्नों ने प्रतिकार वेता; यह सब प्रयोजन की सरेसा सालस्वनसुद्धि है।

क्षालापनसम्बन्ध — देखी धालपनवन्य । १ जो तो धालावणवंधी गाम तस्त इसी गिहंसी— सगडाणं वा बाणाणं वा चुनाणं वा गहीणं वा शिस्तीणं वा रहाणं वा संदगाणं वा सिदियाणं वा गिहाणं वा पासावाण वा गोमुराणं वा तीरणाणं वा से कर्ट्ठेण वा वा गोमुराणं वा वन्नेण वा दन्नेण वा के वामण्ये प्रकारिया प्रमणस्वाधमणस्वासी

ब्रालावियार्थं बंधी होदि सी सब्बी धालावणबंधी णाम । (वट्सं. ४, ६, ४१--पु. १४, पृ. ३८) । २. से कि तं भाषावणवधे ? भाषावणवंधे जंणे तणभाराण वा, कटुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पला-लभाराण वा, वेल्लभाराण वा, वेत्तलता-वाग-वरत्त-रज्जु-बल्लि-कुस-दब्भमादीएहि द्यालावणबंबे समु-प्पज्जइ, जहन्नेणं घतोम्हत्तं, उन्कोसेण संबेज्ज कालं, सेत्त प्रालावणवंधे । (भगवती ८, ६, ११-सण्ड ३, पू. १०३)। ३. रज्जु-वरस-कट्टब्बादीहि जं पुषभूदाणं[दव्याण]बंघणं सो श्रासावणबंघो णाम । (धव. पु. १४, पू. ३४); कट्ठादीहि द्मण्णदक्तेहि द्मण्णदक्ताण द्मालाविदाणं जोइदाणं जो बंधो होदि सो सब्बो द्यालावणबंधो णाम । (धवः षु. १४, पू. ३६) । ३. तृण-काष्ठादिभाराणां रज्जु-वेत्रलतादिभि:। सङ्स्यकालान्तमुहूतौ बन्ध ग्राला-पनाभिषः ॥ (लोकप्र. ११-३२) ।

ह उस धारापनवन्य कहत है।
झालीह स्थान — १. तर्य धारोई नाम दाहिणं
पार्य धाराठोहुत काळणं बामपार्य पण्डाठोहुत उसारेड धंदरा दोण्डिय पादाणं पण्य पाए । (धारू मि.
सत्तर्य , १०१६, ए. १६७)। २. तत्र विकायमुरसत्तर्य , १०१६, ए. १६७)। २. तत्र विकायमुरसत्तर्य मु १०१६, ए. १६७)। २. तत्र विकायमुरसत्तर्या मु इत्या बाममूर्य पण्यामुक्तप्यवारपरि,
धन्तरा च इयोरिए पादयोः पञ्च पादाः, तत्री वासहस्तेन मुर्गु होत्या विध्यहस्तेन प्रसम्भामावर्षित,
वर्षा प्राविद्यानम् । (ध्यवः मा. सत्तर्यः चृ. २-१४,
पृ. ११)।

२ वाहिने पर को आगे करके और बावें पैर को यांच पावों के अन्तर से पीछे पसार कर बावें हाच में बनुव सेकर दाहिने हाच से उसकी प्रत्यम्या की सींबते हुए सड़े होने को झालीडस्थान कहते हैं। झालुं छन — कम्म-महीरहसूनच्छेदसमस्यो अकीय-परिणामो। साहीणो सममाबो झालुंछणमिदि समु-हिंदुठं।। (नि. सा. ११०)।

कर्मकथ वृक्ष के मूलोक्छेद करने में समयं ऐसे स्व-कीय स्वाधीन समभावकथ परिवास को झालुंछन कहते हैं।

कहत है। आसियनबन्ध - देवो प्रत्तीवणवन्ध । कुवधवाता-सारीयनबन्ध -- देवो प्रत्तीवणवन्ध । कुवधवाता-सारीयादात्येयनकः । (त. वा. ४, ४४, ६) । स्मिति व अवन सारी के मिट्टी व ट्रॅट सारि से लेप वेने ते जो परप्यत्में एकक्यता होती है उसे सार्थम-बन्ध कहते हैं।

ग्रालोकितपान-भोजन--- १. ग्रालोकितपानभोजन-मिति प्रतिगेह पात्रमध्यपिततिपण्डश्चक्षुराखुपयुक्तेन प्रत्यवेक्षणीयस्तत्समुत्यागन्तुकसत्त्वसरक्षणार्थमागत्य च प्रतिश्रयं भूयः प्रकाशवति प्रदेशे स्थित्वा सुप्र [त्य] वेक्षित पानभोजनं विघाय प्रकाशप्रदेशावस्थितेन बल्गनीयम् । (तः भाः सिद्धः वृः ७–३) । २. मा-लोक्यते स्मालोकितम् । पानं च भोजन च पानभी-जनम्। ग्रालोकितं च तत्पानभोजनं चालोकित-पानभोजनम् ॥ (त. सुसावो. ७-४) । ३. पान च भोजनं च पान-भोजने, झालोकिते सूर्यप्रत्यक्षेण पूनः पुनर्निरीक्षिते ये पान-भोजने ते भालोकितपान-भोजने । ब्रथवा पान च भोजनं च पानभोजनं समा-हारो इन्द्र:। श्रालोकितं च तत् पानभोजनं च श्रालो-कितपानभोजनम् । (त. वृत्ति अतुत. ७-४) । २ प्रकाश में देख कर भोजन-पान करने को झालोकित-पान-भोजन कहते हैं।

स्वासोस्वस — देवा घातोचना । १. वं मुह्तगहुहुनु दिल्णं वंपडिय घर्णविष्यपविसेता । त दोसं वी वेदादि स व्यु प्रालीयणं चेदा।। (सम्बद्धाः ४०४)। १. वो पस्वदि प्रप्याणं सम्प्रातं संठितत् परिणामां प्रालीयणीविद वाणह परातिवांस्व उवएएं।। (मि. सा. १०६) । ३. तत्र गुरदे प्रमादनिवदनं दघरोष-विवित्तवासोणियन् । (स. सि. ६-२२; त. ब्लो. ६-२२)। ४. प्रालीयनं विवरणं प्रकाशनमावधानं प्राहुक्तणविस्ववान्तित्तम् । (स. सा. ६-२२)। ४. तत्र पुरवे प्रमादनिवेदणं दमहावेष्ववित्तासातीय-नम् । तेषु नवसु प्रामविक्तारुषे पुरवे एकालं

निषण्णाय प्रसन्तमनसे विदितदेश-कालस्य शिष्यस्य सविनयेनात्मप्रमादनिवेदनं दश्भिदोषैविवजितमासी-चनमित्यास्यायते । (त. वा. ६, २२, २) । ६. मा-लोचनं मर्यादया गुरोनिवेदनं पिण्डितास्यानस्य । (त. भा. हरि. ब्. ६-२२) । ७. ग्रालोचनं मर्यादन मर्या-दया गुरोनिवेदनम् । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-२२) । दः बालोचनं प्रमादस्य गुरवे विनिवेदनम् । (त. सा. ७-२२)। १. एकान्तनिषण्णायापरिश्राविणे श्रुत-रहस्याय गुरवे प्रसन्नमनसे विद्यायोग्योपकरणग्रहणा-दिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तस्य विदितदेश-कालस्य शिष्यस्य सविनयमात्मप्रमादनिवेदनमालोचनमित्यु-च्यते । (चा. सा.पू. ६१) । १०. भालोचनं गुरु-निवेदनम् । (स्थानाः सभयः ष्. ३,३,१६६)। ११. ग्रालोचनं दशदोषविवर्जितं गुरवे प्रमादनिवे-दनमालोचनम् । (मूला. मृ. ११-१६) । १२. तत्रा-लोचनं गुरोः पुरतः स्वापराषस्य प्रकटनम् । तच्या-सेवनानुलोम्येन प्रायश्चित्तानुलोम्येन च । ग्रासेवना-नुलोम्य येन क्रमेशातिचार ग्रासेवितस्तेनैव क्रमेण गुरोः पुरतः प्रकटनम् । प्रायदिश्वतानुलोम्यं च गीता-र्थस्य शिष्यस्य भवति । (योगञ्चा. स्वो. विव. ४-६०, प्. ३१२) । १३. तत्र गुरवे स्वयंकृतवर्तमानप्रमाद-निवेदनं निर्दोषमालोचनम् । (त. सुलवो. वृ. ६-२२, षृ. २१६) । १४. भालोचन सत्कर्मणां वर्तमानश्-भाश्वभक्तमंविपाकानामास्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलम्भनम् । **बन. व. स्वो. टो. ५-६४) । १५. ब्राङ्** मर्यादा-याम्। साच मर्यादा इयम्—जह बालो जंपंती कज्जमकज्जं उज्जुए भणइ। तंतह भाषोएज्जा माया-मयविष्पमुक्को य ॥ धनया मर्यादया 🗙 🗙 🗙 लोकनं लोचना प्रकटीकरणम् भ्रालोचनम्, गुरोः पुरतो बचसा प्रकटीकरणमिति भावः। यत् प्राय-विचत्तमालीचनामात्रेण शुद्धघति तदालीचनाहुतया कारणे कार्योपचारादालोचनम् । (व्यवः भाः मलयः वृ. १-४३, पृ. २०)। १६. एकान्तनिवण्णाय प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोष-देश-कालाय गुरवे तादुसेन शिष्येण विनयसहितं यथाभवत्येवमबञ्चनशीलेन शिश्वतसरलबुद्धिना धात्मप्रमादप्रकाशनं निवेदन-माराषनाभगवतीकथितदशदोषरहितमासोचनम् (त. वृत्ति सृत. ६-२२; कार्तिके. टी. ४४९)। १७. गुरोरग्ने स्वप्रमादनिवेदनं दशदोषरहितमालो<del>य</del>-नम् । (भावप्रा. टी. ७६) ।

१ स्रोक भेरकम को सुनासुभ कर्म उदय को प्राप्त होते हैं उनको मारमदक्कय हे पुषक् समझ सर दोव-कप सानाग, इसका नाम सालोक्य है। ३ गुष के सम्बुद्ध रव रोवों से रहित स्वपन है। ३ गुष के से मिक्रेरण करने की सालोक्य कहते हैं।

7

**ग्रालोचना---दे**को ग्रालोचन । १. करणिज्जा वे जोगा तेसुवजत्तस्स निरद्दयारस्त । छजमत्यस्स विसोही जहनो बालोयना भनिया। (बीतकः यू. ५) । २. उग्गहसमयाणंतरं सब्भूयविसेसत्याभि-मुहमालोयणं भालोयणा भण्णति । (नन्दी. पू. ब्. २६) । ३. तत्व झालोवणा नाम झवस्स-करणिज्जेसु भिक्सायरियाईसु जइवि धवराहो नत्य-तहाबि धणालोइए भविणमो भवद त्ति काऊण भवस्सं भ्राक्तीएयव्यं। सो जइ किंचि भ्रणेसणाइ भवराहं सरेज्या, सो वा घायरितो किंचि सारेज्जा तम्हा श्रांलीएयव्यं। भानोयणं ति वा पगासकरणं ति वा ग्रंक्सणं विसोहि सि वा । (बज्ञवै. चू. १, पू. २५)। ४. ब्रालीयणा पयडणा भावस्स सदीसकहणमिह गज्भो। गुरुणो एसाय तहा सुविज्जराएण विन्ते-ग्रा। (श्रालो. वि. हरि. १५~३) । ५. ग्रालोचना प्रयोजनवतो हस्तशताद् बहिर्गमनागमनादौ गुरोवि-कटना । (बाब. नि. हरि. वृ. १४१८, वृ. ७६४) । ६. आह् मर्यादायाम्, भालोचनं दर्शनं परिच्छेदो मर्यादया यः स बालोचनं यथोक्तं पुरस्ताद् वस्तु-सामान्यस्यानिर्वेश्यस्य स्वरूप-नाम-जात्यादिकल्पना-वियुतस्य यः परिच्छेरः सा बालोना मर्यादया भवति । (त. भा. सिंह. बृ. १-१४) । ७. गुरूण-मक्तिसवाणं सुदरहस्साणं वीयरायाणं तिरयणे मेरु **व्य थिराणं सगदोसणिवेयणमालोयणा णाम पाय-**क्रिक्रसं । (**थव. पु. १३, पू. ६०**) । द. स्वक्रुताप-राषमूहनत्यजनमालोचना । (भ. धा. विजयो. टी. ६); स्वापराष्ट्रनिवेदनं गुरूणामालोचना । (भ. घा. विषयी. ही. ६८) । ६. स एव वर्तमानकर्मविपा-कमात्मनोऽस्यन्तमेदेनोपलम्भमानः घालोचना भवति । (समग्रस: समृत: वृ. ४०५) ।

३ सबस्यकरणीय फिलाचर्या (निकार्य गमन) ब्रादि में सबस्य बगराब नहीं है, फिर भी आतोबना करना बाहिए: वर्षोंकि आतोबना न करने पर प्रदिवन होता है।बालोबना, प्रकासकरण, और सक्वन (?) विस्त्रित है वे सब समानार्थक हैं। ६ अपने कर, नाम और बाति बादि की करपना से रहित वस्तुसामान्य का जो नर्यादापूर्वक बोच होता है उसे बालोचना कहा जाता है।

बालोबनानय—(नयतो नयप्रपञ्चतः हत्यवैः । ब्रवना कदा कारक हरवेताबद् द्वार गतम्, नयत हरवेतन् द्वारान्तरमेव) हहामिमुक्येन गुरोरासवीय-प्रकाशनम् बालोबनानयः। (ब्रावः साः हरिः वृ. १७०, वृ. ४६६)।

प्रमुखता से गुरु के समक्ष अपने दोवों के प्रगट करने का नाम आलोचनानय है।

सालोचनानुलोम्य — प्रातोचनानुलोम्यं तु पूर्वं सघवः प्रातोच्यन्ते पश्चाद् गुरवः। (प्रावः निः हरिः वृ. १४०१)।

गुद के सामने पहले लघु प्रवराधों की और पीछे गुद प्रपराधों की ग्रालोचना करने को ग्रालोचनानु-सोम्य कहते हैं।

स्नासोचनाई — धालोयणारिहं — हा सक्वायाएं बहुद । का सा सक्वाया ? वह बालो वरंती कव्य-सक्व च अकुपो भण्ड । तो तह धालोएजा माया-मयविष्मुक्को उ ।। एता मञ्जाया । धालो-यमं पराशिकरणं समुदायस्यो । मुक्तप्वस्थिकरणः मक्कायाए । व पावं धालोदमनेत्तं वेश सुक्काइ एवं धालोयणारिह । (बीतक. षू. १. ६)।

जिन प्रपराचों की बुद्धि केवल प्रालोचना से ही हो बाती है उन्हें प्रालोचनाहूँ कहते हैं। यह प्रालो-चना मर्यावायूकं—बालक के समान माथा ग्रीर मद से रहित होकर—सरसतायूबंक की जागी चाहिए।

झालोचनाशुद्धि — १. हंतूच कसाए इंदियाणि सब्धं च गारचं हंता। तो मिलदराग-दोसी करेहि स्वाच गारचं हंता। (स. सा. १२४)। २. माया-मुवारहितता सालोचनाशुद्धिः। (स. झा. मूला. टी. १६६)।

१ कोषावि कवाय, इन्तियविषय, सब (तीनों प्रकार का) गारव और राग-द्रेव को दूर कर झालोबना करने को झालोबनावृद्धि कहते हैं।

द्धावरस्य-१. धावरणं कारणपूर्तं (प्रज्ञानादिदो-वजनकं) कर्मं । ध्रववा×××ज्ञान-दर्शनावरणे धावरणम् ।(द्वा. सी. वृ. ४)। २. धान्नियते धाच्छा-खतेऽनेनेत्यावरणम् । यद्वा धानुषोति धाच्छाद्विति  ४ अ अवरणं मिष्यात्वादिसः विवजीवव्यापा-राष्ट्रतकर्मवर्गणान्तः पाती विशिष्टपुद्गलसमूहः । (कर्म-वि .दे. स्वो. टी. ३, पू. ४) ।

१ प्रज्ञानादि दोवों के कारणभूत कर्म को धावरण कहते हैं। धनवा जानावरण धौर दर्शनावरण ये दो कर्म धावरण कहलाते हैं।

द्मावर्जन-उक्तं च-मावज्जणमुबद्योगो बावारी वा इति । (प्रज्ञायः मलयः वृ. ३६, पृ. ६०४) । द्मावर्जन का द्मर्थ उपयोग या व्यापार होता है। केवलिसमुद्धात के समय वेदनीय, नाम ग्रौर गोत्र कर्मों की स्थिति को सायु के समान करने के लिये जो व्यापार होता है वह झावर्जनकरण कहलाता है। **धार्वीजतकरएा**-देखी ग्रायुक्तकरण-१. केवलि-समुग्धादस्स घहिमुहीभावो धावज्जिदकरणमिदि । (जयष. घ. प. १२३७—घर. पु. १०, पृ. ३२५ का टि. ७)। २. ग्रपरे ग्रावजितकरणमित्याहुः। तत्रायं शब्दार्थः -- ग्रावर्जितो नाम ग्रभिमुखीकृतः। तथा च लोके वक्तारः भावजितोऽयं मया, सम्मुखी-कृत इत्यर्थः । ततस्च तथा भव्यत्वेनावजितस्य मोक्ष-गमनं प्रत्यभिमुखीकृतस्य करणं क्रिया शुभयोगव्या-पारणं भावजितकरणम् । (प्रज्ञापः मलयः वृ. ३६, पु. ६०४; पंचसं. मलय. वृ. १–१४, वृ. २८) । २ मोक्ष गमन के प्रति श्रभिमुख हुए जीव (केवली) के द्वारा की जानेवाली किया — शुभ भोगों के व्यापार-को प्रावक्तितकरण कहते हैं। इसे प्रायो-जिकाकरण भी कहते हैं।

विकाकरण भी कहते हैं।

आवर्तनता— १. यरंदी-जेनेति वर्तनं आयोपसमकरणमेन, ईहाभावनिवृदयिन कुल्लाणोयभावजीयनस्विम्युलस्य पार्थाक्षिणेयावनोधिक्यस्य सा सर्यस्वाम्युलस्य पार्थाक्षिणेयावनोधिक्यस्य सा सर्यस्वाम्युलस्य पार्थाक्षिणेयावनोधिक्यस्य सा सर्यस्वाम्युलस्य पार्थाक्षिणेयावनावनावं
प्रस्तिमुल्ले वर्तने वेन वोवपरिणामेन स सावस्तनस्वयुनाच सावस्तनता। (मची- चच्च- सु. १२)।
२ विक्त बोच परिचाम के हारा है। विकृत होकर
स्वाम्यसाव के प्रति समित्युल होता है उत्तका नाव सावस्तम्य के प्रति समित्युल होता है उत्तका नाव सावस्तम्य स्वी प्रकृत माव का मावस्तनता है।

आवर्षन सीर कर्म माव का माव सावस्तनता है।

(बृहत्क. वृ. १६८१) ।

बल से डॉट देने का नाम भाववंग है।

समागमेणं सा एगा भावलिम ति वृच्यह । (अनुयो-सू. १३७; जम्बूही. सू. १८; भग. सू. ६-७)। २- ते (समयाः) ऽसंसा मावलिया।(श्रीवस. १०६)। ३. ते त्वसङ्ख्येया भावतिका । (त. भा. ४-१५)। ४. होति हु ग्रसंखसमया ग्राविलवामो 🗙 🗙 । (ति. प. ४-२८७)। ५. घसंख्येयाः समया भावलिका। (त. वा. ३, ३८, ७)। ६. धावलिका धसस्येयस-मयसंघातोपलक्षितः कालः। (नन्दीः हरिः वृ.पृ. ३६; बाव. नि. हरि. वृ. ३२ एवं ६६३)। ७. तेसि (समयाणं) धसंखेज्जाण समुदयसमितीए धाव-लिया। (ब्रनुबो. हरि. बृ. पृ. ५४) । ८. घसंख्येय-समयसमुदायः प्रावलिका । (पंचतं स्वो बृ २, ४२, पू. ७६) । ६. ते चासंख्येयाः समया भावलिका भण्यते । सा च जघन्ययुक्तासंख्येयसमयप्रमाणा भवति । (त. भा.सिद्धः वृ. ४-१५; झावः नि. मलयः बृ. ६६३; जीवाजी. बृ. ३, २, १७६) । १०. धसं-केज्जे समए घेलूण एया ग्रावलिया हवदि 🗙 🗙 🗙 भावलि असंत्रसमया। (बन. पु. ३, पृ. ६४; षु. ४, पू. ३१८) । ६१. तेसि पि य समयाणं संस्ता-रहियाण बावली होई। (भावसं. दे. ३१२)। १२. भावलि भ्रसंस्रसमया imes imes imes imes imes । (कं. दी. ष. १३-५; यो. जी. ५७४) । १३. जधन्ययुक्ता-सस्यातसमयराशिः ग्रावलिः। (गो. आरो. भी. प्र. ५७४) । १४. झावलि तेहि समएहि झसंस्रहि किज्जह। (म. पु. पुष्प. २, सं. २२)। १४. घसं-स्वेयसमयसमुदायात्मिका धावलिका । (**सूर्वप्र. मलय**. ब्. ३०, १०५-६) । १६. ब्रावलिका प्रसंस्थात-समयरूपा । (कल्पसू. वि. वृ. ६-११८) । १७. ग्रसं-व्ह्येयैः समयैरेकावलिका । (प्रकार. मलय. **मृ**. X-808) I

**प्रावलि -- १.** प्रसंखिज्जाणं समयाणं समुदयसमिति-

१ धर्मस्थात समयसमृह की एक धार्माल होती है। प्रावश्यक (प्रावासय)—१. ण नदी धनती धन-सरस कम्ममातासयं ति बौद्धमा ((मूला. ७-१४)। २. समर्पेण वास्त्रपण धनस्थकायम्यां हृबद्द वन्हा। प्रंती प्रहोनियस्त य तम्हा पायस्ययं नाम ॥ (धन्नु-पो. सू. २८, वा. २, पू. ३१; विश्वेषा. ८७६)। ३. धायस्यरं धनस्थर-पिषक्षं यं तमावसं, सहसा पुणानमानास्त्रमणी, प्रहृषा चम्मू यं भाषावसं वीर्षं करेद ति प्रधानां, प्रहृषा चम्मू तं भाषावसं वीर्षं भावासं करेति दंसण-गाण-चरणगुणाण तग्हा तं धावासं, धहवा तक्करणातो भाणादिया गुणा धाव-सिति ति बाबासं, घहवा बा मञ्जायाते पसस्यमाव-णातो धावासं, भहवा था मञ्जाए वस धाच्छादने पसत्वयुणेहि भ्रष्पाणं छादेतीति भावासं । (भनुयो. **मृ. पृ. १४)** । ४. श्रमणादिना झहोरात्रस्य मध्ये यस्मादवस्य क्रियते तस्मादावस्यकम् । (धनुयोः सल. हेम. ब्. २८, पृ. ३१) । ५. अवश्यं कर्तव्य-मावश्यकम्, धर्मवा गुणानामावश्यमात्मानं करोती-स्यावश्यकम्, यथा धन्तं करोतीत्यन्तकः। ध्रयवा 'बस निवासे' इति गुणवृत्यमात्मानमावासयति गुणै-गुणसान्निष्यमात्मानं करोतीति रित्यावासकम्, भावार्थः । (भाव-हरि. वृ. पृ. २१; अनुयो हरि. बृ. पृ. ३; ब्रमुयोः मलः हेमः बृ. ८, पृ. १०-११) । २ धमण (मृति) भौर आवक दिन-रात के भीतर जिस विवि को प्रवश्यकरणीय समऋ कर किया करते हैं उसका नाम ब्रावश्यक है।

स्वावस्यकारुए - मन्ये भाउत्सियकरणं इति बृबते । तत्राप्ययमन्वयः - सावश्वकेन स्ववस्यभावेन करणमावस्यकरुपम् । तत्वाहि - समुद्धातं केचित् कृतितः, केचित्र्य न कुत्रेतित । इदं त्वावस्यकरणं सर्वापं केवित्रः न कुत्रेतित । (प्रजायः सत्यः वृ. १६-३४४, वृ. ६०४-४; पंचर्तः सत्यः वृ. १४, पृ. २६) ।

विस किया को अवश्य-अनिवार्यरूप से-किया बाता है उसे आवश्यककरण कहते हैं। जैसे---केवलिसमृद्यात को कितने ही केवली किया करते हैं और कुछ नहीं भी किया करते हैं, पर इस प्राव-श्यककरण को तो सभी केवली किया करते हैं। **द्धावदयकनिर्युं क्ति—१.** जुत्ति ति उवाय ति य **णिरवयवा हो**दि णिज्जुत्ती ॥ (मूलाः ७-१४) । २. विष्युता ते बल्या जंबदा तेण होइ विक्युत्ति । (बाब. नि. ८८) । ३. निश्चयेन सर्वाधिक्येन धादौ वा युक्ता निर्युक्ताः, धर्यन्त इत्यर्थाः जीवादयः श्रुत-विषयाः, ते ह्यर्था निर्युक्ता एव सूत्रे, यत् यस्मात् बद्धाः सम्यम् धवस्यापिताः योजिता इति यावत्, तेनेयं निर्युक्तिः । निर्युक्तानां युक्तिनियुक्तिरिति प्राप्ते युक्तशब्दस्य लोपः क्रियते—उष्ट्रमुखी कन्येति यथा, निर्युक्तार्थव्याख्या निर्युक्तिरिति हृदयम् । (बाब. नि. हरि. वृ. घट) । ४. युनितरिति उपाय इति

चैकार्षः, निरवयवा सम्पूर्णाऽखण्डिता भवति निर्यु-क्तिः । भावस्यकानां निर्मृक्तिः भावस्यकनिर्मृतित-रावस्यकसम्पूर्णोपायः । श्रहोरात्रमध्ये साधुनां यदा-चरणं तस्यावबोधकं पृथक् पृथक् स्तुतिरूपेण "जयति भगवानित्यादि" प्रतिपादक यत्पूर्वापराविस्द्धं शास्त्रं न्याय ग्रावश्यकनिर्युक्तिरित्युक्यते । (मूला. मृ. ७, १४) । ५. यस्मात् सूत्रे निश्चयेनाधिक्येन साधु वा भादौ वा युक्ताः सम्बद्धा निर्युक्ताः, निर्युक्ता एव सन्तस्ते श्रुताभिषेया जीवाजीवादयोऽर्था ग्रनया प्रस्तुतनिर्युक्त्या बद्धा व्यवस्थापिताः, व्याख्याता इति यावत्, तेनेयं भवति निर्युनितः। नियुन्तानां सूत्रे प्रथममेव सम्बद्धानां सतामर्थानां व्याख्यारूपा युक्तियोंजनम् । निर्युक्तियुक्तिरिति प्राप्ते शाकपाधि-बादिदर्शनात् युक्तलक्षणस्य पदस्य लोपात् निर्यु-क्तिरिति भवति । (द्यावः निः सलयः वृः ८८)। १ 'निर्'का धर्य निरवयव या सम्पूर्ण झौर युक्ति का धर्य उपाय है; तदनुसार सम्पूर्णया श्रव्यण्डित उपाय को निर्युक्ति जामना चाहिए। ४ साधु-साध्वियों के दैवसिक धौर रात्रिक ग्रावश्यक कर्तव्यों के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को धावश्यक-निर्मुक्ति कहते हैं।

**भ्रावश्यकापरिहारिंग---१**. वण्णामावश्यकक्रियाणा यवाकाल प्रवर्तनमावश्यकापरिहाणि:। (स. सि. ६, २४) । २. वण्णामावस्यककियाणां यथाकालप्रवर्तन-मावश्यकापरिहाणिः । षडावश्यकक्रियाः--सामा-यिकं चतुर्विशतिस्तवः वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गंश्चेति । तत्र सामायिक सर्वसावद्ययोगनि-वृत्तिलक्षणं चित्तस्यैकत्वेन ज्ञाने प्रणिषानम् । चतु-विश्वतिस्तवः तीर्थकरगुणानुकीतंनम् । वन्दना त्रिशु-द्धिः द्वयासना चतुःशिरोऽवनतिः द्वादशावर्तना। श्रतीतदोषनिवतंन प्रतिक्रमणम्, श्रनायतदोषापोहन प्रत्याख्यानम्, परिमितकालविषया शरीरे ममत्वनि-वृत्तिः कायोत्सर्गः । इत्येतासां पण्णामावश्यकक्रिया-णां ययाकालप्रवर्तेनम् अनौरसुक्यं धावश्यकाऽपरि-हाणिरिति परिभाष्यते। (स. वा. ६, २४, ११; त. मुख्यो. वृ. ६-२४) । ३. एदेसि (समदा-थव-वंदण-पडिक्कमण-पच्चक्खाण-विश्रोसम्माणं) भावासयाणं भपरिहीणदा भसंडदा भावासयापरिही-णदाः (धवः पुः ६, पृः ६४) । ४. ब्रावश्यकक्रिया-णां बण्णां काले प्रवर्तनं नियते । तासां साऽपरि- हाणिकेंवा सामायिकारीनाम् ॥ (इ. पु. १४-१४२)॥

५. सावस्वकिकाणां पु स्वमाकालं प्रवर्तना । सावरक्तारिहाणिः स्वमायिष स्वागमस् ॥ (त. क्लो.

६. २४, १४) ॥ ६. एतेवां (सामायिकारीनां)
स्वमायावस्वकानामपरिहाणिरेका खुदेशी भावना ॥
(भा. सा. डी. ७७) ॥ ७. सुमुहत्विवनयेकाम् सवस्य
निवयंन कर्तव्याति सावस्यकानिः, तेवामपरिहाणिः
सावस्यकाऽमरिहाणिः ॥ (त. वृक्ति सृत. ६-२४) ॥

१ ससला-सप्तायि छह सावस्यक विधायों का
स्वर्ते हैं।

झाबर्यकी क्रिया – १. धवर्य गन्तव्यकारणाम-त्यतो गन्छामीति प्रस्पार्थस संपूषिका आवद्यकी, ध्रम्यापि कारणापेका या या किया सा क्रिया धव-स्या क्रियेति सूचितम् । (धनुष्ये हिर्द बु. पू. ५-१) २. धवस्यकर्तव्यमावस्यकम्, तत्र भवा धाविध्यकी, ज्ञानाधालम्बनेनोपाश्रमात् बहिरवस्य गन्ने समुप-स्थिते धवस्य कर्तव्यमस्यती गन्छान्यहमिरवेवं बृह प्रति निवेदना आवस्यकीति हृदयम् । (धनुष्यो सत्त. हेन. बु. सु. ११०, ११०, १०१)

१ जाने का कारण धवस्य है, ग्रतः जाता हूँ; इस वर्ष की सूचक किया तथा कारणसापेक ग्रन्थान्य किया नी ग्रावस्थकी किया कही जाती है।

भावाप (भक्त) कथा — १. साक-पृतादीन्येता-वित्त तस्यां रसवत्यामुपयुज्यन्त इत्येवंक्या कथा भावापक्षा । (क्षानाः समयः मृ. ४, २, २ ६२, पृ. १९६१) । २. समुकस्य राजः सार्यवाहादेव रसवत्यां दस्य साक्विवेखाः, प्रज्य पलानि सपिरतथाऽऽकक्तः-ग्नुलानामुय्युज्यय इत्यादि यदा सामान्येन विविद्यत-रसवतीव्रध्यसंस्थाकयां करोति सा पावापमनतक्या । (साब. हर्षि. बृ. सस. हेम. टि. पृ. ६२) ।

१ अमुक रसोई में इतने शाक व यी आदि का उप-योग होगा, इस प्रकार की चर्चा करने को आवाप-(अक्स)कथा कहते हैं।

स्रावास—१. यह-सेल-दुमादीणं रम्माणं जबिर होति सावासा । (ति. य. ३–२३);  $\times \times$  दह-गिरिपहुदीणं उबिर स्रावासा ।। (ति. य. ६–७) । २. संडरस्स संती द्वियो कच्छडडंडरते।द्वियवस्वार-समाणो स्रावासो याम । (बब. दु. १४, यू. ८६) । ३. उड्डगया घावासा $\times \times \times (त्रि. सा. २६५)। ४. एकॅकस्मिन्वस्टर घ्रसंस्थातलोकमात्राः घावासाः, तेऽपि प्रत्येकजीवशरीरभेदाः सन्ति । (गो. जी. ज. प्र. क जी. प्र. टी. १६४)।$ 

१ नवनवासी और व्यन्तर देवों के जो निवासस्थान वह, पर्वत और वृक्ष आर्थि के ऊपर प्रवस्थित होते हैं वे सावत्त कहाता है। ४ विशोद जोवों के प्रायद-पूत वच्चरों में ते प्रत्येक में जो प्रतस्थात ओक प्रवास स्कन्यविद्योत होते हैं उनका नाम धावास है। वे धावास प्रतिक्टित प्रत्येक जोवों के शरीरभेदक्य हैं। प्रावासक —देवो पाववयक।

श्राबाहनी मुद्राः -- हस्ताभ्यामञ्जलि कृत्वा प्रकाम-मूलपर्वाङ्गुष्ठसंयोजनेनावाहनी मुद्रा। (निर्वाणक. पृ. ३२)।

रोगों हायों से ग्रञ्चलि को बांचकर प्रकाममूल (पहुंचे), पवं श्रीर झङ्गुष्ठ के परस्पर मिलाने को स्नावाहनीमुद्रा कहते हैं।

**द्मावोचिमरएा**-१. भावीची नाम निरन्तरमित्यर्थः, उववन्नमत्त एव जीवो श्रणुभावपरिसमाप्तेः निरन्तरं समये समये मरति । (उत्तराः चूः पूः १२७)। २. वीचि-शब्दस्तरङ्गाभिषायी, इह तु वीचिरिव वीचिरिति मायुष उदये वतंते-यथा समुद्रादौ वीचयो नैरन्तरर्येणोद्गच्छन्ति एवं क्रमेण श्रायुष्का-स्य कर्म अनुसमयमुदेति इति तदुदय आवीचिशन्देन भण्यते । ग्रायुषः ग्रनुभवनं जीवितम्, तश्च प्रतिसमयं जीवितभङ्गस्य मरणम् । धतो मरणमपि धत्र मावीचि, उदयानन्तरसमये मरणमपि वतंते इति। (भ. द्याः विजयोः २५) । ३. द्या समन्ताद्वीचय इव वीचय:-- प्रायुर्देलिकविच्युतिलक्षणावस्था यस्मिस्त-दावीचि । प्रथवा वीचिः--विच्छेदस्तदभावादवीचि, दीर्घत्वं तु प्राकृतत्वात्तदेवंभूतं भरणमावीचिमरणं---प्रतिक्षणमायुद्रंव्यविचटनलक्षणम् । (समवाः सभयः ष्. १७, प्. ३४) । ४. प्रतिसमयमनुभूयमानायुषोः ऽपरापरायुर्देलिकविच्युतिलक्षणा घवस्था यस्मिन् मरणे तदावीचिमरणम् । (प्रव. सारो. वृ. १००६, पू. २६६) । ५. तत्र भवीचिमरणम्-वीचिः विच्छेदः, तदभावाद् ग्रवीचिः---नारक-तियंड्-नराणामुत्पत्तिसमयात् प्रभृतिनिज-निजायुष्क-कर्मदलिकानाममुसमयमनुभवनात् विचटनम् । (उत्तराः वै. बू. थ, बू. २६) । ६. तत्र प्रतिक्षणमायुःक्षयः प्राविषिवरणम्, सद्युद्रास्त्र्युः वीचौनामित्र साधुःद्रद्-तत्तायुष्ट् रसानां प्रतिस्तमयमुद्रभूयोद्द्रय विक्षयनातः । (म. ब्रा. चृत्ताः २१) । ७. यस्त्रतिस्तयमायुः कर्मयो निवेकस्योदयपूर्विका निर्वेदा भवति तदायी-विमारणम् । (सा. स. व्यो. औ. १-१२) । ८. समु-त्रामरणम् । (सा. स. व्यो. स. १२) ।

२ बीचि नाम तरंग का है। तरंग के समान जो निरन्तरता से प्रायुक्तमं के नियंकों का प्रतिक्षण कम से जबय होता है उसके प्रमुखन को प्रावोचिमरण कहा जाता है।

**बाबीतलिङ्ग** — साध्यधर्मप्रतिपत्तिराबीतमुच्यते । (प्रमाणपः पृ. ७४) ।

साध्यवर्गका ज्ञान कराने वाले हेतु को बाबीतलिङ्ग कहते हैं।

सार्थता— १. प्राचंतन मार्थता, प्राकाह्सचित्य-यं: (स. सि. ७-३७) । २. पण्डसकाणं तेवं स्वारिताचेण होद कावव्यं । वेति तु परीमाणं तं दुर्दे होद पावंता ॥ (क्तार. नि. ३-१७०, वृ. १७६) । ३. साकाह्सचनार्थता । प्राकाह्सचन्यम्-साथः प्रावसेत्युच्यते । (स. वा. ७, १७, १)। ४. सुनैच्छाऽप्रयंता, निषेषानुपपतेचेण्टसायनविन-वेयस्य याणात् । (बाहस्त्रस. से. १-३)।

१ माकांक्षाया इच्छा करने को माझंसा कहा जाता है।

श्राशाः च्यविद्यमानस्यार्थं स्याशासनमाश्चेत्यपरनोभ-पर्यायः । भ्रयवा — म्राश्यति तनुकरोत्यात्मानमित्या-

शा लोभ इति । (जयथः यः ७७७) । श्रविद्यमान वस्तु की इच्छा करने को साक्षा कहते हैं। स्रववा जो स्नात्मा को कृत करे उसे स्नाक्षा कहते कहते हैं। यह लोभ का पर्यायमान है।

स्वातास्यर— १. यो हतासः प्रवानतासस्त्यासा-स्वरपूषिरे । (क्वास्त्यः ६६०) । २. प्राणास्यरः दिश्यस्य रिप्यागादिवस्ववित्ति । केदियस्य रिप्यागादिवस्ववित्ता । १ विसस्य सम्बद्धाः । (सम्बोद्धः वृ. २, १, २) । १ विसस्य समस्य प्रवास्य — एकार्यः — एक हो चुकी हेपे वस्त्र वादि तसस्य परिष्ठ से रहित साच् को सातास्यर (दिशासर) कहा साता है।

बाशालक-प्राधालकस्तु प्रवष्टम्मसमन्वित प्रास-

नविशेष: । (वज्जबै. चू. हरि. बू. ६-५५, पू. २०४)। स्वष्टम्म समन्त्रित (स्राध्य सहित) स्नासनविशेष को प्राशासक कहते हैं। ऐसे स्नासन का स्नावरण साथु के लिए निविद्ध है।

आशी—स्थिता वयिमयत्कालं यामः क्षेमावयोऽस्तु ते । इतीष्टाशंसन व्यन्तरावेराशीनिरुष्यते ॥ (प्राचाः सा. २-१०) ।

निवासस्थान को छोड़ते समय उस क्षेत्र के स्वामी व्यन्तरावि को 'कुन्हारा कस्याण हो' ऐसा धाशीर्वाव वेना, यह प्राशी नामक सामाचार है।

आ(आ)शीतिका — प्रायश्चित्तिरूपिका आशी-तिका। (त. वृत्ति श्रुत, १–२०, पृ. ६७, पं. २०-२१)।

प्रायश्चित्त का निरूपण करने वाले एक शंगवाह्यभूत को प्राक्षीतिका या प्रश्नीतिका कहा जाता है। **प्राशीविष--१. मर इ**दि भणिदे जीम्रो मरेइ सहस ति जोए सत्तीए । दुक्खरतवजुदमुणिणा धा-सीविसणाम रिद्धी सा ।। (ति. व. ४-१०७६)। २. ग्रविद्यमानस्यार्थस्य ग्राशंसनमाशीः, ग्राशीविष येषां ते ब्राशीविषाः । जेसि ज पडि मरिहि ति वयणं णिप्पहिदंतं मारेदि, भिक्खं भमेत्ति वयण भिक्खं ममावेदि, सीसं छिज्जउ त्ति वयणं सीसं छिददि; ते ब्रासीविसा णाम समणा । 🗙 🗙 🛪 द्यांसी श्रविसम-मियं जेसि ते ग्रासीविसा—जेसि वयणं वावर-जंगम-विसपूरिदजीवे पहुच्च 'णिब्विसा होंतु' त्ति णिस्सरिदं ते जीवावेदि, वाह्रिवेयण-दालिहादिविलयं पहुच्च णिप्पडिदं संतं तं तं कञ्जं करेदि ते वि आसीविसा त्ति उत्तं होदि । तवोवलेण एवंविहसत्तिसंजुत्त-वयणा होदूष जे जीवाणं णिग्यहाणुग्यह ण कुणंति ते ब्रासीविसा ति घेत्तव्वा । (बन. पु. १, पृ. ६५)। १ दुश्चर तपश्चरण करने वाले मुनि के जिस ऋदि के प्रभाव से 'मर बा' ऐसा कहने पर प्राणी सहसा मरण को प्राप्त होता है उसे आश्रीविष ऋदि कहते हैं।

साझीविय—रेवो पासीविव । १ पास्यो संदूर-स्ताप्तृ वियं नेवां ते पासीवियाः । ते च कर्मतो पातिवस्य । तम कर्मतिस्वर्ध-मुख्याः कृतोऽपि गुणायाधीवियाः ११ वेशास्त्रक्षाराज्ञ्ञ्यापिता परस्थापावनावित । XXX सातितः साधीवियाः वारसाधीवियाः कृत्यकावयः । (स्थानाः समस्य. ४, ६, ६४६, पू. २५१)। २. स्नाचीविषलब्बिन-ब्रहानुग्रहसामप्यम् । (बोगझा. स्बो. विव. १–१)। ३. प्रासी दाढा, तग्गयमहाविषाऽऽसीविता। (प्रव. सारो. बू. १४०१)।

१ ग्राफ्ती का ग्रर्थ दाड़ होता है, जिनकी दाड़ों में विष होता है वे माजीदिव कहलाते हैं।

झाश्रम — १. प्राजमः तापसावावासः। (बीच्या. समयः वृ. १२, यृ. ४४)। २. प्राजमस्तापस्रविनि-वासः। (प्रस्तव्या. समयः वृ. यृ. १७४)। ३. प्रा-अमास्त्रीवेस्तामि तापसस्यामानि वा। (कर्यसू. वि. यृ. ४-४८)।

३ तीर्थस्थानों को या तपस्यिों के निवासस्थानों को धाथन कहते हैं।

द्धावादमास — मियुनरायौ यदा तिष्ठत्यादित्यः स काल ग्रासादमास इत्युच्यते । (मूला वृ. ४–७४)। जिस काल में सूर्यं नियुन राशि पर रहता है उसे ग्रासादमास कहते हैं।

स्नासक्त—आवस्तः पतितेऽपि बीयें नारीघरीरमाति-क्रुप तिळिति । (सा. वि. १८. पू. ७४) । बीयेपात हो जाने पर भी को स्त्री के सरीर का स्नातिगन करके स्थित रहता है उसे आसक्त कहा जाता है। बस प्रकार के नपुंक्कों में यह स्नातिस्त

माख्यदाकृष मध्ये चारीराजस्य-मानिहानाय माना-विध्यवपायस्यामारिनविह्नामं मिल्नुं तलाटायोत्पाद-नाय याँनाविष्टः वर्षकार्षपर्यक्र-वीर-क्य-स्वित्कः प्रधानित्रक्षमासनम् । (बाराः साः दीः २६) । नित्त्रपत्रः भ्रात्मा से धन्य में — म्रात्मा दें ही — को ध्यवस्थान है, इसका नाम झासन है। इत श्रवस्थान के साधनमृत यथ-निषमादि साङ आंगे में निर्विष्ट को पर्यक्, प्रवर्षपर्यक, वीरासन, वकासन, स्वित्तक और प्रधानन स्वाद नोक्साविद्ध सासन-विद्योव हुँ जर्नुं भी ध्यवहार से सामन कहा बाता है। झासनक्रिया — चल्हटाऽस्वनाविकाऽस्वनाव्या । (स. सा. विवयो टी. ८६)।

उत्कट प्रासन प्राप्ति के उपयोग का नाम बासन-किया है। सासनप्रदान—सासणपदाणं णाम ठाणघो ठाणं संचरतस्स सासणं गेण्हिकण इच्छिए ठाणे ठवेइ। (दशवै. चू. पू. २७)।

एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले के खासन को लेकर अभीष्ट स्थान में स्थापित करना, इसका नाम आसनप्रदान है।

स्रासनशुद्धि-पर्यक्काश्वासनस्थायी बद्ध्या केशादि यो मनाक्। कुर्वस्तां न चलत्यस्याऽऽसनशुद्धिर्मवेदि-यम् ॥ (वर्षसं. श्रा. ७-४७)।

पर्यंक प्रादि (कायोत्सर्ग) आसन से स्थित होकर व बालों प्रादि को बांच कर वो उस वन्द्रना को करता हुपा किवित भी विचलित नहीं होता है, उसके धासनकृद्धि होती है।

आसनानुप्रदान—प्रासनानुप्रदानम् प्रासनस्य स्था-नात् स्थानान्तरसञ्चारणम् । (समदाः स्रभयः बृ. ६१, पृ. =६) ।

म्रासन का एक स्थान से दूबरे स्थान में स्थानास्त-रित करना, इसका नाम प्रासनानुभवान है। स्थासनाभिग्रह — प्रासनाभिग्रह: विष्ठत एवासनान-यनपूर्वकमुपविश्वतात्रेति भणनम् । (समबा. स्रभव.

वृ. ६१, पृ. ५६) । ठहरते हुए साथु को झासन लाते हुए 'यहां बैठिये' ऐसा कहना, इसका नाम झासनाभिग्रह है ।

द्यासन्त (द्योसण्ण)—१. श्रोसण्णमरणमुच्यते — निर्वाणमार्गप्रस्थितात् संयतसार्थाद् यो हीनः प्रच्युतः सोऽभिधीयते घोसण्ण इति । तस्य मरणं घोसण्ण-मरणमिति । श्रोसण्णग्रहणेन पाश्वंस्थाः स्वच्छन्दाः कुशीलाः संसक्ताश्च गृह्यन्ते । तथा चीक्तम्---पासत्यो सच्छंदो कुसील संसत्त होंति घोसण्या । जं सिद्धिपच्छिदादी बोहीणा साधुसस्यादो ।। के पुनस्ते ? ऋद्विप्रिया रसेव्वासक्ताः दुःखभीरवः सदा दुःख-कातराः कषायेषु परिणताः संज्ञावशगाः पापश्रुता-म्यासकारिणः त्रयोदशविधासु क्रियास्वलसाः सदा संक्लिब्टचेतसः भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धाः निमित्त-मंत्रीवषयोगोपजीविनः गृहस्यवैयावृत्त्यकराः गुण-हीना गुप्तिबु समितिबु चानुद्यताः मन्दसंवेगा दश-प्रकारे धर्में उक्ततबुद्धयः शवलचारित्रा द्यासन्ता इत्यु-च्यन्ते। (भ. द्या. विजयो सी. २५, वृ. ८८)। २. निर्वाणमार्गप्रस्थितसंयतसार्यात् प्रच्युत द्यासन्न उच्यते । तदुपलक्षणं पाद्यंस्थ-स्वच्छन्द-कुशील-संस-

क्तानाम् । XXX ते यद्यन्ते झात्मशुद्धि कृत्वा भ्रियन्ते तदा प्रशस्तमेव सरणम् । (भा. प्रा. टी. ३२)।

१ व्यक्तिम्य, रहों में सासकत, हु.बमीन, कमायपिटगान, बाहारादि संज्ञापे के बागिम, कुनुताम्यादी,
तेरह प्रकार के चारिम के पालन में सासकी, सवा संस्थितव्यक्तिम, भोजन व उपकरण में संसकत; निमिल, मंत्र व सीविधि से जीविका करने वाले; मुहस्त्रां की देवानुच्य (त्रान-पुत्रम्वा) करने वाले; मुक्तां की देवानुच्य (त्रान-पुत्रम्वा) करने वाले, मुक्तां की देवानुच्य (त्रान-पुत्रम्व) करने वाले, मुक्तां की देवानुच्य (त्रान-पुत्रम्व) करने वाले, मुक्तां की रहित, मुस्ति व समितियों में मुक्ता, मार संवेश से प्रतिल, मार्न से विवृक्त तथा द्वावित 'स्ववत्न')।

स्मासन्तम्बयता — भव्यो रत्नत्रयाविभावयोग्यो जीवः, प्रासन्तः कतिषयभवप्राप्तनिर्वाणपदः, प्रासन्त-क्वासी भव्यक्वासन्तभव्यस्तस्य भाव प्रासन्तभव्यता । सा. ष. स्वो. डी. १-६) ।

कुछ ही भवों को घारण करके मुक्ति प्राप्त करने बाले जीव की रत्नत्रय के ग्राविभीवविषयक योग्यता को जासन्मभव्यता कहते हैं।

द्मासन्तमः रग-वेसो ब्रासन्त ।

स्वासावन - १. कावेन वाचा व परम्रकावयज्ञानस्य वर्षनमात्तादनम् । (स. सि. ६-१०) । २. वास्का-याम्यां ज्ञानकवनसात्तावनम् । कावेन वाचा च परम्रकायज्ञानस्य वर्षनमात्तादन वेदिवव्यम् । (त. वा. ६,१०, १) । ३. वास्कायम्यामनावर्तनमात्रा-दनम् । (त. वतो. ६-१०) । ४. प्रापं सादयतीति स्रात्तावनम् प्रमत्तानुविष्कपायवेदनम् । तिस्त्रो य-वाव्यवोषः । (कसंत्त. वो. चू. २, ५. ७०) । १. कावेन वयनेन व सतो ज्ञानस्य विनयमकातन्त्रम्-कीतेनादेरकरणमात्रादनम् । (त. वृत्ति सृत. ६-१०)। ६. काव-वाम्यामननुवननं कावेन वाचा वा पर-प्रकायज्ञानस्य वर्जनं वेद्यासादना । (वो. क. जी. प्र. ६००)।

१ सरीर से ब बजन से प्रकाशित करने योग्य दूसरेके आग को रोक देगा, इतका नाम प्रासावन है। यह सानावरण व दर्शनावरण के बण्य का कारण है। ४ सननानुवर्गी कवाय के बेदन प्रमां, द्वितीय गुजस्थान को प्रसावन कहा खाता है। आसादना—वेंद्रो प्रत्यास्ता। मासीविष-देखो प्राशीविष ग्रौर ग्राशीविष। १. घास्यो दंष्ट्राः, तासु विषमेषामस्तीति आसी-विषाः । ते द्विप्रकारा भवन्ति—जातितः कर्मतस्य । तत्र जातितो वृश्चिक-मण्डूकोरग-मनुष्यजातयः, कर्म-तस्तु तियं ग्योनयः मनुष्या देवाश्चासहस्रारादिति । एते हि तपश्चरणानुष्ठानतो अन्यतो वा गुणतः खस्वासीविषा भवन्ति । देवा ग्रपि तच्छक्तियुक्ता भवन्ति, शापप्रदानेनैव व्यापादयन्तीत्यर्थः । (मावः नि. हरि. बृ. ७०. पृ. ४८) । २. झास्यो दंष्ट्राः, तासु विषमेषामस्तीति श्रासीविषाः। ते द्विविधा जातितः कमैतश्च । तत्र जातितो वृश्चिक-मण्ड्को-रग-मनुष्यजातयः कमेण बहु-बहुतर-बहुतमविषाः। वृश्चिकविष हि उत्कर्षतोऽर्थभरतक्षेत्रप्रमाणं शरीरं व्याप्नोति, मण्डुकविषं भरतक्षेत्रप्रमाणम्, भुजंगमविषं जम्बूद्वीपप्रमाणम्, मनुष्यविषं समय[ब्र]क्षेत्रप्रमाणम् । कर्मतश्च पञ्चेन्द्रियतिर्यंग्योनयो मनुष्याः देवाश्चा-सहस्रारात्, एते हि तपश्चरणानुष्ठानतोऽन्यतो वा गुणतः श्रासीविष-वृश्चिक-मुजंगादिसाघ्यां ऋियां कुर्वन्ति, शापप्रदानादिना पर व्यापादयन्तीति भावः। (ब्राव. नि. मलय. बृ. ७०, पू. ७६) । ३. झास्यो दण्ट्रास्तासु विषं वेषां ते ब्रासीविसाः। उनतं च---द्यासी दाढा तम्मयविसाऽऽसीविसा मुणेयव्या इति । (जीवाजी, मलय. वृ. १-३६)।

देखो-- झासीविव ।

झानुरविवाह् — पणवन्थेन कन्याप्रदानमानुरः । (योगता. स्वो. विवर. १-४७; वर्षांत. मृ. वृ. १-१२; आद्भु- हु, १४, वर्षांत. मान. स्वो. वृ. १-४, हु. १)। वर ते द्रव्य लेकर कन्या के वेने को झानुरविवाह कहते हैं।

स्रासुरिकी भावना — १. धणुब दरोस-विमाहसंतत्ततत्रो गिमितपरिकेवी । पिमिकक-पिराणुतादी प्रापुरिसं भावनं कुणिर ।। (म. सा. १=३) । २. धणुवद्वविमाही चित्र तस्तर्तत्त्रों निमित्तास्त्री ।
निक्क-निराणुक्यो प्रासुरिसं मावणं कुण्य ।।
(बृहत्क-१३१३; मु.गू. वह. स्त्री. मु.गू. १. १८) ।
१. भवानतरात्री कोच को पत्ता, कहतपूर्वन तस्त्र करना, व्यासिक साथि निमित्तवान के द्वारा नीविका करना, व्यासिक सीथ निमित्तवान के द्वारा नीविका साम्वियंत्रन करने मी पश्चासात्र व करना; ये सब सामुरिकी वावना के नतक है । भ्रासेवनाकुशीस —भ्रावेवना संयमस्य विपरीता-ऽऽराधना, तया कुशील मासेवनाकुशीलः। (प्रव. सारो. वृ. ७२५; वर्षसं. मान. स्वो. वृ. ३-५६, प्र. १५३)।

२. १. ४.१) । संदास का त्रास्त्र का त्रेष्ठन संदास की विषयित झाराबना या झसंत्रम का तेष्ठन करने वाले साथु को झासेबनानुकोम्स कहते हैं। झासेबनानुकोम्स वेन कनेया-तिवार झासेबिनानुकोम्स वेन कनेया-तिवार झासेबिनान्तेनैव कमेण गुरो: पुरत: प्रकटनम्। (बीण्डाा: स्वी. दिख. ४-८-)।

जिस कम से ग्रस्तिचार का सेवन किया है उसी कम से उसके गुरु के सामने प्रगट करने को ग्रासेव-नानुसोध्य कहते हैं।

नानुसाम्य कहत ह । स्रास्तररम् ( श्रवेक्षा-प्रमाजनानपेक्षम् ) स्रास्तरण संस्तरोपकमणम् । (सा. घ. ५-४०) ।

'जीव-जन्तु हैं या नहीं' इस प्रकार बिना देखे झौर बिना शोधे बिछीना के बिछाने को झास्तरण कहते हैं।

झास्तिक्य – १. जीवादयोऽर्घा यथास्त्रं भावैः सन्ती-ति मतिरास्तिक्यम् । (त. बा. १, २, ३०) । २. आस्तिक्यसित — अस्त्यास्मादिपदार्थकद्यकर्षा-रुया मतिर्यस्य स मास्तिकः, तस्य भावः तथापरि-णामवृत्तिता श्रास्तिक्यम् । (त. भा. सिद्धः वृ.

णानवृत्ताता आस्तक्यम् । (त. भा. शब्दः चू. २-२)। जीवादि पदार्थं यदायोग्य धपने स्वभावः से संयुक्तः हैं, इस प्रकार की बृद्धि को आस्तिक्य कहते हैं। जास्यविष्य — देवो आसीविष्य । प्रकृष्ट प्रतयोगवाना यताये यं बृदते प्रियस्वीत सः तस्त्रका एव महाविष्यपरीतों प्रियते ते प्रास्तविष्यः। (त. वा. ३, ३६, ३ ष्टु. २०३-४)।

प्रक्रष्ट तप के सामध्यं से संयुक्त जिन मृनियों के 'भर जा' ऐसा कहने पर प्राणी उसी समय भयानक विच से ब्याप्त होकर गर जाता है वे प्रास्यविच कहलाते हैं।

झास्याविय — उप्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो वेषामास्य-गतो निविषीभवति, यदीयास्यनिगंतवच-श्रवणाडा महाविषपरीता अपि निविषीभवन्ति, ते प्रास्याविषाः। (त. बा. ३, ३६, ३ पू. २०३)।

(तानके मुक्त में गया हुआ तीव विष से निश्चित भी भोजन निविष हो जाता है, धयदा जिनके मुक्त से निकते हुए बचन को सुनकर भयानक विष से पीड़ित भी प्राणी उस विष की वेदना से मुक्त हो जाते हैं, वे झास्याविष कहलाते हैं।

**ग्रास्त्र(श्र)व—१.** कायावाङ्मनःकर्मयोगः ॥ स प्रास्तवः ।। (त. सृ. ६, १-२)। २. श्भाश्**भकर्मा**-गमद्वाररूपः ग्रास्नवः। (स. सि. १-४; त. बृत्ति भुत. १-४); योगप्रणालिकयात्मनः कर्म आस्रवती-ति योग ग्रास्नवः। (स. सि. ६-२)। ३. स एष त्रिवियोऽि योग बास्रवसत्रो भवति । शुभाशुभयोः कर्मणोरास्रवण।दास्रवः, सरसः सलिलावाहि-निर्वाहि-स्रोतोवत्। (त. भा. ६-२)। ४. ग्रास्नवति ग्रनेन, बालवशमात्रं वा बालवः। (त. वा. १, ४, ६); तस्त्रणालिकया कर्मात्रवणादास्रवाभिधानं सलिलवा-हिद्वारवत् । यथा सरःसलिलवाहिद्वार तदास्रवण-कारणत्वात् ग्रास्रव इत्याख्यायते तथा योगप्रणालि-कया श्रात्मनः कर्म ग्रास्त्रवतीति योग ग्रास्तव इति व्यपदेशमहंति । (त. वा. ६, २, ४) । ५. ब्रास्नूयते गृह्यते कर्म स्रनेन इत्यास्रवः शुभाशुभकर्मादानहेतुः। (त. भा. हरि. वृ. १-४) । ६. काय-वय-मणोकि-रिया जोगो सो ग्रासवो। (आ. प्र. ७६); काय-वाङ्-मन:किया योग: X X X स ग्रास्नव: I X X X धात्मनि कर्मानुप्रवेशमात्रहेतुरास्त्रव इति । (**भा. प्र.** टी. ७६) । ७∙×××मध्यात्वाद्यास्तु हेतवः । ये बन्धस्य स विज्ञेयः प्रास्तवो जिनशासने ॥ (बद्द-स. ४-५०, पृ. १७५)। ८. घास्रवन्ति समा-गच्छन्ति संसारिणा जीवानां कर्माणि यै: ग्रेभ्यो वा ते द्रास्त्रवा रागादय:। (सिद्धिवि. टी. ४-६, पृ. २५६)। १. स भास्रव इह प्रोक्तः कर्मागमनकार-णम् । (त. इसो. ६, २, १) । १०. झास्र्यते येष्टुं-हाते कमें त प्रास्त्रवाः, शुभाशुभकर्मादानहेतवः इत्यर्थः । ××× भास्रवो हि निष्यादर्शनादिरूपः परि-णामो जीवस्य । (तः भाः सिद्धः मृ. १-४) । ११. द्यास्त्रवति द्यागच्छति जायते कर्नत्वपर्यायः पुद्**गला**-नां येन कारणभूतेन घात्मपरिणामेन स परिणामः द्यास्रवः, धयवा द्यास्रवणं कर्मतापरिणतिः पुद्गला-नामास्रवः। (भ. झा. विजयो. टी. १-३८)। १२. बाश्रवति प्रविशति कर्म येन स प्राणातिपाता-दिरूपः प्राध्रवः कर्मोपादानकारणम् । (सूत्रकः शी. ब्. २, ४, १७ पृ. १२८) । १३. कर्मवन्धहेतुरास-वः। (ब्रीपपाः द्यभयः दः ३४, पृ. ७१)। १४. निरास्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभाश्भपरिणामेन शुभा-

शुभकर्मागमनमास्रवः। (बृ. इब्यसं. टी. २८)। १४. कायवाङ्भनसां कर्म स्मृतो योगः स मास्रवः । (त. सा. ४-२)। १६. कर्मणामागमद्वारमास्रवं संप्रचक्षते । स कायबाङ्मनःकर्म योगत्वेन व्यवस्थि-तः ॥ (च. च. १८-६२) । १७. यद्वाक्कायमनः-कर्म योगोऽसावास्रवः स्मृतः । कर्मास्रवत्यनेनेति 🗴 🗙 🗴 ।। (श्रमितः श्राः ३-३८) । १६. मनस्तनु-वयःकर्म योग इत्यभिषीयते । स एवाश्रव इत्युवत-स्तत्त्वज्ञानविशारदैः ॥ (ज्ञानार्णव १, पृ. ४२)। १६. मनोवचन-कायानां यत्स्यात् कर्मं स भाश्रवः । (सोगज्ञा. स्वो. विव. १-१६, पृ.११४); मनोवाक्काय-कर्माणि योगाः कर्म शुभाशुभम् । यदाश्रवन्ति जन्तू-नामाश्रवास्तेन कीर्तिताः ॥ (योगशा. ४-७४); एते योगाः, यस्मात् शभं सद्देशादि प्रशुभमसद्देशादि कर्मग्राश्रवन्ति प्रश्नुवते तेन कारणेन ग्राश्रवा इति कीर्तिताः । भ्रास्त्र्यते कर्मेभिरित्यास्रवः । (योगञाः स्वो. विव. ४-७४) । २०. शरीरवाङ्मनःकर्मयोग एवा लावो मतः । (बर्मज्ञाः २१-६४) । २१. ग्रास-वति कर्मं यतः स द्यास्रवः कायवाङ्मनोव्यापारः । (बहद. स. टी. ४७, वृ. १३७) । २२. ग्रा समन्तात् स्रवति उपढौकते कर्मानेनास्रव: । (मूला. वृ. ५-६) । २३. मिच्छत्ताऽविरइ-कसाय-जोग्र-हेर्क्ताह श्रासवइ कम्मं। जीवम्मि उवहिमज्मे जह सलिलं छिद्बा-वाए।। (बसु. भा. ३६)। २४. बात्मनः कर्मास्र-बत्यनेनेत्यास्रवः । स एव त्रिविधवर्गणालम्बन एव योगः कर्मागमनकारणत्वात् ग्रास्त्रवन्यपदेशमहंति । (**त. मुक्को. ६-२**) । २४. ज्ञानावृत्त्याऽऽदियोग्याः सदुगिवकरणा येर्नभावेन पुंसः शस्ताशस्तेन कर्म-प्रकृतिपरिणति पुर्गला ह्यास्रवन्ति । द्यागच्छन्त्या-स्रवोऽसावकथि पृथगसद्दृग्मुखस्तत्प्रदोषप्रष्ठो वा विस्तरेणास्रवणमुत मतः कर्मताप्तिः स तेथाम् ॥ (क्रम. च. २-३६) । २६. धास्रदन्ति ग्रागच्छन्ति ज्ञानावरणाविकर्मभावं तद्योग्या प्रनन्तप्रदेशिनः समा-नदेशस्याः पुद्गला येन मिथ्यादर्शनादिना तत्प्रदोय-निह्नवादिना वा विध्नकरणं तेन जीवपरिणामेन स शासवः । प्रथवा शास्त्रवणं शास्त्रवः पुद्गलानां कर्म-त्वपरिणतिः। (भन्धान्मूलान्दीः ३८)। २७. भाश्रवति भादत्ते जीवः कर्म यैस्ते भाश्रवाः हिंसा-नृतस्तैन्याब्रह्मपरिग्रहलक्षणाः पञ्च । (ग्राव. ह. वृ. मल. हेम. डि. पृ. ६४)। २८. प्रास्नवः कर्मसम्बन्धः

X X X | (विवेकति. = -१४२) । २६. योग
हारेण कर्मागननमालदः। (ब्रारा. सा. दी. ४) ।

३०. घात्मवरेषेषु कर्मप्रमाणव धायच्छिति सा

धालवे मिष्यात्मविदिति-माम कपाय-गीलपः।
(भा. मा. दी. ६४) । ३१. गुणागुमनर्मागमतद्वार
लक्षण वालव उच्यते। (त. वृत्ति चृत. २-४);

घालवित घाणच्छित धातमवर्षकसमीयस्थोऽपि

पृद्रत्तप्रपायुवमूहः कर्मलैन परिणमतीयालदः।
(त. वृत्ति चृत. ६-२); मृतनकर्मग्रहणकारणम् तालव

उच्यते। (त. वृत्ति चृत. ६-२); मृतनकर्मग्रहणकारणम् तालव

उच्यते। (त. वृत्ति चृत. ६-१)। ३२. कर्मपुर्
गतादानमालदः। (ब्रायाससार १०-१११)।

१ काय, वचन ब्रीर मन की क्रियाक्य योग को

बालव कहते हैं

देश

सालविनिरोध — कर्मागर्गनिभित्ताऽप्रादुर्भृतिरालव-निरोधः । तस्य × × ४ कायवाङ्मनःप्रयोगस्य स्वा-त्मलामहेत्वसन्निधानात् सप्रादुर्मृतिः स्रालविनरोधः इत्युच्यते । (त. बा. ६, १, १) ।

कर्मागम के निर्मित्तभूत काय, वचन व मन के प्रयोग का अप्रादुर्भीव होना, इसे आलवनिरोध कहते हैं।

सालवभावना – देखो सालवानुत्रेक्षा । संसार-मध्यस्थितसमरज्ञेषानां मिध्यात्व-ल्यायाविरति-प्रमावात-रोडध्यानाविहेतुर्भिनिरन्तरं कर्माणि बध्य-मानानि सन्ति, इर्यादिष्निन्तम।लवभावना । (सम्बोषसः वृ. १६. पृ. १८) ।

समस्त संतारी जीवों के मिन्यात्व, कवाय, प्रविरति, प्रमाद एवं धार्त-रोड प्यान प्रावि कारणों से निरन्तर कर्म बंधा करते हैं; इत्यादि विचार करना, यह धालवभावना है।

द्वास्त्रवानुप्रेक्षा-देखो प्रालवजावना । १. प्रालवा इहानुष्ठापायपुक्ता महान्वक्षितोवेवग्रीक्षण इतिय-क्रवापात्रादयः। तर्वन्द्रिवाणि तावत् स्पर्वतादीति वनगज-वासस-यन्तर-वज्जु-हिणादीन् व्यवतायंत्र पर्वत्ववादीन् तव्याक्त्यात्र्योशीह वय-बन्धापवद्यः-परिस्वेद्यादीन् वनयात्रि, सपुत्र च नागातित् बृह्विषपुःस्वप्रवातित् परिभायनतियेवगाद्य-देशानुष्विन्वनयास्वानुप्रेक्षा। (स. सि. १-७)। २. सामवा हि इहानुस्र चारायप्रसक्ता महानदीक्षी-तोवेयतीक्ष्णा हिन्द्यादयः। तक्षण-स्वत्ववाद्याद्य-प्रमाधावगहतारिकुणसम्पन्तवनिकारियः सामाव्य बलवन्तोऽपि बारणाः  $\times \times \times 1$  (त. बा. ६, ७, ७) १२, आलवानुवेसास्य मावयकाशनायाह— धास्त्र-वान् दहानुवारायमुक्तान् महानदीजोतोवेशतीरणान् मकुसलाग्य-कृषालनिर्यमदारपुतान् दिन्द्रयादीन् प्रवचतिर्ध्यन्तरेत् । (त. भा. सिद्धः वृ. १-७) । ४. मणवयणकायनोया जीवरण्साण करणविशेषा । मोहीरपुण जुता विजुदा वि य भासवा होति ॥ मोहिरवायमवादाये जे परिणामा हवति जीवस्स्तः । ते भासवा मुण्यिजसु मिन्छताई स्रणेयविहा ॥ (कार्ति-के. दक्ष-दृष्ठ) ।

१ महानदी के प्रवल प्रवाह के समान इन्त्रिय, कवाय और धविरति ग्रादि ग्रालव हैं जो इस लोक व पर-लोक दोनों ही लोकों में दुःखदायक हैं; इस प्रकार आलवजन्य दोवों के विन्तन को ग्रालवानुप्रेसा कहते हैं।

भ्राहराण — साध्य-साधनात्वय-व्यतिरेकप्रदर्शनमाह-रणम्, दृष्टान्त इति भावः । (ग्रावः नि. मलयः वृ. ८६, पृ. १०१) । साध्य भ्रीर साधन के भ्रत्यय-व्यतिरेक के विज्ञताने

को ब्राहरण (बुध्टान्त) कहते हैं। **ग्राहार—१.** त्रयाणां शरीराणां वण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणम् ग्राहारः। (स.सि. २-३०; इलो. बा. २-३०; त. बृत्ति भृत. २-३०)। २. श्रयाणां शरीराणां वण्यां पर्याप्तीनां योग्यपुर्वनल-प्रहणमाहारः । तैजस-कार्मणशरीरे हि मासंसारान्ता-न्नित्यमुपचीयमानस्वयोग्यपृद्गले, श्रतः शेवाणां त्रया-णां शरीराणामौदारिक-वैकियिकाहारकाणामाहाराद्य-भिलाषकारणानां बण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलग्रह-णामाहार इत्युच्यते । (त. बा. २, ३०, ४)। ३. ग्राहरति त्रात्मसात् करोति सूक्ष्मानर्याननेति ग्राहारः। (भव. पु. १, पृ. २६२); शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिण्ड-ग्रहणमाहारः। (धव. पु. ७, पृ. ७; मूला. वृ. १२-१५६); तरीरपाम्रोग्गपोग्गलक्खंबग्गहणमा-हारो । (धव. पु. १४, पू. २२६) । ४. भौदारिक-वैकियिकाहारकशरीरपरिपोषकः पुद्गलोपादानमा-हार इति । (वब्जी. मलय. वृ. ३३, पृ. १६३) । ५. णोकम्म-कम्महारो कवलाहारो य लेप्प ब्राहारो । उज्ज मणो विय कमसो घाहारो छिव्विहो णेयो ॥ (भावसं. दे. ११०; प्र. क. मा. २–१२; पृ. ३०० खब्.)। ६. निर्विकारपरमाङ्कादकारिसहजस्बभाव- समुद्दभवसर्वकालसन्तर्यणहेतुभूतस्वसंवदनज्ञानानन्दा-मृतरस्रारमार्टानमंत्ररत्याहारविलक्षणो निजोपाजि-तासदेदनीयकर्मोदयेन तीयबुभूक्षावशाद् व्यवहारनया-धीनेनास्मना यदश्वन-पानारिकमाद्रियते तदाहारः । (धारा. सा. टी. २६)।

१ भौदारिकादि तीन शरीर भौर छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के प्रहण करने को ब्राहार कहते हैं। ३ जिसके झाथयसे साथु सूक्ष्म तस्त्रों का झाहरण या उन्हें झात्मसात् करता है- तद्विषयक शंका से रहित होता है—उसे बाहार (शरीर) कहा जाता है। ब्राहारक (शरीर)-- १. शुभ विशुद्धमध्याधाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्यैव [शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुर्दशपूर्वधर एव---भाष्यसम्मतपाठ]। (त. सू. २-४६) । २. सूक्ष्मपदार्यनिर्ज्ञानार्थमसंयम-परिजिहीर्षया वा प्रमत्तसंयतेनाह्नियते निवंत्यंते तदित्याहारकम् । (स. सि. २-३६) । ३. आहि-यते तदित्याहारकम् । सूक्ष्मपदार्थनिर्ज्ञानार्थमसंयम-परिजिहीषंया वा प्रमत्तसंयतेन।ह्रियते निवंत्यंते तदित्याहारकम् । (त. वा. २, ३६, ७); तखया--कदाचित्लव्धिविशेषसद्भावज्ञापनार्थम्, सूक्ष्मपदार्थनिर्धारणार्थम्, संयमपरिपालनार्थं च भरतैरावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निर्णयार्थं महाविदेहेषु केवलिसकाशं जिगमिषुरौदारिकेण मे महानसंयमो भवतीति विद्वानाहारकं निर्वर्तयति । (त. वा. २, ४६, ४); दुर्श्विमसूक्ष्मपदार्थतस्व-निर्णयलक्षणमाहारकम् । (त. वा. २, ४६, व) । ४. प्रयोजनायिना माह्रियते इत्याहारकम् । (प्राच. नि. हरि. वृ. १४३४, पृ. ७६७)। ५. श्राह्मियत इत्याहारकम्, गृह्यत इत्यर्थः, कार्यसमाप्तेश्च पुनर्मु-च्यते याचितोपकरणवत् । (समुयोः हरिः पृ. पृ. ६७) । ६. शुभं मनःप्रीतिकरं विशुद्धं संक्लेशरहितम् ग्रन्थाचाति सर्वतो व्याचातरहितं ×××ग्राहारकं शरीरम्imes imes imes imes | (त. इसो. २–४६) । ७. कार्या-यिभिश्चतुर्दशपूर्वघरैराह्रियते इत्याहारकम् । (पंच-सं. स्वो. बृ. १-४) । ८. शुभतरशृक्तविशुद्धद्रव्य-वर्गणात्रारव्यं प्रतिविशिष्टप्रयोजनाय ग्राह्मियक्षेऽन्त-र्मुहुर्तस्थिति प्राहारकम्। (त. भा. सिद्धः वृ. २, ३७)। १. प्राहारस्सुदएण य पमत्तविरदस्स होदि घाहारं । घसंजमपरिहरणहुं संदेहविणासणहुं च ॥ णियसेत्ते केवलिदुगविरहे णिक्कमणपहृदिकस्लाणे। ٠.:

परस्रेते संवित्ते जिल-जिलधरवंदणहुं च ॥ उत्तम-श्रंगम्हि हवे बादुविहीणं सुहं श्रसंहणणं । सुहसंठाणं घवलं हत्यपमाणं पसत्युदयं ॥ घटनाघादी घंतीमुहू-त्तकालद्विदी जहन्णिदरे। पज्जत्तीसंपुल्ले मरणं पि कदाचि संमवइ ॥ (गो. खी. २३४-३७) । १०. ग्रा-हारकाः-विशिष्टतरपुद्गलाः, तन्निष्पन्नमाहारकम्, प्रयं (प्राहारककाययोगः) च चतुर्दशपूर्वधरस्य समु-त्पन्नविशिष्टप्रयोजनस्य कृताहारकशरीरस्य भव-तीति। (ग्रीपदाः ग्रभयः वृ.४२, पृ. १११)। ११. बर्यानाहरते मूक्ष्मान् गत्वा केवलिनोऽन्तिकम्। संशये सति लब्धर्वेरसंयमजिहासया ॥ यः प्रमत्तस्य मूर्घोत्थो घवलो घातुवजितः । ग्रन्तर्मुहुर्तस्थितिकः सर्वेव्याधातविच्यतः ।। पवित्रोत्तमसंस्थानो हस्त-मात्रोऽनवस्तुतिः । ब्राहारकः स बोद्धव्योimes imes imes imes॥ (पंबसं. ग्रमित. १, १७५-७७, पृ. २४)। १२. चत्-दंशपूर्वविदा तीर्थंकरस्फातिदर्शनादिकतयाविधप्रयो-जनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलब्धिवशादाह्रियते निर्वर्त्यते इत्याहारकम् । ××× उक्तं च —कज्जमि समु-प्पण्णे सुयकेवलिणा विसिद्वलढीए । ज एत्य ब्राहरि-ज्जद भणियं ब्राहारयंतंतु ।। कार्यं चेदम्—पाणि-दय-रिद्धिदंसण सुहमपयत्थावगहणहेउ वा । संसय-बोच्छेयत्थं गमणं जिणपायमूलंमि ॥ (प्रज्ञापः मलयः **ब्. २१–२६७, पृ. ४०**६) । १३. चतुर्दशपूर्वविदा तीर्थंकरस्फातिदर्शन।दिकतवाविधप्रयोजनोत्पत्तौ सत्यां विशिष्टलिषवशादाह्रियते निर्वत्यंते इत्याहारकम् । (सप्ततिका च. मलय. वृ. ५, पृ. १५०; वष्ठ कर्म. वे. स्बो. ब्. ६, पृ. १२३) । १४. चतुर्वशपूर्वविदा तथाविषकार्योत्पत्तौ विशिष्टलब्यिवशादाह्रियते निव-र्त्यते इत्याहारकम् । भ्रयवा भ्राह्मिन्ते गृह्यन्ते तीर्यक-करादिसमीपे सूक्ष्मा जीवावयः पदार्था अनेन इत्या-हारकम्। (शतक मल. हेम. वृ. २-३, पृ. ५; वडशीति हरि व्या. ३४) । १५. माकाशस्फटिक-स्वच्छं श्रुतकेवलिना कृतम् । श्रनुत्तरामरेभ्योऽपि कान्तमाहारकं भवेत् ॥ (लोकप्र. ३-६६)।

२ कुम्म पतार्थों के निर्वारण के लिए घ्रयवा वसंवम के परिहार की इच्छा से अससमंवत के ड्रारा को ब्रारीर रचा बाता है वह माहारक कहलाता है। प्रशाहारक (जीव)—१. माहरिक सरीराण तिच्हं एयदरकगणामी य। माता-म्यस्त गियदं तम्हा माहारमो मणियो। (प्रा. वंचसं. १-१७६; चस. पु. १, पृ. १५२ उ., मो. अली. ६६४)। २. येथा उक्तविलक्षणा माहारका जीवाः मोज-लोम-प्रक्षेपा-हाराणां यथासम्भवं येन केनचिदाहारेण । (आ. प्र. टी. ६=) । ३. उदयावण्णसरीरोदएण तहे ह-वयण-चित्तार्णं । गोकम्मवस्गणाणं गहणं भ्राहारयं णाम ॥ (गो. जी. ६६३) । ४. गृह्माति देहपर्याप्तियोग्यान् यः खलु पुद्गलान् । भ्राहारकः स विज्ञेयः × × × ।। (त. सा. २–६४) । ५. षट्चाहार शरीरेन्द्रियान-प्राण-भाषा मनःसंज्ञिकाः पर्याःतीः यथासम्भवमाह-रतीत्याहारकः । (त. सुक्तवो. २-३०) । ६. भाहार-यति भ्रोज-लोम-प्रक्षेपाहाराणामन्यतममाहारमित्या-हारकः। (बडशीति मलयः मृ. १२, पृ. १३४; पंचलं. मलय. वृ. ८, पृ. १४; वडशीति हे. स्वो. बृ. १-१४)। ७. बाहारकः बाहारकशरीरलव्यिमान्। (व्यव. भा. मलय. वृ. १०-६१६, पृ. ६१)। १ जो धौदारिकादि तीन शरीरवर्गणाओं में से किसी एक वर्गणा को तथा भाषावर्गणा धौर मनोवर्गणाको नियमसे ग्रहण करता है वह घाहारक कहलाता है।

? जो जीवारिकादि तीन प्रारोप्यांचाओं में ते किसी एक वर्गणा को तथा भाषावर्गणा और मनोवर्गणाको नियमसे छहण करता है वह बाहारक कहलाता है। २ कोख, लोग और प्रश्नेष ब्राहार में से किसी एक प्रकार के बाहार के ग्रहण करने वाले जीव को ब्राहारक कहते हैं। ७. ब्राहारक शरीरलिंब्स से संयुक्त जीव को ब्राहारक कहते हैं। ब्राहारक-ब्राहारक-ब्यन-देलों ब्राहारकाइरक-

आहारक-आहारकवस्थन--या आहारकाहारक-बच्चन । यथाऽऽहारकपुद्गसानामाहारकपुद्गतिदेवा-हारकाहारकबम्यनम्  $\times \times$   $\times$  कर्मवि. स. पू. ब्या. १०४) । स्राहारकारीरपुद्गसों का सन्य स्राहारकारीर-

पुरानों के ताथ वण्यन कराने वाले कर्म की ब्राह्मरक-माहारक वण्यन नामकर्म कहा जाता है।
ब्राह्मारक-कार्मणुकस्थान—रे: माहारग-कार्मवर्था
तह य। (कर्मित य. १०४, q. ४३)। २. ××
तथाऽद्दारक-कार्मणुकस्थान च तृतीयम्। (कर्मित य.
दू. ब्या. १०४, g. ४३)। ३. तेषामेवाद्वारकपुरगलानां पूर्वपृहीतानां पृक्षमाणानां च कार्मणुद्रग्रवीपृक्षमाणै: पूर्वपृहीतेयन तह सम्बन्ध महारककार्मणुकस्थान्। (वस्त्ती समय. इ. १–११, q.
१२१; कर्मप्र. यथी. टी. १, q. ७)।

को नामकर्म ब्राहारक बौर कार्मण पुष्तालों को लाख के समान परस्पर में सम्बन्ध के योग्य करता है उसे ब्राहारक-कार्मणबन्दन नामकर्म कहते हैं।

**प्राहारक-तंत्रस-कार्मग्रहम्बन -** प्राहारक-तेजस-कार्मणबन्धननामाध्येवमेव (बाहारकपुद्गलानामा-हारक-तैजस-कार्मणपुद्गलैरेव बन्धनम् बाहारक-तैजस-कार्मणबन्धनम्) । (कर्मवि. पू. व्या. १०४, g. ¥₹) I को कर्म धाहारक, तैजस और कार्मण पुद्गलों को परस्पर सम्बन्ध के योग्य करता है उसे ब्राहारक-तैजस-कार्मणबन्दन नामकर्म कहते हैं। **बाहारक-तेजसबन्धन---१.** यथाऽऽहारकपुद्गला-नामाहारकपुद्गलैरेवाहारकाहारकबन्धन तथाऽऽहा-रक-तैजसपुद्गलैरेवाहारक-तैजसबन्धनं द्रष्टव्य द्विती-यम् । (कर्मवि. पू. व्या. १०४) । २. तेपामेवा-हारकपुर्गलानां पूर्वगृहीताना गृह्यमाणानां च तैजस-पुद्गलैर्गृ ह्यमाणै: पूर्वगृहीतैश्च सह सम्बन्धः घाहारक-तैजसबन्धनम् । (पंचसं. मलय. वृ. ३-११, पृ. १२१; कर्मप्र. यशो. टी. १, पृ. ७)।

में ताल के समान सम्बन्ध के योग्य करता है उसे बाहारक-तंत्रसवय्वन नामकर्स कहते हैं। बाहारक-वव्यवन्त्रां — देखे धाहारक्ष्यवन्त्रा । बाहारपद्ववयन्त्रा णाम घोरातिय-वेद्यव्यव्यक्ताहा-रमार्थ तिक्ष सरीराणं गहणं यवत्तति । (कर्मप्र. चू. १-१८, पू. ४०)।

को कर्मग्राहारक ग्रीर तंजस पुद्गलों को परस्पर

जिस वर्गणा के पुर्गलस्काओं को शहण कर झौदा-रिकादि तीन शरीरों की उत्पत्ति प्रवर्तित होती है उसे श्राहारकत्रव्यवर्गणा कहते हैं।

स्नाहारकवन्धन--- १. तेति वं संबंधं प्रवरोप्पर पुमालाणमिह कुणदा तं जडसरिसं जाणानु माहारम-वणणं पढ्यां। (कर्मितः स. १०३, ष्टु. ४३)। २. यदुदयाराहारकवरीरपृद्गलाला दृहीलागां ग्रुष्ट-माणानां च परस्पर तंजन-कामणपुद्गलेश्च सह सम्बन्धत्वाहारकवन्धन्। (प्रकाण-मनस्य.वृ. २२, २११, ष्टु. ४७०)।

१ को कर्म बद्ध और बच्यमान आहारक शरीर के योग्य पुष्पामों को ताल के समान परस्पर में सम्बन्ध के योग्य करता है उसे आहारकबन्धन नामकर्म कहते हैं। २ जिस कर्मके उत्य से मुहीत और यूष्ट्र-बाप आहारक शरीर के पुष्पामों के साथ भी तंबस और कार्मन सरीर के पुष्पामों के साथ भी सम्बन्ध हो उसे आहारकम्बन कहते हैं। आहारक योग--आहारिय अणेण पुणी सुद्धेने प्राये सम्बन्ध सेटेंट्री। गता केलियामां तन्हा आहारणो जोगो। (बन. ट्र. १, प्. २६४ ड.; गो. बी. २६०)। जिसके हारा मृति सुक्त तरन के विषय में सम्बन्ध होने पर केवलों के यास आकर उसका निर्मय करते हैं उसे आहारक योग कहते हैं।

स्वाहारकवर्गेया — तदननता (वेकियवर्गणाननारं) हम्मता वृद्धानी परिणामं लाभित्य सुकत्तराणा-मेकोतर्रावृद्धान्तामेव रक्तमाना हम्मतार्था हम्मतार्था स्वाहित्य स्वा

भागत वर्षाच्या आहारकवर्षण कर्मतात है। साहारककारी/नाम- यहुद्रवादाहाःदर्शनापुर्वात स्कृत्याः सर्वेश्वमावववाहारशरीरस्वकर्षण परिणमित तदाहारकशरीरं नामकर्म। (मूना. व. १२-११३)। जिस कर्म के उदय से आहारवर्षण के प्रवृष्ण स्कृत्य सरस्त श्रीम ध्ववयों वाले आहारकशरीरक्य के परिचल होते हैं उसे आहारकशरीर नामकर्म कर्ति है।

म्राहारकशरीरबम्यननाम—देवो माहारक-याहा-रक्तम्य क्षीर माहारक्त्यम्य । पूर्वग्रहोतेराहारक्य-रीरपुवृत्यतेः सद्दयस्यरं ग्रह्माणान् माहारकपुर्वानान् विदेने येन कर्मणा बन्तान्य सालाप्रज्ञीयस्थितान् करोति तद् अनुनममाहारकशरीरबम्यनाम । (कर्मीतः वे. स्था. षृ. २४, पृ. ४६)।

 भीर प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं उसे भाहारकशरीरांगी-पांग नामकर्म कहते हैं।

स्नाहारकसभुद्धार— १. यथोकाविधिना धरप्सा-वध-मुक्त्मार्थयवणप्रयोजनाहारकसरीरिनवृत्त्ययं सा-हारकसनुद्धारः । (त. सा. १, २०, १२, १२, ७७०) । २. याहारक प्रारम्यमाणे सनुद्धारः याहारकसभुद् चातः । स च याहारकसरीरनाकमार्थयः । (वीच-वी. सलय. वृ. १-१३, वृ. १७; पंचर्तः सतय. वृ.

२-१७, पृ. १४)। १ सस्य पाप स्रोर सुक्त तत्त्वों के स्रवसारण क्य प्रयोजन को सिद्ध करने वाले साहारक दारी का रचना के लिए को समृद्धात (सारमप्रदेशवहिर्गमन) होता है उसे साहारकत्त्रमृद्यात कहते हैं।

साहारकसंवधातननाम —युद्दयाद साहारकशरीरस्वर्गाणवात युद्यवातासा सङ्घातवित धन्योध्यसात्रियानेन व्यवस्थाप्यति तद् शाहारकश्यातनताम । (कर्षेति. वे. स्त्रो. व. २४, द. ४७) ।
विस्त कर्म के व्यव के साहारक सरीरकण से परिचतव्यद्यवात परवाणुमाँ को धारवा संचातित करता है—
—यरस्य के संनिवान (समीपता) के व्यवस्थापित
करता है—की साहारकशंयातन नामकर्म कहते हैं।
बाहारकाङ्गीपाङ्गनाम—देवो भाहारसरीरांगेपांग । युद्दयाद् माहारकार्यारतेन परिचतानो
पुद्गतानामाङ्गोपाङ्गनाम । (कर्मीव. वे. स्त्रो. व. ३३,
इ. ४६) ।

विस कर्म के उदय से आहारकशरीरकप से परिणत हुए पुद्गल परमाणुद्धों का धंग-उपांग के विभाग से परिणमन होता है उसे आहारकाङ्गोपाङ्ग नाम-कर्म कहते हैं।

स्नाहारकाययोग — प्राहरति प्राटमसात् करोति सुकानवानेननेति प्राहारः। तेन प्राहारकायेन योगः आहारकाययोगः। (चढ. पु. १, प्र. २२२)। सुक्त प्रवासीगः। (चढ. पु. १, प्र. २२२) सुक्त प्रवासीगः। (चढ. पु. १, प्र. २२२) सुक्त प्रवासीगे हिता है उसे प्राहारकाययोग कहते हैं। स्नाहारकामरोग्रावरीरवण्य-साहार-कम्मद्रवारी-रखंबा (प्राहार-कम्मद्रवारी-रखंबा) प्राहार-कम्मद्रवारी-प्रवासीगं प्राहार-कम्मद्रवारी-रखंबा) प्रकारिक श्रीवे विपिद्धां जो प्रकारिक सुक्त स्त्री हो। सुक्त सुक्त

सं. ४, ६, ४४—पु. १४, पू. ४३) ।

आहारक और कार्मण शरीर सम्बन्धी पुर्वणस्कार्यों का जो एक जीवमें परस्पर बन्ध होता है उसे आहार-कार्मणशरीरबन्ध कहते हैं।

स्नाहारकाहारकबन्धन—देखो प्राहारक-माहारक-बन्धन । पूर्ववृह्णीतानामाहारकपुरुगलानां स्वैरेशाहार-कपुरुगर्वायुं स्नामां: सह यः सम्बन्धः स धाहारका-हारकबन्धनम् । (वंबसं. मलय. वृ. ३–११, वृ. १२१; कर्मम् सक्ताः देश, वृ. ७) ।

१२१; कमप्र. यशा. टा. १, पृ. ७)।
पूर्वपृहीत आहारकपुर्वगर्तों का गृद्यामाण आहारक-पुर्वगर्तों के साथ सम्बन्ध होने को आहारकाहारक-बन्धन कहते हैं।

साहार-तेजन-कामं एशरीरकण्य-साहार-तेया-कम्मइयसरीरवंधी (धाहार-तेया-कम्मइयसरीर-क्लंपाण एक्लिट्ट जीवे (धाविट्टाण जो प्रणणेणेण वंधो से माहार-तेया-कम्मदयसरीरवाणा ।। वर्दा १, ६, १६ — पु. १४, प. ४४)। साहारफ, तेजस और कार्पय सारीरें सम्बन्धी पुर्-गलस्कमों का को एक जीव में परस्पर बन्ध होता है जसे साहार-तेवस-कार्यक्रसरस्य कहते हैं।

है जस प्राह्मार-तेबस-कार्यप्रवारी स्थम कहते हैं। ब्राह्मार-तेबस्थारी रबन्ध-आहारतेबासरी रबंधी (प्राह्मार-तेवासरी रबंधी (प्राह्मार-तेवासरी रबंधी (प्राह्मार-तेवासरी रबंधी जो प्राह्मार-तेवासरी रबंधी जो प्राह्मार-तेवासरी रबंधी जामा) (बद्धां ४, ६, ४४—५, ४५, ५, ४५)। ब्राह्मारक और तैवास कारीरों के पुरुवन सक्यों का एक बीव में बी परस्वर वन्य होता है उसे प्राह्मार तैवास कारीरा कर कर का स्वर्धा कर कर कर का स्वर्धा कर कर का स्वर्धा कर कर का स्वर्धा कर कर कर का स्वर्धा कर का स्वर्धा कर का स्वर्ध कर का स्वर्

साहारडक्यवर्गरहान्तः । साहारदक्यवर्गणा णाम सः।। साहारदक्यमणं तिष्णं सरीराणां ग्रहणं यवसदि।। घोराविन-वेडिक्य- साहारदरीराणं जाणि दक्याणि मेतृण धोरालिय-वेडिक्य-साहार-सरीरताए परिचानेदृण परिकानित जीवा ताणि रुक्याणि साहारदक्यमणा णाम।। (वहसं. ४, ६, ७२६–३०–५, १४, ५, ४५६)। २, किस्ते पर-माजुरोन्नवक्यंचे चेतृण तिष्णं सरीराणं गृहण जिप्य-तीर्वार पर्वार प्रमानित क्षात्र स्वार प्रमान्त (वस. ५, ४५, ६, ४४६); जाणि घोराविन-वे-व्यय-साहारसरीराणं पायोग्नाणि दक्याणि ताणि येतृण गाविक्रण घोराविन-वेडिक्य साहारसरीरताए शोराविन-वेडिक्य-साहारसरीराणं सक्येण ताणि परिचानेदृण परिकानिय वेडिक् सह परिचानित क्षे स्च्छंति जीवा ताणि दव्वाणि घाहारदव्यवस्मणा जाम । (चच. पु. १४, प. ५४७) ।

जिसके बाभय से बौदारिक, वैक्रियिक बौर जाहारक इन तीनों शरीरों की निष्पत्ति होती है उसे बाहार-ब्रज्यवर्गया कहते हैं।

**धाहारपर्याप्ति-- १. धा**हारपञ्जत्ती णाम बल-रसपरिणामसत्ती। (नन्दी. चू. पू. १५)। २. शरी-रेन्द्रिय-बाङ्-मनःप्राणाऽपानयोग्यदलिकद्रव्याऽऽहरण-कियापरिसमाध्तः ब्राहारपर्याप्तः। (त. भा. ८, १२; नम्बी. हरि. बू. पू. ४३-४४) । ३. ब्राहारब्रहण-समर्थंकरणनिष्पत्ति राहारपर्याप्तिः । 🗙 🗙 🗴 शरी-रस्येन्द्रियाणां वाचो मनसः प्राणापानयोश्चागमप्र-सिद्धवर्गणाऋमेण यानि योग्यानि दलिकद्रव्याणि तेषाम् घाहरणिकया ग्रहणम्--ग्रादानम्, तस्याः परिसमाप्तिराहारपर्याप्तः करणविशेषः । (तः भाः हरि. व सिद्ध. वृ. =-१२) । ४. तत्राहारपर्याप्तेरवं उच्यते — शरीरनामकर्मीदयात् पुद्गलविपाकिनः म्राहारवर्गणागतपुद्गलस्कन्धाः समवेतानन्तपरमाणु-निष्पादिता ग्रात्मावष्टव्यक्षेत्रस्थाः कर्मस्कन्यसम्बन्ध-तो मूर्तिभूतमात्मानं समवेतत्वेन समाश्रयन्ति; तेषा-मुपगतानां पुद्गलस्कन्धाना खल-रसपर्यायैः परि-णमनशक्तेनिमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्तिः (बल-परिणमनशक्तिराहारपर्याप्तिः---मूला-वृ.)। (धवःषु. १,पृ. २४४; मूला. वृ.१२, १६५) । ५. म्राहारपर्याप्तिर्नाम लल-रसपरिणमन-शक्तिः। (स्थानाः स्रभयः वृः २, १, ७३, पृः ५०)। ६. ग्राहारग्रहणसमर्थंकरणपरिनिष्पत्तिः ग्राहारपर्या-प्तिः। (त. भा. सिद्धः वृ. ५-१२)। ७. यया शक्त्या करणभूतया जन्तुराहारमादाय खल-रसरूप-तया परिणमयति सा घाहारपर्याप्तः । (प्रवः सारोः बृ. १३१७; विचारसः वि. व्या. ४२, पृ. ६; बृहत्कः **बृ. १११२**; संग्रहणी दे. बृ. २६८)। ८. यया बाह्य-माहारमादाय सल-रसरूपतया परिणमयति सा ब्राहा-रपर्याप्ति:। (प्रजापः मलयः वृ. १-१२, पू. २५; नम्बी मलय बृ. १३, पृ. १०५; वडशीति मलयः ब्. ३, प्. १२४; पंचसं. मलय. ब्. १–५, पू. ८; जीवाजी मसय पूर १-१२, पूर १०; वच्ठ कर्म. मलब. बू. ५, पृ. १५३; शतक. मल. हेम. बू. ३७, ३८, पू. ५०; कर्मस्तव गो. बृ. ६-१०, पृ. १६; कर्मवि. वे. स्वो. वृ. ६; वडशीति वे. स्वो. वृ. २,

पू. ११७; वट्ड कर्म. दे. स्वो. बू. ६, पू. १२६) । ब्राहारवर्गणाभ्य भागतसमयप्रवद्यपुद्गलस्कन्धान् सल-रसभागेन परिणमयितुं पर्याप्तनामकर्मोदयसहि-ताहारवर्गणावष्टम्भजनिता म्रात्मनः शक्तिनिष्पत्तिः म्राहारपर्वाप्तः। (यो. जी. स. प्र. टी. ११६)। १०. ग्रीदारिक-वैकियिकाहारक-शरीरनामकर्मोदय-प्रथमसमयमादि कृत्वा तच्छरीरत्रय-षट्पर्याप्तिपर्याय-परिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान् सल-रसभागेन परिणम-यितुं पर्याप्तिनामकर्मोदयावष्टम्भसम्भूतात्मनः शक्ति-निष्पत्तिः भ्राहारपर्याप्तिः । (गो. जी. जी. प्र. टी. ११६; कार्तिके. टी. १३४) । ११. तत्रीवाऽऽहार-पर्याप्तियंयाऽऽदाय निजोचितम् । पृथक् खल-रसत्वे-नाऽऽहार परिणति नयेत् ॥ (लोकप्र. ३-१७)। १ प्राहारवर्गणा के परमाणुकों को सल और रस भागरूप से परिणमन कराने की शक्ति को बाहार-पर्याप्ति कहते हैं। **ब्राहारपोवध**—तत्राहारपोषघो देशतो विवक्षित-विकृते रविकृते राचाम्लस्य वा सकृदेव द्विरेव वा भोज-नम् । (योगज्ञाः स्वोः विवः ३-८४, पूः ५११) । विवक्षित विकृति-विकारजनक घी-दूप ग्रावि, धविकृति — कामादि विकार को न उत्पन्न करने बाला सादा भोजन-प्रयदा ग्राचाम्ल (संस्कार-रहित कांजी व भात मावि) का एक-वो बार भोजन करना; यह देशतः ब्राहारपोषधवत कहलाता है। **ग्नाहारमिश्रकाययोग** — ग्राहार-कार्मणस्कन्धतः समुत्पन्नवीर्वेण योगः माहारमिश्रकाययोगः । (भव-षु. १, पु. २६३) । ग्राहारकशरीर ग्रीर कार्मणशरीर के स्कन्धों से उत्पन्न हुए बोर्य के द्वारा जो योग होता है उसे द्याहारमिश्रकाययोग कहते हैं। **ग्राहारशरीर**—श्रंतोमुहूत्तसंचिदपदेसकलाग्रो ग्रा-हारसरीरं णाम । (बव. पु. १४, पृ. ७८)। द्यम्तर्मुहुतं काल में संचित नोकर्मप्रदेशों के समूह का नाम बाहारशरीर है। **ब्राहारशरोरनाम-जस्स** कम्मस्स उदएण ब्राहार-वस्मणाए खंघा घाहारसरीररूवेण परिणमंति तस्स

भाहारसरीरमिदि सण्णा। (वद पु. ६, पू. ६८)। · जिस कमं के उदय से भाहारवर्गमा के स्कन्म

बाहारशरीर के रूप में परिचत होते हैं उसे बाहार-

शरीरनामकर्व कहते हैं।

**माहारसरीरवन्यननाम**-देखो श्राहारकश्चरीरवन्यन नामकमं । जस्स कम्मस्स उदएण श्राहारसरीरपरमाणू श्रष्णोण्णेण वंधमागच्छति तमाहारसरीरबंधणणाम ।

(बब. पु. ६, पू. ७०)। जिस कर्म के उदय से झाहारझरीर के परमाणु पर-स्पर में बन्ध को प्राप्त होते हैं उसे झाहारझरीर-बन्धन नामकर्म कहते हैं।

आहारकारीरसंघातनाम-देखो घाहारकारीर-संघातनाम । जस्स कम्मस्स उदएण माहारसारीर-स्थंबाणं सरीरभावमुब्बनदाणं वंबणणामकम्मोदएण एमवंबणवढाण महुसं होदि तमाहारसरीरवंबण-णाम । (बस. पु. ६, पू. ७०) ।

जिस कर्म के उदय से दारीर घवस्था को प्राप्त चाहारशरीर के स्कन्य बन्धन नामकर्म के उदय से एक बन्धनबद्ध होकर छिद्ररहित ग्रवस्था को प्राप्त होते हैं उसे बाहारशरीरसंघात नामकर्म कहते हैं। **ग्राहारसमुद्घात ---** देखो ग्राहारकसमुद्घात । १. भाहारसमुग्यादो णाम पत्तिङ्ढीणं महारिसीणं होदि । तं च हत्युस्सेषं हंसधवलं सञ्चगसुंदरं खणमे-त्तेण धर्णेयजोयणलक्खगमणक्खम ध्रप्पडिहयगमणं उत्तमंगसंभव ग्राणाकणिट्ठदाए श्रसंजमबहुलदाए च सदय्पसंख्वं । (धव. पु. ४, पू. २८); ब्राहारसमु-न्धादो णाम हत्यपमाणेण सञ्जंगसूदरेण समयउरस्स-सठाणेण हसघवलेण रस-रुधिर-मम-मेदट्टि-मज्ज-सुक्कसत्तधा उद्यवज्जिएण विसम्गि-सत्थादिसयल• बाहामुक्केण वज्जिसलायंभ-जल-पव्वयगमणदच्छेण सीसादो उग्गएण देहेण तित्ययरपादमूलगमण। (धव. पु. ७, पृ. ३००) । २. समुत्पन्नपद-पदार्थ-भ्रान्तेः परमद्विसम्पन्नस्य महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकमध्या-न्निर्गत्य यत्र-कुत्रचिदन्तर्मुहूर्तमध्ये केवलज्ञानिन पश्य-ति तद्र्शनाच्च स्वाश्रयस्य मुनेः पद-पदार्थनिश्चयं समुरपाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति वसौ बाहारसमु-ब्धातः ॥ (बृ. ब्रब्यसं. टी. ११; कार्तिके. टी. ₹७६) ।

१ प्रमाण में एक हायका, सर्वोगनुन्दर, समबतुरक-संस्थान से सहित, हंसके समाग वयस, रस-क्विपाबि सात बातुओं से रहित, समस्त बावाओं किंगिनुंबत, पर्यंत एवं बस बादि के भीतर गमन में सम्बर्ध और नस्सक से उर्थमन हुए ऐसे सुन स्नरीर के हारा तीर्थंकर के पादमूल में जाना; इसे ब्राहारसमृद्धात कहते हैं।

**ब्राहारसंज्ञा---१.** ब्राहारदसणेण व तस्सुवजीगेण्या कणकुट्टाए । सादिदरुदीरणाए हवदि हु माहार-सण्यादुः। (प्रा. पंचसं. १–५२; गो. जी. १३४)। २. बाहारसंज्ञा बाहाराभिलावः क्षुद्वेदनीयोदय-प्रभवः सल्वातमपरिणाम इत्यर्थः । (बावः हरिः मृ षृ. ४८०; जीवाजी. वृ. १-१३, षृ. १४) । ३. घस-द्वेदनीयोदयादोज-लोम - प्रक्षेपभेदेनाहाराभिलाषपूर्वकं विशिष्टपुद्गलग्रहणमाहारसज्ञा, संज्ञा नाम विज्ञानं तद्विषयमाहारमभ्यवहरामीति । (त. भा. हरि. व सिद्धः बू. २-२५) । ४. घाहारे या तृष्णा काङ्का सा ब्राहारसज्ञा। (वद. पु. २, पृ. ४१४) । ५. ब्रा-हाराभिलाव ब्राहारसङ्गा, सा च तैजसवारीरनामकर्मी-दयादसातोदयाच्च भवति । (शाचाराः नि. शी. बृ. १, १, १, ३६, पृ. ११)। ६. तत्राहारसंज्ञा बाहारा-भिलाय:। (स्थाना ग्रभय वृ. ४-४, ३११, पृ. २६३)। ७. तत्राहारसंज्ञा क्षुद्वेदनीयोदयादाहाराभि-लायः । (धर्मसं. मान. स्वो. वृ. ३-२७, वृ. ८०) । प्राहारे विशिष्टान्नादौ संज्ञा वाञ्छा प्राहारसंज्ञा । (गो. जो. जो. प्र. टी. १३५)। ६. प्राहारे योऽभिलाषः स्याज्जन्तोः क्षुद्वेदनीयतः । द्याहारसंज्ञा सा ज्ञेया 🗙 ××। (सोकप्रकाश ३-४४४)।

१ प्राहार के देखने से, उसकी घोर उपयोग जाने से तथा पेट के साली होने से धसातावेदनीय की उदीरणा होने पर जो घाहार की घनिसाया होती है उसका नाम घाहारसंज्ञा है।

स्नाहितविद्योवस्य — १. माहितविद्योवस्यं वयनाग्तरा-येक्षया बीक्तविद्येवता । (समयाः समयः मृ. ३४, पृ. ६०)। २. माहितविद्येवस्यं वेषयुरुवदयना-रेक्षया शिय्येषुरागिदत्यतिविद्येवता। (रावयः समयः मृ. सृ. ४, ९ २ २)।

१ इसरों के वचनोंकी सपेका विशेषता की उपस्थित को साहितविशेषत्व कहते हैं। यह ३५ सत्यवचना-तिकार्यों में ३१वां है।

साहृतकर्म---१. यद् गृहादेः सामुवसतिमानीय वदाति तदाहृतम्। (साचाराः सी. वृ. २, १, २६६, पृ. २१७) । २. माहृतं स्वयामाधाहृतादि । (स्वय-सा. नसय. वृ. १--१६५, वृ. ३५) । ३. यद् प्रामा- न्तराब् ग्रहाब् वा यतिनिभित्तमानीतं तदाहृतम्। (गु. गु. वट्. स्वो. बृ. २०, पृ. ४१)।

१ गृहावि से साधुकी बसति में लाकर को दिया काता है वह साहत नामक उद्गम दोव से दूचित होता है।

इक्काकु—१. धाकलीकुरसं ग्रीत्या बाहुत्येन स्वित्र प्रभी। प्रवार अभी यतस्तस्मादिस्वाकुरिति कीर्त्यसे॥। (ह. वु. स–२१०)। २. धाकानाच्य तदेशुणां रस-स्वदश्ये नृणाम्। इस्वाकुरित्यभूदं देवो जगतामभि-समतः॥ (स. वु. १६–२६४)।

कर्मभूमि के प्रारम्भ में भगवान् ग्राहिनाच ने प्रका के लिए चूंकि इभुरत के संग्रह का उपवेश दिया या, प्रतएव उन्हें इक्वाकु कहा चाता है।

हुङ्गाल—देवो प्रञ्जार दोष। १. ते वं णिमधे वा णिमधी वा फानु-एवणिञ्ज प्रसम-पाण-बाइम-साइमं पिडणाहेता समुण्डिए गिद्धे गडिए घञ्जोव-कं प्राह्मं प्राहारित एस वं गोयमा स इगाने पाण-भोयनं। (भावती ७, १. १६—कच्च १, ९. ४)। २ निर्वाता विद्याला गालुज्या घोमनेयमित तजा-मुराल इङ्गालः। (स. मा. विक्यो. ६—२६०; कार्तिके. ते. ४४६)। ३. इङ्गालं सरामप्रधानम्। (मृ. मृ. बह्. स्वी. मृ. २४, ९. ४०)।

? तामु धोर तास्त्री प्रायुक्त व एवणीय क्षत्रन, वान, बादिय एवं स्वादिय काहार को क्षत्र करके मोह को प्राप्त होता हुचा यदि लोगुवता व धातस्त्रित से उस खाहार को बाता है तो यह हङ्गाल (धंवार) नाम का एवणा दोण होता है। २ यह वसतिका हुवा धौर क्षत्रिक गर्मी-सर्ते से रहित विशास धौर पुन्दर है; ऐसा समझ कर उसमें अनुराग करने से इंनाक्तोब होता है।

निपुणवृद्धियों के द्वारा जान सकने के योग्य ऐसे प्रवृत्ति या निवृत्ति के सुचक कुछ भुकुटि व शिर के कन्पन ब्रावि सारीरिक संकेतों को दक्कित कहा जाता है।

इङ्गिनी-१. इंगिणीशब्देन इङ्गितमात्मनो भण्यते । (स. झा. विषयो. २६) । २. इंगिणीशब्देन इंगित-मात्मनोऽभित्रायो भण्यते । (स. झा. मूला. २६) । २ वयने अभिप्राय को इंगिल या इंगिनी कहा जाता है।

हिन्नाने-धनसम् — हिन्नाने : युक्तिहितः क्षियांव-वेषस्तर्धाद्वीध्ययमस्तरामित्रम् । सस्य प्रतिपत्ता तेनंब अभ्यायुः परिहाषिमयबुध्य तसावित्त एव स्थास्त्रमे एकाकी इतचनुर्विवाहारप्रस्थास्थानस्त्रावात् उष्म-मुण्याण्यायां सक्षान् सर्वेष्टः सम्याध्यानपरायणः प्रमान् वहाति हर्स्वेतविङ्गानीस्प्रमन्तनन् । (योष-द्याः स्थाः स्थिः ४—८१)।

प्रागमियहित एक क्यांबिशेव का नाम इस्तिनी है। उसको स्वीकार करने वाला कमते होने वाली मानु की हार्ति को वालकर बीव-वालु रहार्ति एकाल स्थान में रहता हुवा चारों अकार के माहार का परित्याग करता है। वह छात्रा से उच्च प्रदेश में और उच्च प्रदेश से छात्रा में संक्ष्मण करता हुवा सावचान रहकर प्याग में संक्ष्मण करता हुवा सावचान रहकर प्याग में संक्ष्मण करता है। इसे इन्निगंचय वनवान कहा बाता है।

इङ्गिनीमर्ग-देखो इङ्गिनी व इङ्गिनी मनमन। १. ब्रात्मोपकारसव्यपेक्षं परोपकारनिरपेक्षम् इङ्गि-नीमरणम्। (बव. पु. १, पृ. २३-२४)। २. इङ्किनी श्रुतविहितक्रियाविशेषः, तद्विशिष्टं मरणमिक्निनीमर-णम् । ग्रयमपि हि प्रवृज्यादिप्रतिपत्तिक्रमेणैवायुषः परिहाणिमवबुध्य बात्तनिजोपकरणः स्थावर-अञ्जम-प्राणिविवर्जितस्यण्डिलस्यायी एकाकी कृतचतुर्विघा-हारप्रत्याख्यानः छायात उष्णं उष्णाच्छायां सङ्कामन् सचेष्टः सम्यग्ज्ञानपरायणः प्राणान् जहाति एतदिष्ट्रि-नीमरणमपरिकर्मपूर्वकं चेति । (त. भा. सिड. वृ. ६, १६) । ३. स्वाभिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवत्यंमानं मरणं इङ्गिनीमरणम्। (भ. धा. विजयो. व मूला. टी. २१)। ४. भ्रप्योवयारवेक्खं परोवयारूणमिंगणीमर-णं। (गो. क. ६१) । ५. परप्रतीकारनिरपेक्षमा-रमोपकारसापेक्षमिज्जिनीमरणम् । (चा. सा. पृ. ६८; कार्तिके. टी. ४६६) ।

१ इसरेके द्वारा की बाले वाली लेवा-चुजूबा को स्वी-कार न करके स्वयं ही वारीर की तेवा-चुजूबा करते हुए को नत्त्व होता है उसे दक्षिणीमरण कहते हैं। इस्क्या—१. एवणं इच्छा बाह्याऽम्यन्तरपरिव्रहानि-सारा: (बयव- र. ७७७)। २. इच्छाऽमिलास्टर्ने लोक्यविवय:। (व. सा. सिंढ. व. २-१०, पृ. १४६)। क. इच्छा भन्तः करणात्र वितः । (धूमकः श्री-षृ. २. २, १४, षृ. ७) । ४. इच्छा तद्वरूपात्रीतिः 

४ × ४ । (बातवार २७-४) । ४. रच्छा स्वरूपात्र वितः 
४ × ४ । (बातवार २७-४) । ४. रच्छा सावकायात्र (वित्र ते वित्र वित्र ते वित्र ते वित्र वित्र ते वित्र वित्र ते वित्र वित्र ते वित्र वित्र वित्र ते वित्र वित्

१ बाह्य और जान्यत्तर परिषह की जनिलाया को इच्छा कहते हैं। २ तीनों लोक सम्बन्धी जिन-लाया का नाम इच्छा है। यह लोभ कवाय का नामान्तर है।

इस्छाकार-१. ६८्ठे इच्छाकारो  $\times \times \times$ । (बूला. ४-५) । २. तत्रैषणमिच्छा कियाप्रवृत्त्यम्यु-पगमः, करणं कारः, इच्छया करणं इच्छाकारः, ग्राज्ञा-बलाभियोगव्यापारप्रतिपक्षो व्यापारण चेत्यर्थः। (धनुवो हरि. वृ. पृ. ५८) । ३. एवणमिच्छा, करणं कारः, ××× इच्छया बलाभियोगमन्तरेण करणम् इच्छाकारः, इच्छाक्रियेत्यर्थः। तथा च ममेदं क्र इच्छाकियया, न च बलाभियोगपूर्विकयेति भावार्थः। (भावः नि. हरिः वृ. ६६६, पृ. २४८; जीतक. जू. वि. व्या. यू. ४१, ६–४)। ४. इच्छा-मम्युपगमं करोतीति इच्छाकारः भादरः। (मूलाः ब्. ४-४); इट्ठे इष्टे सम्यग्दर्शनादिके शुभपरि-णामे वा, इच्छाकारी—इच्छाकारोऽम्युपगमो हर्षः स्वेच्छया प्रवर्तनम् । (मूला. वृ. ४-५) । ५. पुस्त-कातापयोगादेर्या याञ्चा विनयान्विता । स्व-परार्थे यतीन्द्राणां सेच्छाकारः प्ररूपितः ॥ (ब्राचा सा. २-६) ।

१ स्रमीच्य सम्बग्धर्मनादि समया सुन परिशाम को स्वीकार करना, उतमें हुएँ प्रगट करना स्रोर इच्छा-नुसार असमें प्रयोगा; इसका नाम इच्छाकार है। ३ बत्तप्रयोग के बिना इच्छा से 'मेरा यह कार्य कर से' इस प्रकार प्रेरणा करना; यह इच्छाकार कह-साता है।

इच्छानुलोमबचनी — देवो इच्छानुलोमबाक्। १. इच्छानुलोमबचनी इच्छानुत्रीत्तभावा यथा तथा मवतीत्यादिः। (गो. बी. स. प्र. डी. २२४)। २. तये मवाप्रिय मवित्वस्पीत्यादि इच्छानुबुत्तिमावा इच्छा-नुलोमबचनी। (गो. बी. बी. बी. इ. डी. २२४)। इच्छानुरूप वयनप्रयोग का नाम इच्छानुनोमवयनी है। बैसे—उसी प्रकार मैं भी होना चाहता हूं, इत्यादि वचनप्रयोग।

**इच्छानुलोमवाक्**—तवेष्टं युष्टं कुर्वेऽहमित्या**चेच्छा-**नुलोमवाक् ॥ (**शाचा. सा. ५**–६९) ।

तुम्हारे सभीष्ट को में पुष्ट करता हूं, इत्यादि प्रकार के वचन को इच्छानुलोमवाक् कहते हैं।

इच्छानुलोमा-देलो इच्छानुलोमवचनी। १. इच्छा-नुलोमा नाम कार्य कर्तुमिच्छा केनवित पुण्डे करिय-दाह करोति(तु) भवान् ममाप्येतहमिम्रेतिमिति । (वसंसं. साम. वती. ब्. दे-४१, ष्ट्र. १२३) । २. णिवहच्छियसकहणं जैवा दच्छाणुलोमा य। (जाबार. ७६)। ३. निजेम्बितत्वं देवेच्छाविययवम्, तत्कपनं स्वेच्छानुलोमा झेया। यदा करिवत् कि-ज्वित्कसारंभमाणः कञ्चन पृच्छति करोम्येतदिति । स प्राह्-करोतु मवान्, ममाप्येतदिमितेति । (जाबार. बृ. ७६)।

१ कार्य करने के इच्छुक किसी के द्वारा पूछने पर जो कोई यह कहता है कि 'करो, मुझे भी यह झभी-ब्ट हैं', इस प्रकार की भाषा को इच्छानुलीमा कहा जाता है।

इच्छाप्रवृत्तस्यांनवात्मरस्य — तयोः (इच्छानि-च्छाप्रवृत्तमरस्योः) प्राथमिनना धूमेन शरतेण विषेण उदकेन मस्त्रमातेन उच्छ्यासनिरोधेन प्रति-शीतोण्यातेन रञ्ग्या सूचा तृष्टा कि द्वारात्मारतेन वित्रहाहारस्यनया याला पृति डोकन्ते कुतरिचनि-मिसाञ्जीविवपरित्यार्थिणः। (भगः प्रा. विजयो. हो. २५; भा. प्रा. हो. २२)।

कारणवडा प्राणधात की इच्छा करने वाले प्रकाशी जन प्रांग, बूम, शस्त्र, विष, पानी, प्रांथी, इवास-निरोध, प्रतिताय शंत्य या उल्लवा, रस्ती (कांची), मूझ, प्यास, जीम का उलाइना धौर विषरोत धाहार का तेवन; हत्यादि कारणों में किसी भी कारण के द्वारा को मृत्यु का धामय लेते हैं, यह इच्छाअन्तरकंतवालमरण कहताता है।

इच्छायोग—१. कर्तृमिच्छो खुतार्थस्य ज्ञानिनोऽपि प्रमास्तः। विकलो घर्मयोगो यः स इच्छायोग उच्यते॥ (बोगबृष्टिकः १)। २. तज्युत्तकहागोइह संगया विपरिचामिणी रच्या । (बोगर्विकः १)। १. ज्ञातायमस्यापि प्रमास्तिः कालादिवैकस्येन चैर्य- बन्दनाश्चनुष्ठानमिच्छाप्राधान्यादिच्छायोगः । (ज्ञा-स्त्रवाः टी. १-२७)।

३ सायम का जाता होकर भी प्रमादवश कालावि की विकलता से स्वेच्छापूर्वक चैत्यवस्थमा साहि कियाओं के करने की इच्छायोग कहते हैं।

इच्छाविभावस्य— १. वीनावानावदानेन पुष्यं नतु भवेदिति । पृष्टेऽम्युपमानार्थं मवेदिन्छाविभाव-णम् ॥ (बाचा. सा. ६—४०) । २. कदिवत् पुच्छति हे मुने, दीन-होनावीनामनादिदानेन पुष्यं भवेन वा भवेत् ? मुनिरनार्थं वदति पुष्यं भवेदेवेदसम्युप्यम इच्छाविभावषम् । (सा. मा. ही. १६) ।

रण्णान्याच्या (गा. ता. टा. टर्) । १ शीन-हीन कर्नों को ब्रानादि के देने से क्या पुच्य होता है, इस प्रकार किसी के पूक्ष्मे पर ब्रान्त के निये 'होता है' ऐसा स्वीकारात्यक वचन कहना, वह एक इच्छाविभावच नाम का उत्पादन दोव माना बाता है।

इच्छावृत्ति-- पूर्वात्तानशनातापयोगोपकरणादिवु । सेच्छावृत्तिगणीच्छानुवृत्तियां विनयास्पदा ॥ (श्राचा. सा. २-१) ।

पूर्व में गृहीत धनकान व धातापनयोग झावि करने के समय झाचार्य की इच्छा के धनुसार सविनय झाच-रण करने को इच्छावृत्ति कहते हैं।

इतर मैत्री—इतरः प्रतिपन्तः पूर्वपुरुषप्रतिपन्नेषु वास्वजनसम्बन्धनिरपेक्षाया मैत्री सा तृतीया। बोडशक पृ. १३-१)।

हुटुम्बी जन से भिन्न इतर जनों में — जिन्हें स्वयं स्वीकार किया गया है या जो पूर्व पुरुषों द्वारा स्वी-इत हैं — स्वयन सम्बन्ध की प्रदेशान कर मैत्रीभाव के राजने की इतर मैत्री कहते हैं। यह मैत्रीभावना के बार भेदों में तीसरा है।

**इतरेतराभाव**-स्वरूपान्तरात् स्वरूपव्यावृत्तिरित-रेतराभावः । (प्र. न. त. ३–६३) ।

स्वरूपान्तर से स्वरूप की व्यावृत्ति को इतरेतरा-भाव कहते हैं।

इस्बंमूत (एबस्मूत नय) — १. × × ६ द्रवं-भूतः किदाश्यः। (सबीय. ५-भः) स्रयाश्यः ६ ३)। २. हरवंमूतनयः क्रियायंवयमः स्यास्तार-मुताहृतः। (सिद्धितः ११–३१, षृ. ७३६ यं. ६)। ३. हरवंमूतः क्रियास्व्योधतः सर्वेगस्कृतः हित। × × × नतु च हरवंमृतस्वस्वप्यस्य स्टुते एवम्भूताभिकाने कि केन संगतम् ? इत्यसत्, यस्मात् इत्यम्भूतस्यैव इदम् 'एवम्भृतः' इति नामान्तरम् । (न्यायकुः १–४४, पृ. ६३१) ।

्षेत्र प्रश्न क्षेत्र प्रश्न क्षेत्र क्षेत्र

१ गोल, जिकोण एवं चतुष्कोण ग्रादि विविध

साकारों को इत्यंतसमसंस्थान कहते हैं। इत्यर समझन-१. न सवनमनवानम्, साहारत्यान इत्यरं:। तत्नुनिहमा इत्यरं सावत्विकतं च।
तवेत्यरं एतिककाशम्, तत्नुनव्यरमतीकेशियं चुवांदिवच्यासान्तम्। (दसबै. नि. हरि. वृ. १, १,
४७, पु. २६)। २. तमेल्यरं नमस्कारसहितावि।

×× पुर्वमेनतादिवच्यासपर्यवेदसानिस्तरमनसानं मयनतः महावोरस्य तीयँ। (त. भा. सिद्ध. वृ.
६-१६)।

१ पर्रामित काल तक जो ब्राहार का त्याग किया जाता है उसे इत्यर प्रमधन कहते हैं। यह महा-बीर के तीर्थ में एक से लेकर छह मास तक प्रमीब्द है।

इस्वर-परिवृहीतासम्बन — १- इस्वरपरिवृहीता-गमनं स्तोककावपरिवृहीतासम्बन्न, भाटीश्वानेक विकारतार्थि कालं स्ववशीकृतवेश्यास्युनावेश्वनिक-त्वयं:। (बा. प्र. टी. २७३)। २- तत्रेश्वर-कालशिक्षृहीता काल-बक्त्रनोपावित्वरपरिवृहीता, भाटिप्रदानेन कियन्तमिर्य कालं दिवस-माताविकं स्ववशीकृतित्वर्यः, तस्या गमनम् धनिमानो सेषु-नावेश्वना इस्वरपरिवृहीतानयनम्। (बाब. षु. ६, षु. ६२४)।

१ प्रव्य बेकर कुछ काल के लिए प्रपने सचीन करके व्यक्तिचारिनी (बेक्या) स्त्री के साथ विवय सेवन करने को इत्वरपरिषृहीलागमन कहते हैं। यह बहा-वर्याणुक्त का एक झलीचार है।

इस्वर-वर्षपृष्टीताचरिपृहीताचमन—इत्वरी घव-नवीता, मादीप्रदानेन स्तोककालं परिवृहीता इत्वर-परिपृहीता वेच्या, तथा घरिपृहीता वेच्यैन सङ्ग्रही-ताव्यसक्त्रघाटिः, कृताञ्चना वा ज्याचित, तयोर्नम-नम् भावेबनम् इत्वरपरिपृहीतापरिपृहीतायमनद् । (वर्गम, मृ. वृ. ३-२६)।

व्यक्तिचारिनी देखा स्वयं स्वताय कुमीन स्त्री को इस्स्य देकर स्त्रीर कुछ काल के लिए स्वयनी मानकर उनके साथ विवय-सेवन करने को इत्यरपरिगृहीता-परिगृहीतायन कहते हैं। यह ब्रह्मवर्यानुवत का एक स्त्रीवार है।

इस्वर-परिहारविष्युद्धिक — १. इसरिम थेरकप्ये विजक्षणं मावकदिमा छ ।। (पंचा. १२२४)। २. एते च परिहारविष्युद्धिका द्विविधाः। इत्यर मावस्विधारणः। तम ये कल्यसमाय्यनम्यरं तमेव कस्यं गच्छं समुप्यास्यन्ति ते इत्वराः। (भाव. उपो. ति. अस्य. मु. ११४, पु. १२२)। ३. वे कस्य-समाय्यनन्तरभेव कस्यं गच्छ वा समुपास्यन्ति त इत्यराः। (पवक्षां). वे. स्त्यं. मु. १२, पु. १३७)। स्रो कल्यसमाप्ति के प्रनन्तर सर्यात् परिहारविद्युद्धिक संयस की सामग के पत्तमात् सर्योत् पृष्टं गच्छ (स्थ-विषर कस्य) को चले सात्रे हैं उनको इत्यर-परिहार-विद्युद्धिक सहते हैं।

इत्वर-सामाधिक— ?. सावज्जनोगनिरह ति तत्व सामादयं दुहा तं व । इत्तरमावकट्टं चित्र पदमं पदम् संतिमित्रणाणं ॥ तित्वेषु प्रणारोनियवयस्स सेहस्स धोवकालीयं । (विष्येषा. १२६—६६); तत्र स्वस्-कालियत्वरम्, तदाय-वरमाहंतीयंगोरेवाऽनारोपित-वत्तत्व संवस्य ॥ (विष्यास. स्त्रो. वृ. २२६१)। २. तत्रेल्यरं भरतरावतेषु प्रणम-पविष्यतीर्षकरतीर्षेष् प्रणारोपितमहावतस्य सेवकस्य विवेषम् (विष्यास. स्त्रो।

१ मरत सौर ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी प्रथम सौर स्रात्म्य तीर्वकरों के तीर्थ में यहाततों के सारोपण (स्थापन) से रहित क्षेत्र (शिल्यभूत) तापु के को इत्यर—कुछ कास को सविध युक्त—सामाधिक सारिज हुखा करता है उसे इत्यर सामाधिक कहते हैं। इत्यरातागम — इत्यरी प्रतिपुरुषमयनवीला, वेद्या इत्यरें, सा वासावाता व कञ्चित्कालं माटीप्रदा-लादिना संवृद्धीता, पृवद्मावे इत्यराता। प्रयवा इत्यरं स्तोकम्युम्यते, इत्यरं रतीकमत्यमाता इत्यर् त्ता, विस्पटपदुवत समातः। ध्रयवा इत्यरकातमाता इत्यराता, मुगूरम्यंक्तादिवात् समातः, काल-सम्बद्धा-पदव । तस्यो गम प्रात्वेवनम् । इयं वात्र मावना— माटीप्रदानादित्तरकातस्त्रीकारेण स्वकत्त्रीकृत्य वेद्यां वेवमानयस्य स्वृद्धिकस्यन्या स्वदारत्वेन व्रत-सापेश्रवित्तात्वान मङ्गः, ध्रत्यकातपरिवृद्धाच्यः स्वद्योग्रम्यकत्रस्ताद् भङ्गः, ध्रत्यकातपरिवृद्धाच्यः स्वद्योग्रम्यकत्रस्ताद् भङ्गः, ध्रत्यकातपरिवृद्धाच्यः

हत्वरीका सर्थ परपुक्य से सम्बन्ध रक्षने वाली वेदया है स्वीर सास सम्ब का सर्थ है गृहीत । सिम-प्राय यह है कि पाइ। वेकर कुछ काल के लिए स्वत्यो त्यो तत्वसते हुए वेदया से सत्तापा करना, इसका नाम इत्यरातायम है। समया इत्यर का सर्थ स्तोक भी होता है, तदनुसार ऐसी स्त्री को कुछ काल के लिए सहच करना, इसे इत्यरातायम सम्भना चाहिए। यह बहाचर्याणुक्त का प्रयम स्तीचार है।

इत्वरिकागमन-१. तत्रेत्वरिकागमनम् ग्रस्या-मिका ग्रसती गणिकात्वेन पुंश्चलित्वेन वा पुरुपा-नेति गच्छतीत्येवशीला इत्वरी। तथा प्रतिपुरुष-मेतीत्येवशीलेति व्युत्पत्त्या वेश्यापीत्वरी । ततः बुत्सायां के इत्वरिका, तस्यां गमनमासेवनम् । इय चात्र भावना -- भाटीप्रदानान्नियतकालस्वीकारेण स्वकलत्रीकृत्य वेश्यां वेत्वरिका सेवमानस्य स्वबुद्धि-कल्पनया स्वदारत्वेन व्रतसापेक्षचित्तत्वादल्पकाल-परिग्रहाच्च न मंगो, वस्तुतोऽस्वदारत्वाच्च भङ्ग इति भङ्गाभङ्गरूपत्वादित्वरिकाया वैश्यात्वेनान्ध-स्यास्त्वनायतयैव परदारत्वात् । (सा. ध. स्वो. हो. ४-४८) । २. इत्वरिकागमनं पुंश्चली-वेश्या-दासी-नां गमनं जधन-स्तत-बदनादिनिरीक्षण-संभाषण-हस्त-भूकटाक्षादिसज्ञाविधानम् इत्येवमादिकं निखिल रागित्वेन दुश्चेष्टितं गमनमिस्युच्यते । (कार्तिके. टी. ३३८) । ३. इत्वरिका स्यात्पृंश्वली सा द्विषा प्राग्ययोदिता । काचित् परिगृहीता स्थादपरिगृहीता परा ॥ ताम्यां सरागवागादि वपुस्पर्शोऽधवा रतम् । वोषोऽतिचारसंज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यस्य हानये ॥ (साटी-सं. ७१-७६) ।

१ माझा बेकर कुछ काल के लिए सपनी मान वेस्था या सन्य दुरावारियों स्त्री का सेवन करना, यह ब्रह्मवर्याचुवत को दुवित करने वाला उसका एक इत्यरिकायमन नामका सतीचार है।

इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहोतागमन--१. पर-पुरुषानेति गण्छतीत्येवंशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, कुरिसतायां कः, इत्वरिका। या एकपुरुषभतृंका सा परिगृहीता, या गणिकात्वेन पुंश्वलीत्वेन वा पर-पुरुषगमनशीला भस्वामिका सा भपरिगृहीता। परिगृहीता चापरिगृहीता च परिगृहीतापरिगृहीते, इत्वरिके च ते परिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकापरि-गृहीताऽपरिगृहीते, तयोर्गमनम् इत्वरिकापरिगृहीता-ऽपरिगृहीतागमनम्। (स. सि. ७-२८)। २. धयन-क्तीलेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञ-चारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रकषदिंगोपांगनामो-दयावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति (ब्रग्ने सः सि. वत्)। (त. वा. ७, २८, २; चा. सा. पृ. ६) । ३. एति गच्छति परपूरुवानित्येवंशीला इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका। एकपुरुषभर्तृकायास्त्रीभवति सधवाविधवावासा परिवृहीतासम्बद्धाकथ्यते। या बाराञ्जनात्वेन पुंश्वलीभावेन वा परपुरुषानुभवन-शीला नि:स्वामिका सा भ्रपरिगृहीता प्रसम्बद्धा कथ्यते । परिगृहीता च मपरिगृहीता च परिगृहीता-ऽपरिगृहीते, इत्वरिके च ते परिगृहीताऽपरिगृहीते इत्वरिकापरियुहीताऽपरियुहीते, इत्वरिकापरियुहीता-ऽपरिगृहीतयोगंमने प्रवृत्ती हे इत्वरिकापरिगृहीता-ऽपरिगृहीतागमने । गमने इति कोऽर्थः ? जधन स्तन-वदनादिनिरीक्षणं सम्भाषणं पाणि-भ्रू-चक्षुरन्तादि-संज्ञाविधानमित्येवमादिकं निखलं रागित्वेन दुश्चे-ष्टितं गमनमित्युच्यते । (त. बृत्ति श्रुतः ७-२६) । १ एक पुरुष (स्वामी) से सम्बद्ध बुराचारिणी स्त्री के साथ समागम करनेका नाम इत्वरिकापरिनृहीता-गमन है। तथा स्वामी से विहीन वेश्याया प्रन्थ बुराबारिकी स्त्री के साथ समागम करना, यह इत्य-रिका-अपरिगृहीतागमन है । ये दो ब्रह्मचर्याणुवत के पृथक् पृथक् स्रतिचार हैं।

इन्द्र--- १. झन्यदेवासाधारणाणिमादियोगादिन्दन्तीति

इन्द्राः । (स. सि. ४-४; त. इसो. ४-४) । २. वर-नैश्वर्योदिनाव्यपदेशः । ग्रन्यदेवासाधारणाणिमादि-योगादिन्दन्तीति इन्द्राः। (त. वा. ४, ४, १)। ३. इन्द्रो जीवः सर्वेद्रव्यैश्वयंशोगाद्विषयेषु वा परमै-श्वर्ययोगात् । (त. मा. २-१५); तत्रेन्द्रा भव-नवासि-व्यन्तर-च्योतिष्क-विमानाधिपतयः । (त-भा. ४-४) । ४. इन्द्रः स्वरूपतो ज्ञानाद्यैश्वर्ययुक्त-त्वादातमा । (नन्दी. हरि. वृ. पृ. २८) । ५. इन्द-नाद्यणिमाद्यैश्य गुणैरिन्द्रो ह्यनत्यजैः। (म. पु. २२-२२) । ६. इन्दनादिन्द्रः सर्वभोगोपभोगाधि-ष्ठानः सर्वद्रव्यविषयैश्वयोपभोगाञ्जीवः । (त. भा. सिक्ट. बू. २-१४)। ७. तत्र 'इंदु परमैश्वर्ये' इन्दन्ति परमाजैश्वयंमनुभवन्तीति इन्द्रा अधिपतयः । (बृहासं-मलय. बृ. २) । ८. इन्द्राः परमैश्वयंतः सर्वोधिपत-यः । (सप्रहणी वे. वृ. १) । ६. इन्दन्ति परमें इवर्यं प्राप्तुवन्ति अपरामशसमानाः अणिमादिगुणयोगा-दिति इन्द्राः । (त. वृत्ति श्रुत. ४-४) ।

१ झन्य देवों में नहीं पाई जाने वाली झसाबारण स्राममा-महिमादि ऋदियों के बारक ऐसे देवाबि-पति को इन्द्र कहते हैं।

इन्द्र**धनुष**—इन्द्रधनुः धनुषाकारेण पञ्चवर्णपुर्वसन निचयः । (मूला. वृ. ५-७७) । वर्षाकाल में स्नाकाश में जो सनुषाकार पांच वर्ण

वाला पुद्गलसमूह दिसता है वह इन्द्रधनुष कह-लाता है।

इन्हिय्य — १. इन्दवीति इन्द्र सारामा, तस्य सरव-सावस्य तदावरणस्योपयमे सति स्वयमयांत्र वृहोतु-स्वस्यवेद्य यदयोपत्रियमितिस्म लिङ्कं तरिक्टस्य लिङ्कमिन्द्रियमित्रुच्यते । अयवा सीनमर्थ गमयती-ति किङ्कम् । सारानः कुमस्यासित्तवाधिममे तिङ्कः-स्मिन्द्रियम् । ४४ ४ स्यवा इन्द्र इति नामकर्मो-च्यते, तेन कुट्टिमिन्द्र्यमित्र (क. सि. १-१४) । २. इन्द्रियमिन्द्र सित्र (क. सि. १-१४) । २. इन्द्रियमिन्द्र सित्र सुध्यमद्भुष्टिमिन्द्रबुध्यिन-न्द्रस्तामिति वा [ग. अय्टा. ४।२१६३] । इन्द्रो सीनात्, तस्य मिन्द्रम्य । किङ्कनाल्युच्यान्य-दर्यनात्रुप्टम्मनाद् स्वस्वनाच्य वीवस्य सिङ्कान-दर्यनात्रुप्टम्मनाद् स्वस्वनाच्य वीवस्य सिङ्कान-वर्षमाञ्चरक्रमिन्द्रस्य । इन्द्र सारमा, तस्य कर्म-वर्षमाञ्चरक्रमिन्द्रस्य । इन्द्र सारमा, तस्य कर्म- म नीमसस्य स्वयमर्थान् गृहोतुसमर्थस्याऽथॉपलम्भने यस्तिक्तं तदिन्द्रयम्च्यते । (त. वा. १, १४, १); इन्द्रस्यास्मनो लिङ्गामिन्द्रियम् । उपभोवतुरात्मनो-ऽनिवृत्तकमेवन्वस्यापि परमेश्वरत्वशक्तियोगात् इन्द्र-व्यपदेशमहंतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योपयोगोप-करणं लिङ्गमिन्द्रियमित्युच्यते । (त. वा. २,१६, १); इन्नेण कर्मणा सुष्टमिति वा । प्रथवा स्वकृत-कर्मवशादातमा देवेन्द्रादिषु तियंगादिषु चेष्टानिष्ट-मनुभवतीति कर्मेव तत्रेन्द्रः, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्या-रूपायते । (त वा. २, १५, २) । ४. तत्रेन्द्रियमिति कः शब्दार्थः ? इदि परमैश्वर्ये' इन्दनादिन्द्रः— सर्वो रलब्धिभोगपरमैशवर्यसम्बन्धाउजीवः, तस्य लिङ्गं तेन दृष्टं सृष्टं चेत्यादि । (ब्राव. नि. हरि. वृ. ६१८, षृ. ३६८)। ५. इन्द्रेण कर्मणा स्पृ[सृ]ष्टिमिन्द्रियं स्पर्ध-नादीन्द्रियनःमकर्मोदयनिमित्तत्वात् । इन्द्रस्यात्मनो लिङ्कमिन्द्रियमिति वा कर्ममलीमसस्यात्मनः स्वयम-र्थानुपलब्ध्य[ब्धुम]समर्थस्य हि यदर्थोपलब्धी लिङ्ग निमित्तं तमिन्द्रियमिति भाष्यते । (त. इलो. २-१५)। ६. प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । श्रक्षाणीन्द्रयाणि । मक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षं विषयोऽक्षजो बोघो वा तत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि । शब्दस्पर्श-रस-रूप-गन्धज्ञानावरणकर्मणां क्षयोपशमाद् द्रव्ये-न्द्रियनिबन्धनादिन्द्रियाणीति यावत् । 🗙 🗙 🗙 सङ्कर-व्यतिकराभ्यां व्यापृतिनिराकरणाय स्वविषय-निरतानीन्द्रियाणीति वा वक्तव्यम् । 🗙 🗙 🗙 श्रथवा स्ववृत्ति रतानीन्द्रियाणि । संशय-विपर्यय-निर्ण-यादी वर्तन वृत्तिः, तस्यां स्ववृत्तौ रतानीन्द्रियाणि । imes imes imes imes श्रथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि । imes imes🗴 ग्रथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि । (वव. पू. १, पु. १३५ स्नावि); इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रेण मृष्ट-मिति वा इन्द्रियशब्दार्थः 🗙 🗙 । (धव. पु. १, पु. २३७); इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम्। उपभोक्तु-रात्मनोऽनिवृत्तकर्मसम्बन्धस्य परमेश्वरशक्तियोगा-दिन्द्रव्यपदेशमहंतः स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्योप-योगोपकरणं लिङ्गमिति कथ्यते । (धवः पु. १, पृ. २६०); स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि, स्वार्थनिरतानी-न्द्रियाणीत्यर्थः । अथवा इन्द्र भारमा, इन्द्रस्य लिङ्ग-मिन्द्रियम् । (वब. पु. ७, पृ. ६); इंदस्स लिंगमि-दियं ! इंदो जीवो, तस्स लिंग जाणावणं सूचयं जं तमिदियमिदि वुसं होदि । (शव. पु. ७, पृ. ६१) ।

७. तस्यैवंप्रकारस्यात्मन इन्द्रस्य लिङ्गं चिह्नमविना-भाव्यत्यन्तलीनपदार्थावगमकारीन्द्रियमुच्यते । (स. भा. सिद्ध. बृ. २-१६)। द. इन्द्रियाणि मतिज्ञाना-वरणक्षयोपशमशक्तयः । (मूला. चृ. १-१६); स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि, ग्रथवा इन्द्र भात्मा तस्य लिङ्गमिन्द्रियम्, इन्द्रेण दृष्टमिति चेन्द्रियम् । (मूला. षु. १२-१४६) । १. इन्दनादिन्द्रो जीवः सर्वविषयो-पलब्धिभोगलक्षणपरमैश्वर्ययोगात्, तस्य लिङ्गमिन्द्र-यम्। (ललितवि. मृ. पं. पृ. ३६)। १०. स्पर्शादिय-हणं लक्षणं येषां तानि यथासंख्यं स्पर्शनादीनीन्द्रियाणि ×××तत्रेन्द्रेण कर्मणा सृष्टानीन्द्रियाणि, नाम-कर्मोदयनिमित्तत्वात् । इन्द्रस्थात्मनो लिङ्गानि वा, कर्ममलीमसस्य हि स्वयमर्थानुपलब्धुमसमर्थस्यात्मनोsर्योपलब्बी निमित्तानि इन्द्रियाणि ।××× यहा, इन्द्रस्यात्मनो लिञ्जान्यात्मगमकानि इन्द्रियाणि। (प्रमाणमी. १, १, २१, पृ. १६)। ११. इन्द्रस्यात्मनः कमंमलीमसस्य सूक्ष्मस्य च लिङ्गमर्थोपलम्भे सहका-रिकारण भाय[प]कं वा यत्तदिन्द्रियम् । इन्द्रेण नाम-कर्मणा वा जन्यमिन्द्रियम् । (त. सुखबो. मृ. १-१४)। १२. 'इदु परमैश्वयें', 'उदितो नम्' इति नम्, इन्द-नात् इन्द्रः त्रात्मा सर्वेद्रव्योलव्धिरूपपरमैश्वयंयोगात्, तस्य लिङ्गं चिह्नमविनाभावि इन्द्रियम्। (नन्दी. मलय. बू. ३, पृ. ७५; जीवाजी. मलय. बृ. १-१३, पृ. १६; प्रव. सारो. वृ. ११०५) । १३. इन्दनादिन्द्रः **ब्रात्मा ज्ञानलक्षणपरमैश्येयोगात्, तस्येदं इन्द्रियम्** इति निपाननादिन्द्रशब्दादियप्रत्ययः। (प्रज्ञापः सलयः बृ. १३-१८२, पृ. २८५) । १४. इन्द्रो जीवः सर्व-परमैश्वयंयोगात्, तस्य लिङ्कमिन्द्रियम् । लिङ्कनात् सूचनात् प्रदर्शनादुपलम्भाद् व्यञ्जनाच्च जीवस्य लिङ्गमिन्द्रियम् । (ज्ञा. सा. दे. वृ. ७, वृ. २४)। १५. इन्दति परमैश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्रः, झात्म-तत्त्वस्य द्यात्मनः शायकैकस्वभावस्य मतिज्ञानावरण-क्षयोपशमे सति स्वयमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्य यदर्थी-पलब्धिलिङ्गंतत् इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियमुच्यते। ग्रयवा लीनमर्थं गमयति ज्ञापयतीति लिङ्गमिन्द्रिय-मुच्यते । घात्मनः मूक्ष्मस्य ग्रस्तित्वाधिगमकारकं लिञ्जमिन्द्रियमित्यर्थः । 🗙 🗙 🗴 ग्रयशा नामकर्म-णः इन्द्र इति संज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मणा स्पृष्टं[सृष्टं] इन्द्रियमित्युच्यते । (त. बृत्ति श्रुत. २-१६); इन्द्र-शब्देन झात्मा उच्यते, तस्य लिङ्गं इन्द्रियमुख्यते । (त. वृत्ति भूतः २-१६) । १६. इटु: स्वात् यर-मेववर्षे सातौरस्य प्रयोगतः । इस्त्वात् पर्यन्वर्षा-वित्र ब्रासासियितः ॥ तस्य लिङ्गं तेन सृष्टिमिती-निवयपुरीयेते ॥ (लीक्षः १-४४-६५) । १ परम ऐववर्षे को प्राप्त करने वाले घारणा को इन्द्र बौर जब इन्द्र के विज्ञः या चिङ्क को इन्द्रिय कहते हैं। ध्रवया जो जीव को धर्म की उपलक्षिय में निमत्त होता है जसे इन्द्रिय कहते हैं। ध्रवया जो सुक्त ब्रास्त्र के सद्भाव की सिद्धि का हेतु हैं जसे

इन्द्रिय कहते हैं। श्रयका इन्द्र नाम नामकर्म का है,

उसके द्वारा निर्मित स्वशंनादि को इन्त्रिय कहा

काता है।
इस्त्रियजय — १. प्ररियङ्गर्यवागेनाविस्द्रायंत्रतिस्थित्वजय — १. प्ररियङ्गर्यवागेनाविस्द्रायंत्रतिस्थित्वज्ञयः। (प्रमेषिः १-१५)। २. विषयाटवीषु स्वच्छन्दप्रधावमानिः,त्रवण्ञानां ज्ञान-वैराय्योपवासावंङ्ग्राक्यंचेन वशीकरणिनिद्रयज्ञः। (चा.
सा. पृ. ४४)। ३. इत्त्रियाणां श्रोत्रादीान्याणां
जयः प्रस्यन्तासिनियरिहारेण स्व-स्वविकारिनरोषः।
(प्रवसं, मात. स्वो. चृ. १-६, पृ. ६)।

र विषयस्य वन में स्वच्छान बौड़ने वाले इन्द्रियस्य मदोन्मत गर्जो के ज्ञान, बैराग्य एवं उपवासादिस्य श्रंकुता के प्रहारों द्वारा वश में करने को इन्द्रियजय कहते हैं।

इन्द्रियपर्याप्ति-१. पंचण्हमिदियाणं जोग्गा पो-ग्गला विचिणिसु भ्रणाभोगणिव्यक्तितवीरियकरणेण तबभावापायणसत्ती इदियपञ्जत्ती । (नन्दी. चू. पृ. १५)। २. त्वगादीन्द्रियनिवंतनिक्रयापरिसमाप्ति-रिन्द्रियपर्याप्तः। (त. भा. ६-१२; नन्दी. हरि. ब्. प्. ४४) । ३. योग्यदेशस्थितरूपादिविशिष्टार्थ-ग्रहणशक्त्युतासेनिमित्तपुद्गलप्रवयावाप्तिरिन्द्रियपर्या-प्तिः। (धव. पु. १, पू. २४४); सच्छेसु पोग्गलेसु मिलिदेसु तब्बलेण बज्भत्थगहणसत्तीए समुप्पत्ती इदियपज्जत्ती गाम । (धव. पु. १४, पू. ५२७)। ४. इन्द्रियकरणनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः (त. भा. सिब. ब्. ६-१२, पृ. १६०); तत्र व स्वरूपनिवं-तंनिकयापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तः । (त. भा. सिकः मृ. द-१२, पृ. १६१) । ५. योग्यदेशस्थित-रूपादिविशिष्टार्थेग्रहणशक्तेनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः। :(**मूला. षृ. १२–१६६**) । ६. इन्द्रियपर्याप्ति: पञ्चा-नामिन्द्रियाणां योग्यान् पुद्गलान् ग्रहीत्वाऽनाभोग-

निर्वेतितेन वीर्येण तद्भावनयनशक्तिः। (स्थानाः स्रभयः सू. २, १, ७३, पू. ५०)। ७. यया चातु-रूपतया परिणमितमाहारमिन्द्रियरूपतया परिणम-यति सा इन्द्रियपर्यातिः । (पंचसं. मसय. वृ. १-५; नन्दी. मलय. वृ. १३, पृ. १०५; षष्ठ कर्म. मलय. वृ. ६, पृ. १२६; कर्मवि. वे. स्वो. वृ. ४८, पृ. ४४, ५६; जीवाजी. मलय. वृ. १-१२; प्रजाप. भलय. बृ. १-१२, पृ. २५; सप्ततिका मलय. बृ. ५, पृ. १६३; बडवी. सलय. ब्. ३, पृ. १२४; बडवी. दे. स्वो. वृ. २, पृ. ११७)। ८. ययातु धातुभूत-माहारमिन्द्रियतया परिणमयति सेन्द्रियपर्याप्तिः। (कर्मस्त. गो. बृ. १०, पृ. ८७; शतक. सल. हेम. बृ. ३७-३८, पृ. ५०)। ६. यया घातुरूपतया परिणमितादाहारादिन्द्रियप्रायोग्यद्रव्याण्युपादार्यक-द्वि-त्र्यादीन्द्रियरूपतया परिणमय्य स्पर्शादिविषय-परिज्ञानसमर्थो भवति सा इन्द्रियपर्याप्तिः । (बृहत्क. क्रम. बृ. १११२)। १०. योग्यदेशस्थितस्पर्शा-दिविषयग्रहणव्यापारविशिष्टस्यात्मनः पर्याप्तनाम-कर्मोदयवशान् स्पर्शनादिद्रव्येन्द्रियरूपेण विवक्षित-पुद्गलस्कन्धान् परिणमयित् शक्तिनिष्पत्तिरिन्द्रिय-पर्याप्तिः। (गो. जो. म प्र. टी. ११६)। ११. इन्द्रि-यपर्याप्तः - यया धातुरूपतया परिणमितादाहारा-देकस्य द्वयोस्त्रयाणा चतुर्णा पञ्चाना वा इन्द्रियाणां योग्यान् पुद्गलानादाय स्व-स्वेन्द्रियरूपतया परि-णमय्य चस्व स्वं विषय परिज्ञातु प्रभुभंवति । (संग्रहणी दे. वृ. २६८)। १२. ग्रावरण-वीर्यान्त-रायक्षयोपशमविजृभितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपा-दिविषयग्रहणव्यापारे शक्तिनिष्पत्तिर्जातिनामकर्मो-दयजनितेन्द्रियपर्याग्तिः । (गो. जी. जी. प्र. टी. ११६; कार्तिके. टी. १३४)।

३ योग्य देश में स्थित रूपारि से युक्त वदायों के प्रकृत करनेरूप शक्ति को उत्पत्ति के निमतभूत पुक्तकप्रथय को आपित को इन्त्रियपर्धार्ति कहते हैं। ७ जित सिक्त के हारा बातुरूप से परिगत साहार इन्त्रियों के साकार रूप से परिचत हो,
उसे इन्त्रियपर्धारित कहते हैं।

इन्द्रियम्पिषि — सहे सुध कवेतु म गंवेसु रसेसु तह य फासेसु। न वि रज्जइन वि दुस्सइ एसा खलु इंदियप्पणिही ॥ (दन्नवैः निः २६४)।

यांचों इन्त्रियों के शक्ताविकय मनीज धौर अमनीज

विवयों में राग धीर दोव के नहीं करने को इन्त्रिय-प्रमिव कहते हैं।

इन्द्रियप्रत्यक्ष-१. तत्रेन्द्रियं श्रोत्रादि, तन्निमित्तं यद-सैक्किकं शब्दादिज्ञानं तदिन्त्रिप्रत्यक्षं व्यावहारिकम्। (बनुवी. ब. पू. ७४; धनुवी. हरि. बू. पू. १००) । २. इन्द्रियाणां प्रत्यक्षमिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (नन्दी. हरि. बृ. १०, वृ. २०) । ३. इन्द्रियप्रत्यक्षं देशतो विशद-मविसंवादकं प्रतिपत्तव्यम् । (प्रमाणपः पृ. ६८) । ४. हिताहिताप्तिनिर्मुक्तिक्षमिनिद्रयनिर्मितम् । यहे-शतोऽर्थज्ञानं तदन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥ (न्यायविः वि. १, ३, ३०८, पू. १०५)। ५. तत्रेन्द्रियस्य चक्षुरादेः कार्यं यद्बहिनींलादिसंवेदनं तदिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (प्रमाणनिः २, पु. ३३) । ६. स्पर्शनादीन्द्रियम्यापारप्रभवमिन्द्र-यप्रत्यक्षम् । (लघीयः धभयः बृ. ६१, वृ. ८२) । ७. प्रत्रन्द्रिय श्रोत्रादि, तन्निमित्तं सहकारिकारणं यस्योत्पित्सोस्तदलिङ्गकं शब्दरूपरसगन्धस्पर्शविषय-ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम् । (धनुयो. मल. हेम. बृ. पृ. २११) । द. इन्द्रियप्राचान्यादनिन्द्रियबलाघानादुप-जातिमन्द्रियप्रत्यक्षम् । (प्र. र. मा. २-५) ।

४. भोत्राबि इन्त्रियों से उत्पन्न होने वाला को सर्थ-सान हित की प्राप्ति सौर महित के परिहार में समर्थ होता हुसा बेशतः विशव (स्पष्ट) होता है उसे इन्त्रियप्रपक्ष कहते हैं।

इ निव्यवकार्तमगरा — १. इन्द्रियवकार्तमगरं यत् तरांचेवकानित्रवांचयाचेवया । दुर्तर्रस्तिकंपिमर-जीवंदक कृतेषु तत-वित्यत-मन-पुषिरेषु मनोकंषु रको-अनोकंषु द्विष्टी मृतिसेति । तथा चतुःअत्रोरे काद्वरे रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरणम्, पूर्वोकानां सुर-नरा-रीनां गण्ये द्विष्टस्य रक्तस्य वा मरणम्, वामोव क्ये सस्याने वा रक्तस्य द्विष्टस्य वा मरणम्, वोषामेव स्या राजवती द्वेषवती वा मरणम् । (अ. सा. विवयो. टी. २४) । २. इंदियविश्ववस्यया मरित के तं बहर्दरं तु । (अब. सारो. १०१०)।

१ पांच इन्त्रियों के इच्ट विषयों में सनुरक्त सौर स्रतिच्य विष्ठयों में होच को प्राप्त हुए प्राची के मरण को इन्द्रियवदार्तमरण कहा जाता है।

इन्त्रियसंयमः— १. शब्दादिष्वन्द्रियार्थेषु रागानिमः व्यंगः । (त. बा. ६, ६, १४)। २. इन्द्रियविषय-राग-द्वेषाम्यां निवृत्तिरिन्द्रियसंयमः । (अ. बा. विब-'बी. डी. ४६) । ३. इन्द्रियादिषु अर्थेषु [इन्द्रिया-

र्षेषु] रागानभिष्यंग इन्द्रियसंयमः। (बा. सा. पू. १२)। ४. पञ्चानामिन्द्रयाणां च मनसस्य निरी-वनात् । स्वादिन्द्रियंनिरोबास्यः संयमः प्रथमो मतः॥ (पंचाध्यायी २-१११४)।

१ पांचों इन्द्रियों के विषयों में राग-द्वेच के सभाव को इन्द्रियसंग्रम कहते हैं।

इन्द्रियसुख-जं णोकसाय-विग्षच उक्काण बलेण सादपहुरीणं । सुह्पयडीणुदयभवं इंदियतीसं हवे सोक्खं ।। (झ. सा. ६११) ।

नोकवाय झौर झलराय की लाभावि चार अङ्कृतियों के बल से व साताचेदनीय झावि पुच्य अङ्कृतियों के उदय से जो इन्द्रियजनित सन्तोच उत्पन्न होता है उसे इन्द्रियसुक्ष कहते हैं।

इन्द्रियासंसम् — १. तर व्हियासंस्त्रमे छिन्तहो परिक-एक रूप-पंदन्त्रणोद्धियासंस्त्रमेण्य । (बच. यु. च. पू. २१) । २. रसिययानुरामास्त्रकः इन्द्रिय-वास्त्रस्य: । (म. सा. विकासे. सी. २११) । २. यः स्ययंत-रसत-प्राप-यक्-पोत्रस्त्रमानं मनस्य स्ययं-रस्त्र-पर्य-वर्ण-प्रस्तुत्रमेषु इन्देष्ट्याप्रसार: स इन्द्रिया-संयय: । (बारा. सा. सी. ६)।

३ पांचों इन्त्रियों के विचयों में स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने को इन्त्रियासंयम कहते हैं। इन्त्रियमेव से उस घर्स-यम के भी छह मेव हो जाते हैं।

१ जिसके पास संवित सुवर्ण-रानादि को पाति से सन्तरित हाची भी दिखाई न वे उस स्रति वनवान् पुष्ट को इन्स कहते हैं।

इषुगति — ऋज्वी गतिरिषुगतिरेकसमयिकी । (वव. पु. १, पू. २६६) ।

उ. १, २. १८८) । पूर्व सरीर को छोड़कर उत्तर झरीर को प्राप्त करने के लिए जो जीव की एक समय वाली सीबी— मोड़ा से रहित—गति होती है वह इयुगति कह-साली है।

इड्ट--१. तेन साधनविषयत्वेनेप्सितमिष्टमुच्यते । (प्र. र. मा. ३-२०) । २. इष्टम् धागमेन स्ववच-नैरेवाम्युपगतम् । (बोडका. वृ. १-१०) ।

१ सामन का विवय होकर जो बक्ताको समीब्ट है उसे इच्ट कहते हैं।

इष्टवियोगज झार्तध्यान---१. विपरीतं मनोज्ञस्य (मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृतिसमन्बा-हारः) । (त. सू. ६-३१) । २. मनोज्ञस्येष्टस्य स्व-पुत्र-दारा-धनादेविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सङ्कृत्पश्चि-न्तात्रबन्घो द्वितीयमार्तम् । (स. सि. ६-३१) । ३. मनोज्ञानां विषयाणां मनोज्ञायास्य वेदनाया विप्रयोगे तस्सम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्बाहार द्यार्तम्। (त. भा. ६-३३) । ४. मनोज्ञस्य विषयस्य विश्रवोगे सम्प्रयुयुक्षां प्रति या परिध्यातिः स्मृतिसमन्वाहार-शन्दचोदिता ग्रसाविप ग्रातंध्यानिमति निश्चीयते । (त. वा. ६, ३१, १)। ५. मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्मम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्वितीयमार्तम् । (त. इलो. १-३१)। ६. मणहरविसयवियोगे कह तंपावेमि इदि वियप्पो जो। सतावेण पयट्टो सो च्चिय झट्टं हवे भाग ॥ (कार्तिके. ४७४)। ७. कथं नुनाम भूयोऽपि तैः सह मनोज्ञविषयैः सम्प्रयोगः स्यान्ममेति एवं प्रणिधत्ते दृढं मनस्तदप्यार्तम् । (त. भाः सिद्धः बृ. ६-३३)। ८. राज्येश्वयं-कलत्र-बान्धव-सुहृत्सीमाग्य-भोगात्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्नविषय-प्रध्वसभावेऽथवा । संत्रास-भ्रम-शोक-मोहविवशैयंत् खिश्वतेऽहर्निशम्, तत्स्यादिष्टवियोगजं ध्यानं कलक्कास्पदम् ॥ (ज्ञानार्णव २५-२६, पृ. २४६) । ६. इष्टैः सह सर्वदा यदि अम संयोगो भवति, वियोगो न कदाचिदपि स्याचचेवं चिन्तन-मार्तघ्यानं द्वितीयम् । (मुला. वृ. ५-१६८) । १०. जीवाजीव-कलत्र-पुत्र-कनकाऽगारादिकादात्मनः, प्रेमप्रीतिवशात्मसात्कृतवहिःसंगाद्वियोगोद्गमे । क्ले-श्रेनेष्टवियोगजातंमचलं तिच्चिन्तनं मे कथम्, न स्यादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकर्मणः ॥ (म्राचा. सा. १०-१४) । ११. इच्टानां च शब्दा-दीनां विषयाणां सातवेदनायादचावियोगाध्यवसानं सम्प्रयोगाभिलायस्य तृतीयम् । (योगद्याः स्वोः विवः ३-७३; वर्षसं नान. स्वो. वृ. ३-२७, वृ. द०) । १२. मनोइरविषयवियोवे सति मनोइराः विषवाः इष्टपुत-मित्र-कतन-भारू-वर्ग-वाक-मुवर्ग-राल-वाक-पुर्व-वरनावदः, वेचा वियोगे विप्रयोगे सं विषुषर्व पदार्थं कर्षः प्राप्यामि समे, तस्ययोगाय वार्षयाः स्वरणं विकस्पश्चित्रायवन्य इष्टवियोगाच्यं द्वित्य-मार्तेष् । (वार्तिके. डी. ३७४) ।

प पूज, तली एवं कन स्नादि दृष्ट पदाची का विधोन होने पर उनके संयोग के लिये को बार-बार विकास होती है; यह इव्यक्तियोगक सार्तम्यान कहलाता है। इहतीकस्थ्य— १. इहतोकसर्थ हि कृतिपालापी-कादिविषयम् । (रत्तकः हो. ४.—६)। २. मनुस्तादि-कस्य तवातीयादेरनस्थान्यनुष्यादेरेव सकावाद् भवम् तर्वहत्तोकस्यम् । (तत्तिसर्विः मृ. व. १. ३.६)। ३. तत्र संस्वभावात्त्राय्ये तथा मनुस्यस्य मनुस्याद्, तिरस्थः तियंग्यः स्थादि तदिव्हतोकस्यम् । (क्रास्यः सा. मतस्य वृ. १-४, वृ. ५७३)। ४. तमेहतोकतो मीतिः कदित्वं वात्र जन्मति । इटाविस्य स्वयो मा मृत्यामुम्मेऽनिव्हतंस्यः।। (वंबास्यायी २–४०६)। ४. मनुस्यस्य सनुष्याद् सर्वे इहतोकस्यम् । (क्रम्यदुः वि. व. १-१४, व. ३०)।

१ इत लोक सम्बन्धी मूख-प्यास झारि की पीड़ा के भय को इहलोकमय कहते हैं। २ सकातीय मनुष्य झार्वि को को सम्बन्ध है उते इहलोकमय कहते हैं। इहलोकसंबेजनी—जहा स्वयोगं माणुक्तणं स्रशा-

रमपुषं कदलीवंभतमाणं, एरिसं कहं कहेमाणो सम्म-कही सोवारस्स संवेगकृत्याएइ, एसा इहलोकसर्व-यमी। (इसके नि. हिरि. वृ. ३-११६)। यह मनुष्य पर्याच कदली-स्तम्भ के समाग सत्तार व सन्तिपर है, इस प्रकार की कथा को कहने वाला उपवेशक चृंकि फोताओं के हुदय में इस सोक से वेशाम को उपन्या करता है, सतः जसे इहलोक-संवेगनी कथा कहते हैं।

इहलोकाञ्चलाप्रयोग — इहलोको मनुष्यलोकः, तस्मिन्नाञ्चलाभिलायः, तस्याः प्रयोगः । (बा. प्र. डी. १८४) ।

इस लोक (मनुष्यलोक) के विषय में श्रीमलाया के प्रयोग को इहलोकाशंसाप्रयोग कहते हैं। यह एक संतेषका का श्रीतथार है। **ईर्यापयकर्म---१.** जंतमीरियावहकम्म णाम । तं **छदुमत्ववीयरायाणं सबोगिकेवसीणं वा तं स**ब्बमी-रियावहकम्मं णाम ॥ (बद्दलं ५, ४, २३-२४, यु. १३, पू. ४७)। २. ईरणमीर्या योगो गतिरित्यर्थः, तद्वारकं कर्म ईर्यापथम् । (स. सि. ६-४)। ३. ईर-**चनीर्या योगगतिः। ××× ईरण**मीर्या योगगति-रिति यावत् । तब्द्वारकमीर्यापयम् । सा ईर्या द्वारं पन्था यस्य तदीर्यापयं कर्म । 🗙 🗙 उपशान्त-क्षीणकवाययोः योगिनश्च योगिवशादुपात्तं कर्मं कवा-याभावाद् बन्धाभावे शुष्ककुडचपतितलोध्ठवद् धन-न्तरसमये निवंतमानमीर्यापयमित्यूच्यते । (त. वा. ६, ४, ६-७)। ४. ब्रकवायस्येर्यापयस्यैवैकसमय-स्थिते:। (त. भा. ६-५)। ५. ईर्यायोगः, स पन्था मार्गः हेतुः यस्य कर्मणः तदीर्यापयकर्म । जोग-णिमित्तेणेव ज बज्भइ तमीरियावहकभ्म ति भणिदं होदि । ××× एत्य ईरियावहकम्मस्स लक्खण गाहाहि तच्चदे । तं जहा--ग्रप्पं बादर मनुग्नं बहुग्रं लुक्खंच सुक्किल चेव । मंदं महब्वयं पि य साद-ब्महियं च तं कम्मं ॥ गहिदमगहिदं च तहा बद्धम-बह्नं च पूट्र प्रदूरं च । उदिदाणुदिदं वेदिदमवेदिदं चेव तं जाणे ।। णिज्जरिदाणिज्जरितं उदीरिदं चेव होदि णावक्वं। भ्रणुदीरिदंति य पुणी इरियावहसक्सण एदं ।। (बब. पु. १३, पू. ४७-४८) । ६. ईर्या योगगतिः, सैव यथा [पन्या] यस्य तदुच्यते । कर्मे-र्यापथमस्यास्तु शुष्ककुडघेऽत्रमवन्चिरं ॥ 🗙 🗙 🗙 कषायपरतंत्रस्यात्मनः साम्परायिकास्रवस्तदपरतंत्र-स्येर्यापयास्रव इति सुक्तम् । (त. इलो. बा. ६, ४, ६)। ७. ईरणमीर्या गतिरागमानुसारिणी। विहित-प्रयोजने सति पुरस्ताद् युगमात्रदृष्टिः स्थावर-जगमा-भिभूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्तः शनैर्यायात् तपस्वीति सैवंबिधा गतिः पश्याः मार्गः प्रवेशो यस्य कर्मणस्त-दीर्यापथम् । (त. भा. सिद्धः वृ. ६-५) । ८. ईरण-मीर्यागतिरिति यावत्, सा ईर्याद्वारं पन्यायस्य तदीर्यापणं कर्म। (त. सुलाबो. वृ. ६ – ४)। ईर्वेति कीऽर्षः ? योगो गतिः योगप्रवृत्तिः काय-बाङ्-मनोध्यापारः कायवाङ्मनोवगंणावलम्बी च ब्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो जीवप्रदेशचलनम् ईर्येति भव्यते, तद्द्वारकं कर्म ईर्यापयम् । (त. वृत्ति श्रुत. €-8) { २ ईर्वाका धर्म योग है, एक मात्र उस योग के

हारा वो कर्म काता है जसे ईवर्षपक्कमें कहते हैं। ईवर्षपक्किया— १. वैशंचयितिसमेद्योपपक्किया । (स. ति. ६-४; त. वा. ६, ४, ७)। २. ईवर्षपद-निमित्ता या ता ओस्तेयोपपक्किया। (ह. दु. ४५, ६४)। ३. ईवर्षपक्किया तत्र ओस्ता तत्कगेहेतुका। (स. स्को. ६, ४, ७)। ४. ईवर्षपक्कमेणी व्याउति (हि?) निमित्तमुता वस्त्रयान्य-वेस्तानस्य वेयोपपद् प्रधाना (स. या. विद्य. वु. ६-६)। ४. कर्वयन्य-प्रधानावा ईवर्षप्यम्वापरे। (स. ता. ४-४)। १. ईवर्षप्य कर्म की कारकभूत क्रिया को ईवर्षपय-क्रिया क्रुते हैं।

ईयियश्रमुद्धिः—१. ईयांपवशुद्धितानाविषयीवस्थानयोग्यायवायवोषयनिवयण्यादृद्धत्वन्तुरीवा ज्ञागदिवय-वेनिद्धयकावानिरीवितद्यवन्त्रायानी हृत-विकानिवत-सम्भाग-विश्वित्रयकावानिरीवितद्यानामानी हृत-विकानिवत-सम्भाग-विश्वित्रयकावानिराम्यानामानी हृत-विकातो भवति विभव इत मुनीती। (त. वा. १, ६, १४;
वा. सा. प. १४; कालिके. तो. २६२)। २. भयविस्मय विभागित-सीलाविकृतित्वञ्चत-। प्रधावनाव्यतेयांचयपृद्धियानिवता।। (बाबा. सा. ६-१२)।
१ जीवस्थान व भौति सार्विक रितालपुर्वक प्राणियोग्याको परिहारका प्रयत्न करते हुएसान व सुरक्षाध्य
से सालोकित मार्थ पर हुत-क्षित्रस्य, सम्भाग्य,
विस्मय सीर विण्यत्यावनोकन सार्थ योथों से रहित
होकर स्वतने को देवांच्यानीक कहते हैं।

**ईयांपियको क्रिया**—देखो ईयांपर्याक्रया। ईयां-पथिकी क्रिया केवलिनामेकसामयिकस्पा। (गृ. गृ. षट्. स्वो. वृ. १४, पृ. ४१)।

ईर्यापय कर्म की कारणभूत जो केविलयों के एक समग्र क्य किया हुमा करती है वह ईर्यापियको-क्रिया कहलाती है।

ईयांसमिति— १. फासुयमगंग दिवा जुगतरणे-हिगा सक्त्रजेण । जतुण परिस्ट्रितीणिरियादासिटी हवे गमणं ।। (मूला. १-११); मगुज्जोबुपमोगाग-बणबुडीहि दिस्तरो मुणियो । सुलापुनीचि मणिया इरियासियी पवयणीम्म ॥ (मूला. ४-१०५; अ. झा. ११८१) । २. फासुयमगेण दिवा प्रवत्तोगतो जुगप्पमाणं हि । गण्डक पुरतो समयो हरिया-समिदी हवे तस्स ॥ (मि. सा. ६१) । १. धावस्य-कार्यव संसमार्थ सर्वतो युगमान्निरीसणापुनस्तरा

शनैन्यंस्तपदा गतिरीर्यासमितिः। (तः भाः ६-५)। ४. तत्र प्रज्यायां जीवधनरिहारः ईर्मासमितिः। विदितः जीवस्यानादिविधेर्मुनेधंर्मार्थं प्रयतमानस्य सवितर्युदिते चक्षुषो विषयग्रहणसामध्ये उपजाते मनुष्यादिचरण-पातोपहृतावश्यायप्रायमार्गेऽनन्यमनसः शर्नर्न्यस्त-पदस्य सकुचित।वयवस्य युगमात्रपूर्वनिरीक्ष-पृथिव्याद्यारम्भाभावात् णावहितदृष्टे: समितिरित्यास्यायते । (त. बा. १, ५, ३) । ५. ईयोसिमितिनीम रथ-शकट-यान -वाहनाक्लान्तेषु मार्गेषु सूर्यरश्मित्रतापितेषु प्रासुकविविवतेषु पथिषु युगमात्रदृष्टिनाभूत्वा गमनागमनमिति । (द्यावः हरि. बु. पु. ६१५) । ६. ईरणम् ईर्यागमनम्, तत्र समितिः सङ्गतिः श्रुतरूपेणात्मनः परिणामः, तद्-पयोगिता पुरस्ताव् युगमात्रया दृष्टचा स्थावर-जगमानि भूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त इत्यादिको विधिरीर्यासमिति:। (त. भा हरि व सिद्धः वृ. ७-३); ईरणमीर्या गतिः परिणतिः सम्यग् भ्राग-मानुसारिणी गतिरीर्यासमितिः। (त. भा. हरि. व सिद्धः बृ. ६-५); सम्यग् ग्रागमपूर्विका ईर्या गमनम् भात्म-परबाघापरिहारेण । (त. भा. हरि. व सिद्धः बृ. ६-५) । ७. चक्षुर्गोचरजीवौधान् परि-हृत्य यतेर्यतः । ईर्यासमितिराद्या सा वृतश्दिकरी मता ॥ (ह. पु. २-१२२) । ८. चर्यायां जीवबाधा-परिहारः ईर्यासमिति:। (त. इस्तो. ६-५)। ६. मार्गोद्योतोपयोगानामालम्ब्यस्य च शुद्धिभिः। गच्छतः सूत्रमार्गेण स्मृतेर्यासमितिर्यतेः ॥ (त. सा. ६-७) । १०. सिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनबिम्बानि बन्दितुम् । गुर्वाचार्यं-तपोवृद्धान् सेवितु व्रजतोऽयवा ॥ दिवा सूर्यंकरै: स्पृष्टं मार्गं लोकातिवाहितम् । दया-द्रंस्यांगिरक्षार्थं शनैः संश्रयतो मुनेः ॥ प्रागेवालोक्य यत्नेन युगमात्राहितेऽक्षिणः। प्रमादरहितस्यास्य समितीर्या प्रकीतिता ॥ (ज्ञानार्णव १८, ५-७, पृ. १=६) । ११. ईर्यायाः समितिः ईर्यासमितिः सम्यग-वलोकनं समाहितचित्तस्य प्रयत्नेन गमनागमनादि-कम्। (मूला. वृ. १-११०)। १२. पुरो युगान्तरे-ऽक्षस्य दिने प्रासुकवरमैनि । सदयस्य सकार्यस्य स्यादीर्यासमितिगैतिः ॥ (ब्राव्यः सा. १-२२); मन्दं स्यस्तपदापास्तद्वतातीवविलम्बिनः। विपेन्द्र-मन्दयानस्य स्यादीर्यासमितिर्गतिः ॥ (ब्राचाः साः ५-७८) । १३. लोकातिवाहिते मार्गे चुम्बिते भास्व-

दंशुभिः । जन्तुरक्षार्थमालोक्य गतिरीर्या मता-सताम् ॥ (शोनकाः १-३६) । १४. स्यादीर्यासमितिः श्रुतार्यंबिदुषो देशान्तरं प्रेप्सतः, श्रेयःसाधनसिद्धये नियमिन: कामं जनैवाहिते । मार्गे कौक्कुटिकस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः, कारुण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ।। (श्वनः वः ४-१६४) । १५. जुगमित्तंतरदिट्टी पय पयं चक्खणा विसोहितो । भव्यक्तिताउतो इरियासमिद्यो मुणी होइ ।। (गृ. गु. बट्. ३, पृ. १४; उप. मा. २६६)। १६. ईर्यासमितिनीम कर्मोदयाऽऽपादित-विशेषैक-द्वि-त्रि-चतु -पञ्चेन्द्रियमेदेन चतुर्हि हिर्चतुर्विवल्पचतुर्देश-जीवस्थानादिविधानवेदिनो मुनेर्धर्मार्थं प्रयतमानस्य सवितर्युदिते चक्षपोविषयग्रहणसामध्यंमूपजनयतः (कार्ति.--धर्मार्थं पर्यटतः गच्छतः सूर्योदये चक्षुषो विषयग्रहणसामध्यंम् उपजायते ।) मनुष्य-हरत्यश्व-शकट-गोकुलादिच रणपातोपहतावश्यायप्राये (चा.---प्रालेय) मार्गेऽनन्यमनसः शनैन्यंस्तपादस्य सङ्कु-चितावयवस्य उत्सृष्टपाइबंदुष्टेर्युगमात्रपूर्वनिरीक्षणा-वहितलोचनस्य स्थित्वा दिशो विलोकयतः पृथि-व्याचारमभाभ।वादीर्यासमितिरित्यास्यायते । (बा. सा. पृ. ३१; कार्तिके. टी. ३६६) । १७. मातंण्ड-किरणस्पृष्टे गच्छतो लोकवाहिते। मार्गे दृष्ट्वा ऽज्जिसङ्घातमीर्यादिसमितिमैता ॥ (धर्मे. आः ६-४) १८. तीवंयात्रा-धमंकार्याद्ययं गच्छतो मुने-इचतु:करमात्रमार्गनिरीक्षणपूर्वकं सावधानदृष्टेरप्य**•** ग्रचेतसः सम्यग्विञ्चातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्या-समितिभंवति । (त. वृत्ति अत. ६-५) । १६. ईर्यासमितिश्चतुर्हस्तवीक्षितमार्थगमनम् । (चाः प्रा. ही. ३६) । २०. दृष्ट्वा दृष्ट्वा शनैः सम्यग्युगदघ्नां घरां पुर:। निष्प्रमादो गृही गच्छेदीर्यासमिति-रुव्यते ॥ (लाटीसं. ५-२१५) । २१. युगमात्रा-वलोकिन्या दृष्टचा सूर्याशुभामितम् । विलोक्य मार्ग गन्तव्यमितीर्यासमितिभंबेत् ।। (लोकप्र. ३०-७४४)। २२. त्रस-स्थावरजन्तुजानाभयदानदीक्षितस्य मुने-रावश्यके प्रयोजने गच्छतो जन्तुरक्षानिमित्त च पादाग्रादारम्य युगमात्रक्षेत्र यावन्निरीक्ष्य ईरणम् ईर्या गतिस्तस्याः समितिरीर्यासमितिः । (धर्मसं. मान. स्बो. वृ. ३–४७ पृ. १३०) ।

१ ज्ञास्त्रभवण व तीर्थयात्रादिरूप कार्य के बक्ष दिन में प्रापुक-जीव-जन्तुरहित-मार्ग से चार हाच भूमिको देखते हुए अन्तुओं को पीड़ान पहुँचा कर वयन करना, इसका नाम ईर्यासमिति है।

ईष्याँ—१- परसम्पदाससहनमीव्यां । (बीतकः मू. वि. व्याः यु. ३८, ५-१६) । २- ईप्यां परतुष-विश्वाखसमा (त. तम. हिर व सिद्धः यु. ६-१)। ३- ईप्यां प्रविपक्षाम्बुदयननितो सस्सर्विवेषः । (क्षास्त्रवाः डी. १-२)।

१ दूसरों के उत्कर्ष को न सह सकना, इसका नाम ईर्व्या है।

हैंबिस्स — १. पिस्तेसाम पहुत्तं वगाम हैस्तताम । रिद्धी सा। (ति. स. ४ – १०३०)। २. त्रैनोमस्य मुन्नेपित्सम्। (त. सा. १ – १६; सा. ता. पू. ६ ८; म्रा. ता. पू. ६ ८; म्रा. तो. पू. ६ ८; म्रा. तो. पू.)। ३. स्वेति जीवाणं नाम-स्वर-वेडारीणं च मूंबलसत्ती समुप्पण्या ईसिलं साम। (चब. पू. ६ पू. ७६)। ४. ईसिलं संतो-स्वस्य मृत्ता तीर्थकर-निवर्धदेवर-ऋद्विविकरणम्। ( स्वीमहात. स्वी. विवर. १ – ६; प्रव. सारो. वू. १४९४)।

१ समस्त जगत् के ऊपर प्रभाव डालनेवाली शक्ति को ईशित्व ऋढि कहते हैं।

ईस्बर—ः १. दृश्यरो युवराजा माण्डांतकोऽमा-रावस्य । प्रान्ये तु व्याज्यको-माण्यात्वाव्यदेवस्वयंकुक्त रिवरः । (बनुयो हिरः वृ. १९) । २. येतान्तं परमेवयाँ परानन्तवृत्तास्यवम् । वोषक्यं इतायोंज्ञात्वीस्वरः पट्टीयः स्मृतः ॥ (धानस्वरः २३) । ३. केवलझानादित्तृण्यययंकुक्तस्य सतो देनेद्रा-व्योजि तस्यात्मात्वाचियः यस्यातां कुर्वनित स इश्वराजियानो भवति । (इ. सम्यसः वृ. १४) । ४. दृश्यः प्राण्यायोवस्यकुक्तः । (स्नायः मत्याः वृ. १५—२०४, वृ. ६३०) । ४. दृश्यते भोगिकादि, प्राणमाण्यव्यविद्यवृत्तः इत्य दृश्ये । (जीवालो

है युवराज, साम्बलिक धीर प्रमात्य को ईश्वर कहा बाता है। मतात्तर से जो प्रामिमाविकण प्राठ प्रकार के ऐक्वर्य से सम्प्रमा है उसे ईश्वर कहते हैं। २ जिससे कुराकृत्य होकर निराकुत सुझ के कारत-भूत केवलकान कप उत्कृष्ट विभूति को प्राप्त कर जिया है, उस प्रपात्म को ईश्वर कहते हैं।

**ईश्वरवाद---१. मण्णाणी हु मणीसी म्रप्या तस्स** य सुद्दं च दुक्खं च । सन्मं णिरयं गमणं सब्वं ईसरकयं होदि ॥ (गो. क. ८८०)। २. जीवो घण्णाणी खलु घसमत्यो तस्स अं सुद्दं दुक्खं। सम्यं णिरयं गमणं सब्वं ईसरकयं होदि ॥ (श्रंगप. २, २०)।

यह सन प्राणी सपने तुक सौर दुक को भोगने के नियर स्वयं स्रक्षमयं होकर ईस्वर के सामीन है, उत्तकी प्रेरणा से ही वह स्वर्ण को या नरक को जाता है। इस प्रकार की मान्यता को ईस्वरवार कहते हैं।

**ईवस्त्राग्भार**—देस्रो ग्रष्टम पृथ्वी । १. सम्बट्ट-सिद्धिइदयकेदणदंडादु उवरि गंतूणं । बारसजीयण-मेत्तं धट्टमिया चिट्ठदे पुढवी ॥ पुन्वावरेण तीए उवरिम-हेट्टिम-तलेसु पत्तेक्कां। वासो हवेदि एक्का रज्जू रूवेण परिहीणा ।। उत्तर-दिक्खणभाए दीहा किंचूणसत्तरज्जूद्यो । वेत्तासणसंठाणा सा पुढवी ग्रहुजोयणा बहला।। जुत्ता घणोवहि-घणाणिल-तणुवादेहि तिहि समीरेहि। जोयणबीससहस्सं पमाणबहलेहि पत्तेक्क ॥ एदाए बहुमज्मे सेत्तं णामेण ईसिपञ्मार । घ्रज्जुणसुवण्णसरिसं णाणारय-णेहिं परिपुण्णं ।। (ति. प. ८, ६४२–६४६) । २. ग्रत्यीसिप्पब्भारीवलक्खियं मणुयलोगपरिमाणं। लोगग्गनभोभागो सिद्धिक्खेत्तं जिणक्खादं॥ (विश्लेषाः ३८२०) । ३. घट्टमपुढवी सत्तरज्जुद्यायदा एगरज्जु-रुंदा ब्रहुजोयणबाहल्ला सप्तमभागाहियएयजोयण-बाहल्लं जगपदर होदि । (श्वव. पु. ४, पू. ६१) । ४. उपरिष्टात्पुनः सर्वेकल्पविमानान्यतीत्यार्षतृतीय-द्वीपविष्कम्भायामोत्तानकछत्राकृतिरीषत्त्राग्भारा । (त. भा. सिद्ध. वृ. ३-१) । ५. ईवत्-- ग्रल्पो योजनाष्टकबाहत्य - पञ्चचत्वारिशल्लक्षविष्कम्भात् प्रान्भारः पुद्गलनिचयो यस्याः सेषत्प्रान्भाराऽव्टम-पृथिवी । (स्थाना. स्थमय. बू. ३, १, १४६, पू. ११६) । ६. तिहुवणसिहरेण मही वित्यारे ब्रद्वजीयण्-दयियरे। धवलच्छत्तायारे मणोहरे ईसिपब्भारे।। (क्ष. सा. ६४४) ।

र सर्वापितिह उनक के प्यवस्था से ऊपर बारह योजन जाकर धाठवीं पृषिची ध्रवस्थित है। वह पूर्व-परिवय में कर से कक एक राजु चौदी, उत्तर-दक्षिण में हुछ कम बात राजु कम्बी धौर धाठ योजन मोटी हैं। घाकार उत्तका बेत के सासन बेसा हैं। तीन बातवस्त्रों से युक्त उत्त पृषिची के नम्ब में बो सिद्धजेन स्वस्थित है उसे नाम से वैबन्भागार कहा बाता है। ४ समस्त करूर-बिनानों के ऊपर बाकर इंच्यानमार पूर्वियो अर-स्थित है। उसका विस्तार व आधाम धड़ाई डीय प्रमास—वैदातीत नास बोबन—तथा प्राकार सुते हुए क्षत्र के समान है।

**ईहा (मतिज्ञानभेद)-१.** ईहा ऊहा प्रपोहा मग्गणा गवेसणा मीमांसा । (बद्खां. ४, ४, ३८-पु. १३, पृ. २४२)। २. ईहा अपोह वीमंसा मग्गणा य गवे-सणा । सन्ना सई मई पन्ना सब्बं ग्राभिणिबोहियं ।। (नन्दी. गा. ६७) । ३. भ्रवप्रहगृहीतेऽर्घे तद्विशेषा-काङ्क्षणमीहा। (स. सि. १-१५)। ४. धवगृही-तम् । विषयार्थैकदेशाच्छेषानुगमनम् । निश्चय-विशेषजिज्ञासा चेय्टा ईहा । ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थान्तरम् । (त. भा. १-१५) । ईहा तदर्थविशेषालोचनम्। (विशेषा. को. वृ. १७८) । ६०  $\times \times \times$  विशेषकांक्षेहा  $\times \times \times$  । (लघीय. १-५); पुनः अवग्रहीकृतविशेषाकांक्षण-मीहा। (लघीय. स्वी वृ. १-५)। ७. तदर्य-(घव-ग्रहगृहीतार्थ-) विशेषालोचनम् ईहा । (ग्राव. नि. हरि. ब्. २, वृ. ६); ईहनमीहा × × × एतदुक्तं भवति--भवप्रहादुत्तीणं: भवायात्पूर्वं सद्भूतार्यविशेषोपादा-नाभिमुलोऽसद्भूतार्थविशेषत्यागाभिमुलश्च प्रायो मधुरत्वादयः शंखशब्दधर्मा धत्र घटन्ते, न खर-कर्कश-निष्ठुरतादयः शार्ज्जशब्दधर्मा इति मतिविशेष इहेति । (ब्राव. नि. हरि. वृ. ३, वृ. १०; नन्दी. हरि. बृ. २७, वृ. ६३); ईहनमीहा सतामर्थानाम् ग्रन्वयिनां व्यतिरेकिणां च पर्यालोचना इति यावत्। (ब्राव. नि. हरि. व मलय. वृ. १२)। ८. धव-गृहीतविषयार्थेकदेशात् शेषानुगमनेन निश्चयविशेष-जिज्ञासा चेष्टा ईहा। (बने. ज. प. पू. १८)। ६. ईहा शब्दाखवग्रहणोत्तरकालमन्वय-व्यतिरेकथर्मालो-चनचेष्टेत्यर्थः । (नम्बी. हरि. चृ. पृ. ७८) । १०. प्रवस्हीतस्यार्थस्य विशेषाकांक्षणमीहा । (**षव. पु.** १, पू. ३५४); जो भवग्गहेण गहिदो ग्रत्थो तस्स विसेसाकांसणमीहा। जघाकंपि दट्ठूण किमेसो मध्यो ग्रभव्यो ति विसेसपरिक्खा साईहा। (वदः g. ६, q. १७); पुरुष इत्यवग्रहीते भाषा-वयो-रूपादिविशेषैराकांक्षणमीहा । (बच. पु. १, पू.

१४४); पुरुषमवशृक्ष किमयं दाक्षिणात्य उत उदीच्य इत्येवमादिविशेषाप्रतिपत्तौ संशयानस्योत्तर-कालं विशेषोपलिप्सां प्रति यतनमीहा । (बन्ध. पू. ६, पृ. १४६); धवग्रहीते तद्विशेषाकांक्षणमीहा। ×××का ईहा नाम ? संशयादूर्ध्वमवायादध-स्तान् मध्यावस्थायां वर्तमानः विमर्शात्मकः प्रत्ययः हेत्वबच्टम्भवलेन समुत्पद्यमानः ईहेति भण्यते । (धवः पु. १३, वृ. २१७); उत्पन्नसंशयविनाशाय ईहते चेष्टते धनया बुद्धा इति ईहा। (धव. पु. १३, व. २४२) । ११. का ईहा ? श्रोग्गहणाणगाहिए ग्रत्थे विष्णाणाउपमाण-देस-भासादिविसेसाकांखण-मीहा । श्रीग्नहादी उवरि श्रवायादी हेट्रा जंणाणं विचारव्ययं समुव्यण्णसंदेहिष्टिदणसहावमीहा त्ति भणिदं होदि। (जयब. १, पू. ३३६)। १२. यदा हि सामान्येन स्पर्शनेन्द्रियेण स्पर्शसामान्यमा-गृहीतमनिर्देश्यादिरूपं तत उत्तरं स्पर्शमेदविचारणा ईहाभिषीयते इति । (तः भाः सिद्धः वृः १-१५); तस्यैव (सामान्यानिर्देश्यस्यरूपस्य नामादिकल्पना-रहितस्य) स्पर्शादेः किमयं स्पर्श उतास्पर्श इत्येवं परिच्छेदिका ईहा। (त. भा. सिद्ध. वृ. १-१७); ईहा तत्त्वान्वेषिणी जिज्ञासा । (त. भा. सिद्ध. पु. ७-६, पू. ५१) । १३. ग्रवग्रहगृहीतस्य वस्तुनो भेदमीहते । व्यक्तमीहा $\times \times \times$  ।। (त. इलो. १, ६, ३२); तद्गृहीतार्थसामान्ये यद्विशेषस्य कांक्ष-णम् । निश्चयाभिमुखं सेहा संशीतेभिन्नलक्षणा। (त. इस्तो. १, १५, ३) । १४. तद्गृहीतवस्तुविशेषा-कांक्षणमीहा। (प्रमाणप. पृ. ६८)। १४. ग्रव-ग्रहाद् विश्वेषाकाङ्क्षा विश्वेषेहा। (सि**दिविः** टी. २-६, पू. १३७) । १६. तदबगृहीतविशेषस्य 'देव-दत्तेन भवितव्यम्' इति भवितव्यत।मुल्लिखन्ती प्रतीतिरीहा । (प्रमाणनिः २-२८) । १७. विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । धवगहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ।। (गो. जी. ३०७)। १८. तदुत्तर-(भवप्रहोत्तर-) कालभाविनी ईहा, ईहनमीहा चेष्टा कायवाङ्मनोलक्षणा । (कर्मंबि. पू. ब्या. १३, पू. द) । १६. घ्रवग्रहीतार्थविशेषा-कांक्षणमीहा । (प्र. न. त. २-६) । २०. भवगृहीत-स्यैव वस्तुनोऽपि किमयं भवेत् स्थाणुः पुरुषो वा, इत्यादि वस्तुधर्मान्वेषणात्मको नितर्क ईहा । (क्रांबि.

पर. व्या. पू. १)। २१. ग्रपि किन्वयं भवेत् पुरुष एव उत स्थाणुः इत्यादिवस्तुधर्मान्वेषणात्मकं ज्ञानचेष्टनमीहा । (कर्मस्तः गो. वृ. १, पू. ६०) । २२. पुनः प्रवयहोत्तरकालम्, प्रवयहेण विषयीकृतः ग्रवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविशेषः, भवब्रहीकृतः, तस्य विशेषः कर्णाट-लाटादिभेदः, तस्य माकाक्षण भवितव्यताप्रत्ययरूपतया प्रहणाभिमुख्यम्, भवति । (न्यायकु. १, पू. १७२) । २३. अवगहि-दत्थस्स पुणो सग-सगविसएहि जादसारस्स । जं च विसेसम्महणं ईहाणाणं हवे त तु ।। (जंबी. प. १३ ४६)। २४. ईहा वितकों मिति:। (समवा-सभय. बू. १४०) । २४. गृहीतस्यार्थस्य विशेषाकां-क्षणमीहा, योऽवग्रहेण गृहीतोऽर्थस्तस्य विशेषाकांक्ष-णं भवितव्यताप्रत्ययम् । (मूलाः वृः १२-१८७) । २६. भ्रवगृहीतविशेषाकांक्षणमीहा । (प्रमाणमी. १, १, २७); ग्रवगृहीतस्य शब्दादेरथंस्य किमयं शब्दः शाङ्खः शाङ्कों वा इति संशये सति माधूर्या-दयः शाङ्ख्यमा एवोपलभ्यन्ते, न कार्कश्यादयः शार्ज्जवर्माः इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेषपर्यालोचन-रूपा मनेश्चेब्टेहा । (प्रमाणमी. स्वो. वृ. १, १, २७)। २७. ईहनमीहा--सद्भूतार्थंपर्यानोचनरूपा चेट्टा इत्यर्थः। किमुक्तं भवति ? श्रवग्रहादुत्तरकालम-पायात् पूर्वं सद्भूतार्यं विशेषोपादानाभिमूलोऽसद्-भूतार्थंविशेषपरित्यागाभिमुखः प्रायोऽत्र मधुरत्वादयः शङ्क्वादिधर्मा दृश्यन्ते, न कर्कश-निष्ठुरतादयः शाङ्का-दिधर्मा इत्येवरूपो मतिविशेष ईहा। (प्रज्ञाप. मलय. ब्. १४-२००, पृ. ३१०; द्याव. नि. मलय. वृ. २, पृ. २२; नन्दी. मलयः वृ. सू. २६, पृ. १६८) । २८. ईहनमीहा ग्रवगृहीतस्यार्थस्यासद्भूत-विशेषपरित्यागेन सद्भूतविशेषादानाभिमुखो बोध-विशेषः । (व्यवःभाःमलयः बृ. १०-२७६, पृ. ४०)। २१. भवगृहीतशब्दाद्ययंगत(तासद्भूत-) सद्भूत-परित्यागा-(दाना-)भिमुखं प्रायो मधुरत्वादय: शाह्व-शब्दधर्मा भत्र घटन्ते, न खर-कर्बश-निष्ठुरतादयः शार्जुशब्दधर्माः इति ज्ञानमीहा । (धर्मसं. मलय. बृ. ६२३, पृ. २६४) । ३०. घवगृहीतस्यैव वस्तुनी-ऽपि किमयं भवेत् स्थाणुरेव, न तु पुरुष इत्यादि वस्तु-वर्मान्वेषणात्मकं ज्ञानचेष्टनमीहा । 'ग्ररण्यमेतत् सविताऽस्तमागतो न चाधुना सम्भवतीह मानव: । प्रायस्तदेतेन खगादिभाजा भाव्यं स्मरारातिसमान-

नाम्ना ॥' इत्याद्यन्वयवर्मंषटन-व्यतिरेकवर्मेनिरा-करणाभिमुखताऽअनिङ्गितो ज्ञानविशेष ईहा । (प्रय-सारो. वृ. १२५३, वृ.३६०; कर्मवि. वे.स्वो. वृ. ५)। ३१. घवष्रहगृहीतार्थसमुद्भूतसंशयनिरासाय यत्न-मीहा । (म्या.बी. २, पृ. ३२) । ३२.×××तत्तो विशेषकंसा हवे ईहा। (शंगप. ३-६१, पू. २८८) । ३३. पुनरवगृहीतविषयसंशयानन्तरं तद्वि-शेषाकाङ्क्षणमीहा । (वड्व. स. टी. ४-४४, पू. २०८) । ३४. इन्द्रियान्तरविषयेषु मनोविषये चाव-ब्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेषस्याकांक्षारूपेहा। (बो. बी. म. प्र. टी. ३०६)। ३४. इन्द्रियान्तरविष-येषु मनोविषये चावग्रहगृहीते यथावस्थितस्य विशेष-स्याकांक्षारूपेहा। (यो. श्री. श्री. प्र. टी. ३०६)। ३६. ध्रवगृहीतार्थाभिमुखा मतिचेष्टा पर्यालोचनरूपा ईहा। (जम्बूडी. बृ. ३-७०)। ३७. ग्रवगृहीतविशेषा-कांक्षणमीहा, व्यतिरेकधर्मनिराकरणपरोऽन्वयधर्मघट-नप्रवृत्तो बोध इति यावत् । (जैनतः पृ. ११६) । १ ऊहा, भ्रपोहा, मार्गणा, गवेषणा श्रीर मीमांसा ये ईहा के नामान्तर हैं। ३ धवग्रह से जाने गये पदार्थ के विशेष जानने की इच्छा की ईहा कहते हैं। **ईहावरणीय कर्म**—एतस्या (ईहायाः) ग्रावारकं कमें ईहावरणीयं। (धव. पु. १३, पृ. २१८)। इस (ईहामतिज्ञान) को बाच्छादित करने वाले कर्म को ईहावरणीय कहते हैं। उक्त-१. उक्तं प्रतीतम् (शब्दे उच्चारिते सति

र निविक्षत इत्तिय के प्रतिनियत गुण से युक्त करतु का प्रहण होने पर उत्तके प्रतिनियत गुण का ही ज्ञान होना, इतर गुण का ज्ञान न होना; इसका नाम उक्त प्रस्थय है।

उक्तावप्रह्-१. णियमियगुणविसिद्वप्रत्थगाहणं उत्ता-वमाहो । जहा चर्निस्रविष्ण चवलत्थगहणं, चाणिदि-

१ नियमित गुणविशिष्ट ब्रब्य के प्रथवा उसके एक देश के प्रहण करने को उपतावप्रह कहते हैं। जैसे चक्षुइन्द्रिय के द्वारा घवल ग्रर्थका ग्रहण ग्रथवा ब्राण इन्द्रिय के द्वारा सुगन्ध द्रव्य का ग्रहण । उप्रतप --- १. चतुर्थं-वष्ठाष्टम-दशम-द्वादश-पक्ष-मासाद्यनशनयोगेष्वन्यतमयोगमारम्य ग्रामरणान्ताद-निवर्तका उग्रतपसः । (त. था. ३-३६, षृ. २०३)। २. पञ्चम्यां घष्टम्या चतुर्दश्यां च प्रतिज्ञातीवासा मलाभद्वये त्रये वा तर्यव निर्वाहयन्ति, एवंप्रकारा उग्रतपसः । (प्रा. योगिभक्ति टी. १५, पृ. २०३) । ३. पञ्चम्यां ऋष्टम्यां चतुर्दश्या च गृहीतोपवास-वता श्रलाभद्वये श्रलाभत्रये वा त्रिभिरुपवासैश्चतुर्भि-रुपवासैः पञ्चभिरुपवासैः कालं निर्गमयन्ति इत्येवं-प्रकाराः उद्रतपसः । (त. वृत्ति श्रुत. ३-३६)। १ एक, दो, तीन, चार, पांच व पन्द्रह दिन तथा एक मास बादि का; इस प्रकार इन उपवासयोगों में से किसी भी एक उपवास योग को प्रारम्भ कर मरण पर्यन्त उससे च्युत न होना, उसका बराबर निर्वाह करना; इसका नाम उप्रतप ऋडि है। इस

उष्रीप्रसप- १. उमातवा दोनेदा उम्मोमा-सवट्टि-दुम्मतवगामा ॥ दिक्कोवबासमादि कादूम एक्काहि-एक्कपचएण । सामरपातं कवणं होदि उम्मोमातव-रिद्धी ॥ (ति. प. १०४०-४१) । २. उमातवा दुम्हिहा उम्मुमातवा सवट्टिद्यमतवा चेदि । ताद वो एक्कोवबासं काऊम पारिस दो उमवाडे करीद, युम-

ऋदि के बारक सामु भी उद्यतप---उद्यतपस्वी---

कहे जाते हैं।

रवि वारिय तिष्ण उवनाते करेदि । एवमेगुत्तर-बहुदीए जाव बीविदर्त तिनुतीनुत्तो होष्ठण उवनाते करेतो उत्तमुणतवो वाम । (बब. पु. ६, पू. ६७) । ३- तमोधतपवा द्विविद्या उद्योधतपदाः धवस्थितोऽ-तपद्यवेति । तमैकनुपवासं कृत्वा पारणं विषाय द्विवित्तमुष्योध्य तत्यारणात्मत्तरं पूनरपुष्यासम्बयं कुर्व-ति । एवचेकोत्तरदृष्या यावज्योवं त्रिगृतिनुष्याः सन्तो ये केविद्यवसन्ति ते उद्योधतपदाः । (बा. सा. पु. ६८) ।

१ दीक्षा के उपवास को झांदि करके बीच में पारचा करते द्वुए एक-एक झांचक उपवास को सरण-पर्यन्त बड़ाते हुए जीवन यापन करने को उद्योग्रतप ऋडि कहते हैं।

उच्चगोत्र-१. यस्योदयात् लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुरुवैगोत्रम् । (स. सि. ६-१२; त. वा. ६, १२,२; मुला. १२-१६७; त. सुलबो. =-१२; त. बृत्ति श्रुतः ६–१२; भः द्याः मूलाः टी. २१२१) । २. उच्चैगोत्रं देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्कारैश्व-र्याद्युत्कर्षनिवंतंकम् । (त. भा. द-१२) । ३. जस्स कम्मस्स उदएण उच्चागोदं होदितं उच्चागोदं। गोत्रं कुलं वंशः सन्तानमित्येकोऽर्थः । (श्वव. पु. ६, **पृ. ७७);** दीक्षायोग्यसाब्वाचाराणां साब्वाचारै: कृतसम्बन्धानाम् भ्रायंत्रत्ययाभिधान-व्यवहारनिबन्ध-नानां पुरुषाणा सन्तान उच्चैगोत्रम्, तत्रोत्पत्तिहेतु-कर्माप्युच्चैर्गोत्रम् । (धवः पुः १३, पुः ३८६)। ४. उत्तमजातित्वम्, प्रशस्यता, पूज्यत्वं चोच्वैगीं-त्रम् । (पंचसं स्वो मृ. ३-४, पृ. ११२) । ५. ग्रवणी बुद्धिविउत्तो रूविवहीणो वि जस्स उदएणं। लोयम्मि लहइ पूर्व उच्चागोयं तयं होइ ।। (कर्मवि. ग. १५४)। ६. उच्चैर्गोत्रं पूज्यत्वनिबन्धनम्। (स्याना. ग्रभय. बृ. २, ४, १०५, पृ. ६२)। ७. उच्चै-र्गोत्रं यदुदयादज्ञानी विरूपोऽपि सत्कुलमात्रादेव पूज्यते । (भा. प्र. ही. २४; धर्मसं. मलय. वृ. ६३२)। ८. उच्चंणीचं चरणं उच्चंणीचंहवे गोदं। (गो. क. १३)। ६. उत्तमजाति-कुल-बल-रूप-तपऐइवर्य-श्रुतलाभास्यैरष्टभिः प्रकारैवें बते इत्युच्चैगोंत्रम् । (शतकः मलः हेमः वृ. ३७-३८, पृ. ५१) । १०. उच्यैनीचैर्भवेद् गोत्रं कर्मोच्यैनीच-गोत्रकृत्। (त्रि. श. पु. च. २, ३, ४७४)। ११. यदुदयवद्यात् उत्तम जाति-कुल-बल-तपोरूपैश्वर्य-

श्रुतसत्काराम्युत्यानासनप्रदानाञ्जलिप्रवहादिसम्भव-स्तदुरुवैगोत्रम् । (पंचसं. मलय. वृ. ३-४, पृ. ११३; प्रजाप मलय बृ. २३, २, २६३, पृ. ४७५; कर्मप्र. यशो. वृ. १, वृ. ७)। १२. यदुदयादुत्तमकूल-सत्काराम्युत्यानाञ्जलिप्रग्रहादिरूप-पूजालाभसम्भवश्व तदुरुवैगीत्रम् । (बष्ठ क. मलयः बृ. ६, पृ. १२७) । १३. धवनी घनहीन:, बुद्धिवि-युक्तः मतिनिर्मुक्तः, रूपविहीनः रूपरहितोऽपि। यस्य कर्मण उदयेन लोके जातिमात्रादेव पूजां लभते तदुच्चैर्गोत्रं पूर्णकलशकारिकुम्भकारतुल्यम् । (कर्म-बि. पा. व्या. १५४, पू. ६३) । १४. यथा हि कुलाल: पुथिब्यास्तादृशं पूर्णकलशादिरूपं करोति, यादशं लोकात् कुसुम-चन्दनादिभिः पूजां लभते 🗙 × ×तथा यदुदयाद् निर्वनः कुरूपो बुद्धधादिपरि-हीनोऽपि पुरुषः सुकुलजन्ममात्रादेव लोकात् पूजां लभते तत् उच्चैगॉत्रम्। (कर्मवि. दे. स्वो.वृ. **₹**१) ı

१ जिसके उदय से लोकपुनित कुल में जम्म हो उसे उच्चपोत्र कहते हैं। ११ जिसके उदय से जीव उत्तम जाति, कुल, वल, कप, तप, ऐसबमें और भूत मादि झारा जगत में पूजा व मादर-सरकारादि को प्राप्त हो उसे उच्चपोत्र जानना चाहिये।

उच्चताभूतक-भ्रियते पोष्यते स्मेति भृतः, स एवा-गुकम्पियो भृतकः---कर्तकरः स्त्यर्थः। XXX भूत्यकालियमं इत्वा यो नियतं यथावसरं कमं कार्यते स उच्चताभृतकः। (स्थानाः सभयः बृ. ४, १, २७१, पृ. १६१-६२)।

काल के अनुसार किसी कार्य का मूट्य निश्चित करके यथावसर कार्य जिससे कराया जाता है उसे उच्चताभृतक कहते हैं।

उण्ययसम्य — ते कि तं उच्यवस्ये ? उच्यवस्ये जं ण तथराशीण वा बहुराशीण वा प्ररासीण वा स्वर-सुदासीण वा भूतराशीण वा गोमयराशीण वा धव-गरराशीण वा उच्यतिष् संवे समुष्ठण्या, अहल्में ध्रतीमुहूलं उनकोरशेण संवेच्यं कालं से लं उच्यवस्ये । (भगवती न. १. १४ — चच्यः ३. पू. २०३)। तृत्वराशि, काव्यराशि, प्रयाशि, पुषराशि, स्वराशि, भोबरराशि स्रोर सम्बर्ग (क्यग्र) राशि, इनका ऊंबा देर करने को उच्यवस्यम कहा जाता है। उच्यस्थान — उच्यस्थान स्वगृहानः स्वीह्यवर्शि नीत्वा निरवधानुपहतस्थाने उच्चासने निवेशनम्। (सा. च. स्वो. डी. ४-४४)।

पित्रपाहे गये सामु को घर के भीतर ले बाकर निर्वोच व निर्वाध स्थान में उच्च ब्रासन पर बैठाने को उच्चस्थान भक्ति कहते हैं।

उण्यारप्रसम्बर्गसमिति— वणदाह-किवि-मांतकवे वंदिक्तेषुण्यरोय विशिष्णणे । सवगदर्जुविषिषे उण्यादानि विश्वजेष्णे ॥ (मूला. ४-१४) । यो स्थान दावानि से यल गया है, यहां खेती के। गई है, वहां सवदाह सादि हुसा है, वो क्रयर—संकु-रोत्पादन से रहित है, तथा ब्रीनियमिंद सोवों से भी रहित है, ऐसे विस्तीर्थ नियंत स्थान में मल-मुवादि के विसर्वन को उण्यादमन्यसमिति कहते हैं। उच्छादन—स्वित्यकहेतुस्तिष्याने संति प्रसुद-भूतवृत्तिता सनाविभांव उच्छादनम् । (स. स. ६,

२४)। विरोधी कारणों के मिलने पर गुणों के नहीं अगट

करने की उच्छादन कहते हैं। उच्छोद-देशो प्रन्तर। ग्रंतरमुच्छेदो विरहो परि-णामंतरगमणं णस्थितगमणं प्रण्णभावव्यवहाणमिति

एयट्टो । (चव. पु. ४, पू. ३) । द्मन्तर, उच्छेद, विरह, द्मन्य परिणाम की प्राप्ति, नास्तित्व की प्राप्ति और अन्य भाव का व्यवदान; इन सबका एक ही अर्थ है। तात्पर्ययह कि एक द्यवस्थाको छोड़कर ग्रन्थ प्रवस्थाको प्राप्त होते हुए पुनः उस्त (पूर्व) अवस्था के प्राप्त होने में जो काल लगता है उसका नाम उच्छेद (ग्रन्तर) है। उच्छ्लक्ष्यश्लिक्षका (उत्सष्हसष्हिया) — देखो उत्संज्ञासज्ञा। १. परमाणुय घणंता सहिया उस्सण्हसण्हिया एक्का । (श्रीवस. १६) । २. प्रणं-ताणं परमाणुगोग्गलाणं समुदयसमितिसमागमेणं सा एगा उस्सण्हराण्हिया। (भगवती श. ६, ७, पु. ६२७)। ३. एते चानन्ताः परमाणवः एका स्रतिशयेन श्लक्षणा श्लक्षणश्लक्षणा, सैव श्लक्षणश्ल-क्ष्णिका, उत्तरप्रमाणापेक्षया उत् प्रावस्थेन श्लक्षण-हलक्ष्मिका उच्छ्लक्ष्मश्लक्ष्मिका। (संप्रहणी दे. मृ-२४५) । ४. मणंताणंति-- मनन्तानां व्यावहारिक-परमाणूनाम्, समुदायाः द्वधादिरूपास्तेषां समितयो मीलनानि, तासां समागमः परिणामवशादेकीभव-नम्, ते येन समुदयसमितिसभागमेनैका उत् प्रावस्येन

इसक्षिणका उच्छलक्ष्मश्लक्ष्मका। (भगवती दानः बृ. ६, ७, २४७, वृ १५–१६)।

१ अनन्तानन्त व्यावहारिक परमाणुघों के समुदाय के मिलने से जो एक रूपता होती है उसका नाम एक उच्छ्सक्य-इसक्षिका (एक माप-विशेष) है। उच्छ्वास-१. ××× तहेव उस्सासो। संबे-ज्ञावलिणिवहो सो चिय पाणो त्ति विक्लादो ॥ (ति. प. ४-२६६)। २.×××ता (ग्रावनिया) संबेज्जाय कसासो। (जीवसः १-८)। ३. संबे-ज्जाक्रो बावलिबाक्रो ऊसासी । (बनुयो. सू. १३७, पृ. १७८; भगवती ६, ७, २४६ -- सुत्तागमे पृ. ५०३; जम्बूद्धी. जा. वृ. १८, पू. ८६)। ४. समया य ध्रसंबेज्जा हवइ हु उस्सास-णिस्सासो । (ज्योतिष्क. १-८)। ५. ताः (ग्रावलिकाः) सस्येया उच्छ्वासः। (स. भा. ४-१५) । ६. सखेयावितका एक उच्छ-वास:। (त. बा. ३, ३८, ७) । ७. तप्पाधोग्गासंबे-ज्जावलिकाग्रो वेत्तूण एगो उस्सासो हवदि । (**धव**ः षु. ३, पृ. ६५); तथ्याग्रीगमस्त्रेज्जावनिकाहि एगी उस्सास-णिस्सासी होदि । (धव. पु. ४, पू. ३१६) । ष. ××× संबेज्जावनिसमूहमुस्सासो । (कं. बी. प. १३-१३२; गो. जी. ५७३)। ६. ताः संस्येयाः ४४४६३ ईईडु सत्यः भ्रावलिकाः एक उच्छ्वासो निःश्वासो वा कथ्वधिगमनभेदात् । (सः भा. सिद्ध. वृ. ४-१५)। १०. सस्याताभिरावितका-भिरेक उच्छ्वासीन श्वासकाल:। (प्रज्ञायः मलयः **बृ. ५-१०४)। ११.** संख्येया ब्रावलिका एक उच्छ्वासः । (जोबाजी मलय बृ. ३, २,१७८; क्योतिष्क. मलय. वृ. १-८) । १२. ऊर्ध्व वातोद्-गमो यः स उच्छ्वासः । (पंचर्स. बृ. ३-६, गा. १२७) । १३. संबेज्जावित्युणियो उस्सासी होइ जिणदिट्टो । (भावसं. वे. ३१२) । १४. उच्छ्वास अध्वंगमनस्वभावः परिकीतितः । (सोकन्न. २८,

१ संस्थात झावली प्रमाण काल को उच्छ्वास कहते हैं।

्र चढेतुः क्षास्तामकर्म—१ चढेतुःख्यासस्तदुःख्-बासनाम । (स.सि. द-११; त.सा. द. ११, १७; त. क्सो, द−११; त. बृत्ति खुत. द-११) । २. प्राणायनयुद्वतसहस्वामध्यंत्रनः उच्छ्वास-नाम । (स. सा. द-१२) । ३. यस्योदयादुःख्याद- नि:श्वासी भवतः तदुच्छ्वासनाम । (धा. प्र. ही. २१; त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६–१२; वर्णसं. मलय. बृ. ६१८; कर्मवि. पू. ब्या. ७५)। ४. जस्स कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्सासाणं णिप्कत्ती होदि त उस्सासणाम । (धव. पु. १३, पू. ३६४)। ४. जस्सुदएण जीवे णिप्फत्ती होइ धाणपाणूणं। तं कसासं नामं तस्स विवागो सरीरिम्म ॥ (कर्मवि. ग. १२४) । ६. यस्य कर्मण उदयेन जीव उच्छ्वास-निःश्वासकार्योत्शदनसमर्थः स्यात् तदुष्ट्वास-निः-स्वासनाम । (मूलाः बृ. १२-१६४) । ७. उच्छ्व-सनमुच्छ्वासः प्राणापानकमं । सद्यद्वेतुकं भवति तदु-च्छ्वासनाम । · · शीतोष्णसम्बन्धअनितदुःसस्य पंचे-न्द्रियस्य यावदुष्छ्वास-नि:श्वासी दीर्घनादी श्रोष-स्पर्शनेन्द्रियप्रत्यक्षौ तावदुच्छ्वासनामोदयजौ बोद्ध-व्यो । (त. सुखबो. बृ. द-११, पृ. १६६ व १६६)। उच्छ्वसनमुच्छ्वासस्तस्य नाम उच्छ्वासनाम, यदुदयाज्जीवस्योच्छ्वास-नि:श्वासौ भवतस्तच्य शात-व्यम् । (कर्मवि. पू. व्या. ७२, पृ. ३३)। १. यदुदया-दुञ्छ्वास-नि:श्वासनिष्यत्तिर्भवति तदुञ्छ्वासनाम । (समवा झभय बू. ४२, पृ. ६४)। १०. यद्दय-वशादात्मन उच्छ्वासनि:श्वासलव्धिश्पजायते तदु-च्छ्वामनाम । (वंचसं. मलय. वृ. ३-७, पृ. ११६; वष्ठ कर्म. मलय. वृ. ६; प्रज्ञाप. मलय. वृ. २३, २६३, पृ. ४७; कर्मवि. दे. स्वो. व्. ४३; कर्मप्र. यज्ञो. टी. १, षृ. ६) । १ जिस कर्म के उदय से जीव उच्छुवास क्षेत्रे में

समर्थ हो उसे उच्छ्वास नामकर्म कहते हैं। उच्छ्वासपयर्थितः स्था प्रान्तप्राप्यपितः । १. यथा पुरुव्शसप्राथ्य वर्गणाद्रव्यमायायो व्यवस्थान्य उप्याद्यमायायो व्यवस्थान्य उप्याद्यमायायो व्यवस्थान्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य प्राप्य स्थाप्य स्थाप स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप्य स्थाप स्थाप

हुमादाय दलं परिणमस्य च । तत्तयाऽऽलस्थ्य मुक्चे-

स्तोच्छ्वासपर्याप्तिरुव्यते ।। (लोकप्र. २-२२) । १ जिस समित से उच्छ्वास के योग्य वर्गणाइव्य को प्रहुष कर और उसे उच्छ्वास क्य से परिणमाकर छोड़ता है उसे उच्छ्वासपर्याप्त कहते हैं।

उच्छ्यास-निःइवासपर्याप्ति — विविश्वतपुर्गन-स्कम्यान् उच्छ्वास-निःश्वासक्षेण परिणमिषतुं पर्यो-धनामकर्गोश्यवनित्यासनः सनिसनिष्णत्तिरुच्छ्वास-निःश्वासपर्याप्तिः। (गो. जो. स. प्र. टी. ११६; कास्तिः टी. १३४)।

पर्याप्त नामकर्म के उदय से विवक्षित पुर्ननस्कन्यों को उच्छ्वास-निःश्वासकप से परिचमाने के लिए को जीव के शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम उच्छ्वास-निःश्वासपर्याप्ति है।

जिज्जर देशि — १. स्याडुनिकतं बहु त्यस्तवा यन्तु-ताधरसंदेवनम् । पानादि दीयमानं वा अल्देन गत-तेन तत् ॥ (सम्बा- सा. स-४६) । २. यन्तु-फ्लादिकं बहु त्यस्त्वाल्यसेवन तदुन्धिनम्, ध्रयवा यरपानादिकं दीयमानं बहुतरेण गतनेनाल्यसेवनं तदु-जिज्ञतम् । (आ. प्रा. टी. ६६, पु. २५१)। १ विथे गये बहुत साम्रकलादिक को छोड़कर चोड़े

१ विये गये बहुत भ्राम्मफलादिक को छोड़कर चोड़े का सेवन करना, भ्रयवा पीने योग्य द्रव्य में से बहुत भ्राविक गलने से चोड़े का सेवन करना, यह उज्ज्ञित नाम का एवणायोग है।

उत्कञ्चन---उत्कञ्चनम् उपरि कम्बिकानां बन्ध-नम् । (बृहस्क. मलयः वृ. ४८३) ।

क्रपर कम्बिकाझों—काळविशेवों—का वांचना, यह उत्कम्बन नाम का वसति-उत्तरकरण है।

जल्किक्सिस — देवो उत्कृटिकासन धीर उत्कृट-कासिक । १. पुत-पाणियसायोगे प्राहुरुकटिकास-नम् । (योगकाः ४-१३२)। २. उवक्डिया यु-[यु-] ताम्यां पूमिसप्युषतः सम्पादाम्यासासनम् । (भ. झा. मुका. टी. २२४)।

२ चूतड़ और पाष्णियों (एड़ियों) के मिलने पर उत्कटिकासन होता है।

उत्कर—१. तन्नोरकरः काण्ठादीना करपत्रादि-निवस्करणम् । (स. सि. ५-२४) त वा. ५, २४, १४; कार्तिके डी. २०६) । २. दावांदीनां करूप-कृतरादिमिः उत्करणं येदनमुरकरः । (त. बृत्ति बृतः ५-२४) । १ करोंत ग्रांवि से काष्ठ ग्रांवि के चीरने को उत्कर कहते हैं।

उत्कर्षरा—१. कम्मपदेसद्विदवड्डावणमुक्कड्टणा । (थव. पु. १०, पू. २२) । २. उत्कड्डणं हवे वड्डी । (गो. क. ४३८) । ३. स्थित्यनुभागयोर्षे द्विस्तकर्ष-णम् । (गो. क. जी. प्र. डी. ४३८) ।

१ कमंप्रदेशों की स्थिति के बढ़ाने को उत्कर्षण कहते हैं।

उत्कालिक स्वाध्यायकाले धनियतकालमुरकालि-कम्। (त. वा. १, २०, १४)।

जिस ग्रंगवाह्य श्रुत के स्वाप्याय का काल नियत नहीं है वह उत्कालिक कहलाता है।

उत्कीर्तना — उत्कीर्तना नाम संशब्दना, यथा कल्पा-ध्ययन व्यवहाराध्ययनिमिति । (ध्यवः भाः मलयः वृ. १, पृ. २) ।

किसी यन्य सार्वि के स्थवट उच्चारण का नाम उन्होंतना है। जैसे करनाव्ययन व व्यवहाराव्ययन। उन्कुटिकासन---देशो उन्होटिकासन। उन्कृडिया उन्कुटिकासन---देशो उन्होटिकासन। देशो उन्कटिकासन।

जल्कुदुकासनिक — जल्कुदुकासनं रोठारी पुतालको-गोपंबानकपमीभावहती यत्यादित स जल्कुदुकासनि-रू:। (स्थाना सम्यत् यु. १, १ ६५६, १ २ ए२५) वृत्तकों का स्थानं न कराकर पाटे खादि पर बैठना, यह जल्कुदक सासन कल्काता है, इस सासनविषये को जिसने नियमपूर्वक ग्रहण किया है वसे जल्कुद-कासनिक कहा जाता है।

जन्कृष्ट प्रस्तरास्मा — पंचमहव्वयजुला धम्मे सुक्के वि सठिया णिच्चं । णिज्जियसयलपमाया जिक्कट्टा प्रतरा होति ॥ (कार्तिके. १६५) ।

पञ्च महाव्रतों के धारक, सकल प्रमादों के विजेता भीर वर्म भववा शुक्त व्यान में स्थित साबुधों को उत्कृष्ट भन्तरात्मा कहते हैं।

उत्कृष्ट ज्ञान—निर्वाणपदमेग्येकं भाव्यते यम्ब्रहु-र्मुहु:। तदेव ज्ञानमुत्कृष्ट निर्वन्धो नास्ति भूयसा ॥ (ज्ञानसु: ४-२)।

जिस ज्ञान के द्वारा एक मात्र निर्वाण पद की निरन्तर भावना को जाती है वही उल्क्रब्ट ज्ञान कहलाता है। जरकृष्ट बाह्र--जनकसदाही गाम जनकरस्रिटिवंध-कारणजनकरसस्रिकलेसी। (बब.पु. ११, पृ. ३३६)। जस्कृष्ट कर्मस्थिति के बन्ध के कारणभूत जरकृष्ट संबत्तेख का नाम जरकृष्ट दाह है।

सम्मास का नाम उरहुष्ट वह है।
किस्ता ? जिस्ता उम्मास पुण णिमनेवो
केसियो ? जिस्ता उम्मास्या कामटिटी उन्मस्सियाए बानाहाए समजसरावित्याए च जमा
तिस्यो उनम्हस्स्या निम्मोस । (बार हु . ६,
पु. २२६ का टि. १)। २. उनम्हस्टिटिवणो समयकुश्वाबित्युग्नेण परिहोणो। उम्मादिटिवणो समयहिविमा उनम्हस्यिनविनो । (समिस १८)।
उन्ह्रष्ट बाबाबा और एक समय ब्राधिक बावित से
हीन जिस्तो है।
जन्कष्ट प्राचा है।

उत्कृष्ट पद — उक्कस्मदश्यमस्मिद्गण जो गुणगारा तमुक्कस्मपदंणाम । (यव. पु. १४, पु. ३६२) । उत्कृष्ट द्रव्यका साध्यय लेकर जो गुणकार होता है उसे उत्कृष्ट पद कहा जाता है।

है उसे उत्कृष्ट पद कहा जाता है। उत्कृष्ट पदमीमांसा जारप पचकु सरीराण उनक-स्सदक्यपित्ला कीरदि सा उनकस्यदमीमांसा। (चन. पु. १४, पू. ३६७)। जिस सर्पिकार में पांचों सरीरों के उत्कृष्ट प्रस्य की

परीक्षा को बाती है उसे उत्कृष्ट पश्चीमांता कहते हैं। उत्कृष्टरपश्चास्प्रकृत्व — उक्करसदव्वविध्यमुक्कस्य-पत्प्याबहुगं गाम । (बब. पु. १४, प्. ३०४)। उत्कृष्ट ब्रष्ट सम्बन्धां प्रत्यबहुत्व को उत्कृष्टप्रयास्प-बहुत्व कहते हैं।

उस्कृष्ट परीतानन्त- १. यं तं वहण्यिरताणंतय तं विरतेषुण एवकेकस्य स्वस्स वहण्यिरताणं तर्य दांकृष प्रणोणक्मभ्ये करे उक्कस्यिरताणन्यं प्रसिच्छ्रपूण प्रणोणक्मभ्ये गर्दे उक्कस्यिरताणन्यं प्रसिच्छ्रपूण प्रणोणक्मभ्ये गर्दे एवस्य प्रवादि वादं उक्कस्यपरिताणन्यं । (ति. प. ५, प. १८३)। २. यज्ञ्यपपरिताणन्यं तर्द्ववद् वृद्यान्यं स्वापादे प्रकृष्टपरितानन्तमतील व्यवस्थानन्तं शवा परितत् । तत एकस्थेऽपनीतं व्यक्तप्यं परितानन्तं तद् प्रवति । (त. चा. १, ६०, ४, प. २०७) । २ व्यवस्य परीतामन्त को पूर्व के समान — व्यक्तप्य उक्कष्य परीतालन्त को नाम स्व व्यवस्य प्रसानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक संक के कम करने पर उत्कृष्ट परीतानम्त होता है।

उस्कृष्ट मंगल — धम्मो मंगलमुक्किट्टं प्रहिंदा सजमो तवो। (ब्हावे. सू. १-१)। प्रहिंसा, संयम प्रीर तप रूप पर्म को उत्कृष्ट मंगल कहते हैं।

उत्कृष्ट श्रावक-- १. गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूप-कण्ठे वर्तान परिग्रह्म । भैक्ष्याशनस्तपस्यन्तुत्कृष्टश्चे-लखण्डघरः ।। (रत्नक. १४७) । २. एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सःवद्री हवे दुविहो । वत्थेक्कघरी पढमी कोवीणपरिस्महो बिदिग्रो ।। धम्मिस्लाणं खयणं करेड् कत्तरि खुरेण वा पढमो । टाणाइसु पडिलेहइ उवय-रणेण पयडव्या ।। भुजेइ पाणि-पत्तम्मि भायणे वा सद् समुविबद्धो । उपवास पुण णियमा चउव्विहं कुणइ पब्बेसु ॥ पक्खालिऊण पत्तं पविसद्द चरियाय पगणे ठिच्चा। भणिकण धम्मलाहं जायइ भिक्खंसयं चेव ।। सिग्घ लाहालाहे घदीणवयणो णियत्तिकण तद्यो । ग्रण्णस्मि गिहे वच्चइ दरिसइ मोणेण कायं वा।। जइ ग्रद्धवहे कोइ वि भणइ पत्थेइ भोयण कुणइ। भोत्तूण णिययभिक्ख तस्सण्णं भुंजए सेस ।। घ्रह ण भणइ तो भमेज्ज णियपोट्टपूरण-पमार्ण। पच्छा एयम्मि गिहे जाएज्ज पासुग सलिलं ।। जं कि पि पवियभिक्स भुजिज्जो सोहिकण जत्तेण । पक्सालिकण पत्त गच्छिज्जो गुरुसया-सम्मि ।। जइ एयं ण रएज्जो काउंरिसगिहम्मि चरियाए । पविसत्ति एयभिक्ख पवित्तिणियमण ता कुकजा ।। गंतूण गुरुसमीवं पञ्चक्खाणं चडिव्बहं विहिणा। गहिकण तभ्रो सध्व भ्रालोचेज्जापय-त्तेण ।। एमेव होइ विद्यो णवरि विसेसो कुणिज्ज णियमेण । लोचं घरिज्ज पिच्छं भुजिज्जो पाणि-पत्तम्मि ॥ उद्दिद्वपिडविरस्रो दुवियप्पो सावस्रो समा-सेण। एयारसम्मि ठाणे भणिको सुत्ताणुसारेण।। (बसु. आ. ३०१-११ व ३१३) । ३. तत्तद्वता-स्त्रनिभिन्नश्वसन् मोहमहाभटः । उद्दिष्टं पिण्डम-प्युज्भेदुत्कृष्टः श्रावकोऽन्तिमः ॥ स द्वेषा प्रथमः श्मश्रुमूद्धंजानपनाययेत् । सितकौपीनसंब्यानः कर्तर्या वा क्षुरेण वा ।। स्थानादिषु प्रतिलिखेत् मृदूपकरणेन सः । कुर्यादेव चतुष्पर्व्यामुपवासं चतुर्विधम् ॥ स्वयं समुपविष्टोऽद्यात् पाणिपात्रेऽथ भाजने । स श्रावक-गृहं यत्वा पात्रपाणिस्तदञ्जले ।। स्थित्या भिक्षां धर्मे-

लामं भणित्वा प्रार्थयेत वा। मौनेन दर्शयत्वाङ्गं लाभालाभे समोऽचिरात् ।। निर्गत्यान्यद् गृहं गच्छेद् भिक्षीयुक्तस्तु केनचित्। भोजनायायितोऽद्यात् तद् भुक्त्वा बद् भिक्षितं मनाक् ॥ प्रार्थयेतान्यया भिक्षां यावत् स्वोदरपूरणीम् । लभेत प्रासुयत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत्।। धाकांक्षन् सयमं भिक्षापात्र-प्रकालनादिषु । स्वयं यतेत चादर्पः परवाऽसंयमो महान् ।। ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विषं । गृङ्खीयाद् विधिवत् सर्वं गुरोश्चालोचयेत् पुरः॥ यस्त्वेकभिक्षानियमो गत्वाऽबादनुमुन्यसौ । भृबत्य-भावे पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकम् ॥ वसेन्मुनिवने नित्यं शुश्रूषेत गुरूंश्चरेत्। तपो द्विधापि दशधा वैयावृत्यं विशेषतः ॥ तहद् हितीयः किन्त्वार्यसंज्ञी लुञ्चत्यसौ कचान् । कौपीनमात्रयुग् धत्ते यतिवत् प्रतिलेखनम् ॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोध्यान्येन योजितम् । इच्छाकारं समाचार मियः सर्वे तु कुर्वते ॥ (सा. घ. ७, ३७–४६)।

१ उत्कृष्ट--ग्यारहर्वी प्रतिमाका घारक--धावक वह कहसाला है जो घर से मुनियों के ब्राध्नम में जाकर गढ़ के समीप में व्रत को ग्रहण करता हुआ निकाभोजन को करता है और वस्त्रखण्ड-लंगोटी मात्र---को बारण करता है। २ उत्कृष्ट श्रायक दो प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम उत्कृष्ट श्रावक (शुल्लक) एक वस्त्र को घारण करता है, पर दूसरा लंगोटी मात्र का धारक होता है। प्रथम उत्कृष्ट आवक बालों का परित्याग कैची या उस्तरे से करता है--- उन्हें निकलवाता है---तवा बैठने-उठने द्यादि कियाओं में प्रयत्नपूर्वक प्रतिलेखन करता है---प्राणिरका के लिए कोमल बस्त्र झादि से भूमि स्रादिको झाड़ता है। भोजन वह बैठकर हायस्प पाच में करता है प्रथवा याली ग्रावि में भी करता है। यरन्तु पर्वदिनों में--- झब्टमी-चतुर्दशी झादि को ---- उपवास नियम से करता है। पात्र को घोकर व भिक्ता के लिए गृहस्य के घर पर जाकर झौगन में स्थित होता हुमा 'धर्मलाभ' कहकर भिक्षा की स्वयं याचना करता है, तत्पश्चात् भोजन चाहे प्राप्त हो प्रथवान भी प्राप्त हो, वह दैन्य भाव से रहित होता हुआ वहां से शीझ ही वापिस लौटकर दूसरे घर पर जाता है और मौन के साथ शरीर की विकासाता है। बीच में यदि कोई आवक वचन

द्वारा भोजन करने के लिए प्रार्थना करता है तो जो कुछ भिक्षा प्राप्त कर ली है, पहिले उसे साकर तत्पश्चात् उसके ग्रन्न को साता है। परन्तु बढि मार्ग में कोई नहीं बुलाता है तो अपने उदर की पूर्ति के योग्य भिक्षा प्राप्त होने तक श्रन्याम्य प्रहों में जाता है। तत्पश्चात एक किसी गृह पर प्रासुक पानी को मांगकर व याचित भोजन को प्रयत्न-पूर्वक क्षोधकर खाता है। फिर पात्र थोकर गुरु के पास में जाता है। यह भोजनविधि वदि किसी को नहीं रुचती है तो वह मृति के बाहार के पदचात् किसी घर में चर्या के लिए प्रविध्ट होता है और एक भिक्षा के नियमपूर्वक भोजन करता है-विविध-पूर्वक वहां भोजन नहीं प्राप्त होता है तो फिर उपवास ही करता है। गुरु के पास विविधूर्वक चार प्रकार के प्रत्याख्यान को-उपवास को-प्रहण करता है व ब्रालोचना करता है। दूसरे उत्कृष्ट शावक की भी यही विधि है। विशेषता इतनी है कि वह बालों का नियम से लोच ही करता है, पिच्छी को बारण करता है ग्रीर हाथरूप पात्र में ही भोजन करता है। उत्कृष्ट सान्तरग्रवक्रमराकाल-विदियादिवनकः मणकंदयाणमावलियाए ग्रससेज्जदिभागमेलाणं उक्क-स्सकालकलाम्रो उदकस्सगो सांतरवदकमणकालो णाम । (घव. पु. १४, पृ. ४७६) ।

बाविल के ब्रसंस्थातवें भाग मात्र द्वितीय बावि ब्रवकमणकाण्डकों के उत्कृष्ट कालसमूह का नाम उत्कृष्ट सान्तरब्रवकमणकाल है।

उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक—ज कम्म वंधसमयादो कम्महिद्यीए उदए दीसदि तम्मुक्कस्सहिदियसयं। (कसायाः चू. यू. २३%)।

जो कर्स वनस्ताय से कर्मीच्नित के प्रनुतार उदय में सिक्ता है उसका नाम उत्कृष्ट स्थितित्रास्त है। उत्कृष्ट टिमित्रास्त है। उत्कृष्ट टिमित्रास्त है। उत्कृष्ट टिमित्रास्त्रीया—प्रथम उक्तरसद्विद्राय्य पाञ्चोग्यसस्त्रेण्यन्योग्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेण्यान्यस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्तित्रेणस्त्रेणस्त्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तित्रेणस्तितेष्यस्तित्रेणस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितिष्यस्तिष्यस्तितेष्यस्तिष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस्तितेष्यस

ध्यवा उक्तुध्य स्थितिवन्ध के योग्य प्रसंस्थात लोक भाग संक्तेशस्थानों के पत्थोपन के प्रसंस्थातमें भाग मात्र सच्छ करने पर उनमें प्रत्यित सच्छ का नाम उक्तुध्य स्थितिसंस्तेश है।

उत्कृष्टासंख्येयासंख्येय- १. वहण्णमसंबेज्जा-संबेज्जयं दोप्पडिरासियं कादूण एगरासि सलाय-पमाणं ठविय एगरासि विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्स एगपुंजपमाणं दादूण भण्णोग्णभत्यं करिय सलाय-रासिदो एगस्वं अवजेदम्बं। पुणो वि उप्पण्णरासि विरतेषुण एक्केक्कस्स स्वस्सुप्पण्णरासिपमाणं दादूण घण्णोण्णभत्यं कादूण सलायरासिदो एगरूवं घवणे-दव्वं । एदेण कमेण सलायरासी णिट्रिदा । णिट्रिय-तदणंतररासि दुष्पिंडरासि कादूण एयपुंजं सलायं ठविय एयपुंजं विरसिद्रूण एक्केक्कस्स **क**वस्स उप्पण्णरासि दादूण धण्णोज्णभत्यं कादूण सलायरासिदो एयं रूवं ग्रवणेदव्वं। एदेण सरूएण विदियसलायपुंजं समत्तं । सम्मत्तकाले उप्पण्णरासि दुष्पिंडरासि कादूण एयपुंजं सलायं ठविय एयपुंजं बिरलिदूण एक्केक्कस्स रूवस्स उप्प-ण्णरासिपमाणं दादूण मण्णोण्णभत्यं कादूण सलाय-रासीदो एयरूवं प्रवणेदव्वं । एदेण कमेण तदियपुंजं णिट्रिदं। एवं कदे उक्कस्स-धसंबेज्जासंबेज्जयं ण पावदि । धम्माधम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चतारि वि लोगागासमेत्ता, पत्तेगसरीर-बादरपदिट्रिया एदे दोवि (कमसो ग्रसंक्षेज्जलोगमेत्ता), छप्पि एदे धसंक्षेज्जरासीचो पुन्विस्लरासिस्स उवरि पश्चिवि-दूण पुब्व व तिष्मिवारविगादे कदे उक्कस्सधसखे-ज्जासबेज्जयं ष उप्पर्जाद । तदा ठिदिवंघरुभवसाय-ठाणाणि मणुभागवंधन्भवसायठाणाणि योगपलिच्छे-दाणि उस्सप्पिणी-ग्रोसप्पिणीसमयाणि च एदाणि पश्चिवदूष पुरुवं व बिगाद-संविग्गदं कदे (उक्कस्स-धसंबेज्जासंबेज्जयं भदिन्छिदूण जहण्यपरित्ताणं-तयं गतूण पश्चिदं ।) तदो (एम्गरूवं भवणीदे जादं) उक्कस्समसंबेज्जासंबेज्ज्यं । (ति. प. १, पृ. १८१, १८२) । २. यज्जघन्यासंस्येयासंस्येयं तद्विरलीकृत्य पूर्वविधिना त्रीन् वारान् वर्गित-संवर्गितं उत्कृष्टा-संक्षेयासंस्येयं[न]प्राप्नोति । ततो धर्माधर्मेकजीव-लोकाकान्त्रत्येकशरीरजीव - बादरनिगोतशरीराणि षडप्येतान्यसंख्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्य-नुभागबन्धाध्यवसायस्थानः नि योगाविभागपरि च्छेद-रूपाणि चासंख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यद-सर्पिणीसमयांश्च प्रक्षिप्य पूर्वोक्तराद्यौ त्रीनृवारान् वर्गित-संवर्गितं कृत्वा उत्कृष्टासंस्थेयासंस्थेयमतीस्य

नीते उत्कृष्टासंस्येयासंस्येयं मवति । (स. बा. ३, देव, ४, ष्टु. २३व, पं. ७-१२) । २ वयन्य झसंस्येयासंस्येय का विरत्नन करके पूर्वोक्त विधि से-डल्क्ट युक्तासंक्येय के समान-सीन बार बॉनत-संबंगित करने पर उत्कृष्ट ग्रसंस्पेयासंस्पेय प्राप्त नहीं होता। तब वर्म, अवर्म, एक जीव, लोकाकाश, प्रत्येकशरीर जीव और बादर निगोद जीवकरोर; इन छह प्रसंस्थात राशियों तथा धर्स-क्यात लोकप्रदेश प्रमाण स्थितिवन्वाध्यवसायस्थान, म्रमुभावबन्धाञ्यवसायस्थान, योगाविभागप्रतिष्क्षेत और उत्सर्पिणी-प्रवसर्पिणी के समयों को मिलाकर पूर्वोक्त राक्षि के तीन बार वर्गित-संवर्गित करने पर उत्कृष्ट द्यसंख्येयासंख्येय का द्यतिकमण करके खद्यन्य-परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक शंक के कम कर देने पर उत्कृष्ट ग्रसंस्थेयासंस्थेय का प्रमाण होता है। उत्कृष्टि -- उत्कृष्टिः हवंविशेषप्रेरितो व्वनिविशेष:। (बाड. नि. हरि. बृ. ४४२, पृ. २३१)। हर्व-विश्लेव से प्रेरित होकर की गई व्यक्तिवालेव को उत्कृष्टि कहते हैं। उत्क्रम व्यवच्छित्रमान-बन्धोदय---उत्क्रमेण, पूर्व-मुदयः पश्चात् बन्धः इत्येवंतक्षणेन, व्यवच्छिद्यमानी बन्धोदयी वासां ता उत्कमव्यवच्छित्रमानबन्धोदयाः ।

बन्यपरीतानम्तं गत्वा पतितम् । तत् एकक्पेऽप-

बन्धेवयमहतियां कहलाती हैं। उहिस्तरक्षरक--उश्लिप्तं पाकपिठरात् पूर्वमेव दामकेनोद्युवम्, तद् ये चरन्ति गवेवयन्ति ते उहिस्तरक्षरकाः। (बृह्तक-पु.१९४२)। बातार गृहस्य के हारा सामु के माने के पूर्व हो पात्र में से निकाले यये साहार को क्षावने वाले---उसे पोक्षरों में पहल करने वाले----वायुकों को उसे पोक्षरों में पहल करने वाले---वायुकों को उसे पोक्षरों में पहल करने वाले---वायुकों को वास्वाचवरक कहते हैं। व्यविषष्ठ बोर व्यविषष्ठ वाल् में कर्माचत् मन्तर होने से उसे माचानिष्ठह का

विन कर्मप्रकृतियों की उत्कम से बन्धोदय-व्युच्छि-सि होतो है, प्रयांत पहले उदयव्युच्छित ग्रीर

पीछे बन्धव्युच्छिति होती है, वे उत्कमव्यवच्छिमान

(पंचसं. मलय. वृ. ३-५४, पृ. १४८)।

नसम् समस्ता चाहिये । उत्सिप्तचर्या—१. उत्सिप्तं पटलोदंकिका-करुण्ड- : :

काविनोपकर्षमं वानयोग्यतया वानकेनोधातं तादुर्धं विव सम्बेत ततो मृहीस्थामः नावधिष्टमित्युरिक्षय-वर्षा वित्यताम्मबहरणमिति । (त. मा. हिर्म. पू. ६-१६) । २. वात्यत्यं त्वतकार्मकं हुन्कक्रास्ट-नोपकरणेन वानयोग्यतया वानकेनोधातं तादुर्धं यदि सम्बेत ततो मृहोय्यामि, नावधिष्टमित्युरिक्षयन्वर्या वित्यन्ताप्रम्यवृर्गानिति । (त. मा. सिक्क. पू. ६-१६)।

वाता कलड़ी ग्रावि से बान के योग्य जित भोज्य बस्तु को पात्र में से निकाल लेता है, ऐसा यदि प्राप्त होगा तो जसे ही ग्रहण करूंगा, ग्राप्य को नहीं; इस प्रकार से ग्रामिशहपूर्वक की जाने वाली वर्षा को उत्तिमत्त्रवार्ष कहते हैं।

उत्तरकर्श- २. बंडिय-विराहिषाणं मूलगुणाणं स-उत्तरपुणाणं । उत्तरकरण कीरद वह सगढ-रहंग-गीहाण ॥१६॥ (साब. ४ स.—बंबिया. २. दू. ४४७) । २. मूलतः स्वहेतुम्य उत्तरनस्य पुजरुत्तर-कालं विशेषाधावातस्य करणमुत्तरकरणम् । (उत्तरा. ति. सा. इ. ४-१८२, दृ. १६४) ।

१ मृतगृब सीर उत्तरवृत्यों के सर्वव ( कांच्यत होने पर समया देसतः सम्बद्धत होने पर पृतः उत्तरका जो उत्तरकप्त किया जाता है—सालोक्चना सादि के डारा उन्हें गुद्ध किया साता है, इक्का नाय उत्तर-करण है। वैसे लोक में गाड़ी सादि के विकृत हो जाने पर उनका मुक्सर करके किर से उन्हें स्ववहार के योग्य बनाया जाता है। २ सपने कारणों से उत्तरक स्वदादि को वो प्रवाहत विजेतायान क्य किया जाता है उसे सतरकरम कहते हैं।

उत्तरकरएकृति—या सा उत्तरकरणकदी णाम सा सम्वेपविद्या । तं जहा—स्रति-वासि परसु-कुझारि-चन्क-दंक-वेम-पालिसा-सलागमट्टियसुत्तोदयादीणसुद-संपदसण्यिकमे । (बद्कं ४, १, ७२—यु. १, पू. ४४०) ।

तनवार, बसूता, करता और कुवारी जाति उप-नरमों का कार्योत्पति में सांगिन्य रहने से उन सबको उत्तरकरफाइति कहा बाता है। बीच से अपूकानूत द्वीकर समस्त करणों के कारण होने से बीदारिकारि पांच कारोरों को मुनकरण कहा बाता है। इब मूनकरणों के करण होने के कारण उत्तर तनवार सार्थि को उत्तरकरण बाता वार्य है।

उत्तरपुरा-शेवाः पिण्डविशुद्धयाद्याः स्युक्तरगुणाः स्युटम् । एवां चानतिचाराणां पालनं ते स्वमी मताः ॥४७॥ (स्रमिषाः २, वृ. ७६३) ।

मूलगुर्जो से भिन्न पिण्डशुद्धि खादि उत्तरगुण माने बाते हैं।

उत्तरपुराकस्थिक-प्राहार-उदि-वेच्या उपाय-उपायनसमामुद्धा । यो परिनिक्ति निययं उत्तर-गुणकपिप्रो स सन्तु ॥ (बृहत्क. १४४४) : यः साहा-रोप्याय-या उद्गामास्यनियमामुद्धा नियतं निष्यतं परिमृक्कृति स सन्तु उत्तरपुणकस्थिको मन्तय्यः । (बृहत्क. बृ. १४४४) ।

पुरुष्ण प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य स्थाप स्थाप से प्रमुख्य स्थाप है वे प्रमुख्य स्थाप स्य

६-१०६)। १ बन्दनाको बीझताते करके उसकी चूलिका स्वक्य प्रालोकता प्रावि को सीर्थ काल तक करने के पत्चात् को बन्दमा करता है उसके उत्तरकृतिका नामक जम्बनादेव होता है। २ बन्दमा देकर 'सस्तक है मैं बन्दमा करता हूँ, इस प्रकार उक्ष्य स्वर से कहना, यह बन्दमाविषयक उत्तरवृत्त नाम का दोव है।

उत्तरप्रक्रति—पुण-पुणावयवा पञ्चवद्विषणयणिवंच-णा उत्तरपाडी णाम । (ख. दु. ६, प्र. ५–६) । पर्वाधार्षिक नय के साध्यय से किये बाने वाले पुणक् पृषक् कर्मक्रतिनेवीं का नाम उत्तरपाडीले हैं । उत्तरपाकृतिन्धानुभागसंक्रम—उत्तरपाडीणं च मिण्छतादीमाणुनागस्त भोकदृक्कृत-परपाडीका-क्रमेहि जो सालिविपरिणामो सो उत्तरपाडीक-मञ्ज-प्राग्यकमो ति । (खया ६. धू. २) ।

मिन्यात्व ग्राहि उत्तर प्रकृतियों के श्रनुभाग को शित का को प्रपत्रकृतिसंक्रमण के द्वारा विषद्ध परिणमन होता है उसे
उत्तरप्रकृति-ध्वपरिणमन होता है उसे
उत्तरप्रकृति-धिन्यरिर्णामना—िणिञ्ज्ञणा पयडो
देतेण सञ्जणिञ्जराए जा, ग्राष्णप्रजीए देसस्केमेण
वा सव्यक्तिमण्या जा संकामिन्जदि, एसा उत्तरप्राहिविपरिणामणा जाम। (बब. पु. ११, पु.
२६३)।

रप्प)। वैद्यानिजंदा अथवा सर्वनिजंदा से निर्वोणं प्रकृति का तथा वेजसंकमण अथवा सर्वसंकमण के द्वारा अन्य प्रकृति में संकान्त की आने वाली प्रकृति का नाम उत्तरप्रकृति-विद्यरिणायना है।

उत्तरप्रयोगकरए। - १. × × ६ घरं प्रधोगको जिन्हा। निप्कना निपक्तम्ब माहत्वाणं व ते जिल्हा। (बाव. भा. ११६. १. १. ११८)। २. प्रयोगेण व तिल्हा। (बाव. भा. ११६. १. १. ११८)। २. प्रयोगेण विल्हा निप्कालं भारत्वालं निप्कालं निप्कालं निप्कालं निप्कालं निप्कालं निप्कालं भारत्वालं निप्कालं निप्क

धौदारिक, वैकियिक धौर बाहारक इन तीन शरीरों के अञ्चोपाञ्च बादि करण को उत्तरप्रयोगकरण बहुते हैं।

**उत्तराध्ययन---१. कमउत्तरेण पगर्य प्रायारस्त्रेश** उवरिमाइं तु। तम्हा उउत्तराखलु ग्रज्भयणा होंति गायव्या ॥ (उत्तरा नि. ३, पृ. ४)। २. उत्तरक्रमयणाणि भागारस्य उवरि भासित्ति तम्हा उत्तराणि भवंति । (उत्तराः षू. पृ. ६) । ३. उत्तर-उभायण उत्तरपदाणि बण्णेइ। (बब. पु. १, पृ, ७७); उत्तरज्ञस्यणं उग्ममुष्पायणेसणदोसगयपायच्छित्तवि-हाणं कालादिविसेसिदं परूवेदि । (शव. पू. ६, पू. १६०)। ४. चडब्बिहोबसमाणं बाबीसपरिस्सहाणं च सहणविहाणं सहणफलमेदम्हादो एदमुत्तरमिदि च रत्तरज्मेणं वण्णेदि । (जयव. १, पृ. १२०) । धाचारात् परतः पूर्वकाले यस्मादेतानि पठित-बन्तो यतयस्तेनोत्तराध्ययनानि । (त. भा. सिद्ध. बु. १-२०)। ६. उत्तराष्यधीयन्ते पटचन्तेऽस्मिन्नित्यु-राष्ट्रयनम्, तच्च चतुर्विघोपसर्गाणां द्वाविश्वतिपरीष-हाणां च सहनविधानं तत्फलम्, एवं प्रश्ने एवमित्यु-त्तरविधानंचवर्णयति । (गो. जी. म. प्र. व जी. प्र. टी. ३६७) । ७. भिक्षूणामुपसर्गसहनफलनिरू-पकमुत्तराध्ययनम् । (तः बृत्ति श्रुतः १–२०)। न्तराणि महिज्जति उत्तरऽज्भयणं मदं जिणि-देहि । बाबीसपरीसहाणं जदसग्गाणं च सहणबिहि ॥ बण्णेदि तप्फलमदि एवं पण्हेच उत्तरं एव। कहदि गुरुसीसयाणं पद्मण्ययं ब्रहुमं तं खु ॥ (श्रंगप. २५, २६, पृ. ३०६) ।

१ कम की प्रपेक्षा वो प्राचारंग के उत्तर—पत्रवाद — मूनियों के द्वारा गई काते वे वे वित्तय व परिवह प्रावि २६ उत्तराम्ययन कहे जाते हैं। ३ कितमें उद्गम, उत्तराम्य और एक्ष्य शेवों सम्बन्धी प्राय-वित्तत का विधान कासादि की विशेषतापूर्वक किया गया हो वह उत्तराम्ययन कहलताते हैं। ६ किस शास्त्र में देव, मनुष्प, तिर्मय और क्षेत्रत कृत बर्जुविष उत्तराम्ययन कहलता है। कृत बर्जुविष उत्तराम्ययन कहल करने की विधान किया गया हो तथा प्रकार के उत्तर का विधान किया गया हो जसे उत्तराम्ययन कहते हैं। उत्तरास्थायानुयोग-- धनुयोजनननुयोगः, ध्रथंथा-

स्वानमित्यर्थः, उत्तराध्यायानामनुषोगः उत्तराध्याः वानुषोगः × × × । (उत्तराः चू. वृ. १) । उत्तराध्यवन के सध्यवनों के सर्व के व्याख्यान को उत्तराध्यायानुषोग कहते हैं । सिर को अपर उठाकर कायोत्सर्ग करना, यह उस कायोत्सर्ग के ३२ दोवों में से एक (१०वां) उत्त-रित नाम का दोव है।

जिल्यतीत्यतकायोत्सर्गं—देको उत्पृतीत्पृतका-योत्सर्गः। धर्मे शुक्ते वा परिणतो यस्तिप्जित तस्य कायोत्सर्गं उत्यितीत्यितो नामः। इक्क-मायोत्यान-पम्मितत्वादुरुपानप्रकर्षः उत्यितीत्यतव्यव्येनोच्यते। (म. सा. विकायो. टी. ११६)।

वर्गम्यान सौर गुनलम्यान में परिणत बीव के काबोत्तर्ग को विस्तर्गात्मत या उत्तुतीत्तृत कायी-रत्मर्ग कहते हैं। उत्तिर्तात्मित ग्रव्य से यहाँ प्रव्य व भावक्य उत्थान से युक्त उत्थान का प्रकर्ष ग्रहम किया गया है।

जत्पत्ति—१. पूर्वाविषपरिच्छिन्नवस्तुसत्तासम्बन्ध-सम्रणादुत्पत्ते:। (सिद्धिवि. वृ. ४-६, वृ. २४६); प्रात्मनामसम्रणा उत्पत्ति:। (सिद्धिवि. टी. ४-६, वृ. २४०)। २. प्रपूर्वाकारसंप्राप्तिक्त्पत्तिति

कीरवेंते । (भावसं. बाब. ३६०) । १ पूर्व प्रविष से निष्यित वस्तुको सत्ता के सम्बन्ध पाय उप्पत्ति है। प्रतिप्राय यह कि वस्तुके स्वरूप का जो लान है यही उसकी उत्पत्ति कही वाती है।

ज्रत्यस्तिकवाय—ज्यानिकवायो यस्माद् इत्यादेवाँ-ह्यात् क्षावप्रमयस्तदेव कावायिनीतत्तत्वाद् ज्याति-कवायः दित । उत्तरं च—कि एतो कटुवरं वं मूडो बाजुर्यनि प्राप्तिकियो । बाजुरस्य तस्स स्वाह व प्रप्याचे दुष्पयोगस्य ॥(बाव. नि. हिट. वृ. ११८, वृ. ११०) ।

बित बाह्य इष्य के निमित्त ते कवाय को उत्पत्ति ही उसे कमायोग्यति का निमित्त होने ते उत्पत्ति-कवाय कहा बाता है। उदाहरूपायं यार्थ कोई नुम्बं अपनित व्याप (पूर्ट) ते साहत होता है तो वह उस स्थाप्यर तो कोषित होता है, किंग्नु घपनी हुसित प्रमुक्त पर कोषित महीं होता।

उत्पन्नज्ञानदर्शी---उत्पन्नज्ञानेन दृष्टं शीलमस्ये-रयुत्पन्नज्ञानदर्शी, स्वयमुत्पन्नज्ञानदर्शी भगवान् सर्वे- जिस नावा में प्रमुत्तन भावों के बाथ संस्था को पूर्ति के लिए उत्तन भी पदार्थों को सन्मिनित करके कहा बादे उसे उत्तन्मितिता। माथा कहते हैं। जैसे किसी बाम ने पांच प्रवचा दस से प्रधिक क्यों के उत्तन्म होने पर 'साल दस करवे उत्तन होने पर 'साल दस करवे उत्तन हुए हैं 'ऐसा कहना।

जत्पात — उत्पातं सहचरुधिरवृष्टघादिलक्षणोत्पात-फलनिरूपकं निमित्तशास्त्रम् । (समबा. श्रभय. बृ. २६, वृ. ४७) ।

विस शास्त्र में स्वभाव से होने वाली दिवर की वर्षा प्रादिक्य उपप्रवों के फल का वर्णन किया गया हो उसे उत्पात निमिक्त कहते हैं।

जरपाब—१. वेजनस्याचेतनस्य वा द्रध्यस्य स्वां वाजिमबहुत जमयनिमित्तवशाद् मावान्तरावाधिकः स्यादनञ्जादः ( क्. कि. १-१०; त. वृक्ति वृक्तः १-१०) । २. स्ववायपरित्याचेन मावान्तरावाधिकः स्यादः । चेजनस्य प्रचेतनस्य वा द्रष्टपायः स्वाज्ञादेवः वहृतः मावान्यरावाधिकस्यादनपुरशायः स्वयुक्तं पृत्यिकस्य वटस्यीववत् । (त. वा. १, १०, १) ।

४. ग्रमुस्वा माव उत्पाद: । (म. पू. २४-११०) । ५. स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पादः। (त. इलो. ४-३०)। ६ प्रागसत **झा**त्मलाभ उत्पाद:। (सिद्धिब. टी. ३-१४, वृ. २०२)। ७. द्रव्यनयाभित्रायेणाकारान्तराविभविमात्रमुत्पाद ग्रीपवारिकः, परमार्थतो न किञ्चिदुत्पद्यते सतत-मवस्थितद्रव्योशमात्रत्वात् । (त. भा. सिद्ध. वृ. ५, २६)। म. द्रव्यस्य स्यात्समुत्पादश्चेतनस्येतरस्य च । भावान्तरपरिप्राप्तिनिजां जातिमनुज्यतः ॥ (तः सा. ३-६) । १. तत्रोत्पादोऽवस्याप्रत्ययं परिणतस्य तस्य सत् । सदसद्भावनिबद्धं तदतद्भावत्ववन्मया-देशात् ॥ (पंचाध्यायी १-२०१) । १ बाह्य और ग्रम्यन्तर निमित्त के वश को चेतन व अचेतन द्रव्य अपनी जाति को न छोड़ता हुआ। द्मवस्थान्तर को-पूर्व ग्रवस्थाको छोड़कर नदीन श्रवस्था को-प्राप्त होता है, इसका नाम उत्पाद है। उत्पादपूर्व - १. काल-पुद्गल-जीवादीनां यदा यत्र यथा च पर्यायेणोत्पादो वर्ष्यते तदुत्पादपूर्वम् । (त. वा. १, २०, १२; धव. पु. ६, पृ. ११२)। २. उप्पादपुरवं दसण्हं वत्यूण १० वे-सदपाहुडाणं २०० कोडिपदेहि १०००००० जीव-काल-पोग्गलाण-मुत्पाद-वय-धुवत्वं वण्णेइ । (धव. पु. १, पृ. ११४)। ३. जमुष्पायपुरव तमुष्पाय-वय-धुवभावाणं कमाकम-सरूवाणं णाणाणयविसयाणं वण्णणं कुणइ। (जवनः १, पू. १३६-४०) । ४. उत्पादपूर्वं प्रथमम्, तत्र च सर्वद्रव्याणं पर्यवाणां चोत्पादभावमञ्जीकृत्य प्रज्ञापना कृता। तस्य च पदपरिमाणमेका कोटी। (समबा-क्रमयः बुः १४७, पृ. १२१) । ५. जीवादेरुत्पाद-व्यय-घ्रोव्यप्रतिपादकं कोटिपदमुत्पादपूर्वम् । (श्रुतमः टी. १०, पू. १७५) । ६. एतेषु पूर्वोक्तवस्तुश्रुतज्ञा-नस्योपरि भग्ने प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादि-बृद्धया दशवस्तुप्रमितवस्तुसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु रूपोनैतावन्मात्रवस्तुश्रुतसमासज्ञानविकल्पेषु चरमवस्तु-

समासोत्कृष्टविकल्पस्योपर्येकाक्षरवृद्धौ सत्यामुल्याद-पूर्वभृतज्ञानं भवति । (गौ. जी. जी. प्र. टी. ३४४) ।

७. तत्र बस्तूनामुत्पाद-व्यय-ध्रौव्यादिकथकं कोटि-

पदप्रमाणमुत्पादपूर्वम् । (त. वृत्ति श्रुत. १-२०)। द.

कोडिपयं उप्पादं पुम्बं जीवादिदम्बजिरयस्स । उप्पाद-

व्यय-युट्यादणेयधम्माण पूरणयं । १०००००० ।

३. ग्राविक्सावी उप्पादी । (धव. पु. १४, पृ. १६) ।

तं वहां—वक्षाणं जाणायपुरुष्णायगोयरकमकोग-वस्त्रवंसाधिषुपाद-वय-कुष्णाणि तियालगोयरा णव बस्सा हर्वति तत्परिषदं वक्षमि काहा। उपक्रम-मुप्पञ्चनाषमुप्पस्तमाणं णहुः णस्तराणं णक्षमाणं ठिवं तिहुमाणं विस्तंतिमिदि णवाणं तः प्रमाणमुख्य-ण्यारोण पत्तेयं णवविहृत्तणसंनवादो एपासीदिवय-प्यममपरिणद्वत्वकणायं यं करीदि तमुप्पादपुळं। (धंत्य. पृ. २०१—८४)।

१ जिस पूर्वभूत में काल, पुर्वल घोर जीव मावि

को दर्यावर्षिक वस को करोवा होने वासी उत्तरिक्ष का वर्षन किया बाता है यह उत्तरानुष्के कहमाता है। उत्तराव-क्ष्यसायोद्धा क्षानुक्कक्ष्यार्थिक—१, उत्पाद-क्षयिक्षा स्थानुक्कियार्थिक—१, उत्पाद-व्यविक्ष्या स्थान । व्यक्त-स्थान एवस्य स्थान हो कि इस हो हि विदियो ।। (ल. न. स. २१; बू. न. स. १९४) । २, उत्पाद-क्ष्य-कार्यको व्याद एक्स्मिन समये इस्था-मुताद-क्ष्य-मोखाराकम् । (क्षासाय- पू- ११७) । बो नय उत्पाद और क्ष्य से निवित्त सस्ता (प्रतिक्ष्य) को लेक्ष्य इस्थान स्थान को एक ही समय में उत्पाद, क्ष्य को त्रक्ष स्थान कार्यक्ष्य स्थान स्था

उत्पादानुष्क्वेद — उत्पादः सत्त्वम्, भनुष्केदो दिनायः धमावः नीक्ष्मिता इति यावत् । उत्पाद एव धनुष्केदः उत्पादानुष्केदः, भाव एव धमाव इति यावत् । एसो स्व्वद्विषयवववहारो । (बब. १९ ६, १. १); उप्पादानुष्केदो नाम स्ववद्वियो । तेन संतावत्वायः वेव विचायमिष्क्विदः, प्रसते वृद्धिविषयं पादस्कंतमावेष व्यवपाविषादक्कितं धमाववववहार-णुवतत्तादो । (बब. १९. १९. १९ ४७) । उत्पाद का सर्व सत्ता स्वीर सनुष्केद का सर्व है

उत्पाद का सर्व सत्ता और अनुष्केद का अर्थ है विनाश या अनाव। स्रतः उत्पादागुष्केद से अनित्राय प्रथ्याविकनय की अपेका भाषात्मक अभाव से है, क्योंकि तुष्के स्थाय परतुमूत नहीं है। यह प्रथ्या-विक नय का विषय है।

उत्त्वकात्।विष्यकामः—१. टोशव्य उप्पितंतो सोसक्त्रहिषकमे कुण्य ॥५६॥ (सार. ह. वू. बस. हे. दि. वू. द६ वष्.)। २. उत्त्वकाम् सप्रतः सर्वाम्, सन्तिककामं परवायरास्त्रमान् ते उत्त्वकः सामिष्यकामे, टोसवत्—तिस्हृबत्, उपन्तुता स्व प्लुत्य करोति यत्र तट्टोसयतियन्दनकमिति गायार्यः । (ग्राव, वृ. टि. यत्न. हेव. पृ. ८७) ।

(आत. १, १८ का तूर १, १००) सर्वता करवा, वह उत्यवका-समिव्यक्त नामक बन्दा का दोन है। इतका हुसरा नाम टोक्परि मी है। (जूनाचार ७-१०६ और सनगारवर्गाहत हुन है सम्मतः ऐने ही दोन को दोलायित नाम से कहा गया है)।

उत्सन्नक्रिय-प्रप्रतिपाति—देको व्युपरतिक्रयानि-वर्ति शुक्तप्रयान । केवलिनः शैलेशीगतस्य शैलवद-कम्पनीयस्य । उत्सन्नक्रियमप्रतिपाति तुरीयं परम-

धुक्तज्ञ् ॥ (योगसा. ११-६) । मेर के समान रिचरताच्य शोलेसी धवस्था को प्राप्त धावीरोकेचली के प्यान को उत्सानक्य-धप्रतिपाति सुक्त प्यान कहते हैं। यह शुक्त प्यान का धन्तिम (चतुर्ष) भेंद है।

उससी—देशे प्रश्रवशेक्षिताप्रमाजितीस्तर्म । १- उससां- स्वामो निष्ठपूर्व-सेव-मन-पून-पुरोवासीनाम् । १- उससां- स्वामो निष्ठपूर्व-सेव-मन-पून-पुरोवासीनाम् । ४- ४४ ४ प्रथमे प्रश्रवशेक्षिताप्रमाजित उससर्ग करोति, ततः पोषयोध्यसक्षतनिवस्ति । (त. सा. क्रि.स. स्व. १- १- १- १ । सान-पुन-प्रमाननिर्माण्य संस्थमस्य सुद्धास्यतस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य स्वास्यस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य स्वमानस्यामित्यस्य (प्रमानस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य स्वमानस्यामित्यस्य (प्रमानस्य सोम-प्रमानस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य स्वमानस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य स्वमानस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य स्वमानस्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य साम-प्रतिकर्कायान्य साम-प्रतिकर्कायोगान्य साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्कायम्य साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्कायम्य साम-प्रतिकर्कायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम् साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्य साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वायम्य साम-प्रतिकर्वयम्य साम-प्र

र भूमि के बिना देखे ग्रोचे यूक, स्तीमा, यत, भूम ब्रोग विका सार्व के त्याप करने का नाम जलता है। यह पीक्षोचवास का एक सरिकार है। २ बात, यूक, सारत स्रीर रुग्व सायु भी भूतभूत संयम का विनास न हो, इस इंग्ल्ट से को गुढ़ सामानतर के सावनभूत सरने गोम्य स्ति कठोर संयम का सायु करता है; यह संयम परिपालन का उत्सर्वसार्व —सामान्य विचान है। उत्सर्वस्तार्वि — देखो उच्चारम्यवचसमिति । २, स्वाचिक स्वाचर-जूलम-मृत्वीवति । रे. स्वाचिक स्वाचर-जूलम-मृत्वीवति । रेस प्रमृत्व का सुन-पुरावशिमानुस्तर्व जतसंविगितिः।

(त. था. ६-६) । २. जीवाविरोधेनाङ्गमलनिर्हरण-

भूलार्गसमितिः। स्थावराणां जङ्गमानां च जीवा-

दौनाम् प्रविरोदेन भक्तमसनिर्हरणं शरीरस्य च स्थापनम् उत्सर्गसमितिरवगन्तव्या । (त. था. ६, ४, ३. जीवाविरोधेनाङ्गमलनिर्हरणं समुत्सर्गस-मिति:। (त. इसी. ६-४) । ४. तद्वजितं (स्थावर-जङ्गमजीववजितं) निरीक्य चक्षुषा प्रमृज्य च रजोहत्या बस्त्र-पात्र-खेल-मल-भक्तपान-मूत्र-पुरीषादीनामुत्सगैः उज्मनं उत्सर्गसमितिः । (त. भा. हरि. वृ. ६-५) । ५. स्थावराणां जङ्ग-मानां च जीवानामविरोधेनांगमलनिर्हरणं शरीरस्य च स्थापनमुत्सर्गसमितिः। (चा सामृ ३२)। ६. कफ-मूत्र-मलप्रायं निर्जन्तु जगतीतले । यत्नाद्य-दुत्मृजेत् साधुः सोत्सर्गसमितिभवेत् ॥ (योगकाः १-४०)। ७. दूरग्रदिशालानिरुद्धशुद्धमहीतले । उत्सर्गसमितिविष्मुत्रादीनां स्याद्विसर्जनम् ।। (भ्राचाः सा. १–३६)। ८. निर्जन्तौ कुशले विविक्तविपुले लोकोपरोघोजिमते प्लुप्टे कृष्ट उनोपरे क्षितितले विष्ठादिकानुत्सृत्रन् । यः प्रज्ञाश्रमणेन नक्तमभितो दृष्टे: विभज्य तिघा । सुस्पृष्टेऽप्यपहस्तकेन समिता-बुत्सर्ग उत्तिष्ठते ।। (ब्रन. घ. ४-१६६) । निर्जीवे शुपिरे देशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमार्ज्य च । यत्या-गो मल-मूत्रादेः सोत्सर्गसमितिः स्मृता ।। (सोकप्र. ३०-७४८) । १०. विष्मूत्र-श्लेष्म-खिल्यादिमल-मुज्भति यः शुचौ । दृष्ट्वा विशोध्य तस्य स्यादु-त्सर्यसमितिहिता।। (धर्मसं. श्रा. ६-६)। ११. प्राणिनामविरोधेन ग्रङ्गमलत्यजन शरीरस्य च स्था-पनं दिगम्बरस्य उत्सर्गसमितिः भवति । (त. वृत्ति भूत ६−५)।

१ स्वावर और कक्कम कीवों से रहित गुढ़ भूमि में वेशकर एवं रजीहरण से काइकर सल-मुक प्रांदि का त्या पर रहत है। १ वत-स्वावर कीवों के किरोध (विरावना) से रहित गुढ़ भूमि में वरिराज सल के छोड़ने धीर वारीर के स्थापित करते हैं। वर्रापित करते कहें वह स्वाप्ताय कार्य के उत्सर्वासिति करते हैं। वर्रापिती - ए गर-तिरियाण शाठ-उच्छेह्न विमू-दिवहृद्ध सक्यं। ××× उत्सर्थिपियानु वन्द्र वेदि। (ति. प. ४-११४)। २. यनुभवादिभर-त्यवंगवीला उत्सर्वियो। (ति. वि. २-५७)। ३. तिष्ठपतितेशाल्यंगवानी वा वृद्धिका । (वि. वि. वेश्वरीतेशाल्यंगवानी विद्धानीतिकार्योगीर प्रांचित्र कार्योगीर विद्धानीतिकार्योगीर प्राच्चित्र कार्योगिर केरिको-

डीक्रो । क्रोसप्पिणीयमाणं तं चेव्सप्पिणीए वि ॥ (क्योतिक्क. २-=३)। ५. जत्यं बलाउ-उस्सेहाणं उस्सप्पणं उड्डी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । (वव. पु. ६, पू. ११६) । ६. उत्सप्पंति वर्द्धतेऽरकापेक्षया उत्सर्प्यति वा भावानायुष्कादीन् वर्द्धयतीति उत्स-पिणी। (स्थाना सभय. वृ. १-५०, पृ. २४)। ७. उत्सर्पयति प्रथमसमयादारम्य निरन्तरवृद्धि नयति तैस्तैः पर्यायैभीवानित्युत्सपिणी । (उप. प. मू. षु. १-१७) । ८. ताभ्यां वट्समयाम्यामुपभोगादि-भिरत्सपंगशीला उत्सर्विणी । (त. सुस्तबो. वृ. ३, २७) । ६. उत्सर्पन्ति कमेण परिवर्द्धन्ते शुभा भावा श्रस्यामित्युत्सर्पिणी । (ज्योतिष्क. मलय. वृ. २-६३)। १०. सागरोपमाणां दश कोटीकोटच एव दुष्यमदु-ध्यमाधारकक्रमेणेकोत्सर्पिणी । (जीवाजी. मलय. वृ. ३, २, १७६, पू. ३४५)। ११. शुभा भावा विव-द्धंन्ते कमादस्या प्रतिक्षणम् । हीयन्ते चाशुभा भावा भवत्युत्सर्पिणीति सा ।। (लोकप्र. २६-४५) । १२. उत्सर्पयति वृद्धि नयति भोगादीन् इत्येवशीला उत्सर्पिणी । (त. बृत्ति श्रुत. ३-२७) ।

१ जिस काल में जीवों की आयु, शरीर की अंवाई श्रीर विभूति आदि की उत्तरोत्तर बृद्धि हो उसे उत्सर्पिणी कहते हैं।

उरसंज्ञासंज्ञा — देशो उबसन्तासन्त । सनन्तानन्त-परमाणुसम्रातपरिमाणात्रिकृता उत्संज्ञासज्ञैकः । (त. वा. ३, ३८, ६, पृ. २०७, पं. २६–२७)। सनन्तानन्त परमाणुर्धो के समुबाय से एक उत्संज्ञा-सज्ञानान्त्र परमाणुर्धों के समुबाय से एक उत्संज्ञा-सज्ञानामक माप होता है।

उत्सूत्र — उत्पूत्रं किमित्याह — यदपुरिटर्प तीचेकर-गणपरे, स्वच्छाने स्वामित्रावेण निकल्तित्वन् उद्यो-सित्रान, भत्यप्य निक्षान्ताननुगाति, निक्षान्तविष्टृत्यम् इत्यदं: ( (ब्राव. इ. वृ. सत. है. टि. पू. द ४) । तीचेन्द्वर या गणपरों वे विकास उपवेश नहीं दिवा है ऐसे तत्त्व का सपने स्विमास्य से कस्त्या करके कम करने के विज्ञुत्त वहते हैं, स्वामि, इस प्रकार का व्यास्थान निक्षान्त के विद्युति हैं।

स्वास्तिता कार्यास्त्रां — १ वस्य पुत्रकं च हुवे स्वास्त्र स्वास्त्रं को ठिमी संती। एसी काउस्समी उत्तिउत्तिको होई नायको। (स्वास्त्र सि. १४७६)। १ ४मी च पुत्रकं च प्राक् प्रतिचादितस्वरूपे, ते एव ह्य स्वारति व्याने यः करिक्त स्वितः सन् एव कार्यो- त्सर्गं उत्सृतीत्सृतो भवति ज्ञातच्यः, यस्मादिह शरीर-मृत्वृतं भावोऽपि धर्म-सुक्लस्यायित्वादुत्सृत एव । (ब्राव. नि. हरि. वृ. १४७१, वृ. ७७६) ।

देखो उत्पितोत्थित कायोत्सर्ग ।

जस्सैक — देवो अनुसेक। १. विज्ञानादिभिरनुत्कृष्ट-स्वाधि सतस्तकुत्रनदोड्कृतरतोत्सेकः:। (स. सि. ६—२६; त. सा. ६. २६, ४)। २. उत्सेको ज्ञाना-दिभराधिनदेऽभिमान भ्रास्तनः। (स. भा. सिद्ध. वृ. ६—१०, वृ. १४४)।

ज्ञानादिकी ग्रम्थिकता के होने पर तद्विषयक ग्रामि-मान करने को उत्सेक कहते हैं। यह मान कथाय का नामान्तर है।

उत्सेधाङ्गुल - १. परिभासाणित्पण (१, १०२-६) होदि हु उदिसेहसूचिग्रंगुलयं ॥ (ति. प.१-१०७)। २ ग्रट्ठेव य जवमज्भाणि ग्रगुलं×××। (जीवस. ६६) । ३. घटी यवमध्यानि एक-मंगुलमुत्सेघारुयम् । (त. बा. ३, ३८, ५) । ४. 🗙 × × यवैरष्टभिरङ्गुलम् ॥ उत्सेघाङ्गुलमेतत् स्या-दुरसेघोऽनेन देहिनाम् । ग्रस्पावस्थितवस्तूनां प्रमाणं च प्रशृह्यते ॥ (ह. पु. ७, ४०-४१) । ५. परमाणू तसरेणुरहरेणु बालग्रग्ग-सिक्खा य । जूग्र जवो घट्टगुणो कमेण उस्सेहभ्रंगुलयं। (संग्रहणी २४४)। ६. उत्सेघो देवादिशरीराणामुच्यत्वम्, तन्निर्णया-र्थमङ्गुलमुत्सेघाङ्गुलम् । उत्सेघः 'घणंनाणं सुहुम-परमाणुपुग्गलाण समुदयसमिइसमागमेणं एगे ववहार-परमाणू दत्यादिकमेणोच्छ्यो वृद्धिस्तस्माज्जात-मङ्गुलमुत्सेवाङ्गुलम् । (संग्रहणी दे. वृ. २४४); यवमध्यान्यप्यष्टावेकमुत्सेधाङ्गुलम् । (संग्रहणी हे. वृ. २४४) । ७. लिक्षाष्टकमिता यूका भवेद्युकामिरष्ट-भिः । यवमध्यं ततोऽष्टाभिस्तैः स्यादौरसेषमङ्गुलम् । (लोकप्र. १-३३)। २ बाठ बवमध्यों का एक उत्सेबाङ्गुल होता है।

२ बात बक्तवार्षे का एक उत्तेवाहनूक होता है। उत्त्वेविक— १. उत्तेहक पिट्टाइ ×× ॥ (ह्यूक्त. ६४०)। २. उत् कार्य निर्मच्छता वाययेण यः स्वेद: स उत्तर्वेदः उत्तर्वेदेश निर्ममु नृत्येदिमम्। (ब्यूक्त. से. वृ. ६३६); उत्तर्वेदिमं पिष्टादि— पिष्टं सूक्तवनुतादिवृत्यीनिष्यन्त्यु, तद्धि वस्त्रान्तिरा-मवःश्वित्यायोगीत्वकत्य वाय्येगीतित्ववमानं पञ्चते। तत्र वदानं तत्र उत्तर्वेदिमामम्। (ब्यूक्त. से. वृ. ६४०)। सुक्त बाबल खावि के चूर्ण से उत्पन्न पिष्ट खावि को उत्स्वेदिन कहते हैं। कारण कि वह बस्त से खान्छादित होकर मीचे स्थित उच्च बस के भाग से पकता है।

ज्वकराजिसबुग क्रोच — उदकराजिष्युची नाम--ययोदके दण्डवलाकाकृतुव्यादीनामम्पर्यमेन हेबुना
राजिस्त्तन्ता प्रतस्तादपाष्ट्रतस्यन्तरमेन देवुना
राजिस्त्तन्ता प्रतसादपाष्ट्रतस्यन्तरमेन दर्गहेति,
एवं ययोक्तिनिम्तोत्यनो स्टच कोची विद्ववीऽत्रम
सस्य प्रत्यवस्यानोत्यस्यनम्तरमेव व्यपणक्वति स
जदकराजिसवृद्धः । (त. मा. ६–१०)।

विस प्रकार कत में तकड़ी या अंतुनी प्रदि किसी भी निविष्य से उत्पन्न हुई रेका उत्पन्न होने के सनसर ही दिस्तीन हो बाती है, उसी प्रकार किसी भी निविष्य से उत्पन्न हुमा प्रमाहहीन विद्वान का कोच भी चृक्ति उत्पन्न होने के सनसर हो शास्त्र हो बाता है, सत एव उसे उदकराजि सबुश (संब्द-सन) कोच कहा बाता है।

उद्योधकुषार — १. कर-कटिव्यप्तिकप्रतिक्या कृष्ण-ह्यामा मकरिमिल्ला: उद्यिकुमारा: । (त. मा. सिक्ट. इ. ४-११) । २. उद्यिकुमारा भूषणीनपुक-ह्यवर-रूप्तिकुषारिप: । (वीषाणी. ससय. यू. ३, १, ११७) । ३. उद्यिकुमारा कर-कटिव्यप्तिकर्या सवदातस्त्रेतवर्या: । (वंष्ट्यूणी दे यू. १७, यू. ११)। ४. उद्यानि उद्यक्तानि स्थान वेष्ट्र ते उदयय: उद्यक्ति कृषारायः उद्यक्तिकृतारा: (त. वृष्टित यू. ४२१)। १. कर्ष कर्षा कटिमाण में स्वतिकाय क्ष्यमान, व्यक्ते स्वाम स्वीर सकर के विल्ल युक्त वेष उद्यक्तिमान कहे बात है।

कहें जाते हैं।

वदय — १. हव्यादिगिमिस्तवधारकमंथां फतप्राप्तिइत्याः ( त. ति. २-१; त. वा. २, १, ४) । २,

हव्यादिगिम्तवधार कर्मणः फतप्राप्तिकथयः । हव्यादिनिमत्तं प्रतीयः कर्मणः विवच्यानात्यः फत्तेपिनपात उदय दत्तीमानास्यां तमते । (त. वा. २, १, ४);

हव्यादिगिम्तवधार्त्तं कर्मपरिषकः वदयः । प्रापुपात्तस्य कर्मणः हव्यादिगिमत्तवधात् फतप्राप्तिः

परिपाकः उदय इति निश्चीयते । (त. वा. ६, १४,

१) । ३. उदयः उदीरव्याविकागवतत्तुव्यावेषुनुतपात्त्यां ता ( जाव. वि. हिर्. वृ. १०, ९, ७७) ।

У. क्रविवाकाविमांव उदयः । (त. वा. ६).

सिक्ष. बृ. २-१) । ५. जे कम्मक्संघा घोकवृह्दकहु-जादिपद्मोनेण विजा द्विदिक्सयं पाविदूश सप्पप्पणी फलंदेंति, तेसिं कम्मक्लंघाणमुदग्री सि सण्णा। (वव. पु. ६, पू. २१३) । ६. उदयः फलकारित्वं इव्यादिप्रत्यवद्वयात् । (त. इसो. २, १,४); द्रव्या-दिनिमित्तवशात कर्मपरिपाक उदय: । (त. इलो. ६, १४)। ७. झोकडुणाए विणा पत्तोदयकम्मक्खंघो कम्मोदमो णाम ।  $\times \times \times$  एत्थ कम्मोदयो उदमो त्ति गहिदो। (अथम. १, पू. १८६)। ८. कर्मणो ययाकालं फलोपजननसामर्थ्यपरिपाक उदयः। (सिद्धिवि. टी. ४-१०, पू. २६०)। ६. तेषां च ययास्वस्थितिबद्धानां कर्मपुद्धलानां करणविशेषकृते स्वाभाविके वा स्थित्यपचये सत्युदयसमयप्राप्ताना विपाकवेदनमुदयः । (वडक्षीति हरि. वृ. ११, पृ. १३१; कर्मस्त. गो. बृ. १, पृ. ६६) । १०. कर्मणां फलदातृत्वं द्रव्य-क्षेत्रादियोगतः । उदयः पाकज ज्ञेय ××× ।। (पंचतं. ग्रमित. ३-४) । ११. तेषा-मेव यथास्वस्थितिबद्धानां कर्मपूद्गलानामपवर्तना-करणविशेषतः स्वभावतो बोदयसमयप्राप्तानां विपा-कवेदनमुदयः। (शतकः सतः हेमः ३, पृ.६)। १२. ब्रष्टानां कर्मणां यथास्वमुदयप्राप्तानामात्मी-यात्मीयस्वरूपेणानुभवनमुदयः । (पंचसं मलयः स् २-३, पू. ४४) । १३. उदयः उदयावलिकाप्रवि-ष्टानां तत्पुद्गलानामुद्भूतसामर्थाता । (ग्राव. नि. मलयः बु. १०८, पू. ११६) । १४. कर्मपुद्गला-नां यदास्यितिबद्धानामवाधाकालक्षयेणापवर्तनादि-करणविशेषतो वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः। (कर्मप्र. मलय. वृ. १, पृ. २) । १५. इह कर्मपुद्-गलानां यथास्वस्थितिबद्धानामुदयप्राप्तानां यद् विपा-केन अनुभवनेन वेदन स उदयः। (कर्मस्तः है. स्बो. बृ. १३, षृ. ८४) ।

१ प्रव्यादिका निमित्त पाकर जो कर्मका फल

प्राप्त होता है उसे उदय कहा बाता है। उदयनिष्यम्न — उदयणिष्फण्णो णाम उदिण्णेण जेण प्रण्णो णिष्फादितो सो उदयणिष्फण्णो। (धनुषो-षु. पु. ४२)।

कर्मके उदयसे बीव व सजीव में जो सवस्था प्राहुर्मूत होती है वह उदयनिष्यन्म कही जाती है। खेले— नरकमति नामकर्म के उदय से होने वाली बीव की नाएक प्रवस्था और श्रीदारिकक्षारीर नामकर्म के उदय से इत्पन्न होने वाली झौदारिक वर्गणाओं की झौदारिकदारीरक्ष सवस्था।

उदयबन्धीरकृष्ट — १. उदयकाकेश्चरुष्यमानामां स्व-बन्धायुक्तम्ट निर्वातिस्तकमें मातां ता उदयक्योक्तरा-मिता (वेचलं. स्वी. ब. १-६२, पृ. १४१)। र. माता प्रकृतीनां विचाकोदये सति कम्बायुक्तस्ट स्वि-तिस्तकर्मावाय्यते ता उदयबन्धीत्करस्वामाः। (वेचलं. सत्तव. बृ. १-६२, पृ. १४२; क्षत्रंत्र. यहो. टी.

१, पृ. १४) । १ उदयकाल में धानुभूयमान जिन कर्मप्रकृतियों का स्थितिसस्य बन्ध से उत्कृष्ट पाया जाता है उन्हें

उवसबन्धोत्कृष्ट कहते हैं।

उदयभाव — ब्रहुविहरूम्मपोम्पला संताबत्थाती
उदीरणाविलयमतिकान्ता ग्रप्पणी विपागेण उदयाविलयाए बहुमाणा उदिन्नाघी ति उदयभावी

भन्नति । (धनुयो. चू. पू. ४२) । साठ प्रकार के कमंदुदानतें का सत्त्व धवस्या से उदराजावसी का सतिकमय कर सपने परिपाक से उदयावसी में वर्तमान होते हुए उदय को प्राप्त होना, इसका नाम उदयभाव है।

उदयवती— १. चरिमसमयोम दिसयं आसि प्रकार स्व संकंसे तामी । समुद्रयबह ह्यराओ उदयबह होति वगईसो ।। ﴿चेक्सं. १-६६) । २. हतराः या स्वोद्धरेग चरमवस्ये जीनोज्जुमति ता उदय-वरः । (चेक्सं. स्वो. वृ. १-६६, ष्टृ. ११३) । २. हतराः या स्वोद्धरेग स्वार्थः अवन्ति, मार्का दिसकं स्वार्थः क्षेत्रस्य स्वार्थः विद्यत्वे । (चेक्सं. सिकं स्वार्थः स्वार्थाः विद्यत्वे । (चेक्सं. सिकं स्वार्थः स्वार्थाः विद्यत्वे । (चेक्सं. सिकं स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः । (क्सं. च्यार्थः स्वार्थः । (क्सं. च्यार्थः स्वार्थः । (क्सं. च्यार्थः स्वार्थः । (क्सं. च्यां. दीः हं. १९ १९) । १ विष्यः सम्बन्धः । (क्सं. च्यां. दीः १. ष्टृ. १९) । १ विषयः सम्बन्धः । (क्सं. च्यां. दीः १. ष्टृ. १९) ।

श्रमित्तव समय में वपना रक्त होते हुए देवन किया बाता है जम कर्ममाहितयों को उदयवत्ती कहते हैं। उदयर्शीक्रमीत्कृष्ट—१: उदयेऽमान्य: संक्रमेना उत्कृष्ट (स्मतिवस्तकमं यावां ता उदयर्शकमोत्कृष्टाः। (चंच्चां: वतो. वृ. १-६२, वृ. १४१)। २: यावां पुन-विपाक्रोयंत्र प्रवर्तमाने तति संक्रमत उत्कृष्टं स्वति-स्तुत्वमं वास्पते, न बन्धतस्ता उदयर्शकमोत्कृष्टामि-वाता:। (चंच्चां: वस्त्व. वृ. १-६२, वृ. १४१; कर्षप्र. बको. ही. १, पृ. १४)। ३. उदये सति संकमत उत्कृष्टा स्थितियांसां ता उदयसंक्रमोत्कृष्टाः । (पंचसं. मलव. बृ. ४–१४४, पृ. २८४)।

२ विपाकोस्य के होने पर जिन कर्मप्रकृतियों का संक्रम की प्रवेका उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म प्राप्त होता है, बग्य की प्रयेक्षा नहीं; उन्हें उदयसंक्रमोत्कृष्ट कहते हैं।

उदयस्थितिप्राप्तक — जंकम्मं उदए जत्य वा तत्थ वा दिस्सइ तमुदयद्विदिषत्तयं णाम । (कसायपा सू. पू. २३६: सव. पू. १०, पू. ११४) ।

जो कर्मप्रदेशाप्र बंधने के झनन्तर जहां कहीं भी---जिस किसी भी स्थिति में होकर--- उदय को प्राप्त होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते हैं।

उदरक्तिमिनिर्गम ग्रन्तराय— × × × स्यादुदर-किमिनिर्गमः ॥ उभयद्वारतः कुक्षिकिमिनिर्गमने सति । (ग्रन- व. ४, ४४–४६)।

भोजन के समय कर्ष्या प्रधोद्वार से पेट में से कृमि के निकलने पर उदरिकमिनिगंम नाम का अन्तराय होता है।

उदर्शिनप्रकासम् — १. यया माण्यागारे स्पृत्तिवमनलमञ्जूषिना श्रुविना वा वारिष्या सम्यति पृत्ती,
स्वाम यतिरिष उदर्शान्त्र प्रसम्यतीति उदर्शिनसम्मानित व निरूप्यते । (त. वा. ६. १, १६,
पृ. ४६७; त. क्लो. ६-६) । २. यथा माण्यागारे
समुत्तिवासमन्त्रं शुचिनाञ्जूषिना वा वारिष्या प्रसमयति गृति तथा वयासस्येग यतिरप्युरर्शिन प्रसम्य
वि गृति तथा वयासस्येग यतिरप्युरर्शिन प्रसम्य
वि गृति तथा वयासस्येग यतिरप्युरर्शिन प्रसम्य
वि गृति तथा वयासस्येग यतिरप्युर्शिन प्रसम्य
वि गृति तथा वयासस्येग यतिरप्युर्शिन प्रसम्य
वि गृति तथा वयासस्येग यतिरप्युर्शिन प्रसम्य
वि गृति । (वा. ता. पृ. १६) । ३. भाष्यागारबदुदरे प्रज्वनितोभीनः प्रश्व[या]म्यते येन शृचिना
प्रसूचिया वा वनेनेन सरसेन विरक्षेत्र वाद्यनेन तदुदर्भिन प्रसम्यनिति प्रसिद्धम् । (सम. य. स्वो. टी.
६—४६) ।

१ जेंदे अच्छार में लगी हुई श्रीन को गृहस्वामी गंदार प्रवर्षका किया भी जात है मुझाने का प्रवरत करता है, उसी प्रकार समाताबेदनीय कमें की उदोरना से उठी हुई उदरानित को सामु भी सरस-नीरस साथि किसी भी प्रकार के साहार से साम्त करता है, इससिए उदरानियसमन यह उसका सार्वक नाम बानना चाहिये। उदासाय — उदासलं उच्चै हीतता । (सम्बा-समय. वृ. ११, पृ. ६०; रायप. वृ. पृ. २७) । उत्तत व्यवहार के साथ को ययार्थ वचन का प्रयोग किया बाता है उसे उदासलय कहा बाता है। यह सत्य बचन के ११ व्यक्तियों में दूसरा है।

उदान वायु — रस्तो हरूष्ठ-तालु-भूमध्य-मूष्टिन च संस्थितः। उदानो वश्यतां नेयो गत्यागतिनियोगतः।। (योगद्या. ५–१६); रसादीनूष्यं नयतीत्युदानः। योगद्या. स्वो. विव. १–१३)।

रस झावि को ऊपर से जाने वाली वायु को उदान वायु कहते हैं। वह वर्ष से लाल होती हुई ह्वय, कछ, तालु, भृषुहिनस्य और शिर में स्थित रहती है।

उदारख-१. प्रभिषेयार्थस्यातुच्छस्वं गुम्फगुण-विशेषो वा । (समबा. धभयः बृ. ३४, पृ. ६०) । २. उदारत्वमतिशिष्टगुम्फगुणयुक्तता धतुच्छार्थप्रति-पादकता वा । (रायपः बृ. पृ. २०)।

काव्य के बाच्याभूत प्रार्थ की महानता प्रथमा शब्दसंघ-दमारूप विशिष्ट गुण गुक्तता का नाम उदारत्व है। यह ३५ सत्यवचनातिकार्यों में २२वां है।

जबाहरण--१. उदाहिषते प्रावश्येन ग्रुहतेओन-दाष्ट्रिकोऽमे इति उदाहरणम् । (वक्कः मे हरि. इ. १-४२) । २. द्रश्टात्त्ववनमुदाहरणम् । (प्रमाणमी. २. १. १३) । ३. म्यात्तिपूर्वकृष्टा-त्तवचनपुदाहरणम् । (म्या. वी. ३, ५. ७८)।

३ व्याप्तिपूर्वक वृष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं।

उदीचीन—एवमुदीच्यां दिश्येतावस्मयाद्य पञ्चयो-जनमात्रं तदिवसमूनतरं वा गन्तव्यमित्येवस्भूतम् । (सुत्रक्, सी. बृ. २, ७, ७६, वृ. १८२) ।

भाज मैं उत्तर दिशा में पांच योजन प्रवचा उससे श्रीवक या कम इतनी हुर जाऊँगा, इस प्रकार उत्तर दिशा में गमन का नियम करने को उदीचीन देशा-वकाश्विकत कहते हैं।

उद्योरणा— १. वे कम्मक्षंचा महतेषु द्विदि-प्रवृ-भाषेषु सबद्विदा क्षोकहिष्ट्रण कलदाहणो कीरति तेति-मृद्योरणा दित सण्या, सरक्षत्रायनस्य उदीरणान्यपदे-सात् । (बन्द पु. ६, षु. २१४); भरक्ष्यपानमृती-रणा । भाषिमाए बाहिरद्वित्यादि कादुण उत्तरि-माणं ठिटीणं बंबायसियवदिक्कंतपदेसमामस्वेश्वनसो-

गपडिभागेण पलिदोवमस्स ग्रसंखेज्जदिभागपडि-भागेण वा घोकहिंदूण उदयावलियाए देदि सा उदीरणा। (वद. पु. १४, पू. ४३)। २. ग्रोकप्टण-वसेण पत्तोदयकम्मक्खंघो धकम्मोदघो णाम । 🗴 ×× ग्रकम्मोदद्यो उदीरणा गाम । (जयध. १, पू. १८६) । ३. जंकरणेणोकविद्वय उदए दिल्जद उदीरणा एसा। (कर्मप्र. उदी. क. १; पंचसं. उदी. क. १, पृ. १०६) । ४. धनुभूयमाने कर्मणि प्रक्षिप्या-ऽनुदयप्राप्त प्रयोगेणानुभूयते यत्सा उदीरणा । (पंच-सं स्वो. बृ. ५-१, पृ. १६१); यत्करणेनापकृष्य दीयते उदये उदीरणा । 🗙 🗙 यहलं परमाण्या-त्मकं करणेन स्ववीर्यात्मकेनापकृष्य, धनुदितस्थिति-म्यः इत्यवगम्यते, दीयते प्रक्षिप्यते उदये उदयप्राप्त-स्थितौ एवा उदीरणोच्यते । (वंबसं. स्वो. वृ. उदी. १, पु. १७५); उदयस्थितौ यत्प्रथमस्थितेः सका-शात् पतित सोदीरणा। (पंचसं स्वो. वृ. उपश. २०, पू. १६२) । ५. झष्णत्य ठियस्सुदये संयु[छु]-हणमुदीरणा हु प्रत्थितां। (गी. क. ४३६)। ६. समुदीर्यानुदीर्णानां स्वल्पीकृत्य स्थिति बलात्। कर्मणामुदयावल्यां प्रक्षेपणमुदीरणा । (पंचर्सः ग्रमितः ३-३)। ७. सा (उदीरणा) पुनः कर्मपुद्गलानां करणविशेषजनिते स्थित्यपचये सत्युदयावितकायां प्रवेशनमुदीरणा । (कर्मस्त. गो. वृ. १, पृ. ६६)। च्यारमम् अनुदयप्राप्तस्य करणेनाकृष्योदये प्रक्षे-पणमिति । (स्थानाः श्रभवः बृ. ४, १,२५१,पृ. १८४); ब्रश्राप्तकालफलानां कर्मणामुदए प्रवेशन-मुदीरणा। (स्थानाः सभयः वृ. ४, २, २६६, पृ. २१०) । ६. तेवामेव च कर्मपुद्गलानामकालप्राप्ता-नां जीवसामर्थ्यविशेषादुदयावलिकायां प्रवेशनमुदी-रणा। (शतक. मल. हेम. ३, पू. ६; बडबीति मलय. वृ. १-२, पृ. १२२; कर्मस्तः वे. स्वो. षृ. १, पृ. ६७; वडशीति दे. स्वो. पृ. ११४)। १०. उदीरणाऽप्राप्त-कालस्य कर्मदलिकस्योदये प्रवेशनम्। (वडशीति श्ररि. बृ. ११, पृ. १३१)। ११. उदयावलिकाती वहिर्वेतिनीनां स्थितीनां दलिकं कवायै: सहितेना-सहितेन वा योगसंज्ञिकेन बीयंबिशेषेण समाकृष्योद-यावलिकायां प्रवेशनमुदीरणा । तथा चौक्तम्---उदयावलियाबाहिरस्लिटिईहितो कसायसहियासहि-एणं जोगसन्नेणं दलियमोकड्डिय उदयावलीयाए पवेसणमुदीरणा इति । (पंचर्स. सलय. मृ. ५-६,

षु. १६४); यस्परमाण्यात्मकं दलिकं करणेन योग-संशिकेन बीर्यंविद्येषेण कषायसहितेन शसहितेन वा खदयावितकाबहिबंतिनीभ्यः स्थितिभ्योऽपकुष्य उदये दीयते उदयावशिकायां प्रक्षिप्यते एवा उदीरणा। (पंचर्त मसय पृ. चवी क. १, पृ. १०६); इह प्रथमस्थितौ वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यस्प्रथम-स्थितेरेव दलिकं समाकृष्योदयसमये प्रक्रिपति सा उदीरणा। (वंश्वसं. मलय. वृ. उपश. २०, पृ. १६३) । १२. कर्मपुद्गलानामकालप्राप्तानामुदया-विलकायां प्रवेशनमुदीरणा । 🗙 🗙 अनुदयप्राप्तं सत्कर्मदलिकमुदीर्यत उदयावलिकायां प्रवेश्यते यया सोदीरणा। (कर्मप्र. मलयः वृ. १-२, वृ. १७, १८)। १३. अन्तरकरणसत्कं च दलिकमुत्कीर्य प्रथमस्थितौ द्वितीयस्थितौ च प्रक्षिपति । प्रथम-स्थितौ च वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत्प्रथमस्थिति-गतं दलिकं समाकृष्योदये प्रक्षिपति सा उदी-रणा। (जलक. वे. स्वो. वृ. ६८, पृ. १२८)। १४. उदयावलिबाह्यस्थितिस्थितद्रव्यस्यापकर्षणवशा-दुदयावत्यां निक्षेपणमुदीरणा । (गो. क. जी. प्र. १ (३६४

१ प्रधिक स्थिति व अनुभाग को लिये हुए जो कर्म स्थित हैं उनको उस स्थिति व अनुभाग को हीन करके फल देने के उम्मुख करना, इसका नाम उदी-रणा है।

उदीरसाकर्श-देशो उदीरणा। प्रशाप्तकाल-कर्मपुद्गलानामुदयभ्यवस्यापनमुदीरणाकरणकम्, सा चोदयविषेष एव। (पंचसं. स्वो. वृ. वं. कं. १, पृ. १०६)।

जित कर्म पुरुगलों का उदयकाल प्राप्त नहीं हुआ है उनको उदय में स्थापित करना, इसका नाम उदी-रणाकरण है। यह एक उदय की ही विशेष प्रवस्था है।

जबीरलीवय- १. प्रयमाकाविषणक जदीरलीदयः (त. बा. ६, १६, ६) । २. वींत कम्मलालपुदयाविषवम्तंतर श्रंत रूकरणेण प्रव्यंत्रपर्वाणंकम्मपररामृत्यं परिणायविष्यंत्रपर्वाणंकम्मपररामृत्यं परिणायविष्यंत्रपर्वाच्यंवेत्रोत्रीरवाषमणुद्वा तेतिनुदीरणोदमो ति एसो
एस्य प्रावस्तो । (क्ष्यः ७, पू ११६) । ३. वस्यव्यायक्रयोगेन्योदयावतिकारादितानां विस्त्रीता यहकष्टुस्परिचकी अविष्यानुष्यति स ज्यीरणोवयो

भव्यते । (वंबसं. स्त्रो. यू. ४-१०२, यू. २६३)। ४. यः पुनस्तमिन्तृदयं प्रवतमाने सति प्रयोगतः उदीरणाकरणक्षेण प्रयोगेण दलिकमाकृष्यानुभवति स वितीय उदीरणोध्यामियान उत्पते । (वंबसं. सत्त्रय यू. १-१०२, यू. २६३)।

२ जिन कर्मयरमाणुद्धों का उदयावली के भीतर सर्वेचा धतरब है उनको धानरफरणकथ परिणाम-विशेष के द्वारा धर्सक्यात सोकप्रतिभाग से उदीरणा को प्राप्त कराकर वेदन करना, यह उनका उदी-रणीदय है।

र पर्यापः हा जिल्ला होने परिणतः कर्मपुद्गलस्क-न्यः जरीणः। (चवः पु. १२, ष्ट. ३०३)। २. जदी-णंम् उद्गुरशक्तिकमुदगक्तिप्राविष्टमिति यावत्। (चर्मसं. मलयः व. ७६७)।

१ फल देने रूप ध्रवस्था में परिणत कर्म-पुर्व्गल-स्कन्य को उदीर्ण कहते हैं।

उद्गमशुद्ध उपथिसंभोग-तत्र यत्साम्भोगिकस्सा-[सां]म्भोगिकेण सममाधाकम्मादिनिः योडपभि-क्ष्मसोपैः शुद्धमुपधिमुत्पादयति एय उद्गमशुद्ध-उपधिसंभोगः। (श्यवः भा. मलयः वृ. ४-४१, पृ.

साम्भोगिकका—समान सामावारी होने के कारण सहमोकन-पानादि व्यवहार के योग्य साबू का-ससा-म्मोगिक के साब आयाव्यन सादि सोलह रोजों से रहित उपिक के को उपन्य करना है, यह उद्गय-सुद्ध-उपिसंभोग कहनाता है।

उद्दिष्टत्यागप्रतिमा — उद्दिष्टाहाराईण वञ्जण इत्य होइ तप्पविता । दसमासावहिसञ्काय-काणजोग-प्पहाणस्स ॥ (का. प्र. वि. १०-१६) ।

प्रमुखता से स्वाध्याय व प्यान में उद्यत आवक को उदिष्ट छाहार छादि का परित्याग करता है, इसका नाम उद्दिष्टत्यागप्रतिमा है। इसकी कालमर्यादा इस मास है।

पु. १६) । ३. स्वनिभित्तं त्रिया येन कारितोऽनुमतः **इतः । नाहारो वृद्धते पुंसां त्यक्तोहिष्टः स मध्यते ।** (सुभा सं द४३)। ४. म वल्म्यते यो विजिते-न्द्रियोज्ञनं मनोवचःकायनियोगकल्पितम् । महान्त-मुद्दिष्टनिवृत्तचेतसं वदन्ति तं प्रासुकभोजनोद्यतम् ॥ (वर्तव. ग्रमित. २०-६३) । ५. यो बन्धुराबन्धुर-तुरुयचित्तो गुङ्काति भोज्यं नवकोटिशुद्धम् । उद्दिष्ट-बर्जी गुणिभिः स गीतो विभीलुकः संसृति-यातुषा-न्याः ॥ (श्रमितः थाः ७–७७) । १ जो भावक भिक्षाचरण से — भिक्षा के लिए भावक के घर जाता हुया-नवकोटिविशुद्ध प्रयात् मन, वचन व काय की शुद्धिपूर्वक क्रुत, कारित एवं बनुमोदना से रहित ब्राहार को याचना के दिना ग्रहण करता है वह उद्दिष्टाहारविश्त कहलाता है। **उहु शकाव्यार्थ--**प्रथमतः एव श्रुतमुहिशति यः स उद्देशकाचार्यः । (योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०, पृ. \$\$X) I

र १०) को शास्त्रव्याख्यानादि के समय सर्वप्रथम श्रुत का निर्देश करे—भूमिका रूप में श्रुत का उद्देश प्रकट करे—उसे उद्देशकाचार्य कहते हैं।

उद्घारपस्य—?. तैरेव लोमच्छेदैः प्रत्येकससंस्थेय-वर्षकोटीसमयमात्रिच्छानेदार्शस्य । (स. सि. १–१६: त. स. १, १८, ७)। २. ससंस्थेयास्य-कोटीनां समये रीमखिखत्य । प्रतिकं पूर्वकं तस्या-रात्यमुद्धारसंत्रकम् ॥ (ह. ९. ७–१०) । ३. तान्येव रीमखम्बानि प्रतिकं ससंस्थेयकोटियर्वसमयामात्राप्ति-तानि युहीत्वा द्वितीया महासनिस्तै: पूर्वते । सा स्वतिः उद्धारपत्यम् । (स. वृत्ति खूत. १–१८) । व्यवहारपस्य के जितने रीमच्छेद हैं उनमें से प्रत्येक रीमच्छेत्र को ससंस्थात कोटि वर्षो के सस्योती कितन करके वनसे प्ररे यद्दे को उद्धारपत्य कहते हैं।

उद्धारपस्यकाल — १. वनहाररोगराणि पत्तेक्का-संबक्षियिकसाणं । समयसम पेसूर्च विदिए पत्तिहिंदू भारितरिंद् ॥ समयं पति एककेक्कं बासमा पेत्तिवाशिद् सो पत्ती । रित्ती होदि स कालो उद्धार णाण पत्त्वं तु ॥ (ति. प. १, १२६-२७) । २. वतस्य तस्माद् व्यवहारपस्याद् बालास्त्रेकं परिष्कृष्ट सुसम् ॥ भनेककोटपस्यविद्याणितं ततस्यातियुमं निवालं समनादा ॥ यूर्णं समासान्त्रकातं वतस्यातियुमं निवालं समनादा ॥ यूर्णं समासान्त्रकातं वतस्य एकंकसो रोस समुद्धिरुष्य । सार्य च लाते चलु रोमपुरुष्य उद्धार-परस्यस्य हि कालमाष्ट्रः॥ (बरांग. २७, २०-२१) । १. स्वयकुरप्यक को रोमराशि है है अध्येक को सर्वव्यात करीड़ वर्षों की समयसंस्था से सम्बद्ध करके व उनसे हुसरे गड्डे को मरूपर उससे से एक एक समय में एक एक रोमप्यक्ष के निकासने पर सिस्तो समय में हम एक्झ साली होता है जतने काल को उद्धारप्यकाल सहते हैं।

उद्घारपत्योपम--१. तत्थ णं जे से बवहारिए रा जहान।मए पत्ले सिद्या जोयणं द्यायामविक्संभेणं, जोग्रणं तंतिगुर्णं सविसेसं परिक्खेबेण, से णंपस्ले एगाहिश-वेद्याहिश-तेत्राहिश-जाव उक्कोसेणं सत्तरत्त-रूढाणं संसद्ठे संनिचिते भरिए बालग्गकोडीणं ते णं बालग्या नो भ्रम्मी बहेज्जा नो बाऊ हरेज्जा नो कुहेज्जा नीपलिविद्धांसञ्जा गो पूइलाए हब्बमाग-च्छेज्जा, तभी वं समए समए एगमेर्ग बालग्गं प्रव-हाय जावइएणं कालेण से पल्ले खीणे नीरए निल्लेवे णिट्रिए भवइ, से तं बवहारिए उद्घारविनिधीयमे । (धनुयोः १३६, पृ. १६०) । २. ततः समये समये एकैकस्मिन् रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कालेन तद्रिक्तं भवति तावान् काल उद्घारपत्थोप-मास्यः । (स. सि. ३-३८; त. वा. ३, ३८, ७) । ३. व्यवहारपत्योपमे चैकैकं रोम ग्रसंस्यातवर्ष-कोटीसमयमात्रान् भागान् कृत्वा वर्षशतसमयैश्चैकैकं खब्डं प्रगुष्य तत्र बावन्मात्राः समयाः तावन्मात्रमुद्धारः-पत्योपमं भवति । (भूला. वृ. १२-३६) । ४. तध-नन्तरं समये समये एकैकरोमखडं उद्घारपत्यगतं निष्काष्यते, यावत्कालेन सा महास्रतिः रिक्सा जायते तावत्काल उद्घारपत्योपमाह्वयः संसूच्यते । (त. बृत्ति श्रुत. ३-३८) । ५. तत्र उद्घारी वाला-ग्राणां तत्सण्डानां वा भपोद्धरणमुच्यते, तद्विषयं तत्प्रधानं वा पत्योपमम् उद्धारपत्योपमम् । (धनुयो. हरि. वृ. पु. ८४; शतक. दे. स्वो. वृ. ८४; संप्रहणी दे. बु४) ।

१ पत्य नाम कुमून (चान्य रखने के लिए मिट्टी से निमंत्र राष्ट्र) का है। एक उत्तेव योजन प्रमाण विस्तृत व उत्ते योल गढ़ते में मुख्यत किर पर एक दिन, वो दिन, तीन दिन व्यवचा श्रविक से प्रमिक सात दिन में चगने बाले साताओं को इस प्रकार से उद्याजन मेरे कि जिन्हें न प्रसिक्ष काला सुके, न बाल विश्वलित कर सके तथा वायुका प्रवेश न होने से जो न सड़-गल सकें, न विनब्द हो सकें बौर न बुर्गन्थित हो सकें; इस प्रकार भरे गये उन बालाओं में से एक-एक समय में एक-एक बालाग्र के निका-लने पर जितने काल में उक्त गड्डा उनसे रिक्त हो जाता है उतने काल को व्यावहारिक (उद्घारपत्य का दूसरा भेव) उद्घारपस्योपम कहा जाता है। उद्घारसागरोपम-१. एएसि पल्लाणं कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । तं ववहारियस्स उद्घारसायरोव-मस्स एगस्स भवे परिमाण ।। (ब्रनुबो. गा. १०७, १८०) । २. तेषामुद्धारपस्यानां दशकोटीकोटघ एकमुद्धारसागरोपमम् । (स. सि. ३-३८; त. बा. ३, ३८, ७) । ३. उद्घारपत्योपमानि च दशकोटी-कोटीमात्राणि गृहीत्वैकं उद्घारसागरोपमम् भवति । (मूला. व्. १२-३६) । ४. उद्धारपत्यानां दशकोटी-कोटचः एकमृद्धारसागरोपमम् । (त. वृत्ति भृत. ३–३८) ।

२ दश कोड़ाकोड़ी उद्घारपत्यों का एक उद्घारसाय-

रोपस होता है।
उद्भावन- १. प्रतिबन्धकाओवे प्रकाशवृत्तिता
उद्भावनम् । (क. ति. ६-२४; त. इतो. ६-२४)।
२. प्रतिबन्धकाभावे प्रकाशितवृत्तितोदभावनम् ।
प्रतिवन्धकस्य हेतोरमावे प्रकाशितवृत्तितोदभावनम् ।
प्रतिवन्धकस्य हेतोरमावे प्रकाशितवृत्तिता उद्मावनमिति व्यपदेशमहीत । (त. वा. ६, २४, ४५)।
प्रतिबन्धक कारण का समाव होने पर प्रकाश में
प्राता, इसका नाम उद्मावन है।

क्षाता, दशका नाम ज व्यक्तिमान्य है। जिद्दिक्त न १. पिहिंद लेकिय वा घोसह-चिर-सकराति वं दश्यं । जिन्मिण्यळण देवं जिन्मिण्यं होदि णादव्यं । (मूला. ६-२२) । २. इष्टकादिनिः मृत्यिक्वेत वृश्या करायं-गोरकेन वा स्थमितमपनीय सेमधे सलहिद्धानम् । (म. मा. विषयो. व. मूला. वृ. २३) । ३. गोमवायुपलिप्तं भाजनमृद्धिय दस्तात तहिद्धानम् । (सामारा. शी. वृ. २, १, २६, पृ. ११७) । ४. विजुतादिकमृद्धित्यन् ४ × ४ । (सामा. सा. ६-३३) । ४. कृत्यादिकस्य पृतादेवं नार्षं वत् मृत्तिकायपनयनं तहिद्धानम् । (योगसा. स्त्रो. विस्त. १-३: धर्मारं. मान. स्त्रो. वृ. २-२२, १. ४०) । ६. पिहितं लाम्ब्यतं वाय-पुतायुप्ताय्य दीयते । सलहिद्धानम् ४ × ४ । (सन. व. ४, १७) । ७. विद्वानं यस्कृतुपादिश्वलं स्थमितसप्ट. द्भिष वदाति । (ब्यवः भाः मलवः वः वः, पृः वः)।

वः सम्मृद्रितकुतुपाविमुखं यतिवेतीकम्मृद्रथ पृतादि
दत्ते तदुद्भिमम् । (षुः गृः वदः व्योः वः २०, पृः
४१) । १. विमृद्रादिकं यदन्ताविकं भवति तदुद्भिः
मम्, उद्वादितं न मृज्यत इत्यदंः। (भाः प्राः
दीः ११)।

१ वकी हुई समया चिह्नित (नाम-बिन्वाचिते मृहित) स्रोचम, वी सौर सम्बन्ध सादि को उचाड़ कर देना, यह उद्भिल्ल नाम का उदगम दोष है। १ कुटुव (बमड़े का वात्रविद्योव) में स्थित घी झादि को देने के लिए मिट्टी सादि को को दूर किया बाता है, इसे उद्भिल्ल दोष कहा बाता है।

जबूभेदिम — मूमि-काट-पाषाणादिक भित्वा कार्य-निःसप्तम् उद्देश्वः, उद्देशदो विश्वते येषां ते उद्-भेदिमाः। (त. पृति खूतः २-१४)। पृषियो, काट्य सौर स्वतः सादि को भेदकर उत्पन्न होने वाले जोवों को उद्योदिस कहते हैं।

उद्यवन—१. उत्कृष्टं यवनमृषवनम् । प्रसकृद्-दर्शनादिपरिणतिरुद्यवनम् । भ. झा. विश्वयो. टी. २) । २. उञ्जवणं उत्कृष्टं यवनं मिश्रणमसकृत्परि-णतिः । (भ. झा. मूला. टी. २) ।

निरन्तर दर्शन, ज्ञान व चारित्रादि रूप परिणति करने को उद्यवन या उद्यमन कहते हैं।

उद्यान—१. चम्पकवनायुग्शोभितमुद्यानम्। (जन् यो. हरि. वृ. पृ. १७)। २. पुष्पादिसद्वक्षसंकुल-मृत्सवादौ बहुजनोपभोग्यमुद्यानम्। (जीवाजी. मलय. वृ. ३, २, १४२, पृ. २४६)।

२ पुष्प वाले वृक्षों से ब्याप्त एवं उत्सवादि के समय सर्वसाधारण जनों के द्वारा उपभोग्य उपदन को उद्यान कहते हैं।

 ४-२४) । ४. ज्योतिरिङ्गण-रल-विद्युज्जातः प्रकाशः उद्योत उच्यते । (त. वृत्ति भृतः ४–२४) । १ चन्द्र, मणि व सद्योत (जुननू) स्रादि से होने

बाले प्रकाश की उद्योत कहते हैं। उद्योतनाम--- १. यन्निमित्तमुबोतन तदुबोतनाम । (स. सि. ६-११; त. वा. ८, ११, १६; त. इसो. =-११) । २. प्रकाशसामर्थ्यं जनकमुखोतनाम । (त. भा. ५-१२) । ३. उद्योतनाम यदुदयादुद्योतवान् भवति । (आ. प्र. टी. २२; आव. नि. हरि. वृ. १२२, पृ. ब४) । ४. उद्योतनसुद्योतः । जस्स कम्म-स्स उदएण जीवसरीरे उज्जोद्यो उप्पज्जदि तं कम्मं उज्जोवणाम । (धवः पुः ६, पृः ६०; पुः १३, पूः ३६५) । ४. शश-तारक-मणि-जल-काष्ठादिविमल-त्वप्रकर्षो यस्तदुश्चोतनाम । (पंचसं. स्वो. वृ. ३-६, पू. ११८) । ६. उद्योतननिमित्तमुद्योतनाम, तच्चन्द्र-खढोतादिषु स्वफलाभिन्यक्तं वतंते। (भ. मा. विजयो. टी. २०१४) । ७. जस्सुदएण जीवो धणु-सिणदेहेण कुणइ उज्जोयं । तं उज्जोयं णामं जाणस् खज्जोयमाईणं ॥ (कर्मंबि. ग. १२७, पू. ५२)। यदुदयाञ्जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशात्मकमुद्योत प्रक-रोति । यथा---यति-देवोत्तरवैकिय-चन्द्रक्षं-ग्रह-तारा-रत्नीषधि-मणि-प्रभृतयस्तदुद्योतनाम । (कर्मस्तः गो. **मृ. १०, पृ. ६६) । ६.** यतोऽनुष्णोद्योतवच्छरीरो भवति तदुद्योतनाम । (समवाः सभयः वृ. ४२, पृ. ६४) । १०. उद्योतनमुद्योतः, यस्य कर्मस्कन्यस्यो-दयाञ्जीवशरीर उद्योत उत्पद्यते तदुपद्योतनाम। (मूला. बृ. १२-१६६) । ११. यदुदयाज्जन्तुशरी-राण्यनुष्णप्रकाशरूपमुखोतं कुर्वन्ति । यथा---यति-देवोत्तरवैक्रिय-चन्द्र-नक्षत्र-ताराविमान-रन्नौषधयस्त-दुखीतनाम । (शतक. मल. हेम. बू. ३७-३८, पू. ५१; प्रज्ञायः मलवः वृ. २३-२६३, वृ. ४७४; वंचसं. मलय. ष्. ३-७, पृ. ११५; वच्ठ कर्म. मलय. बु. ६, वृ. १३६; प्रव. सारो. वृ. १२६४)। १२. उद्योतनाम यदुदये जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशा-त्मकमृद्योतं करोति । यथा---यति-देवोत्तर-वैक्रिय-चन्द्र-प्रह-नक्षत्र-ताराविमान-मणि-रत्नौषधिप्रभृतयः । (वर्मसं. मसय. पृ. ६१६) । १३. धनुसिनपयासरू-वं जियंगमुज्जोयए इहुज्जोया । जइ-देवुत्तरविक्किय-जोइस-खज्जोवमाइव्व ॥ (कर्मवि. वे. ४५); 🗴 🗙 🗴 ग्रयमर्थः---मथा यति-देवोत्तरवैक्रिय-चन्द्र-

बहारिज्योतिकाः सबोता रत्नोषधित्रमृत्यस्वानृष्य-प्रकाशास्त्रकमृष्वोतमातन्वन्ति तत् उद्योतनासेत्ययः । (कर्मितः है. स्वौ. ष्व. प्र.) । १४. उद्योतकमीदया-चन्द्रमण्डलानाम् प्रमृत्याप्रकाशो हि वर्गे च्याते इति क्यवहित्तते । (बन्बृद्धीः सा. ष्व. ७-१२६) । १४. यदुर्वेत चन्द्र-व्योतिरिङ्गावित्तत् उद्योतो भवति तदुद्योतनाम । (त. बृत्ति सृत. द-११) ।

तडुधाताना (त. मूता चूता. २-(१)) ।

( शिक्ष कर्म के डबर से बोल के डारीर से उद्योत (प्रकाश) होता है उसे उद्योतनामकर्म कहते हैं। उद्वर्तन - १. उद्यर्तन वा स्वयक्तावेव दिवसे : दीर्थों । करण्या ( (वंचसं. स्वी. व. संकम. १४, प. १४४) । २. उद्यर्तन दिव्यत्ति - ए. प्रदेश) । ३. उद्यर्तन प्रसा- को. यू. १०१४, प. १४२) । १. उद्यर्तन प्रसा- दस्योगदितः ( मूला. यू. १२-२) । ४. उत्यह्म व्यादिन्तुतमसुरादितिप्रादितः । देहस्तेवस्ततो मर्दनम् ( म्ल. मू. सूल. १३) ।

१ स्थिति व धनुभाग की वृद्धि करने को उद्वर्तन या उद्दर्तना कहते हैं। ३ एक गति से निकल कर दूसरी यति में जीव के जाने की उद्वर्तन कहा जाता है। ४ तेल धौर जलादि से मिथित मसूर द्यादि के चूर्ण से शरीर के मदन करने को उद्वर्तन कहते हैं। **उद्दर्तनाकररा--दे**खो उद्दर्तन । १. उब्बट्टगा ठिईए उदयावलियाइवाहिरठिईण । (कर्मप्र. उद्व. १, पू. १४०) । २. तब्बिसेसा एव उन्बहुणोबट्टणातो ठिति-म्रणुभागाणं वड्ढावणं उब्बट्टणा, हस्सीकरणमोबट्टणा-करणं। (कर्मप्र. चू. १-२)। ३. स्थित्यनुभागयो-बृंहत्करणमृद्वर्तना XXX उद्वरवंते प्रावस्येन प्रभूतीकियते स्थित्यादि यया जीववीर्यविशेषपरिणत्या सोद्वर्तना । (कर्मप्र. मलय. ब्. १-२, प्. १६) । ४. उदयावनिवन्भाणं ठिईण उव्बट्टणा उ ठितिषि-सया । (पंचर्सः उद्वः १, पृ. १७१) । १ उदयावलि से बाह्य स्थिति धीर धनुभाग के

वृद्धिगत करने को उद्धर्तनाकरण कहते हैं। उद्धर्तनासंक्रम —स्तोकस्य रक्षस्य प्रभूतीकरणमुद-र्तनासंक्रम:। (पेक्सं वृ.संक्रम. ४२, पृ.४७)। कर्म वोड़ जनुमान के स्राधक करने को उद्धर्तना-संक्रम कहते हैं।

ह्वेग-- १. इष्टवियोगेषु विश्लवभाव एवोहेगः । (नि. सा. बृ. १-६)। २. उहेगः स्थानस्थित्यैव उहिम्नता। (बोड्यक बृ. १४-३)। १ इष्टिबियोग होने पर विकलता के होने को उड़ेग कहते हैं।

उद्वेशनसंक्रम—१. उध्वेलणसंकमो णाम करण-परिणामेहि विणा रज्युव्वेलणकमेण कम्मपदेताणं परप्यविद्यस्त्रेण संख्रीहृणा। (खयद —कसावपा. व. व व. ६. ६)। २. करणपरिणामेन विना कर्मपर-माणूना परप्रकृतिकपेण निक्षेपणमुद्वेतनसंक्रमणम्। (गी. क. जी. प्र. टी. ४१६)।

प्रयःकरणावि परिचामों के बिना रस्ती के उकेलने के समान कर्मपरमाणुकों के परप्रकृतिकय से निक्षेपण को उद्देशनसंक्रम कहते हैं।

जहेंस्लिम — गणिम-वाहमादिरव्याणमुक्तेस्त्रगोण जादरव्यमुक्तेस्त्रमं णाम (श्वर पु. र. पू. २०६)। गृंधी गाँह (जेंस साला प्राहि) होते सुनी गाँव सब्युक्ती के सत्तर करने (उक्तेतने) ते को उनकी सबस्या प्राप्नुर्यंत होती है उसका नाम बहेस्त्रम है। उत्तमनना नहीं—णियजतपदाहपहिंद दव्यं गर्क्स पि गाँद उवरिसमः। बस्हा तस्हा अण्याह उसम्या

वाहिणी एसा॥ (ति. प. ४-२३६; जि. सा. १६४)। जो नदी अपने जलप्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी इस्य को भी ऊपर ले आती है उसका नाम

उन्मन्ता है। उन्मत्त-१-उन्मत्तो भूवाविग्रृहीतः। (गृ. गृ. बट्-स्को. व. २२, व. ४२) - १-उन्मत्तो भूत-बातिर-रोपेण वैकरमापः। (बा. वि. १६, गृ. ७४)। भूग-बतादि वे गृहीत (पीड़िश) पुरुष को उन्मत्त कहते हैं। बहु दीका के योग्य नहीं होता।

जन्मत्त दोष- ××× घूर्णनं मदिरातंवत्। (मनः वः प्र-११६)।

मद्य पीकर भ्रान्तिक्त हुए मनुष्य के समान भ्रान्ति को प्राप्त होना, यह काबोत्सर्ग सम्बन्धी उम्मत्त नाम का दोष है।

उस्मान — १- ते कि तं उस्मान ? जं मं जीमाणि-ज्यह । तं बहा — मदकरियो करियो गर्न मदकरिया स्वतुक्ता तुमा भद्रभारी भारी । दो भद्रकरिया करियो, दो करिया मदर्गनं, दो मदर्गनाई पर्न, पंचपत्तवस्या तुना, दस तुनाभी मदमारो, बीसं तुमानी मारो । (मनुषो-ह. १३९, पु-१४३) । २- कुष्ट-तरराविमाण्डं वैनोतिस्य मीयते तदुमा- नम्। (त. बा. ३, ३६, ३)। ३. उत्मीयदेजेनो-स्मीयत इति बोम्मानं दुला-क्यांदिव्यस्तम्। (बान् मो. हरि. बृ. ७६)। ४. उत्मीयते तरिस्तुमा-नम्, उन्मीयदेजेनेति वा उन्मानमित्यादि। (ब्रानुमो. बास. हेत. बृ. १३२, ष्टु. १४४)।

२ जिसके द्वारा ऊपर उठाकर कुळ (ओविविविवेष) व तपर आदि तौले बाते हैं, ऐसी तराजू आदि को उन्मान कहा जाता है।

उन्मागंदेशक (उम्मम्गदेसक)—नाणाइ प्रदूसितो तिन्वदरीयं तु उवदिसङ् ममां। उम्मम्गदेसको एस सायप्रहिक्षो परेसि च।। (बृहत्क. १३२२)।

आवधाहमा परास या। (बृहत्कः १२२४)। जो परमार्थमूत झानादि को द्रूषित न करता हुमा उन (झानादि) से बिपरीत मार्ग का उपदेश करता है उसे उन्मार्गदेशक कहते हैं।

उन्सिश्वबोष--- पुडवी पाळ य तहा हरिया वी का तहा य उन्जीवा। पंचीह तेहि मिस्स धाहार होरिय होरि उन्मिस्स ॥ (मुका. ६-४३) । २. स्वावर्रः प्रिक्यादिभः, नवैः पिपीलिका-मस्कुणादिभः सहि-तोन्निकाः। (ब. सा. विकायोः ही. २३०, पु ४४४) । ३. उन्मिशोऽपाकुंक हत्येण पृषिक्यादिविच्वतेन मित्र उन्मित्र स्तुच्यते, सं यद्यादसे उन्मित्रमानाम-सन्दोषः। (मुका. वृ. ६-४३) । ४. देवहव्यं सम्बाद सचितेन धान्यकपादिना मित्रं ददत उन्मित्रम् । (बोचका. स्त्री. विव. १-३६; वसंसं. सान. स्त्री. वृ. १-२२, ९ ४२)

१ सजीव पृथिवी, जल, हरितकाय, बीच और जल इन पांच से मिले हुए धाहार को उन्मिश्र दोव (ग्रशनदोव) से दूषित कहा जाता है।

उपकर्त्या— १. नेन निवृत्तेच्यकारः क्रियते तदुव-करणम् । (स. सि. २-१७) त. क्यो. २-१७) । २. विषयमाहणसमस्यं उवगरणं इंदियंतरं तं पि । में नेह तदुवचाए गिण्ह्र निम्मित्तमाने वि ॥ । (विद्योचाः १४६३) । ३. उपकरणं बाह्यमन्यन्तरं म निर्मेतितस्यात्रपताताहृत्यान्यप्रकारीका । (स. मा. २-१७) । ४. उपिक्यतेननेत्युक्करचम् । वेन निवृत्तेचरकारः क्रियते तदुक्करचम् । (त. सा. ५. १७, ४; चय. द्व. १, १, २३६६; मूला. वृ. १२, १४५) । ५. निर्मेतितस्य निम्मते, मनुष्पातानुष्या-म्यायुक्कारीति यन्त्रमुद्या उपग्रहेण चीक्करीति यन्त्रमुद्यातानुष्या- तदुपकरणेन्द्रियमिति । (त. भा. हरि. वृ. २-१७) । ६. निर्वृत्तौ सत्यां कृपाणस्यानीयायामुपकरणेन्द्रय-मवश्यमपेक्षितव्यम् । तच्च स्वविषयग्रहणशक्तियुक्तं स्रह्गस्येव घारा छेदनसमर्था तच्छक्तिरूपमिन्द्रिया-न्तरं निवृंती सत्यपि शक्त्युपघातैविषयं न गृह्णाति तस्मान्निव् तः श्रवणादिसंज्ञिके द्रव्येन्द्रिये तद्भावा-बात्मनोऽनुपधातानुग्रहाम्यां यदुपकारि तदुपकरणे-न्द्रिय भवति ।××× एतदेव स्फुटयति---निवंति-तस्य निष्पादितस्य स्वावयवविभागेन यदनुपहत्या **धनुत्रहेण चोपकरोति ब्रहणमात्मनः स्वच्छतरपुद्**गल-जालनिर्मापितं तदुपकरणेन्द्रियमध्यवस्यन्ति विद्वासः। (त. भा. सिट. वृ. २-१७) । ७. उपिकयतेऽनु-ज्ञानसाधनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणमक्षिपत्र-शुक्ल-कृष्णतारकादिकम् । (भ. द्या. विजयो. टी. ११६) । द. तस्या एव निवृत्तेद्विरूपायाः येनोप-कारः क्रियते तदुपकरणम् । (ग्राचाराः शी. वृ. १, १, ६४, पृ. ६४)। ६. उपकरणं नाम खड्ग-स्थानीयाया बाह्यनिवृत्तेर्या खड्गधारास्थानीया स्वच्छतरपुद्गलसमृहात्मिकाऽभ्यन्तरा स्तस्याः शक्तिविशेषः । (जीवाजीः मलयः वृ. १, १३, पृ. १६) । १०. उपकरणं बाह्यमाम्यन्तरं च निवृ त्तः, तस्यानुपघातानुग्रहाभ्यामुपकरोति । (ज्ञान-सार बजो. बृ. ७, पू. २५) ।

१ जिसके द्वारा निवृत्ति इन्द्रिय का उपकार किया जाता है उसे उपकरण इन्द्रिय कहते हैं।

बाता है वसे वयसरण इंग्लय कहते हैं।
उपकररामुक्युःस-१. उपकरणाक्रया बहुविवेदयुक्तोपकरणाक्षांक्षी । (स. सि. १-४७; त. सुबक्ती.
वृ. १-४७) । २. उपकरणामिण्यक्तिया हृषिक्षीपकरणाक्षांक्षायुक्ती नित्यं प्रतादिक्षंक्षारंक्षी मिन्नुव्यकरणाक्रिया सर्वात (त. सा. १-४६) । ३. उपकरणामिष्यक्तिपत्ती निर्वयं विवयं प्रतादेक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्ष्णाः स्वात्तिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वात्तिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वातिक्यातिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वातिक्षणाः स्वातिक्यातिक्षणाः स्वातिक्षणाः

तन्त्र यशः कामयत्त इति कृढि-पशस्कामाः। (तः माः सिद्धः पु. १-४८)। ४. मकाल एव प्रवासितः नीतपटुकान्तरकत्पादिरमोक्षतासः।प्रयः पात-वान्नः काद्यपि विनुपापं तैतनावयोज्ज्ञत्तीक्कृत्य चात्यन्तु-पकरणवकुद्यः। (प्रवः सारोः वृ. ७२४; वर्षसंः मानः स्त्रोः वृ. १-४६, ए. १४२)। ६. नानावि-वीपकरणसंस्कार-अतीकराकाक्षी उपकरणवकुद्या उच्यते। (त. वृत्ति चतः १-४७)।

उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. ६-४७) । ३ जो भिक्षु उपकरणों में मृग्ध होता हुन्ना झनेक प्रकार के विचित्र परिग्रह से युक्त होता है तथा बहुत विद्योष योग्य उपकरणों का स्रमिलाषी होकर उनके संस्कार की अपेक्षा करता है उसे उपकरणवकुश कहते हैं। ४ उपकरण बकुश वे साधुकहे जाते हैं जो ग्रसमय में चोलपट्ट (कटिवस्त्र) ग्रावि को घोते हैं, उक्षवस्त्र (साध्वी का वस्त्रविशेष) में धनुराग रखते हैं। दण्ड व पात्र झादि स्वच्छ रख कर सजा-वट की अपेका करते हैं, तथा प्रचुर वस्त्र-पात्रावि की इच्छा करते हुए कीर्ति व प्रसिद्धि को चाहते हैं। उपकरणसंयम - उपकरणसयम इत्यजीवकाय-संयमः । धजीवकायश्च पुस्तकादिः, तत्र यदा ग्रहण-धारणशक्तिसम्पद्भाजो ऽभूवन् पुरुषाः दीर्घायुषस्य तदा नासीत् प्रयोजनं पुस्तकैः, दु.षमानुभावात् तु परिहीनैग्रेंहण-घारणादिभिरस्ति निर्युक्त्यादिपुस्तक-ग्रहणानुक्रेत्येवं यथाकालमपेक्ष्यासयमः सयमो वा भवति । (तः भाः सिद्धः वृः ६-६) ।

उपकरणसंयम से सिन्नाय सबीयकाय पुस्तक साहिविवयक संयम का है। यब संयम पुष्ट व विषाय
होत्तर प्रमुण्याण सित्त से सम्यम्न होते ये तब
पुस्तक साहि से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं एत्ता था।
किन्तु दुन्यमा काल के प्रमाव से यहि वे सहुववारण सन्ति होते होते हैं तो ऐसे संयतों को
पुस्तक साहि के सहुव की मनुमति है। इस प्रकार
समयानुसार सपेवाकृत संयम-ससंयम होता है।
उपकरप्रसंयोजन संयम-ससंयम होता है।
उपकरप्रसंयोजन सीना जीतस्यग्रंथ पुस्तकस्य
कमण्डलादेशे प्रातानित्योन पिण्डेन प्रमावनेनम्
स्यादिकम्। (म. सा. विवयो, डी. ८१५)।
२. शीलस्य पुस्तकपरिवानित्योन विवयो निर्मावने प्रमावनेनम्
सावनं प्रमावनिकरणमुण्करणसंयोजनम्।(सन.
स. स्तो. डी. ४-२८)।

१ सीतल पुस्तकादि का सूर्य-सन्तर्भ विषष्ठी धावि से प्रमास्त करते को उपकरणविद्योजन कहते हैं। उपकरणविद्योजन कहते हैं। उपकरणविद्योजन कहते हैं। उपकरणविद्योजन स्वत्येज प्रमास्त्र स्वत्यक्ष्म सम्बन्ध प्राप्त, यहिसम्बन्धको निर्म सित्यक्षमोऽस्त्रि विषयं न हृद्धा-तीति। (समितविष पं.पू. १६)। २. तच्चोगकर-वेशियक कदम्बनुष्यातिमुक्तकपुष्पसूरमानाकृतिस्वित्य- सं. सीत-प्राप्त-स्वयंतसम्भावं सन्दर्भाग्यत्यक्षमानाकृतिस्वित्य- सं. सीत-प्राप्त-स्वयंतसम्भावं सन्दर्भाग्यत्यक्षमानाकृतिस्वित्य- सं. सीत-प्राप्त-स्वयंत्यक्षमानं सान्य-स्वयंत्यक्षमानं स्वत्यक्षमानं सान्यक्षमानं सान्यकृतिस्वयः सान्यक्षमानं सान्यक्य

ह | नर्जु कि का मबुभाव होने पर भी जिसके क्रिक्ट का बुवित होने पर हिन्द प्राप्ते विषय को प्रहम न कर तके उसे उपकरचेनिया कहते हैं। जिस प्रकार तलवार या करता प्राप्ति को भार यहि भोचरी नहीं है, तो वह काव्यादि के विदारण में समर्थ रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इन्या कुष्टित नहीं है तो वह निवस विवय के प्रहण में समर्थ रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इन्या सम्बंध रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इन्या समर्थ रहती है।

उपकारी (मेत्री) — उपकर्तुं शीलमस्येत्युपकारी, उपकारं विवक्तितपुण्यसम्बन्धितमाश्रित्य या मेत्री लोके प्रसिद्धा सा प्रथमा । (बोडशक बृ. १३-६, पू. ८८)।

किसी पुरुषविशेष से सम्बद्ध उपकारविशेष की प्रपेक्षा जो नित्रता का सम्बन्ध स्थापित होता है उने उपकारी मैत्री कहते हैं।

उपक्रम--१. उपक्रमोऽपवर्तननिमित्तम्। (त. भा. २, ५२) । २. मत्थम्सोवक्कमण उवक्कमो नेण तम्मि व तभ्रो वा । सत्यसमीवीकरणं भ्राणयण नासदेसम्मि ॥ (विशेषाः ६१४) । ३. तत्र शास्त्रस्य उपकरणम्, उपक्रमम्यतेऽनेनास्मादस्मिन्निति वा उपक्रमः, शास्त्रस्य न्यासः, देशानयनमित्यर्थः । (श्राव. नि. हरि. बृ. ७६, वृ. ५४); उपक्रम: प्राय: शास्त्र-समुत्थानार्थः उक्तः; ××× उपक्रमो ह्य\_हेश-मात्रनियतः। (भावः नि. हरि. वृ. १४१, पृ. १०५; उवरिमश्रुतादिहानयनमुपक्रमः । (ग्राव-नि. हरि. व मलय. वृ. ६६४)। ४. तत्रोप-<del>कम</del>णमूपक्रम इति भावसाधनः न्यासदेशं समीपीकरणलक्षणः, उपक्रम्यते वाऽनेन गुरुवाग्योगेनेत्युपक्रमः करणसाधनः, उपक्रम्यतेऽस्मा-

दिति वा विनीतविनेयविनयादित्युपक्रमः इत्यपादा-नसाधनः। (बनुयो. हरि. वृ. वृ. २७)। १. ×××सोपक्रमा निरुपक्रमाश्च—बाहुरुयेन ग्रपः वत्ययुवः धनपवत्ययुवस्य भवन्ति । (तः भाः हरिः ब्. २-५२) । ६. धर्यमात्मन उप समीपं काम्यति करोतीत्युपक्रम:। (शव. पु. १, पू. ७२); उप-क्रम्यतेऽनेन इत्युपक्रमः जेण करणभूदेण णाम-पमाणाः-दीहि गंथी घवगम्यते सी उवन्कमी णाम । (बन-पु. ६, पू. १३४) । ७. उपक्रम्यते समीपीकियते श्रोत्राधनेन प्राभृतमित्युपक्रमः। (**जयवः १, पृ**. १३) । ८. प्रकृतस्यार्थतस्य श्रोतृबुद्धौ समर्पणम् । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्तथोपधात इत्यपि ॥ (म.पु. २-१०३) । ६. उपक्रमणमुपक्रमः प्रत्यासन्नीकरण-कारणमुपक्रमशब्दाभिधेयम् । अतिदीर्घकालस्थि-त्यप्यायूर्येन कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाऽस्पकास-स्थितिकमापद्यते स कारणकलाप उपक्रम:। (त. भा. सिद्ध. बृ. २-४१, बृ. २२०); उपक्रमी विधा-ग्नि-शस्त्रादिः । 🗙 🗙 न 👸 वां प्राणापानाः हारिन रोघाध्यवसाननिमित्तवेदनापराधातस्पर्शास्याः सप्त वेदनाविशेषाः सन्त्यायुषो भेदकाः उपक्रमा इति, अतो निरुपक्रमा एव । (त. मा. सिं**ड. वृ. २-५२,** पू. २२३) । १०. उपकम्यते कियते अने ने स्युपकमः कर्मणो बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनहेतुर्जीवस्य शक्तिविशेषो योऽन्यत्र करणमिति रूढः, उपक्रमणं वोपकमो बन्धनादीनामारम्भः । प्रकृत्यादिबन्धना-रम्भावा उपक्रमा इति । उपक्रमस्तु प्रकृत्या-दिस्वेन पूद्गलानां परिणमनसमर्थं जीववीर्यम् । (स्थानाः सभयः बृ. ४, २, २६६, यू. २१०)। ११. जेणाउमुवकमिज्जद्द घप्पसमुत्येण इद्यरगेणावि । सो धन्भवसाणाई उवस्कमो X X X II (संग्रहणी २६६) । १२- शास्त्रमुपकम्यते समीपमानीयते निक्षेपस्थानेनेति उपक्रमः, निक्षेपयोग्यतापादनमिति भाव:, उपकमान्तर्गतभेदीह विचारित निक्षिप्यते, नान्यथा । (झाव. सलय. वृ. ७६, पृ. ६०) । १३. उपक्रमणमुपकमः, उपशब्दः सामीय्ये, 'क्रमु पादविक्षेपे', उपेति सामीप्येन क्रमणमुपक्रमः, दूर-स्यस्य समीपापादनमित्यर्थः । (क्रोकनिः वृ. पृ. १) । १४. उपक्रमणमुपकम इति भावसाधनः व्याचिरुयासितजास्त्रस्य समीपानयनेन निक्षेपावसर-

प्रापणम्, उपकम्यते बाउनेन गुहबास्योगेनेत्युपकम हित करणसाथनः । उपकम्यतेऽस्मिन्तितं वा शिष्य-समणभावे सतीर्युच्चमम् इःयिकरणसाधनः, उप कम्यतेऽस्मादितं वा विनेयविनयादिरयुपकमः इत्य-पादानताथन हितं । (अम्बृद्धीः बृ. १) ।

र आयु के प्रप्यतंत (विद्यात) का को कारण है जसे उपकम कहते हैं। ६ जिसके द्वारा नाम व प्रमाणांदि से प्रत्य का बोध होता है उसे उपकम कहा जाता है। १० जीव को जो विशिष्ट शरित कर्म की बद्धता और उद्योरता प्रांदि क्य से परिणमन में कारण होती है उसे उपकम कहते हैं। ग्रम्थण इसे करण भी कहा गया है।

उपक्रमकाल — १. उपक्रमणमुदकमः धनिमेतस्या-वंस्य सामीप्यापादनम्, उपक्रमस्य कातः भूविष्ठ-क्रियापितामः, प्रमुतकात्राप्य स्वरूकातप्राप्य मवति स उपक्रमकातः। विश्वेषाः को. व. २४४०, व. ६०६)। २. उपक्रमकातः धनिमेनार्थसामीप्या-नयनस्याः सामाधारीययादुक्यभेदिमन्तो वाच्यः। (बालः निः सल्यः व. ६६०)

१ सभीक्ट सर्यं को समीप में लाने रूप उपक्रम का जो काल है उसे उपक्रम काल कहते हैं।

उपगतश्लाधस्य---उपगतश्लाधस्यं उक्तगुणयोगात् प्राप्तश्लाधता । (समया प्रभयः वृ. ३४; रायपः वृ. पृ. १७) ।

परिनन्ता व झात्मोत्कवं से रहित होने के कारण जो वचन को स्लाधता—प्रशस्तता—प्राप्त होती है उसका नाम उपगतस्लाधत्व है। यह सत्य वचन के नेप्र प्रतिक्षयों में से २४वां है।

उपम् हान-देशो उपबृंहण । १. दंगण दाणि-बण्णे जीवे बद्दृण धम्मस्तीए । उबहृहण करियो बस्यमुद्धो इस्ति एसो ॥ (मूला. ४-६४) । २. वो विद्वसित्तुलो उपबृहणणो हु सब्बब्समाणं । सो उबहृहणगारी सम्मादिद्धी मुणेदक्षो ॥ (सम्बक्षा. १११) ३. स्वय सुद्धस्य मार्गस्य बालाधकता-स्वाम् । बाच्यतां यन्यमार्गेति व्यवस्यपुरुह्तन् ॥ (रत्यक. ११) । ४. हिताहित्तिवेकविकलं ब्रतास-गुरुधनोत्रमर्भवनमान्तिय रत्यन्वये तडित वा दोशस्य यन्यम्बाद्धस्य तुदुरहृतन् ॥ (रत्यक. दी. १-११) । ४. चयहार्व वातुर्वभंगमणनेवरोवायहर्ग्य प्रमादा-चरितस्य च वेषरणम् ॥ (मूला. ६. ४-४) । जो परदोसं गोवदि णियसुक्यं जो ण पयडदे लोए। मवियव्यभावणरक्रो उवगूहणकारगी सी हु।। (कार्तिके. ४१६)। ७. यद्वस्पुत्रकृतं दोषं यरनान्माता निश्रहति । तद्वत्सद्धमंदोषोपग्रहः स्यादुपग्रहनम् ॥ (द्याचा सा ३ – ६१)। द. यो निरीक्ष्य यतिलोक-दूषणं कर्मपाकजनित विशुद्धधीः। सर्वधाऽत्यवति धमंबुद्धितः कोविदास्तमुपगूहकं विदुः ॥ (श्रामितः था. ३-३७)। ६. भेदाभेदरस्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव ताबत् । तत्राज्ञानि-जननिमित्तेन तथैवाशक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य पैशून्य दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति तदा-गमाविरोधेन यथाशक्त्यार्थेन धर्मीपदेशेन वा यद्धर्मार्थं दोषस्य भ्रम्पनं निवारणं ऋियते तद् व्यवहारनयेनो-पगूहनं भण्यते । तथैव निश्चयेन पुनस्तसीव व्यय-हारोप्पूहनगुणस्य सहकारित्त्रेन निजनिरञ्जननि-र्दोषपरमात्मनः प्रच्छादका ये मिष्यात्व-रागादिदोषा-स्तेषां तस्मिन्नेव परमात्मनि सम्यक्श्रद्धान-ज्ञाना-नुष्ठानरूप यद् ध्यान तेन प्रच्छादन विनाशन गोपनं भन्न्यमं तदेशोपपूहनम् । (ब्. द्रव्यसः वृ. ४१)। १०. स्वयमकलंकस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयवाच्य-तानिरास उपवृहनम् । (भ. धा. मूला. टी. ४५) । ११. रत्नत्रयोपगुक्तस्य जनस्य कस्यचित् क्वचित् । गोपनं प्राप्तदाषस्य तद् भवत्युपग्रहनम् ।। (भावसः बाम. ४१४) । १२. उत्तमक्षमादिरात्मनो धर्मवृद्धि-करणं संघदोवाच्छादन चोपबृहणमुपग्रहनम् । (भा. ब्रा. टी. ७७; त. वृत्ति श्रुत. ६–२४)। १३. उत्तमक्षमादिभावनया ग्रात्मनः चतुर्विषसंषस्य दोष-ऋम्पनं सम्यक्त्वस्य उपबृंहणम् उपग्रहननामा गुणः। (कातिके. टी. ३२६)।

३ बाल (ब्रज्ञानी) एवं ब्रशक्त जनों के द्वारा विश्व ब्र मोक्षमार्ग की होनेवाली निन्दा के दूर करने को उपगृहन ब्रग कहते हैं।

उपग्रह — १. उपग्रहो निमित्तमयेला कारण हेतु. रित्यनवित्तरम् । (त. भा. ४-१७) । २. उपग्रहो. उनुष्रहः । इत्याणं सस्त्यन्तराविभवि कारणभावी. उनुसह उपग्रह स्थास्त्रायते । (त. स. ४, १७, ३)। २. इत्यों की सन्य सन्ति के सर्वित्रमि में निवित्तता कर सनुष्रह सा नाम उपग्रह है।

उपचात-१. प्रशस्तकानदूषणमुपवातः । (स. सि. ६-१०) । २. प्रशस्तकानदूषणमुपवातः । स्वमतेः क्ष्युष्मावात् पुक्तस्याप्ययुक्तवत्यतीतेः वोषोद्मावनं दूषणपुप्षातः इति विकायते । (त. वा. ६, १०, ६)। १. प्रश्नतस्यापि क्षानस्य स्वंतस्य का दूषण-पुप्पतातः । (त. इतो. ६-१०) । ४. पुक्तमार्थ वानं वर्तते, तस्य पुक्तस्य क्षानस्य प्रयुक्तमिदं क्षान-मिति दूषणप्रदानम् उपचात उच्यते, सम्याकानि-नाशामित्राय इत्यदेः । (त. वृत्ति खूत. ६-१०)। ४. मनसा वाचा वा प्रशन्तक्षानवूषणमध्येतृष् सुद-वायाकरणं वा उपधातः । (यो. इ. जो. प्र. डो. ६००)।

१ किसी ब्याख्याता के प्रशस्त ज्ञान में बूचण लगाने को जपघात कहते हैं।

उपचातजनक -- उपचातजनकं सस्वोपचातजनकम्। यया वेदविहिता हिंसा पर्माय इत्यादि। (भाव-नि. हरि. व सलय. वृ. ८८१)।

प्राणियों का घात करते वाले वचनों को उपधात-जनक वचन कहते हैं। जैसे —वेदविहित हिंसा धर्म का कारण होती है।

उपचातनाम--१. यस्योदयात्स्वयंकृतोद्वन्धनः मरु-प्रपतनादिनिमित्त उपघातो भवति नदुपघातनाम । (स. सि. द-११)। २. शरीराङ्गोपाङ्गोपधातकमुप-घातन।म, स्वपराक्रमविजयाद्युष्घातजनक वा । (तः भा. ६-१२, षृ. १५७) । ३. यदुवयात् स्वयंक्रतो-द्बन्धनाद्युपधातस्तद्रुपधातनामः । यस्योदयात् स्वयं-कृतोद्बन्धन-मरुत्प्रपतन।दिनिमित्त उपधातो भवति तदुषघातनाम । (स. बा. ८, ११, १३) । ४. उप-घातनाम यदुदयात् उपहन्यते । (भाः प्र. टी. २१) । ५. उपेत्य घातः उपघात झारमघात इत्यर्थः। ज कम्म जीवपीडाहेदुधवयवे कुणदि जीवपीडाहेदुदव्या-णि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि तं उब-घादणाम । (धव. पु. ६, पृ. ५६); जस्स कम्मस्स उदएण सरीरमप्पणो चेव पीड करेदि तं कम्ममुब-घादं णाम । (घव. पु. १३, पृ. ३६४) । ६. यदु-दयात् स्वयकृतो बन्धनाखुपधातस्तदुपधात नाम । (त. इलो. ८-११)। ७. स्वशरीरोपहननमित्युप-थातः । (पंचसं. स्वो. बू. ३-६) । ८. प्रगावयवो पिंडिजिब्भियाद भ्रष्पणो उवग्वाय । कुणइ हु देहिम्म टिम्रो सो उवच।यस्स उ विवागी। (कर्मवि. ग. ११६) । ६. स्वशरीरावयवैरेव नखादिभिः शरीरा-न्तःबद्धमानैयंदुदयादुपह्न्यते पीडघते तदुपधातनाम ।

(कर्मस्त. गो. ब्. ६-१०, पृ. ८८) । १०. उपेत्य षात उपधातः यस्योदयात् स्वयंकृतोद्बन्धनमरू-त्पतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम । धयवा यत्कमं जीवस्य स्वपीडाहेतूनवयवान् महाश्रुं-गलाध्वस्तानुदरादीन् करोति तदुपघातनाम । (मूला. ब्. १२-१६४) । ११. यतोऽङ्गावयवः प्रतिजिह्नि-कादिरात्मोपश्चतको जायते तदुपधातनाम । (समबा. द्यभवः बु. ४२, वृ. ६४) । १२. यस्योदयात् स्वयं-कृतोद्बन्धन-प्राणापानिनरोषादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपद्यातनाम । (भ. ग्रा. मूला. टी. २१२४) १३. यदुदयवशात् स्वशरीरावयवैरेव शरीरान्तः-परिवर्द्धमानैः प्रतिजिल्ला-गलवृन्दलक (प्रज्ञा---गल-वृन्दलम्बक, षष्ठ कः---गलवृन्दलचक) चोरदन्तादि-भिरुपहृत्यते, यद्वा स्वयंकृतोद्वन्धन-भैरवप्रपातादि-भिस्तद्रपद्यातनाम । (पंचसं. मलय. वृ. ६-७; पृ. ११५; प्रज्ञाप. मलय. ब्. २३-२६१, पृ. ४७३; षष्ठ कर्म. मलय. वृ. ६, वृ. १२६) । १४. उप-घातनाम यदुदयात् स्वशरीरावयवैरेव प्रतिजिल्ला-प्रवर्तमानैजेन्तुरूप-लम्बक-गलवृन्द-चोरदन्ताभिः हन्यते । (धर्मसं. मलय. वृ. ६१८) । १५. स्वशरी-रावयवैरेव प्रतिजिह्ना-वृन्दलम्बक-चौरदन्तादिभिः शरीरान्तर्वर्धमानैः यदुदयादुपहन्यने पीडचते तदुप-घातनाम । (शतक. मल. हेम. व ३७-३ व, पू. ५१; वयः सारो. वृ. १२६३) । १६. उपेत्य घात उपवात म्रात्मधात इत्यर्थः, यस्योदयादात्मधातावयवाः महा-श्वगलम्बस्तनतुन्दोदरादयो भवन्ति तद्रपद्मातनाम । (गो. क. जो. प्र. टी. ३२)। १७. उवचाया उवहम्मइ सतणुवयसंविगाईहि । (कमंबि. हे. ४७); यद्दयव-स्वशरीरान्तःप्रवर्द्धमानैर्लम्बिकाप्रतिजिह्ना-चौरदन्तादिभिर्जन्तुरुपहन्यते तदुपघातनाम । (कर्म-वि. वे. स्वो. वृ. ७४, पृ. ५५) । १८. यहुदयेन स्व-यमेव गले पाशं बद्ध्वा वृक्षादौ अवलम्ब्य उद्वेगान्म-रणं करोति तदुःघातनाम्। (तः वृत्ति अनुतः द-११) **।** 

- ( ), ' ६ जिस कमं के उदय से स्वयंक्रत बण्वन और पर्वत-पात चावि के द्वारा अपना हो उपधात (नरण) हो वसे उपवात नामकमं कहते हैं। ६ जिसके उदय से स्रारोर के भीतर बड़ने वाले प्रतिश्रक्का चारि अस-स्पर्वों के द्वारा श्रीव का अपना हो बात होता है वह उपबात नामकमं कहताता है। उपचारतिःस्ता—१. वं ववषायगिरमधी मानद् वयथं ध्रतीधिमह् वीतो । उवषायगिरमध्या हा 

× ×। (भावार ११); वर्णावार्याप्तिया हा 

× ×। (भावार ११); वर्णावार्याप्तिया रपासुम्मित्तवर्याप्ति हह वयति वीतो यत्नीकं वचने 
मावदे सा उपघातिनःसुता । (भावार ही. ११) । 
मानूब्य को हुतरे के सद्युभीष्मतन में रत होकर 
स्वस्य वयन बोसता है उसे उपघातिनःसुता भावा 
महत्व हैं।

उपचय — १. उपचवनं चितस्यावाषाकाल पुस्ता सामावरणीयादितया निषेकः। स च एवम् — प्रथम-हिस्तो बहुतरं कर्मदिकः निषिच्चति, ततो दितीया-या निषेचदीनम्, एवं सावदुक्त्यत्यां विशेवही-निष्ठच्वति। (स्थाना समय. वृ. ४, १, २४०, हु. १६३)। २. उपचयो नाम स्वस्यावाषाकालस्यो-परि सामावरणीयादिकर्मपुद्गलानां वेदनार्च निवेकः। (सक्राय. सम्बन्ध कृ. १४—११०)।

गृहीत कर्मपुर्वनलों के ग्रवामाकाल को छोड़कर धाने ज्ञानावरचाहि स्वरूप से निसम्बन करना— क्षेपण करना, इसका नाम उपचय है।

उपस्यद्रश्यमन्द - उपस्यद्रव्यमन्दो नाम यः परि-स्यूरतरशरीरतया गमनाविष्यापारं कतु न शक्नोति । (बृहत्क. बृ. ६६७) ।

तिहरू पुरिच्छा । बो शारीर के प्रधिक स्यूल होने से गमनागमन प्रादि कार्यों के करने में प्रसमर्थ हो उसे उपवयद्रव्यमन्द कहते हैं।

उपस्यापस्— १. तमोपिनतावयनिवन्धनानि (धव-यबपानि) । यथा— मनतपकः, विलीपदः, लस्व-कर्ष इरायदीनि नात्मानि । (यब. प्र. १, प्र. ७७) । २. विलीवदी नात्मानि । (यब. प्र. १, प्र. ७७) । २. विलीवदी नात्मानि दीहातानि मनकण्यो इन्वेद-मावीणि नामाणि उवस्परदाणि, सरीरे उवस्थिर-मनयस्वानिक्या एर्वेसि ज्ञामाणं पर्वत्विदंशनादी । (खबस. प्र. १, प्र. १-२१) । २ सरोर के सम्बन्धनें में बृद्धि होने से जो विश्रिष्ट

२ झरार क ध्यवया म बृाड हान स जा जाजाड़ स्वयय होते हैं उन्हें उपचयपय कहते हैं। जैसे---शिलीपदी, गलगण्ड, दीर्घनास झौर सम्बे कान बाला झार्य ।

उपचयभावमन्द--उपचयभावमन्दः पुनर्यो बुद्धेर-पचयेन यतस्ततः कार्यं कर्तुं नोत्सहते । ४४४ प्रचया तनिनां मुक्मा कुशायीया बुद्धिः श्रेष्ठा, तदः सा सुरुमतन्तुन्यूतपटीयत् भन्तःसारवस्त्रेन उपचितेति कृत्वा यः कुशाग्रीयमतिः स उपचयभाव-मन्दः । (बृहत्क. बृ. ६६७) ।

वो बृद्धि के उपवय से इधर-उपर के कार्य करने में उत्ताहित नहीं होता उसे उपवयनावमन कहते हैं। यववा तारपुक्त होने से तुक्क कुवापबृद्धि उपवित कही बाती है, उस जुजापबृद्धि से जो तयुक्त हो उसे उपवयनावमन्द कहते हैं। उपवरित भाव-एकत्र निदेचतो आव: परत्र

चोपचर्यते । उपचरितभावः सः $\times \times \times$ ।। (ब्रथ्यामु-त. १२–१०) । एकत्र निश्चित भाव का सन्धत्र जो उपचार किया

काता है उसे उपचरितमाय कहते हैं।
उपचरितसद्भूत कथवहारस्य — १. उपचरितः
स्पृतो व्यवहारस्य स्थानाया । प्रविद्धे
हेदुबधाद् परतोऽप्युपवर्यते यथानाया। प्रविद्धे
विकल्पो झानं प्रमाणमिति लक्ष्यतेऽपुनापि यथा।
प्रवे:स्व-परिकायो भवति विकल्पसु विचलाकारम्।। (वंषाच्यायो १, ४४०-४१)। २. मोशापिपुण-पुणिनोर्भेदिषय उपचरितसद्भूतथ्यवहारः।
यवा जोवस्य मतिज्ञानादयो गुणाः। (नव्य. सु

१०२)।

२ उपाधितहित गुण और गुणी में भेद को जो विषय करता है जहे उपलितन सुमृत-प्रवाहारमय करहते हैं। जेले — जीव के मतिसान स्मादि गुण। उपलिति त्या होता मादि गुण। उपलिति होता विषय करता है। उपलिता होता विषय । को- प्राचा प्रतिकार कार्या मवित यथा। को- प्राचा प्रतिकार कार्या मवित यथा। को- प्राचा प्रतिकारिकारिकार हुई दिजा विवश्याः हुई ।। (क्षाम्या १-५४६) । २ प्रविकेश पेपारिकार हुएतः ॥ (क्षामुन तः — ५-१६) । ३ प्रत्य प्रतिक्रस्य वर्गस्य वर्गस्य कार्या प्रतिक्रस्य वर्गस्य कार्या प्रतास करता हुएतः ।। (क्षामुन तः — ५-१६) । ३ प्रत्य प्रतिक्रस्य वर्गस्य कार्या हुएतः । वर्षा प्रवाह करता वर्षा प्रवाह वर्षा प्रवाह करता हुएतः । व्या वेववता वर्षा प्रवाह वर्षा प्रवाह वर्षा प्रवाह करता हुएतः । व्या वेववता वर्षा प्रवाह वर्षा प्रव

१ चीव के कोषादि भाव यदि बृद्धिपूर्वक संवात विवक्षित हैं तो उन्हें जीव के बौदियक भाव मानना यह उपचरित-धसद्भूतध्यवहारनय है। १ धन्य बस्तु के प्रसिद्ध यमं का खन्य में धारोप करना,

इसका नाम धसव्भूतंब्यवहारनय है। जैसे-वेबदत्त का भन । सम्बन्ध रहित धनस्य वस्तु यहां सम्बन्ध-सहित देवदल के सम्बन्ध का विषय बन गई है। उपचारञ्जल-१. धर्माध्यारोपनिर्देशे सत्यार्धप्रति-षेषनम् । उपचारछलं मंचाः श्रोशन्तीत्यादिगोचरम् ॥ मत्राभिवानस्य वर्मी ययार्वे प्रयोगस्तस्याच्यारोध्यो विकल्पः धन्यत्र दृष्टस्य धन्यत्र प्रयोगः, मंचाः कोशन्ति गायन्तीत्यादौ शब्दप्रयोगवत् । स्यानेषु हि मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणां धर्ममाकोव्टित्वादिक समा-रोप्य जनैस्तथा प्रयोगः ऋयते गौणशब्दार्थश्रयणात् सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत् । तस्य धर्माच्या-रोपनिर्देशे सत्यर्वस्य प्रतिषेधनम्, न मंचाः क्रोशन्ति, मचस्याः पुरुषाः क्रोशन्तीति । तदिदमुपचारख्यं प्रत्येयम् । (त. इली. १-२६६, पृ. २६६; सिद्धिव. दी. ५-२, षु: ३१७) । २. धर्मविकल्पनिर्देशेऽर्य-सद्भावप्रतिषेघ उपचारछलम्। (प्र. स. मा. ६, 64 a. 674) 1

१ वर्म के ग्रध्यारीय का (उपचार का) निर्देश करने पर सत्य ध्रमं के सब्भाव का निषेम करने को उप-चार छल कहते हैं। जैसे — 'मंचाः कीशन्ति' (मंच बिल्लाते हैं) ऐसा कहने पर उसका निषेष करते हुए कहना कि 'न मचाः क्रोशन्ति, किन्तु मंबस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति' (मच नहीं चिल्लाते हैं, किन्तु मच पर बैठे पुरुष चिल्ला रहे हैं।) यह उपचारछल है। उपचारविनय - १. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिषु सम्युत्या-नाभिगमनाञ्जलिकरणःदिरुपचारविनयः । (स. सि. ६-२३; तः वा. ६, २३, ४; तः इलोः ६-२३) । २. उपचारविनयोऽभ्युत्यानासनप्रदानाञ्जलिप्रग्रहादि-भेदः। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ६-२३)। ३. ध्रम्युत्थानानुगमनं बन्दनादीनि कुर्वतः । धाचार्या-दिषु पूज्येषु विनयो ह्यौपचारिकः ॥ (त. सा. ७-३४) । ४. प्रत्यक्षेव्याचार्यादिष्वम्युत्यानाभि-गमनाञ्जलिकरणादिः उपचारविनयः, परोक्षेंब्वपि काय - वाङ्-मनोभिरञ्जलिकियागुणसंकीर्तनानुस्मर-णादिरुपचारविनयः। (योगञ्चा. स्वो. विव. ४-६०)। उपोण्मृत्यवचारैः [चारः] उपचारो ययोचितः। स प्रत्मक परोक्षात्मा नत्राद्यः प्रतिपाद्यते ।। सम्यु-रयानं नतिः सूरावागच्छति सति स्थिते । स्थानं नीचै-निविष्टेऽपि शयनोच्चासनोज्भनम् ।। गच्छत्यनुगमो वक्तर्वनुकूले वचो मनः। प्रमोदीस्पादिकं चैवं पाठ-

कादिचतुष्टये ॥ माचार्यादिध्यसस्येवं स्थविरस्य मुनेर्गणे । प्रतिरूपकालयोग्या ऋया चान्येषु साधुषु ।। प्रार्था-देशयमाऽसयतादिष्चितसरिकया । कर्तव्या वेश्यदः प्रत्यक्षोपचारोपसक्षणम् ॥ ज्ञान-विज्ञान-सस्कीतिनंतिराज्ञाऽभुवर्तनम् । परोक्षे गणनायानां परोक्षप्रश्रयः परः ॥ (भाषाः सा. ६, ७७-६२)। ६. ग्रम्यूत्यानीचितवितरणोच्चासनाचुण्मनानुवज्या-पीठाद्युपनयविधिः कालभावाञ्जयोग्यः । कृत्याचारः प्रगतिरिति चाञ्चेन सप्तप्रकारः कार्यः साक्षाद् गुरुषु विनयः सिद्धिकामैस्तुरीयः ।। हितं मितं परिमितं वचः सूत्रानुवीचि च । द्वन् पूज्यांश्चतुर्भेदं वाधिकं विनयं भजेत् ॥ निरुत्धन्नसूभं भावं कुर्वन् प्रियहिते मतिम् । श्राचायदिरवाष्नोति मानसं विनय द्विषा ॥ वाङ्मनस्तनुभिः स्तोत्रस्मृत्यञ्जनिषुटादिकम् । परो-क्षेड्वपि पूज्येषु विदघ्याद्विनयं त्रिषा ।। (अन. ध. ७, ७१-७४) । ७. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वम्युत्यान-वन्दनानुबमनादिरात्मानुरूपः, परोक्षेष्ट्यपि तेष्वञ्ज-लिकिया - युगकीर्तनं - स्मरणानुष्ठानुष्ठायित्वादिश्च काय-बाङ्-मनोभिरुपचारविनयः। (भा. प्रा. टी. ७८; त. बृति भृत. ६-२३)।

र प्राचार्य धारि के सन्मुल धाने पर उठ कर लड़ा होना, सन्मुल बाना धौर हाप बोड़कर प्रणाम करना; इत्यादि सब उपचार विनय कहानाता है। उपचारियेतत्व — वपचारियेतत्व म्हामस्ता । (समबा धामध मृ ३१; रायय टी. पृ. १६)। वयनप्रोपीय में प्रामीमता का न होना, हसका नाम उपचारियेतत्व है। यह ३५ सत्यवचनातिवार्यों में तीसरा है।

उपवेश- उपवेशे मीनीन्द्र प्रवचनप्रतिपादनरूपः। भव-जलियानपात्रप्रायः सत्वयम्, प्रस्य श्रवणमा-त्रावेव समीहितसिक्षेः, सुतरां च तदर्पन्नानात्। (सात्त्रवाः दीः १-७)।

जिनेन्द्रदेव के बचनों के प्रतिपादन करने को उपदेश कहते हैं।

उपवेशवीच—१. तीर्यंतर-स्ववेशारितृम्यरितीय-रेशहेतुक्यद्वाना उपवेशवरयः। (त. बा. १-१६)। २. एए वंष उ मावे उवस्कृते जो परेण सहस्र । छर-मार्थण जिलेल व उवर्युस्तर सि नास्म्यो।। (उत्तरा. १८—१६) प्रव. सारो. ६५२)। १. मालान् उपरि-टान् रः परेण बहुवाति छन्त्यस्वन जिलेल वा स

उपवेशस्विरिति जातव्यः। (उत्तराः वृः २८, १६) । ४. उपवेशी मुर्वाविभिवंस्तुतत्त्वकथनम्, तेन दिन: उक्तरूपा यस्य स उपदेशहिन:। (प्रव. सारो. ब्. १५४)। ५. परोपदेशप्रयुक्तं जीवाजीवादिपदार्थ-विषयि श्रद्धानम् उपदेशहवि: । (धर्मसं. मान. स्वो. **बृ. २-२२, वृ. ३७**) । ६. 🗙 🗙 तन्त्रिवरीद्यो-बएसरुई ॥ (गु. गु. वट्. स्वो. ब्. पृ ३६) । १ तीर्थंकर एवं बलदेव प्रादि के उत्तम बरित्र के बुनने से जिसे तत्त्व-भद्धा उत्पन्न हुई हो उसे उपवेश-रुचि--उपदेशसम्पद्भव से सम्पन्न-कहा जाता है। उपदेशसम्बद्ध-- देखो उपदेशहचि । १. त्रिय-ष्टिपुरवादीनां या पुराणप्ररूपणात्। श्रद्धा सद्यः समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्भवा ।। (म. पु. ७४-४४२, ४४३) । २. ××× पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमान्धिप्रसृतिभिरूपदेश।दिरादेशि दृष्टि:। (बारमामु. १२) । ३. पुराणपुरुषचरितश्रवणाभि-निवेश उपदेश:। (उपासका. वृ. ११४; धन. ध. स्बो. दी. २-६२) । ४. त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण-सम्बद्धकर्णनेन बोधि-समाधिप्रदानकारणेन सदूत्यन्तं श्रद्धानं तदुपदेशनामकं सम्यग्दर्शनम् । (द. प्रा. टी.

१२)। तिरेसठ शलाका पुरवों ग्रादि के पुराण के सुनने से बो तरवसदा उत्पन्न होती है उसे उपवेशसमृब्भव-सदा—उपवेशसम्यक्त्व कहते हैं।

उपद्रावस्य (श्रीहावस्य)—जीवस्य उपद्रवणं घोहा-वणं णाम । (बब. पु. १३, पृ. ४६) । प्राणी को कष्ट पहुँचाना, इसे उपद्रावण नामक

प्राणी को कष्ट पहुँचाना, इसे उपद्रावण नामक ग्राचाकमं कहा गया है।

उपबा — परवञ्चनेच्छा उपथा। (स्या. र. ४-६)।
दूबरे को बोबा देने की हुम्छा का नाम उपथा है।
उपबान — उपयानित्वपानं तपः, ति व्यवाध्यव्यव्यान — उपयानित्वपानं तपः, ति व्यवाध्यव्यव्यान्यक्ष्मकुष्यकुष्यस्थ्य- सञ्जलात्। (दावै नि. हरिकृ. १-(ब४, १. १०४)।

झालाडादिकप योगवियोव का नाम उपयान (तप) है। जिसके झम्प्रयन में जो भी उपयान तप कहा गया है उसे वहाँ भृतप्रहण की सफतता के लिए करना ही चाहिए।

खण्डान ज्ञानाखार — १. यावदिवमनुयोगद्वारं विच्छामुपैति तावदिदं मया न मोक्तव्यम्, इदम् मन- धनं चतुर्थं-बध्दादिकं करिष्यामीति संकल्पः। (अ. आ. विकायोः टी. ११३; मूला. ११३)। २. उप-धानमवग्रहविशेषेण पठनादिकं साहचर्यादुपथाना-चारः। (मूला. बृ. ४-७२)।

१ जब तक प्रमुक प्रमुयोगद्वार समाप्त नहीं होता है तब तक मैं प्रमुक वस्तु का उपभोग नहीं करूंगा तथा एक या दो घादि उपवासों को करूँगा, इस प्रकार के संकल्प का नाम उपवान ज्ञानाबार है। उपि -- १. उपदवाति तीर्थम् उपिः (उत्तरः चू. पृ. २०४) । २. उपबीयते बलाधानार्थमित्यु ।-घि: । योऽथोंऽन्यस्य बलाघानाचं उपघीयते स उप-घः। (त. वा. ६, २६, २)। ३. तत्रोपकरणं वाह्यं रजोहरण-पात्रादि स्थविर-जिनकल्पयोग्यो-पिथः, दुष्टवाङ् मनसोऽम्यन्तरं क्रोधादिश्चातिदुस्त्यज उपधिः, शरीरं वा ऽम्यन्तरोपधिरन्न-पान च बाह्यम् । (त. भा. हरि. वृ. ६-६) । ४. उपेत्य कोषादयो धीयन्तेऽस्मिन्तत्युपिषः, कोषासुत्पत्ति-निबन्धनो बाह्यार्थ उपधिः। (धवः पु. १२, पृ. २८४)। ५. सद्भाव प्रच्छाच धर्मव्याजेन स्तैन्या-दिदोषे प्रवृत्तिरुपधिसज्ञिता माया । (भ. धा. विजयो. टी. २१) । ६. बाह्यचेष्टयोपघीयते बाह्यत इत्युप-घिरन्ययापरिणामश्चित्तस्य । (त. भा. सिद्ध. वृ. ==१०) । ७. उपधीयते पोप्यते जीबोऽनेनेत्युपिः । (स्थानां ग्रभयः वृ. ३, १, १३८, पृ. ११४)। द. ग्रीषिकौपग्रहिकभेदादुपविद्विविधः । XXX तत्रीयोपिधिनित्यमेव यो गृह्यते, भुज्यते पुनः कारणं न सः । ग्रीपग्रहिक स्तु स यस्य[कारणे न] ग्रहण भोगश्चेत्युभयमपि कारणेन भवति । तदुक्त पञ्च-वस्तुके — श्रोहेण जन्स गहणं भोगो पुण कारणामश्रो होही। जस्स उभय पि णियमा कारणश्रो सो उब-म्महिद्रो ॥ (धर्मसंग्रहः मानः स्वोः टी. २ पृ. ६२)। ६. उप सामीव्येन सयमं दघाति पोषयात चस्युपधिः। (ब. ३ ग्र.—ग्रभिषा. २, पृ. १०५६)।

४ क्रोमादि की उत्पत्ति के कारणभूत बाह्य पदार्थ को उपिय कहते हैं। ६ चित का जो सम्यया - कपट-क्य-परिणान है, उसे उपिष्कण परिणान कहा जाता है। यह माया कवाय का नामान्तर है। दे जिसको समीचता से संयम का चारण एवं पोषण हो, ऐसे ब्राव-संयम के उपकरणों को भी उपिष कहते हैं। उपियाम्-यां वार्च श्रुत्वा परिग्रहार्जन-रक्षणा-दिष्वासज्यते सोपधिवाक् । (त. वा. १, २०, १२, ष्टु. ७५; सव. यु. १, यू. ११७)।

परिष्रहके प्रजन एवं रक्षण ग्रादि में ग्रासक्ति उत्पन्न करने वाले बचनों को उपधिवाक् कहते हैं। उपधिविवेक--कायेनोपकरणानामनादानम्, श्रस्था-पनं क्वचिदरक्षा चोपधिविवेकः । परित्यक्तानीमानि ज्ञानोपकरणादीनीति बचन वाचा उपधिविवेक:। (भ. घा. विजयो. टी. १६८; मूला. वृ. ३-१६८--मत्र 'ज्ञानोपकरणादीनि' पर्व नास्ति ।)

ज्ञान-संयमादि के परित्यक्त उपकरणों के काय से नहीं ग्रहण करने को उपधिविवेक कहते हैं। 'इन उपकरणों को मैंने छोड़ दिया है' इस प्रकार का जो बचन है वह बचन से उपधिविवेक है।

उपनय-१. तत्-(नय-) शाला-प्रशालात्मोपनयः। (षष्टन्न. १०७) । २. एतेषा नयानां विषय उपनयः। (थव. पु. ६, पृ. १८२)। ३ हेनोरुपसंहार उपनयः। (परीक्षा. ३-४५) । ४. हेतो: साध्यधर्मिण्युपसंहरण-मुपनयः। (प्र. न. त. ३-४६)। ५. हेतो: पक्षधर्म-तयोपसहार उपनयः। (प्र. र. मा. ३-४५)। ६. उप-नीयते साध्याविनाभावित्वेन विशिष्टो हेत्: साध्व-धर्मिण्युपदृश्यते येन स उपनयः। (स्था. र. ३-४७)। ७. धर्मिण साधनस्योगसहार उपनयः । (प्रमाणमी. २, १, १४) । ८. दृष्टान्तर्धामिण विसृतस्य साधन-

षर्मस्य साध्यधर्मिणि य उपसहारः स उपनयः, उप-सहित्रते उनेनोपनीयते उनेनेति वचनक्रपः । यथा धूम-वांश्चायमिति । (प्रमाणमी. स्वो. बू. २, १, १४) । ६. कृतोपनयः कृतो यथाविध्युपकल्पित उपनयो मौञ्जीबन्धादिलक्षणोपनीतिकिया यस्य स तथोक्तः। (सा. थ. स्वो. टी. २-१६) । १०. हेतोहपसंहार-

स्तापेक्षया पक्षे हेतोरुपसंहारवचनमुपनयः तथा चाय षूमवानिति । (न्या. दी. पृ. ७६) । १ नय की शाला-प्रशालाओं — भेद-प्रजेकों को — उपनय कहते हैं। ३ हेतु के उपसंहार को उपनय कहते हैं। ६ मीञ्जीबन्धनादिरूप उपनीति किया

मुपनयः । (व. व. स. टी. षृ. २१०) । ११. दृष्टा-

को भी उपनय कहा जाता है। उपनयन-तत्रोपनयनं नाम मनुष्याणां वर्णऋमप्रवे-

शाय संस्कारो हि वेषमुद्रोद्वहनेन स्व-स्वगुरूपविष्ट वर्ममार्गे निवेशयति । (द्या. दि. १२, पू. १८) ।

मनुष्यों को उसके वर्षों के सनुसार गुरूपदिव्य अपने अपने धर्ममार्ग में एक निश्चित वेव-भूवा के साथ निविध्ट करने को उपनयन संस्कार कहते हैं।

उपनयबह्यचारिम्-१. उपनयनबहाचारिको गण-घरसूत्रधारिणः समस्यस्तागमा गृहिधर्मानुष्ठायिनो भवन्ति । (चा. सा. पू. २०; सा. घ. स्थी. ही. ७-१६) । २. समभ्यस्तागमा नित्यं पणभृत्यूत्र-धारिणः । गृहधर्मरतास्ते योपनयब्रह्मचारिणः । (घर्षसं. था. ६-१८) ।

१ जो गणवरसूत्र — यज्ञोपबीत — के बारक होकर धागमों का धन्यास करते हैं और तत्पश्चात् गृहि-धर्म का बनुष्ठान करने वाले होते हैं उन्हें उपनय-ब्रह्मचारी कहते हैं।

उपनयाभास - इह साध्यधम साध्यधमिण साधन-धर्मं वा दृष्टान्तर्धीमणि उपसहरत उपनयाभासः। (रत्नाकरावः ६-८१) ।

साध्यधर्म का साध्यधर्मी में श्रवदा साधनवर्म का वृष्टान्तथर्मी में उपसंहार करने को उपनयाभास कहते हैं।

उपनीत-उपनीतमुपनयोपसंहतम् । (भ्यवः भाः मसय. बृ. ७-१६०) । उपनय (धनुमानावयव) के उपसंहार से युक्त बाक्य

को उपनीत बचन कहा जाता है। उपनीतरागस्य --- १. उपनीतरागत्वं मानकोशादि-ग्रामरागयुक्तता । (समका ग्रमय मृ. ३४, पू. ६०)। २. उपनीतरागस्व उत्पादितश्रोतृजनस्वविषयवहुर

मानता । (रायप. बू. पू. १६) । जिस सम्भाषण को सुनकर बोता बनों में बपने प्रति बहुत द्यादरभाव उत्पन्न हो उसका नाम उपनीत-रागत्व है। यह ३५ सत्यवचनातिक्षयों में सातवां है। उपपात - १. उपपातस्तूपपातक्षेत्रमात्रनिमित्तः प्रच्छदपटादेरुपरि देवदूष्याद्यधो वैकियिकशरीर-प्रायोग्यद्रव्यादानादिति । (त. भा. हरि. वृ. २-३२)। २. उपपातक्षेत्रश्राप्तिमात्रनिमित्तं यञ्जन्म तदुपपात-जन्म । (त. भा. सिद्ध. बृ. २-३२) । ३. उपपातः प्रादुर्भावो जन्मान्तरसंकान्तिः। (**धावाराः शी. वृ.** १, १, १३) । ४. उपपतनमुपपातो देव-नारकाणां जन्म । (स्थानाः सभयः वृ. १-२८, पृ. १६) । ६. उपपतनमुपपातः, उत्पत्तिज्नेमिति यावत् । (संप्र-हबी दे. बु. १, पु. ३)।

१ जिस जन्म का कारण उपयात क्षेत्र मात्र होता है उसे उपपास जन्म कहते हैं। यह जन्म प्रच्छद पट (बस्त्रविक्षेत्र) के क्रयर और देवदूष्य के नीचे वैक्ति-थिक शरीर के योध्य द्रव्य के ग्रहण से होता है।

उपपाद-१. उपेत्य पद्यतेऽस्मिन्निति उपपादः। (स. सि. २-३१; त. इलो. २-३१) । २. उपेत्य **पद्यतेऽस्मित्रित्युपपादः ।) देव-नारकोत्पत्तिस्यान-**विशेषसंज्ञा। (त. बा. २, ३१, ४)। ३. ग्रप्पिद-गदीदो ग्रण्णगदीए समुष्यत्ती उववादो णाम । 🗙 imes imes पोग्गलेषु ग्रम्णपज्जाएण परिणामी उववादो णाम । (धव. पु. १३, पू. ३४७) । ४. उपपादः धन्यस्मादागत्योत्पत्तिः । (मूला. बृ. १२-१) । ५. उपेत्य संपुटशस्याम् उष्ट्र।दिकं वा माश्रित्य पदनं शरीरपरिणामयोग्यपुद्गलस्कन्धस्य गमनं प्राप्तिः उपपादः। रूढिशब्दोऽयं देव-नारकाणामेव जन्मवाची (मो. जी. मं. प्र. टी. ६३)। ६. उपपदनं संपुट-शस्योध्द्रमुखाकारादिषु लघुनान्तर्मृहर्तेनैव जीवस्य जनममुपपाद:। (गो. जी. जी. प्र. टी. ६३); परि-स्यनतपूर्वभवस्य उत्तरभवप्रयमसमये प्रवर्तनमुपपादः । (गी. भी. भी. प्र. ५४३) । ७. उपेत्य गत्ना पद्मते यस्मिन्निति उपपादः, देव-नारकाणां जन्मस्यानम् । (त. वृश्ति श्रुत. २-१४); उपेत्य पद्यते सम्पूर्णीयः उत्पद्यते यस्मिन् स उपपादः देवनारकोत्पत्तिस्थान-विदोष इत्यर्थः । (त. वृत्ति श्रुत. २-३१) ।

३ विवक्तित नित से निकल कर ब्रन्थ गति में अन्म नेने को उपपाद कहा जाता है। ६ सम्युटशय्या व उद्भुष्त प्रादि के प्राकारवाली नारक जन्मभूमियों में भीव के उत्पन्न होने का नाम उपपाद है।

**उपपादयोगस्यान**— उववादजोगठाणा भवादि-समयद्वियस्स प्रवर-वरा । विग्वह-इजुगइगमणे जीव-समासे मुणेयब्दा ॥ (गी. क. २१६) ।

को योगस्थान जीव के नदीन भव प्राप्त करने के प्रबम समय में होते हैं उन्हें उपपादयोगस्थान कहते हैं।

उपप्रदान -- उपप्रदानं ग्राभिमतार्थदानम् । (विपाकः सभय. बू. ४-४२, वृ. ४२) ।

श्रदीव्य अर्थ के दान को उपप्रदान कहा बाता है। **उपप्युत स्थान**---उपप्युतं स्वचक-परचक्रविक्षो-पुर्भिक्षमारीति-जनविरोघादेश्यास्वस्थीभूतं यस्यानं निवासभूमिलक्षणं ग्रामनगरादि । (धर्मीव. मु. बृ. १-१६)।

स्वचक या परचक के झाकमण से या दुर्भिक्ष, मारी, ईति सौर जनविरोध साबि से सञ्चान्त स्थान को उपप्तृत स्थान कहते हैं।

उपब् हरा-देखो उपग्रहन । १. उत्तमक्षमादिभाव-नया असनो धर्मपरिवृद्धिकरण मुपबृहणम्। (स. वा. ६, २४, १) । २. उपबृहिणं नाम समानधारिकाणां सद्गुणत्रशंसनेन तद्वृद्धिकारणम् । (वशवै. हरि. वृ. ३-१८२) । ३. उपबृहणं नाम वर्धनम् ।××× स्पब्टेनाऽग्राम्येण श्रोत्र-मनःप्रीतिदायिना वस्तुयाथा-रम्यप्रकाशनप्रवणेन धर्मोपदेशेन परस्य तत्त्वश्रद्धान-वद्धंनमुपबृहणम् । सर्वजनिवस्मयकारणी शतमस्र-प्रमुखगीवणिसमितिविरचितोर्पचितिसदृशी सपाच दुर्घरतपोयोगानुष्ठाननेन वा बात्मनि श्रद्धाः स्थिरीकरणम्। (भ. द्या. विजयो. टी. ४५)। ४. उत्तमक्षमादिभावनयात्मनः ग्रात्मीयस्य च धर्म-परिवृद्धिकरणमुपवृद्धणम् । (चा. सा. पृ. ३)। ५. धर्मोऽभिवर्षनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनया । परदोषानिगूहनमपि विवेयमुनवृहणगुणार्थम्। (पु. सि. २७) । ६. टकोत्कीर्णभावमयत्वन समस्तात्म-शक्तीनामुपबृहणादुपबृहणम् । (समयप्रा. स. सृ. २४१)। ७. तच्च (उपवृंहणं च) परस्य स्पष्टा-ग्राम्यश्रवण-मनःश्रीतिकरतत्त्वप्रकाशन-परधर्मीपदेशेन तत्त्वश्रद्धानस्फारीकरणम्, स्वस्य च शक्रनिर्मि-तसपर्यासोदयंपूजाविशेषेण दुढंग्तपोयोगानुष्ठानेन जिनेन्द्रोपज्ञश्रुतज्ञानातिशयभावनया वा श्रद्धानवर्द्ध-नम् । (भ. शा. मूला. ४४)। ८. धर्म स्वदन्धुमभि-भूष्णुकषायरक्षः, क्षेप्तु क्षमादिपरमास्त्रपरः सदा स्यात् । धर्मोपबृंहणवियाऽवल-बालिशास्य यूथ्यास्ययं स्थगयितुं च जिनेन्द्रभक्तः ॥ (धनः धः २-१०५) । उपबृंहण नाम समानधामिकाणा अपण-वैया-वृत्त्यादिसद्गुणप्रशंसनेन तद्वृत्ति । (व्यव. भा. मलय. **बृ. १–६**४) । १०. उपवृंहा दर्शनगुणवतां प्रशंसया तत्तद्गुजपरिवर्द्धनम् । (उत्तरा. ने. बू. २८, ३१) । ११. उपबृहिणं नाम समानवामिकाणां सद्गुणप्रशंशनेन तद्वृद्धिकरणम् । (घ. बि. मृ. वृ. २-११; वर्षसं. मान. स्बो. ब्. १-२०)। १२. उपवृंहणमत्रास्ति गुण: सम्य-**य्दृगात्मनः । लक्षणादात्मशक्तीनामवश्यं बृ**ंहणादिह् ॥ द्यात्मसुद्धेरदौर्वत्यकरणं चोपबृहणं । द्यर्थादृदृश्ज्ञप्ति-

चारिनर्माणावस्थानां हि तत्।। (नाटीसं. ४, २७६-००; पञ्चाष्यायां २,२७४-७६)। १ उत्तम कामा प्रांत की भावना से अपने वर्ष के बाने को उत्तृहं हम (उपगृहन) कहते हैं। २ सा-वर्षी वन्युकों के समीचीन गुणों की प्रशंका के हारा उनके बढ़ाने को उपहृत्य कहते हैं।

**उपभोग—१.** 🗙 🗙 🗙 मुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः। उपभोगः × × × ।। (रत्नक. ६३) । २. इन्द्रिय-प्रणालिकया शब्दादीनामुपलव्धिरुपभोगः । (स. सि. २-४४); उपभोगोऽशन-पान-गन्त्र-माल्यादिः। (स. सि. ७-२१)। ३. इन्द्रियनिमित्तशस्या**ग्र्**पलब्यि-ष्पभोगः । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धि-रुपभीग इत्युच्यते । (त. वा. २, ४४, २); उपैत्य भुज्यत इत्युपभोगः । उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यते धनुभूयतः इत्यूपभोगः, ध्रशन-पान-गन्ध-माल्यादिः । (त. वा, ७, २१, ६) । ४. उपेत्य भुज्यत इत्युप-भोगः ग्रशनादिः । (त. इलो. ७-२१) । ५. उचित-भोगसाधनावाप्त्यबन्ध्यद्वेतुः उपभोगः क्षायिकः। ×××पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोगः । (त. मा. हरि. वृ. २-४) । ६. उपभुज्यत इत्युपभोगः सन्न-नादिः, उपशब्दस्य सकृदर्थंत्वात्, सकृद् मुज्यत इत्यर्थः । (श्रा. प्र. टी. २६) । ७. उपभोगोऽन-पान-वसनाद्यासेवनम् । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. ६-२६) । द. विषयसम्पदि सत्यां तथोत्तरगुणप्रक-र्षात् तदनुभव उपभोगः, पुनः पुनरुपभोगाद् वा वस्त्र-पात्रादिरुपमोगः । (तः भाः सिद्धः बुः २-४) । ६. उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यत इत्युपभोगः । (बा. सा. षृ. १२) । १०. वाहनाधन-पत्यक्टु-स्त्री-बस्त्रा-भरणादय:। भुज्यन्तेऽनेकचा यस्मादुवभोगाय ते मताः ।। (सुभाः सं. ६१४) । ११ उपभोगो य पुणो पुण उवभुज्जइ भवण-विलयाई। (कर्मवि. ग. १६४, पू. ६७) । १२. स उपभोगो भण्यते × × × यः पुनः पुनः सेव्यो भूयोभूयः सेव्यते, सेवित्यापि पुनः सेव्यते इत्यर्थः । (सा. घ. स्वो. टी. ५-१४) । १३. उनमोगो उ पुणो पुण उनमुज्जइ वन्य-निलया इति । (प्रवनव्याः बृ. पृ. २२०) । १४. पुनः पुनर्भु-ज्यते इत्युपभोगः। (पंचसं. मलय. मृ. ३-३, वृ. १०६; वच्छ क. मलय. बृ. ६, वृ. १२७; धर्मसं. मलयः बृ. ६२३, शतकः मलः हेमः बृ. ३७--३८,

पू. ११)। १४. उपेति धुनः पुनम् ज्यसे इति जयभोगो मतनाऽस्तानाङ्गावि । उसरं च— X X
जनगेगो उ पुणो पुण उनमुण्यह भन्य-विध्याह ।।
(कर्मींक है. स्तो. कू. ११, पू. ४६) १६. मुख्यतेअक्टदेवान स्याप्तप्तमेगसंतकः। (नासीसं. ६,
१४६)। १७. इन्टियडांग्य साम्याविषयामानुपलियः उपभोगः। (त. वृत्ति खूत. २-४४)।
१ तो बस्तु बार-बार भोगी जा सक्षे उत्ते उपभोग
कहते हैं। २. भोण बारि इम्बियों के हारा साम्याविष्यामानु

उपभोग-परिभोगपरिमारगद्यतः—१. उपभोगोऽ-शन-पान-गम्ब-माल्यादिः, परिभोग श्राच्छादन-प्राब-रणालक्कार-शयनासन-गृह-बाहुनादिः, तयोः परि-माणमुपभोग-परिभोगपरिमाणम् । (स. सि. ७, २१) । २. उपेरव भुज्यते इत्युपभोगः । उपेरवात्म-सात्कृत्य भुज्यते धनुभूयत इत्युपभोगः धशन-पान-गन्ध-माल्यादि: । **परित्यक्य भुक्यत इति परिभोगः।** सकृद् भुक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग इत्युच्यते, ग्राच्छादन-प्रावरणालंकार-शयनाशन-ग्रुह-यान-वाहनादि:। उपभोगश्च परिभोगश्च उपभोग-परिभोगौ, उपभोग-परिभोगयोः परिमाणम् उपभोग-परिभोगपरिमाणम्। (त. बा. ७, २१, ६-१०)। ३. गन्ध-माल्यान्न पानादिरुपभोग उपेत्य यः । भोगो-ज्यः परिभोगो यः परित्यज्यासनादिकः ॥ परिमाणं तयोयंत्र यथाशक्ति यथाययम् । उपभोग-परीभोग-परिमाणवर्तं हितत् ।। (ह. यु. ४८, १४४-४६)। ४. उपेत्य भुज्यत इत्युपभोगः धशनादिः । परित्यज्य मुज्यत इति परिभोगः, पुनः पुनभृंज्यते इत्यर्थः, स वस्त्रादिः । परिमाणशब्दः प्रत्येकमुभाम्यां सम्बन्ध-नीयः । (त. इलो. ७--२१) । ५. उपेत्यात्मसात्कृत्य भुज्यत इत्युपभोगः, प्रश्नन-पान-गन्ध-माल्यादिः। सकृद् मुक्त्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोगः, धाच्छादन-प्रावरणाल**क्कार-**शयनाशन-गृह-यान- बाह-नादिः । तयोः परिमाणमुनभोग-परिभोगपरिमा-णम्। (चाः साः पृः १२)। ६. झशन-पान - गन्धमात्य - ताम्बूलादिकमुपभोगः कथ्यते । माच्छादन-प्रावरण-भूषण-शय्यासन-पृह-यान-बाह्न∙

समितादिकः परिमोग उच्यते । उपभोगस्य परिमोगस्य उपभोगस्य परिमोगस्य उपभोगस्य परिमोगस्य तथेः परिमाणम् उपभोगस्य परिमोगस्य । मोगोप्योगस्य परिमाणम् उपभोगस्य । मोगोप्योगस्य परिमाणम् विश्व स्वविद् याद्यो तर्वते । तत्र प्रधानाः दिकं सस्यकृत् मुज्यते त मोगः, तत्र वस्य नितादिकं सर्वुकः पुत्र कृष्यते त प्रधानः तथोः परिमाण मोगो-पर्भोगपरिमाणम् । (त. वृत्ति भूत. ७-२१) । इस्य सम्यानादि उपभोग स्रोर सस्य सम्बन्धारावि

१ क्रम्भ-पानावि उपभोग धौर बस्त्र-प्रलंकारावि परिभोग, इन दोनों का परिमाण करने को उपभोग-परिभोगपरिमाण कहते हैं।

उपमोग-परिभोगवत — उपभोग-परिमोगवत नाम मधान-पान-साधा-साधा-मध्यादीनां प्रावरणा-कंतर-सव्यवाधान-पुढ-यान-बाहुनादीनां बहुसावधानां च वर्जनम्, धरपावधानामपि परिमाणकरणमिति । (त. मा. ७-१६)।

क्षम्म, बान, बाड, व्याद्य व गन्य-माला घावि (उपभोग) तथा बस्त्र, प्रतब्द्वार, घावन, प्रासन, गृह, बान कोर बाहन घावि (गरिभोग); इनमें बहुत पापबनक बस्तुकों का सर्वया परियान करना तथा खरूप सावध वाली बस्तुओं का प्रमान करना, इसका नाम उपभोग-परिभोगवत है।

उपभोग-परिभोगा-संबंध — १. यावताः जिनोप-भोग-परिभोगी सीऽर्यंत्रतीच्यास्यां स्वयानावं स्वया (स. सि. ७-३२; त. बा. ७, ३२,६)। २. यावतावं नोपनोग- परिभोगस्यावं स्ततीः व्यस्यां विस्य-मानवं स्वयम् । (त. इती. ७-३२)। ३. न विद्यते-ऽधंः प्रयोजनं ययोस्ती सनवं की, सनवं क्योभांवः कमं वा धानवं स्वयम्, उपभोग-परिभोगयोरानवं स्वयम् उपभोग-परिभोगानवं स्वयम्, अविक्रमुख्य दस्या उपभोग-परिभोगबङ्गपित्ययं:। (त. वृक्ति सृत. ७-३२)। ४. धानवं स्वयोद्ध (उपभोग-परिभोगयो.) स्याद-संभविनोद्धेयोः। धनात्यो जितसस्यायाः करणात्यि पूर्वकम् ॥ (लादीसः ६-१४८)।

१ वितनी उपभोग-परिनोग वस्तुयों से प्रयोजन की सिद्धि होती है उतने का नाम बार्य है, उससे प्रविक्व उपभोग-परिनोग के संग्रह को उपभोग-परिनोमानर्थक्य कहा जाता है। यह धनर्थक्यवत का एक प्रतिचार है।

उपभोगः। विकरण --- देको उपभोग-परिभोगानवंक्य । इपभोगस्य, उपलक्षणस्याद् भोगस्य च उक्तनिवंच नस्याचिकत्त्वम् ग्रांतरिक्तता उपभोगाचिकत्त्वम् । (घ. वि. मृ. वृ. ३–३०) ।

भोग और उपभोग सामग्री का आवश्यकता से प्रविक रखना, इसका नाम उपभोगाविक्य है। यहाँ उपभोग शब्द भोग का उपलक्षण रहा है।

उपभोगान्तराय-१. स्त्री-वस्त्र-शयनासन-भाज-नादिक उपभोगः, पूनः पुनरुपभुष्यते हि सः, पौनः-पुन्य चोपशब्दार्थः । स सम्भवन्तपि यस्य कर्मण उदयान्त परिभुज्यते तत्कर्मोपभोगान्तरायास्यम्। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. द-१४) । २. उपभोग-विग्वयर उवभोगतराइय । (धव पु. १४, पृ. १४)। ३. मणुयत्ते वि हु पत्ते लद्धे विहु भोगसःहणे विभवे। भृत्युं नवरि न सक्कइ विरइबिहूणो वि जस्सुदये। (कर्मवि. ग. १६३, पृ. ६६)। ४. पुन: पुनर्भु ज्यत इत्युपभोगः, शयन-वसन-वनिता-भूषणा-दिस्तमुपभोग विद्यमानमनुषहत ङ्गेऽपि यदुदयादुप भोक्तुंन शक्नोति तदुपभोगान्तरायम्। (शतकः. मल. हेम. बू. ३७-३८, पू ५१) । ५. यदुदयाद् विद्यमानमपि वस्त्रालङ्कारादि नोपभुंक्ते तत् उप-भोगान्तरायम् । (कर्मवि. दे. स्वो. वृ. ५१) । १ जिस कर्म के उदय से जीव विद्यमान भी उप-भोगसामग्री—स्त्री, वस्त्र व शब्या ग्रादि—का उपमीग न कर सके उसे उपभीगान्तराय कर्म कहते

उषमान— १. उपमान प्रतिद्वापंतापम्यात्साच्य-सावनम् । (सर्वोयः २-११, पू. ४-६८ मृत्याविः ३-२-६५) १. २. वया गीरतथा गवयः केवनं सात्ना-रिहेटः इत्युपमानम् ४-४ ४ । (त. वा. १, १०, १४) । ३. उपमीयतेजेन दाष्टिमिकोऽदं इत्युव-मानम् । (वशके हिर्म. १-४२) । ४. प्रतिद्वे-मानम् । (वशके हिर्म. १-४२) । ४. प्रतिद्वेन गवादिन्। ७. पू. १-४, पं. २०) । ४. प्रतिद्वेन गवादिन्।, प्रतिद्वं वा यस्सायम्यं तस्मान्, साध्यस्य संज्ञा-साज्ञवस्त्यकानस्य, साधनं प्रमानु-प्रमेयाम्यास्यः साज्ञवस्त्यकानस्य, साधनं प्रमानु-प्रमेयाम्यास्यः कारणकलायः उपमान प्रमावम् । (विद्विष्यः डी. ३-७ पू. १८४, पं. २१-२३) ।

१ प्रसिद्ध धर्य की समानता से साध्य के सिद्ध करने को जनमान कहते हैं। ३ जिसके द्वारा बार्ब्यान्त-क्य बदार्थ से समानता जानी जाती है उसे उपभाव कहते हैं।

**उपमालीक-**-तिष्णिसदतेयालयणरज्जुपमाणी उद-सालोधो णाम । (बव. पु. ४, पू. १८५)। तीन ती तेतालीस (३४३) धनराजु प्रमाण उपमा-

सोक माना बाता है। उपमासत्य---१. घोवम्मेण दु सञ्चं जाणमु पलिदो-वमाबीया ॥ (मूला. ५-११६) । २. पत्योपम-सागरोपमादिक मुपमासत्यम् । (भ. भा. विवयो. टी. ११६३) । ३. प्रसिद्धार्थसावृश्यमुपमा, तदाश्चितं वचः उपमासत्यम् । (गो. स्ती. सी. प्र. टी. २२४)। ३ प्रसिद्ध प्रथं की समानता के प्राथय से जो बचन कहा जाता है, उसे उपमासत्य कहते हैं। बैसे---

**उपमासत्या भाषा--**उवमासञ्जा सा सनु, एएसु सदुवमाणषडिया जा। णासभविषम्मग्गहदुद्वा देसा६-गहणाम्रो ।। (भाषार. ३५) ।

पस्योपम-सागरोपम इत्यावि ।

जो भाषा समीचीन उपमा से घटित होकर ग्रसम्भव धर्मों के ग्रहण से--- जैसे चन्द्रमुखी कहने पर मुख में ग्रसम्भव कलंकितत्व ग्रादि – दूवित न हो, वह उपमासत्या भाषा कही जाती है।

उपमित-- उवमाण[विणा]ज कालप्यमाण ण सन्तइ घेलुत उविमयं भवति। (अनुयो. चू. ष्टु. ५७)।

जिस कालप्रमाण को उपमाके विना ग्रहण न कर सकें उसे उपमित कहते हैं।

उपयुक्त नोद्यागमभावमंगल—ग्रागममन्तरेणार्थो-पयुक्त उपयुक्तः। (थवः पु. १, पू. २६)।

द्मागम के बिना जो भगलविषयक उपयोग से सहित हो, उसे उपयुक्त नोद्यायमभावमंगन कहते हैं। उपयोग - १. ××× उवधोगो गाण-दंसणं मणिदो । (प्रवः सा. २–६२) । २. ×××उव-मोगो णाण-दसणं होई। (नि. सा. १०) । ३. उभय-निभित्तवशादुत्पद्यमानश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः । (स. सि. २-८); यत्सस्निधानादात्मा द्रक्येन्द्रियनिवृंति प्रति व्याप्रियते तन्निमित्त भारमनः परिणामः (प्र. मी.--परिणामविशेषः) उपयोगः । (स. सि. २-१=; प्रमाणमी. १, १, २३)। ४. उपयोगः प्रणिवानमायोगस्तद्भावः परिणाम इत्यर्थः । (स. भा. २-१६)। ५. जो सविसयवावारो सो उवजोगो स चेगकालम्मि । एगेण चेव सम्हा उव-ब्रोगेरिंदियो सब्बो । (बिद्रोबा. ३५६५) । ६. ब्रा-

ह्याभ्यन्तरहेतुद्वयसन्निधाने यथासम्भवसुपलन्धुन्दैत-न्यानुविधायी परिणाम उपयोगः। (स. वा. २, ८, २१); तन्निमित्तः (लब्धिनिमित्तः) परिवामविद्येष उपयोगः । तदुक्तं निमित्त प्रतीत्य उत्पद्यमानः धात्मनः परिणाम उपयोग इत्युपदिश्यते । (स. हा. २, १८, २) । ७. उपयोगी ज्ञानादिव्यापारः स्पर्का-दिविषय:। (त. भा. हरि. मृ. २-१०)। य. उप-योजनमुपयोगो विवक्षिते कर्मीण मनसोऽभिनिवेशः। (नन्दी. हरि. वृ. ६२) । १. क्रेय-वृत्रयस्व भावेषु परिणामः स्वशक्तितः। उपयोगन्धः तद्र्पं 🗙 🗙 🔀 (पदाच. १०५-१४६)। १०. तदुक्तनिमित्तं (ज्ञाना-वरणक्षयोपश्चमविशेषरूपा लब्धि) प्रतीत्योरपद्यमानः म्रात्मनः परिणाम उपयोगः। (वनः पु. १, पृ. २३६); स्व-परग्रहणपरिणामः उपयोगः । (शव. पु. २, पृ. ४१३) । ११. तत्र क्षयोद्भवी भावः क्षयोप-शमजरुव यः । तद्व्यक्तिव्यापिसामान्यमुपयोगस्य लक्षणम् । (त. इस्तो. २-६) । १२. धर्यग्रहणव्या-पार उपयोग: । (प्रमाणप. पृ. ६१; लघीय. धभय. बृ. १-५, पृ. १५)। १३. युज्यन्त इति योगाः, योज-नानि वा जीवव्यापाररूपाणि योगा अभिभीयन्ते। उपयुज्यन्त इति उपयोगाः जीवविज्ञानरूपाः । (वंध-सं. स्वो. बृ. १-३)। १४. उपयोगः उपलम्भः ज्ञान-दर्शनसमाधि ज्ञान-दर्शनयोः सम्यक् स्वविषयसीमा-नुल्लंघनेन घारणं समाधिरुच्यते, **धथवा युज्जनं** योगः ज्ञान-दर्शनयोः प्रवर्तनं विषयावधानाभिमुखता, सामीप्यवर्ती योगः उपयोगो नित्यसम्बन्ध इत्यर्थः । (त. भा. सिक्ट. ब्. २-६) । १५. उपयोगी हि ता-वदात्मनः स्वभावश्चैनन्यानुविधायिपरिणामस्वात् । (प्रव. सा. ध्रमृत. वृ. २-६३)। १६. घात्मनः परि-णामो यः उपयोगः स कथ्यते । (त. सा. २-४६) । १७. म्रात्मनदर्वतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगः । (पंचा. का. झमृत. व चय. वृ. ४०) । १८. तन्निमित्तः प्रात्मनः परिणाम उपयोगः, कारणधर्मस्य कार्ये दर्शनात् । (मूला. बृ. १-१६) । १६. उप-योगस्तु रूपादिविषयग्रहणव्यापारः । (प्र. क. मा. २-४, पृ. २३१) । २०. वत्युणिमिसं भावो जावो जीवस्स को दु उवजोगो। (गो. जी. ६७२)। २१. द्मात्मनक्ष्वैतन्यानुवर्ती परिणामः स उपयोगः । (मि. सा. मृ. १-१०) । २२. उपयोजनं उपयुज्यते बस्तु-परिच्छेदं प्रति व्यापार्यतेऽसाविति भनेनेति वा सप-

बोंची बीवस्वतस्वभूतो दोध:। (संप्रहणी दे. प्. २७३) । २३. बन्तोर्भावो हि वस्त्वर्थ उपयोगः × ·××। (मायसं. शाम. ४०)। २४. उपयोग: विवक्षितकर्मणि मनसोऽभिनिवेश:। (बाव. नि. मलय. **मृ. १४६, पृ. ५२६**) । २५. उपयोजनमुपयोगः, यहा उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रति ब्यापार्यंते जीवो-**अनेनेत्यु**पयोगः, X X X बोधरूपो जीवस्य तत्त्वभूतो म्यापारः प्रज्ञप्तः। (प्रज्ञायः मलयः वृ. २६-३१२, वृ. ५२६; पंचर्तः मलवः वृ. १-३; शतकः मलः हेमः **प्. २**, पृ. ३) । २६. उपयोगः स्व-स्वविषये लब्ध्य-नुसारेणात्मनः परिच्छेदब्यापारः । (जीवाजीः मलयः **बृ. १-१३, वृ. १६)** । २७. उपयोजनमुपयोगः **बोषरूपो जीवव्यापारः । ××× उपयु**ज्यते वस्तु-परिच्छेदं प्रति व्यापर्यते इत्युपयोगः, 🗙 🗙 🛪 उप-युज्यते बस्तुपरिच्छेदं प्रति जीवोऽनेनेत्युपयोगः, 🗴 ××सर्वत्र जीवस्वतस्वभूतोऽवबोध एवोपयोगो मन्तव्यः । (बढशीति मलयः वृ. १-२, पृ. १२२)। २८. उपयुज्यते बस्तु प्रति प्रेयंते यः वस्तुस्वरूपपरि-ज्ञानार्थं मित्युपयोगः × × × , ग्रथवा श्रात्मनः उप समीपे योजनमुपयोग 🗙 🗙 कर्मक्षयनिमित्तवशादु-लक्यानः चैतन्यानुविधायी परिणाम इत्यर्थः । (त. बृत्ति श्रुतः २-८) ।

के बाह्य और प्राप्यत्तर कारण के वस जो बेतनता का सन्तरण करने वाला परिणाल (सान-कान) करणन होता है उसे उपयोग कहा बाता है।×× × जिसकी समीपता में साल्या स्व्येनिय निर्वृत्ति के प्रति स्थापन होता है उसके निर्माल के होने वाले साला के परिणाम को उपयोग (मावेग्निय) कहते हैं।

उपयोगवर्गरणा— उवजोगो गाम कोहादिकसाएहिं सह बीवस्स संप्रजोगो, तस्स बमाणाचो दिवप्या हेदा ति एयट्टी । वहन्मावजोगट्टालप्यद्वित वाव उकस्स्वोवजोगट्टाले ति निरंतरम्बद्धियां तिस्वय-प्याधमुक्तकोगसम्माववस्या ति सुहोह। (सवस. —क्सा. या. टु. १७६, दि. १) ।

कोबारि क्यामों के साथ जीव का सन्प्रयोग होने को उपयोग कहते हैं। इस उपयोग के वधन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक निरम्सर जितने को विकस्य या भेद हैं उन्हें उपयोग वर्षणा कहते हैं। उपयोगञ्जुद्धि १. गारोडार निक्षेपदेशजीवपरिहु-रणाणहितवेतस्ता उपयोगजुद्धिः ( स. सा. विश्वते. डी. ११६१) । २. उपयोगजुद्धिः यादोडारनिक्षेप-वेयवर्गिजाणिगदिहरूजप्रभिषानपरायणस्यम् । (स. सा. मृता. डी. ११६१) । वतते समय पेरों को उठाते और रसते हुए तहीग-

वर्ती जीवों की रक्षा में चित्त को सावधानता की उपयोगमुद्धि कहते हैं। उपयोगमुद्धि —देखो उपयोग। उपयोगेन्द्रियं यः

स्वविषये ज्ञानव्यापारः। (लिलितविः मु. पं. पृ. १६)। व्ययने विवयसम्बद्धाः को ज्ञानने के लिए जो ज्ञान

ष्यपेत विषयभूत पदार्थ को बानने के लिए वो ज्ञान का व्यापार होता है उसे उपयोग-मित्रय कहते हैं। उपयास — X X उपयोग उपयोग प्रस्तीनों भोज्या-नामश्रन-वर्षाष्ट्र सम्बन्धित प्रस्तीनों भोज्या-नामश्रन-वर्षाष्ट्र साथ पेत्रस्थामां भूतितिक्र्यामां व स्थापः। (ज्ञा. व. स्वो. टी. १.२४)।

स्रक्षन; स्वाद्य, खाद्य स्वीर पेय रूप चार प्रकार के स्राहार के साथ भोजन किया का भी परित्याग करना, इसका नाम उपवास है।

उपशम-- १. बात्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशा-दनुद्भूतिरुपश्चमः। (स.सि. २-१; आरा.सा. ही. ४, वृ. १२) । २. कर्मणोऽनुब्भूतस्ववीर्यवृत्ति-तोपश्चमोऽषःप्रापितपञ्चवत् । यथा सकलुषस्याम्भसः कतकादिद्रव्यसम्पर्कात् झघःप्रापितमलद्रव्यस्य तस्कुः-तकालुब्याभावात् प्रसाद उपलम्यते तथा कर्मणः कारणवद्यादनुद्भूतस्ववीर्यवृत्तिता घात्मनो विशुद्धि-रुपक्षमः। (त. वा. २, १, १)। ३. उदय ग्रभावो उवसमो । (सनुयो. चू. पृ. ४३) । ४. उपशान्ति-रपशमः। (आ. प्र. ही. ५३)। ४. उपशमनमुप-शमः । कर्मणोऽनुदयलक्षणावस्या भस्मपटलावच्छ-न्ताग्निवत् । (त. मा. हरि. व सिद्धः वृ. २-१) । ६. प्रनुद्भूतस्वसामर्थ्यं वृत्तितोपशमो मतः । कर्मणां पुंसि तोयादावधःप्रापितपसूवत् ॥ (त. इलो. २, १,२)। ७. (कर्मणां फलदानसमर्थतया) बनुद्भू-तिरुपशमः । (पंचा. का. ग्रमृत. वृ. १६) । व. उप-शमः स्वफलदानसामर्थ्यानुद्भवः । (धनः घः स्वोः टी. २-४७) । १. तत्रोपशमो मस्मच्छन्नाग्नेरिया-नुद्रेकाबस्या, प्रवेशतोऽपि उदयाभाव इति यावत् । स बेरबंभूत उपशमः सर्वोपशमः उच्यते । स प

मोह्नोवस्यैव कर्मणी न शेवस्य, 'क्ष्युवसनमा नोह्-स्वेव उ' इति वचनप्रामाप्यातः ( वश्यदे, स्वयः, वृ--ह, ष्टु. ४४) । १०. वश्य गुणवत्त्रवप्रप्रमापनाह-र्थन त्रिज्ञासाविषुणयोगान् मोहापकवेष्युक्तरायदेश-श्वितप्रतिवातस्थाण उपयाः। (वर्षसे, सान. स्वो. बृ- १, १८, १४) । ११. उपयासस्य प्रतृतीर्णस्य विकानिमतोवस्यसम् । (बद्धाः, वे, स्वो. बृ- ६४) । १२. कर्मणीज्ञद्वस्यक्यः उपश्याः कस्यते । (त. वृत्ति खूत. २-१) ।

१ ब्रात्मा में कारणवदा कर्म के फल देने की शक्ति के प्रगट म होने को उपशब कहते हैं।

के प्रगट न होने को उपशय कहते हैं। उपशमक - १. प्रपूब्वकरणपविट्रमुद्धिसंजदेसु उव-समा खवा ।। भ्रणियट्टिबादरसांपराइयपविट्टसुद्धिसंज-देसु प्रत्थि उवसमा खवा।। सुहुमसांपराइयपविट्ट-सुद्धिसजदेसु प्रत्थि उवसमा खवा। (बद्बं. १, १, १६-१८) । २. प्रपूर्वकरणपरिणाम उपशमकः क्षप-कदवीपचारात् ॥ ×××तत्र कर्मंत्रकृतीनां नोप-शमो नापि क्षयः, किन्तु पूर्वत्रोत्तरत्र च उपशमं क्षयं बाऽपेक्य उपशमकः क्षपक इति च धृतघटबदुपचर्यते । श्रनिवृत्तिपरिणामवशात् स्यूलभावेनोपशमकः कप-कत्रवानिवृत्तिबादरसाम्परायौ ॥ पूर्वोक्तोऽनिवृत्ति-परिणामः, तद्वशात् कर्मप्रकृतीनां स्यूलभावेनोपशम-कः क्षपकदचानिवृत्तिबादरसाम्परायाविति भाष्येते । सूक्मभावेनोपक्रमात् अपणाच्य सूक्ष्मसाम्परायौ ॥ साम्परायः कषायः, स यत्र सूक्ष्मभावेनोपकान्ति क्षय च ग्रापद्यते ती सूक्ष्मसाम्परायी वेदितब्यी ॥ (त. बा. ६, १, १६-२१)। ३. प्रपूर्वकरणानामन्तः-प्रविष्टशुद्धयः क्षपकोपशमसयताः, सर्वे सभूय एको गुणः। (थव. पु. १, पु. १८१); साम्परायाः कषायाः बादराः स्यूलाः, बादराहच ते साम्परायाहच बादरसाम्परायाः, धनिवृत्तयश्च ते बादरसाम्परा-याश्च प्रानवृत्तिबादरसाम्पायाः, तेषु प्रविष्टाः शुद्धि-र्येषां संयतानां तेऽनिवृत्तिबादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धि-संयताः, तेषु सन्ति उपशमकाः क्षपकाश्व । सर्वे ते एको गुणः भनिवृत्तिरिति । (भव-पु. १, पृ. १व४); सूक्ष्मश्चासौ साम्परायश्च सूक्ष्मसाम्परायः । तं प्रविष्टा शुद्धिर्येषां संयतानां ते सूक्ष्मसाम्पराय-प्रिकटशुद्धिसयताः । तेषु सन्ति उपशमकाः सप-काश्य । सर्वे त एको गुणः, सूक्ष्मसाम्परायत्वं प्रत्य-भदात् । (वयः पु. १, पू. १८७) । ४. सनिवृत्ति-

बादर-सुरुमसाम्परायलक्षणगुणस्थानकद्वयवर्ती जन्तु-रुपसमक उच्यते । (बडसीति दे.स्बो. बृ. ७०, पृ. १९६–९७) ।

१ सपूर्वकरण, प्रनिवृत्तिकरण और शुरुमसाम्पराय वे तीन पुणस्वाजवर्ती जीव उपशमक कहमाते हैं। २ प्रानिवृत्तिकारराध्यप्याय और पुरुमसाम्पराय— नीवें व रक्षमें पुणस्वाजवर्ती जीव—उपशमक कहे जाते हैं। प्रपूर्वकरण युक्तस्यानवर्ती उपवार से उपशमक हैं।

उपशमकभेशी— यत्र मोहतीयं कर्मोपशमयन्ना-त्माऽऽरोहति सोपशमकश्रेणी। (त. बा. ६, १, १८)।

नहां (धपुर्वकरण, धनिवृत्तिकरण, पुरुमसाम्पराय धौर उपशान्तमोह गुगस्थान) बीव मोहनीय— बारित्रमोहनीय—को उपशान्त करता हुमा खारी-हण करता है उसे उपशान्तकषेणी कहते हैं।

उपज्ञमस्यरण्—चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि उवसमं चरणं। (भावति. १०)। सारित्रमोहलीय के अध्यास से को सारित्र अध्यास

चारित्रमोहनीय के उपज्ञम से जो चारित्र उत्पम्न होता है, उसे उपज्ञमचरण कहते हैं।

जपसमनाकरए - १. उदयोशेरण-तिवसि-तिका-बनाकरणानां यदयोश्यत्वे व्यवस्थान तद्युष्यम्-नाकरणन्। (पंच्यः स्वो. बृ. १, पृ. १०६)। २. उपसमना सर्वकरणायोश्यत्वसम्यादम्। (बक्-स्रोति हरि. बृ. ११, पृ. १३१)। ३. कर्मपुर्गता-नामुदयोदीरणा-निर्माल - निकाचनाकरणायोग्यत्वेन व्यवस्थापनमुदयानमा । X X उपसम्यते उदयो-रीरणा-निर्माल-निकाचनाकरणायोग्यत्वेन व्यवस्था-प्यतं कर्म यदा सोपयमना। (कर्मग्र. सस्य बृ. २, पृ. १७-(६)।

१ कर्मों के उदय, उदौराम, निवस्ति सौर निकाधित करण के सयोध्य करने की उपसमनाकरण कहते हैं। उपसमनिक्यननभाव — उपसमित्रान्तर कोच-पुरमामावकत्तकरो जीवस्य परमासानावस्यालकाणः परिचामविद्येत:। (पंचलं नक्तरः वृ. २–३, वृ.

कोषावि कवायों के उदय का समाव होने से बीव के जो परम शान्त सवस्थाक्य परिणामविशेष होता है, उसे उरश्चमनिक्यन्तवाब कहते हैं। उपज्ञमसम्यक्त्व-- १. दंसणमोहणीयस्स उव-समेण उवसमसम्मत्तं होदि । (वव. पु. ७, पू. १०७) । २. सत्तण्हं पयडीणं उवसमदो होदि उव-समंसम्मं। (कार्तिके. ३०६)। ३. सत्तव्हं उवसमदो उवसमसम्मो $\times \times \times I($ गो. जी. २६) ; दंसणमोहु-वसमदो उप्पञ्जश् जं पमत्यसदृहणं । उवसमसम्मत्त-मिणं पसण्णमलपंकतोयसमं। (सी. ची. ६५०; भावति. १) । ४. कोहच उनकं पढमं प्रणंतवंधीण णामयं भणियं । सम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तयं तिथ्यि ।। एएसि सत्तव्ह उवसमकरणेण उदसमं मणियं। (भावसं. दे. २६६-६७) । ५. प्रशमय्य ततो भव्यः कर्मप्रकृतिसप्तकम् । ब्रान्तर्मुहर्तकं पूर्वं सम्यक्तवं प्रतिपद्यते ।। (प्रमितः भा. २-५१) । ६. मनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहत्रयस्य चोद-याभावलक्षणप्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमलपंकतोयसमानं यत्पदार्यश्रद्धानमृत्पद्यते तदिदमुपश्रमसम्यक्त्वम् । (गो. जी. जो. प्र. टी. ६५०)। ७. मिथ्यात्विमश्र-सम्यक्त्वानन्तानुबन्धिकोध-मान-माया-लोभानां सप्ता-ना प्रकृतीनामुपद्ममात् कतकफलयोगात् जलकदंमो-पश्चमवत् उपशमसम्यक्त्वम् । (कार्तिके. टी. ३०८)। द. ग्रस्त्युपशमसम्यक्त्वं दृङ्मोहोपशमाद्यथा । पुंती-ऽवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्धिकल्पके ।। **(पंचाध्यायी** 

२-१८०) । १ वर्षानमीहनीय के उपशम से उत्पन्न होने वाले सम्बक्त्य को —तस्वार्षश्रद्धान को —उपशमसम्बक्त्य सम्बक्त्य के

णवृत है। ज्वसमसम्पाइहें जाम कर्ष मंबदि॥ वस्तिम्साए लढीए॥ (बद्धां २, १, ७४-७४)। २. समीची दृष्टिः अद्धा यस्यासी सम्बद्धाः १४ ४ ४ एवासि (धणताणुविश्वववक्तस्य दंवचमीहृतस्य जो सस्यम्पाद्धाः ४ ४ एवासि (धणताणुविश्ववक्तस्य दंवचमीहृतसस्य जो ससम्बद्धाः प्रविशानुवसमेच जव-तसमामाइहें हों। (चक. पु. १, पू. १७४१); दंक अमोह्मीबस्स जवसमेचेदस्य (ज्वसमसम्माइहिस्स) ज्यमित्तस्वचारो । (चक. पु. ७, पू. १०१)। २ स्रीन्यासिक लिक्ष्यं सम्पन्तानुवन्यो चार स्नोरः इस्तेमाहेन्से स्तिन, इस सात स्नुहित्सं के ज्वसम्य स्तिन हमास्य

स्यक्कान्स---१. हाम्यामाम्या (उदीर्ण-क्यमाना-म्यां) व्यक्तिरिक्तः कर्मपुद्गमस्कन्यः उपशान्तः। (बव. पु. १२, पु. ३०३); उदए संकम उदए चट्टसु वि दार्चु करेण णो सक्छं। उनसंतं च णियतं जि-काधियं जादि जं करमं।। (जं करमं उदए दार्चु पो सक्कं तत्रुवसंतं।) (वब. दु. १४, पू. २४६ दः; गो. क. ४४०)। २. शत्कार्गद्वरावस्या निकोप्युक्तमः कर्यं तत्रुवशान्तम् । (शो. क. जी. म. डी. ४४०)। २ जो कर्म उदयावस्तो में न दिया जा सक्कं उत्ते उप-शान्त कहते हैं।

उपशान्त कथाय-१. सर्वस्य (मोहस्य) उपश-मात् क्षपणाच्च उपशान्तकषायः क्षीणकषायस्य । (त. बा. ६, १, २२) । २. उपशान्तः कषायो येषां ते उपश्चान्तकषायाः । XXX उक्तं च--सकया-हलंजल वा सरए सरवाणियं व णिम्मलयं । सय-लोवसंतमोहो उवसंतकसायभ्रो होदि ॥ (प्रा. वंचसं. १–२४; थव. पु. १, पृ १८६ उद्.; गो. जी. ६१)। ३. ग्रघो मले यथा नीते कतकेनाम्भोऽस्ति निर्मलम् । उपरिष्टात्तथा शान्तमोही ध्यानेन मोहने ॥ (वंचसं. धनित. १-४७) । ४. उपशान्ता उपशमिता विद्य-माना एव सन्तः संक्रमणोद्धर्तं नादिकरणविपाकप्रदेशो-दयायोग्यत्वेन व्यवस्थापिताः कथायाः प्राग्निरूपित-शब्दार्था येन स उपशक्तकवायः । (पंचसं. मलय. बृ. सा. १-१५; कर्मस्त. सो. बृ. २, वृ. ७३)। ५. परमोपशममूर्तिनिजात्मस्वभावसंविश्तिवसेनोप-शान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति । (मृ. ब्रव्यसं. टी. १३) । ६. जो उवसमइ कसाए मोहस्सं-बधिपयडिब्हं च । उवसामधो ति भणियो खबयो णामं ण सो लहइ ॥ (भावसं. दे. ६५१)। ७. imes imes imes imes सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयानन्तरोत्तरसमये वीतरागविषुद्धिपरिणामविज् भितयथास्यातचारित्रो-पयुक्तो यो जीवः स सकलोपशान्तमोहः सन्नुपशान्त-कषायनामा भवति । सकल: —प्रकृतिस्थित्यनुभागः प्रदेशसक्रमणोदीरणादिसमस्तकरणगोचरः, उपशान्तः --- उदयायोग्यो मोहो .यस्य स उपशान्तमोहः । (गौ. जी. म. प्र. टी. ६१) । द. साकत्येनोदयायोग्याः कृताः कवाय-नोकवाया येनासावृपशान्तकवायः । (मी. जी. जी. प्र. टी. ६१)।

बा. जा. प्र. र. ११)।
१ सम्बूचं मोह कर्म का उपस्रम करने वाले प्यास्मृबं
पुणस्वानवर्ती स्नीव को उपस्रान्तकवाय कहते हैं।
उपस्रान्तकवायप्रतिपात—ते व उवसंउकस्ययस्व विवादो दुविहो सबस्वर्गामवयपो उवसाम्यसाववर्गामवंचयो लेति। X X X उवसंउदाए बाइम

पिष्टवर्ग क्लाइस्तामी.। यं जहा---- उनसंतमद्राव-एम पदेशों सोमे वेच पांतवदादि, सुद्रमसंतपद्रव-पुत्रमसंतुष्ण गुणंतरममामाना। (बब. पु. ६, पू. १९७-१८)। आयुक्तं के सोच रहने पर भी उपलाभनाकाल के स्वय होने से जो उपलानतकाम गुणस्थान से नीचे सक्याम गुणस्थानों में गिरता है, उसके इस प्रया-पात को उपशानकषाम्यावित्यात कहते हैं। गह उस-

शान्तकथाय का प्रतिपात उपशामनाद्वाक्षयनिबन्धन

वेको उपशान्तकषाय । उपशान्ताद्धा--जिम्ह काले मिच्छत्तमुवसतभावे-णच्छदि सो उवसमसम्मत्तकालो उवसंतदात्ति भण्णदे । (जयध.---क. पा. पृ. ६३०, दि. १) । जिस काल में मिच्यात्व उपशान्त रूप में रहता है उस काल को उपज्ञान्ताद्वा कहते हैं। उपशामना- ताम्रो चेव सजमासजमलद्वीम्रो पडि-वज्जमाणस्स पुरुवबद्धाण कम्माणं चारित्तपडिबंधी-णमणुदयलक्खणा उवसामणा। (जयध. पत्र ६१५); उवसामणा णाम कम्माणमुदयादिपरिणामेहि विणा उवसतभावेणावट्टाणं । (जयब. पत्र ८५६) । उदयादि प्रवस्थायों के विना कर्मों का उपशान्त स्वरूप से धवस्थित रहना, इसका नाम उपशामना है। उपसम्पदा-१. उपसंपया प्राचार्यस्य ढीकनम्। (भ. धा. विकयो. टी. २–६≈)। २. उपसंपया द्याचार्यस्यात्मसमर्वणम् । (भ. द्याः मूलाः टी. २-६८) । २ भाषार्य के पास जाकर उन्हें भारमसमर्पण करने को उपसम्पदा कहते हैं।

उपस्थापना — देखो धनुष्रधान । १. पुनरीक्षाप्रा-पणनुष्रधापना । (स. सि. ८-२२; त. इसी. ६, २२; त. पुनरीक्षापण-मृश्यापना । महावतानां मुलोजेहरं हत्या पुनरी-क्षाप्रापणम् । महावतानां मृलोजेहरं हत्या पुनरी-क्षाप्रापणम् । महावतानां मृलोजेहरं हत्या पुनरी-क्षाप्रापणम् । महावतानां मृलोजेहरं रोपणनिय्यनवील्तरम्। (स. मा. १-२२)। ४. धन-स्वाधा-पारिञ्चकप्राविषयो सिङ्गुक्षीन-कास-तरःसावम्पविकस्पीकृत्योवते, तत्र यपोवतं तपो यावन्त कृतं तावन्त वर्तेषु तिङ्गुक्षे वा स्थाप्त्वे रथवन्वस्थाप्य तेनैव तपसाऽतिवारपारमञ्ज्वति गड्यतीति पारिञ्चकः) पृथोदराविषाञ्चन्तं संस्का-रः। तथीः ययेने वर्तपूरस्थाप्तम्, पुनर्वावापं पुन-प्रवाद्याप्रतिपत्तिः, पुनश्चरणं चारित्रम्, पुनर्वातारौ-प्रधान्यवामिकास्त्रेवस्तावनायान्यस्य विषयः साम-मिकान्यवामिकास्त्रेवस्त्रतावनादिः, पुटरहुवाय्योग्य-करणादिः पारिञ्चकमिति। (स. मा. हरिः व सिक्ड-कृ. १-२२)।

महान् ध्यराथ के होने पर वर्तों का मुलोक्केंद करके जुनः शीका केने के उपस्थापना कहते हैं। उपादानम् उत्तरस्य कार्य-स्य त्वादानम् उत्तरस्य कार्य-स्य त्वादानम् जिल्लाम् स्य त्वादानम् वादास्य कार्य-स्य त्वादानम् वादास्य कार्य-स्य त्वादानम् वादास्य त्वादास्य कार्य वादास्य होता है तथा को उत्त कार्य क्षत्रम् त्वादास्य सम्मान्य कार्यकारम् वादास्य सम्मान्य वादास्य वादा

वेना, यही उपादान कारण की उपादानता है। उपाधिकचन — परिमाहाज्जण संरक्षणाइसासीत-हेट्टवणमृताहित्यणं। (बंगप. पू. २६२)। परिपह के कार्य मेरी सारक्षण क्षादि में बालिस्त के कारणमृत वचन का नाम उपाधिकचन है।

मिरे दुरंततीरम्हि हिंदमाणाणं । भवियाणुज्जीयरा उवज्ञास्या बरमदि देंति । (ति. प. १-४)। ५. मोकार्यं शास्त्रभूपेत्व तस्मादधीयत इत्युपाध्यायः। (स. सि. १-२४)। ६. बारसंगी जिणक्सामी सण्भाधो कहियो बुहेहि । तं उवइसंति जम्हा उब-माया तेण वृच्चंति । (भाव. नि. ११७, पू. ४४१)। ७. भावारगोवरिवनयं स्वाध्यायं वा भावार्यादनु तस्मादुराधीयत इत्युपाध्यायः संग्रहोपग्रहामुग्रहार्यं चोपाधीयते संब्रहादीन् वास्योपाध्येतीत्युपाध्यायः। (त. भा. ६-२४) । ८. उपेत्याधीयतेऽस्मात् साधवः सूत्रमित्युपाध्यायः । (ब्रावः नि. हरि. वृ. १६५, पृ. ४४६); तं (ब्रहेरप्रणीतं द्वादशागरूपं) स्वाध्याय-मुपदिशन्ति वाचनारूपेण यस्मात् कारणादुपाध्याया-स्तेनोध्यन्ते, उपेत्याधीयतेऽस्मादित्यन्वर्थोपपत्तेः । (माव. नि. हरि. वृ. ६६७, पृ. ४४६) । ६. उपेत्य वस्मावधीयते इत्युपाध्यायः । विनयेनोपेत्य यस्माव् व्रत-शील-भावनाधिष्ठानादागमं श्रुतास्यमधीयते स उपाध्यायः । (त. बा. ६ २४, ४) । १०. ससमय-परसमयविक भ्रणेगसत्यत्यदारणसमत्या। ते तुज्क जबज्भाया पुत्त सया मंगलं देंतु। (पजमच. ८६, २१)। ११. चतुरंशविद्यास्थानव्यास्यातार उपाध्या-यास्तात्कालिकप्रवचनव्यास्यातारी वा धाचार्यस्यो-क्ताशेषलक्षणसमन्विताः संग्रहानुग्रहादिगुणहीनाः । "चोद्सपुव्यमहोयहिमहिरम्म सिवत्थियो सिवत्थी-र्ण। सीलंबराण वत्ता होइ मुणीसो उवज्भाग्रो ॥" (थव. पु. १, पृ. ५०) । १२. उपेत्य तस्मादधीयते इत्युपाध्यायः । (त. इलो. ६-२४) । १३. उपाध्या-यः ब्रघ्यापकः । (ब्राचाराः झीः वृ. सू. २७१, पृ. ३२२) । १४. रत्नत्रयेषूद्यता जिनागम। वं सम्यगुप-विश्वन्ति ये ते उपाध्यायाः उपेत्य विनयेन डोकित्वा-Sघीयते श्रुतमस्मादित्युपाध्यायः । (भ. **घा. विवयो. ही. ४६) । १५. विनयेनोपेत्य यस्माद् वत-शील**-भावनाधिष्ठानादागमं श्रुतामिधानमधीयते स उपा-ध्यायः । (श्वाः साः पृ. ६६) । १६. येषां तपःश्री-रनवा शरीरे विवेचका चेतसि तत्त्वबुद्धिः । सरस्वती तिष्ठति वक्त्रपद्मे पुनन्तु तेऽध्यापकपुङ्गवा वः ॥ (समित. था. १-४) । १७. जो रवणसवजुत्तो णिञ्चं धम्मोवदेसणे णिरदो । सो उवज्याद्यो प्रप्पा व्यविषयवसहो गमो तस्स ।। (द्रव्यक्तं. ५३)। १८. योऽसी बाह्याम्यन्तरस्तत्रयानुष्ठानेन युक्तः वड्-

द्रव्य-पञ्चास्तिकाय-सप्ततस्य-नवपदार्थेषु मध्ये स्व-शुद्धारमद्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धारमतस्यं स्वशुद्धातमपदार्थमेवोपादेयं शेवं हेयम्, तथैवोत्तम-क्षमादिधमें च नित्यमुपदिशति योऽसौ ××× स चेत्वंभूतो (?) ग्रात्मा उपाध्याय:। (वृ. प्रक्यसं. ही. ६३) । १६. परसमय-तिमिरदलणे परमागमदेसए उवज्भाए। परमगुणस्यणणिवहे परमागमभाविदे बीरे ॥ (इं. दी. प. १-४) । २०. घाचार्यलम्बानु-ज्ञाः साधवः उप समीपेऽधीयतेऽस्मादित्युपाध्यायः। (योगञ्चा. स्वो. विव. ४-६०) । २१. धनेकनयसं-कीर्णशास्त्रार्थव्याकृतिक्षमः । पंचाचाररती झेय उपाध्यायः समाहितैः ॥ (भी. सा. १६) । २२. उप-देव्टार उत्कृष्टा उदासा उन्नतिप्रदाः। उपाधि-रहिता ध्येया उपाध्याया उकारतः।। (धारमप्र. १११) । २३. ग्राचारगोचरविषयं स्वाध्यायमाचार्य-लब्धानुज्ञाः साधव उप समीपेऽधीयन्तेऽस्मात्स उपा-घ्यायः । (धर्मसं. मान. स्थो. बृ. ३-४६, वृ. १२६)। २४. एकादशाङ्गसत्पूर्वचतुर्दशश्रुत पठन् । व्याकुर्वन् पाठयन्नन्यानुपाध्यायो गुणावणी:। (धर्मसं. धा. १०-११७) । २५. मोक्षार्यम् उपेत्याधीयतं शास्त्र तस्मादित्युपाध्यायः । (त वृ. श्रुत. ६-२४; कार्ति-के. टी. ४५७) । २६. उपाध्यायः समाधीयान् वादी स्याद्वादकोविदः । वाग्मी वाग्ब्रह्मसर्वज्ञः सिद्धान्ता-गमपारगः ॥ कविः प्रत्यप्रसूत्राणां शब्दार्थैः सिद्ध-साधनात् । गमकोऽर्धस्य माधुर्ये धुर्यो वक्तृत्ववत्र्यं-नाम् ॥ उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताम्यासोऽस्ति कार-गम् । यदध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयेद् गुरुः ।। (वंबाध्यायी २, ६५६-६१; लाटीसं. ४, १८१८-३)। १ जो महर्षि रत्नत्रय से सम्यन्न होकर जिनप्रकपित पदार्थों का निरीहवृत्ति से उपदेश किया करते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

उपायिवंश्वय—रेको परागविषयः। १. उपाय-विषयं तासां पुण्यानामारमसारिक्या। उपायः स कवं मे स्याविति संकरणस्वतिः।। (६९, ४६, ४१)। २. उपायिवयं प्रश्वस्यमेशास्कावप्रवृक्ति-विवेषोऽत्वर्थः कवं मे स्याविति संकर्यो द्वितीयं वर्ष्यम्। (बा. सा. ष्ट. ७७)। ३. उपायिवयं प्रश्वस्यमेशास्त्रवाद्यवृक्तिविषयेऽस्यः कवं मे स्या-विति संकरगोऽप्यसानं वा, रर्धानमेहोस्यास्त्रव्यता-विकारस्वाद्याञ्चावाः सम्याव्येनादिष्यः परस्कृत्याः ही. ४६२) ।

१ पुष्पक्रियाओं का-मन, वचन व काय की शुभ त्रवृत्तियों का-धात्मसात् करना, इसका नाम उपाय है। वह उपाय भुझे किस प्रकार से प्राप्त हो, इस प्रकार के जिन्तन को उपायविषय (धर्म्यव्यान का एक भेद) कहते हैं। ३ जो लोग दर्शनमोह के उदय से सम्मार्ग से पराङमुख हो रहे हैं उन्हें सन्मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, इस प्रकार के चिन्तन को उपाय-विचय कहा जाता है।

उपार्थपुद्गलपरावर्तं -- १. उपार्थपूद्गलपरावर्तस्तु किचिन्न्यूनोऽर्थपुद्गलपरावर्तं इति । (श्रा. प्र. ही. ७२) । २. कणस्स श्रद्धपोग्गलपरियट्टस्स उवड्ड-पोग्गलमिदि सण्णा । उपजन्दस्य हीनार्यवाचिनो गृहणात् । (वयष. २, ३६१) ।

१ कुछ कम मर्थ पुर्गलपरिवर्तनकाल को उपार्थ-पुर्वालपरावर्त कहते हैं।

उपार्धावमीदर्य- उपार्धावमीदर्य द्वादश कवला:, प्रधंसमीपमुपार्ध, द्वादश कवलाः, यतः कवलचतुष्टय-प्रक्षेपात् संपूर्णमधं भवति । (त. भा. हरि. व सिद्धः बृ. ५–१६)।

बारह ग्रास प्रमाण ग्राहार के लेने की उपार्थावमी-दर्य कहते हैं। कारण कि वह ग्राथे के समीप है-(<del>१</del>२-४=१२) ।

उपाधौनोदर्य --देखो उपार्धावमौदर्य । प्रवंस्य समीपमुपार्षं द्वादशकवलाः, यतः कवलचतुष्टयप्रक्षे-पात् सम्पूर्णमर्वं भवति, ततो द्वादशकवला उपाधी-नोदर्यम् । (योगज्ञाः स्वोः विवः ४-८६) । देखो उपार्धावमीदर्थ ।

**उपासम्म-१.** भामफलाणि न कप्यंति तुम्हमा सेसए वि दूसेहिं। मा य सकज्जे मुज्यस्यु एमाई होउ-बालंभी ।। (बृहत्क. ८६६)। २. घामफलानि युष्माकं बृहीतुं न कल्पन्ते, झतः शेषानपि साधृन् मा दूषय---निजदुश्चरितेन मा कलिङ्कतान् कुरु, मा च स्वकार्ये निरवधप्रवृत्थात्मके चारित्रे मुहः, इत्येवमादिकः स-पिपासशिक्षारूवः उपालम्मो मवति । (बृहत्कः स्नेमः 🍕 =६६); उपालम्भः सपियासवचनैः शिक्षा । (बृहत्क. सं. बृ. ८१६) ।

कच्चे फर्लों का लेना तुम्हें योध्य नहीं है, इससे तुम

इति चिन्तनमुपायंविचयं द्वितीयं वर्म्यम् । (कार्तिकेः ्शिव सायुव्यों को व्यपने दुवचरित्र से कलंकिते संस करो तथा अपने निर्मल अनुष्ठान में मोह को प्राप्त न होक्रो, इत्यादि प्रकार से शिक्षा देने का नाम उपासम्भ है।

> उपासकदशा-१. से कि तं उवासगदसाधी? उवासगदसासु व समणोवासयाणं नगराइं उज्जानाई चेइयाइं वणसंडाइं समोसरणाइं रायाणी घ्रम्मा-पियरो धम्मायरिका धम्मकहाम्रो इहलोइम-पर-लोइम्राइडि्डविसेसा भोगपरिच्याया पव्यज्जामो सुव्रपरिग्गहा तवीवहाणाई सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्साण-पोसहोववःसपडिवञ्जण-या पडिमाधी उवसम्या संलेहणाधी भत्तपच्यक्ता-णाइ पाद्मोवगमणाइ देवलोगगमणाइ सुकुलपच्या-याईम्रो पुणबोहिलाभा मंतिकरिमाम्रो म माधि-ज्जंति । उदासगदसासु णं परित्ता वायणा संबेज्जा धणुश्रीगदारा संखेज्जा वेढा संखेज्जा सिलीगा सबै-ज्जाबी निज्जुत्तीक्षी संबेज्जाकी संगहणीक्षी संबे-ज्जाको पश्चित्तीको । से णं संगहुयाए सत्तमे संगे एवे मुद्रक्लंचे दस ग्रज्यायणा दस उद्देशणकाला दस समु-हेसणकाला संखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेणं संखेज्जा धक्कारा झणेता गमा झणेता पञ्जवा परिस्तातसा द्मणंता थावरा सासयकडनिबद्धनिकाइमा विणपन्न-त्ताभावा ब्राव्यविज्जंति पन्नविज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जंति निदंसिज्जंति उवदंसिज्जंति । से एवं घाया एवं नाया एवं विन्नाया एवं चरण-करणपरूवणा धाषविज्जदा से तं उवासगदसाधी। (नम्दीः सूः ४१, पृ. २३२) । २. उपासकाः श्रावकाः, तद्गत-क्रियाकलापनिवद्धा दशाः दशाध्ययनोपलक्षिताः उपा-सकदशाः । (नम्बी. हरि. बू. पृ. १०४) । ३. उपा-सकै: श्रावकरेवं स्थातव्यमिति येष्वध्ययनेषु दशसु वर्ष्यते ता उपासकदशा: । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. १-२०) । ४. उपासकाः श्रावकाः, तद्गताणुद्रतादि-क्रियाकलापप्रतिबद्धा दशा धध्ययनानि उपासक-दशाः । (नन्दीः सलयः वृ. ५१, पृ. २३२) ।

> १ जिस ग्रंग में धमणों के उपासक भावकों के नगर व उद्यान भारि के साथ जीसबत, गुणवत, अस्या-क्यान और पौत्रधोपवास के प्रहण की विधि का विवेचन हो तथा प्रतिमा, उपसर्ग, संलेखना, भवत-प्रत्यास्थान, प्रायोपगमन और देवलोकगमन श्रादि की

भी ऋषां की गई हो, उसे उपासकदक्षा कहते हैं। उपासकाध्ययनांग-१. उपासकाध्ययने भावक-धर्मलक्षणम् । (त. वा. १, २०, १२) । २. उदा-सयज्भायणं णाम भंगं एककारसलक्ससत्तरिसहस्स-११७००० दंसण-वद-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-राइभत्ते य । बह्यारंभ परिग्गह-मणुमण-मुहिट्टदेसविरदी य ।। इदि एक्कारसविह-उवामगाणं लक्खणं तेसि चेव वदारोहणविहाणं तेसिमाचरण च वण्णेदि । (चन. पु. १, पृ. १०२); उपासकाध्ययने सैकादशलक्ष-सप्ततिपदसहस्रे १२७००० एकादश विषश्रावकवर्मो निरूप्यते । (धवः पुः ६, पृः २००) । ३. उवासयज्ञस्यणं णाम श्रंगं दंसण-वय-सामाइय-पोसहोववास-सचित्त-रायिभत्त-बंभारभ-परिमाहाणु-मणुद्दिद्रणामाणमेकारसण्हमुवासयाण धम्ममेक्कार-सविहं वण्णेदि।(जयथ. १, पृ. १२६-३०)। ४. सप्त-तिसहस्र कादशलक्षपदसंख्यं श्रावकानुष्ठानप्ररूपक-मुरासकाष्ययनम् ११७०००० । (श्रृतभ. टी. ७) । ५ श्रावकाचारप्रकाशक सप्ततिसहस्राधिकैकादशल-क्षपदप्रमाणमुपापकाध्ययनम् । (त. वृत्ति खु. १-२०)। ६. उपासत भाहारादिदानैनित्यमहादिपूजाविधानैश्च सघमाराधयन्तीत्युपासकास्तेऽधीयन्ते पठधन्ते दर्श-निक-व्रतिक-सामायिक-प्रोवघोपवास-सचित्तविरत-रा-त्रिभक्तव्रत-ब्रह्मचर्यारम्भ-परिग्रहनिवृत्तानुभतोद्दिष्ट-विरतभेदैकादशनिलयसम्बन्धित्रतः गुण-श्रीलाचारिकय। मत्रादिविस्तरैर्वर्थ्यंन्तेऽस्मिन्तत्युपासकाध्ययनं नाम सप्तममगम् । (गो. जी. जी. प्र. टी. ३५७) । २ जिस अंगध्रुत में दर्शनिक ब्रादि न्यारह प्रकार के आवकों के लक्षण, उनके बत-प्रहण की विधि एवं धावरण का विधान किया गया हो उसे उपासकाध्य-यन कहते हैं।

उपांशुजप---उपांशुस्तु परैरश्रृयमाणोऽन्तःसंजल्प-रूपः। (निर्वाणकः पृ.४)।

सहेप्टर्शिता । (त. सा. हरि. यू. ७-६)। ४. यर-दीवोशेकणचुरेका । (बोडक्क ४-१५) । १. नोहा-मावाब् राय-देववोश्प्रियानावुरेका । (स्वक्तः १०२) । ६. देवो हानयुगावानं रासत्त्वद्वययर्थनम् । स्यातोशेक्वति ४ × ४। (त. सत्तो. १. २६, १४) । ७. दुवेशरामा दुःवे वा प्रदेश उपक्रेतारुष्यरे । (स. सा. विक्रको. दी. १६६६) । -. उर्वता रास-मोहा-मादः । (सा. सी. यू. १०२) । १. तुत-दुश्विम-सासणा—सुत्र-दुःववोः साम्येन भावनम् । उत्तरं य - ४ × ४ चरेका समियतता । (स. सा. सूता. १६६६)।

२ इब्ट-घनिष्ट में राग-द्वेष न करने का नाम उपेकाहै।

उपेक्ता-क्रसंयम — उपेक्षाऽसयमोऽसंयमयोगेषु व्या-पारण संयमयोगेष्वव्यापारणं वा । (समवा समय. वृ. सु. १७, पृ. ३३) ।

स्रसंयमयोग वाले कार्यों में लगने झववा संयमयोग वाले कार्यों में प्रवृत्त न होना, इसे उपेक्षा-झसंयम कहते हैं।

उपेक्षा-संयम-१. देश-कालविधानज्ञस्य परानुपरी-थेन उत्सृष्टकायस्य (त. श्लो.--परानुरोधनोत्सृष्ट-क।यस्य) त्रिधा गुप्तस्य राग-द्वेषानभिष्यगलक्षण उपेक्षासयमः। (त. बा. ६, ६, १५; त. इस्रो. ६, ६) । २. देशकालविधानज्ञस्य परानुपरोधेनोत्सृष्ट-कायस्य काय-वाङ्मन:कर्मयोगानां कृतनिग्रहस्य त्रिगु-प्तिगुप्तस्य राग-द्वेषानभिष्वंगलक्षण उपेक्षासंयमः। चा. सा. पृ. ३०)। ३. उपेक्षा उपेक्षणम्, उपकरणा-दिक व्यवस्थाप्य पुनः कालान्तरेणाप्यदर्शन जीव-सम्मूछंनादिक दृष्टवा उपेक्षणम्, तस्या उपेक्षायाः सयमनं दिनं प्रति निरीक्षणमुपेक्षासंयमः। (मूला. बु. ४–२२०) । ४. ग्रहस्यान् सावद्यव्यापारप्रसक्ता-नव्यापारणेनोपेक्यमाणस्योपेक्षासंयमः । (योगज्ञाः स्वो. विव. ४-६३) । ५. श्रथोपेकासंयम उच्यते -देश-कालविधानशस्य परेषामुपरोधेन व्युत्सृष्ट-कायस्य त्रिगुष्तिगुष्तस्य मुनेः राग-द्वेषयोरनभिष्यगः। (त. वृत्ति श्रुत. ६–६)।

र देश काल के झाता एवं नन, वचन, काव का निष्ठह करने वाले (त्रियुन्तिगुन्त) साबु के राग-द्वेच के स्रभाव को उपेकासंबम कहते हैं।

उपेक्यसंयम-उपेक्यसंयमः व्यापर्याञ्ज्यापार्यं चेत्यचं:।

एवं च संपनी मवति, सापून व्यापारयतः प्रवचनवि-श्वितासु किवासु संवय दिति व्यापारणयेन, धव्यापार-लम् वर्गवलम् श्वस्थान् स्वक्तियासु धव्यापारयत उपेक्यताशस्य-चौदासीन्यं भवतः—संययो ववति। (त. भा. हरि. च सिद्धः वृ. ६-५)।

धवनी बत-कियाओं के पालन करने वाले तायुक्तों को उनकी सारम-विहित कियाओं में सताने, तथा धवनी बत कियाओं का न पालन करने वाले बावकों में उद्योगान वारण करते हुए संयम के परिपालन को उदेक्यसंबय कहते हैं।

उपोब्धात--ज्योद्वातस्यु प्रायेण तर्दृहिष्ट (उप-कमेणोहिष्ट) वस्तुप्रबोधनकतः धर्यानुगमत्वात् । (ब्रावः नि. मलयः वृ. १२८, पृ. १४८) ।

जिसका प्रयोजन उपक्रम हे उद्दिष्ट बस्तु का प्रबोध कराना होता है उसे उपोव्धात कहा बाता है। उभयक्षेत्र---उभयक्ष्मय-(सेतुं-केतु-) जननिष्णाद्य-सस्यम्। (योगशास्त्र स्वो. विव. ३-६४)।

जिस क्षेत्र---वान्योत्पत्ति की भूमि--- का सिंबन उभय से--- बरहट झांबि के तथा बारिश के दोनों ही प्रकार के जल से--- हुआ। करता है उसे उभय-क्षेत्र कहते हैं।

जमयपवानुसारिबुद्धि-देशो जमयसारीः। मध्यम-पदस्यार्थं प्रत्यं च परकीयोपदेशादिशम्याद्यनाविक-परिष्ठिकन्यदस्युक्कातिनवतार्थक्याद्यिक्तम्याद्यनाविक-पर्यात्वाचारणातिवयपदृविकानिनवता जमयपदानु-सारिबुद्धः। (योषसाहत स्त्ये. चित्रः १-०)। सध्यम पद के सर्वं सौर प्रत्य को हुसरे के उपदेश से सानकर पादि सौर प्रत्य को हुसरे के उपदेश से मित्रस सर्वं प्रत्यस्थ समुद्र के पर सुन्नुह के प्रति-निवस सर्वं प्रत्यस्थ समुद्र के पर सुन्ने वाली सतिस्थित सुद्धि के सारक-जनत कृष्टि के सारक-

उभयप्रायिक्ति संगावराहं गुरूणमालोचिय गुरू-संक्तिया भवराहादो पिडणियसी उभयं णाम पाय-

चिछां। (बब. टू. रहे. पू. ६०) । स्वयने प्रपराच की गुरु के समीप सामीचना करके गुक्तालीयुक्क स्वयराच से साल्य-निवृत्ति करने को उनय (बातोचन-प्रतिक्तिका) प्रायश्चित्त करने हैं। उनयबस्थ- र. स. पूनः और-कर्गुड्गालयोः पर-स्वयाहः स. तहुम्य (बीड-दुश्तवोच्य) नन्तः। र (प्रव. सा. समुत. वृ. २–८५)। २. इतरेतर-(उभय-) बन्धस्य देशानां तद्वयोगियः। बन्ध्य-बन्ध-कभावः स्याद् भावबन्धनिमित्ततः॥ (प्रज्वाच्यायी २–४८)।

१ परस्पर के परिचामकथ निमिक्त के वज्ञ होने बाते जीव और कर्म के परस्पर एकअंत्रावगाहरूष विजिट्टतर बन्च को उपयवस्य कहते हैं। अभयवस्थिनी—उपयस्मिन्नुदयेऽनुदये वा बन्धो-

अभयबन्धिनी — उभयस्मिन्तुदयेऽनुदये वा बन्धोः ऽस्ति यासां ता उभयबन्धिन्यः । (पंचसः मलयः वृ. १-४१, पृ. १४७) ।

जिन प्रकृतियों का बन्य उनके उदय में भी हो और ब्रनुदय में भी हो उन्हें उभयबन्यिनी कहते हैं।

उभयमनीयोग — १. × × जाणुवयं सच्यमोसो ति ॥(गो. जो. २१८)। २. उमय:-सत्य-मृत्रायंज्ञान-जननशक्तिकस्यभावमनीवनितप्रयत्नविषेष उभयमनो-योगः ॥ (गो. जो. स. प्र. व जो. प्र. डो. २१८)। सत्य और समत्यस्य प्रदार्थ-जान के उत्यन्त करने को शक्तिकस्य भाषसन से जनित प्रयत्नविश्चेय को उभय (क्रायास्त्रय) मनोयोग कतृत हैं।

उभयवजनयोग— १. × × अागुमर्य सम्ब-मोत्तो शि । (जम. पु. १. पु. २६६ वद्; गो. जी. २२०) । २. पर्मीवविधतीः सत्येऽसत्य चार्षविविधत-तैः। वाक् प्रवृत्तोभयात्या सा मायेतीहेत्यते यथा ॥ घटाकृतिव्ययेताया वारणाद् भूरिवारिणः। कृष्टि-काया घटास्येव बहुनेदिग्ति वंचः।। (प्राचा. सा. ५, ६१—६२) । ३. कमण्डलूनि घटोऽयमित्यादिसत्य-मृत्यावेवास्यावारप्रयक्त उभयवचोयोगः। (गो. जी. जी. प्र. ती. २२०)।

३ कमण्डलु में 'यह घट है' इस प्रकार सत्य धौर झसत्य झर्च को विषय करने वाले वचनध्यापार का वो प्रयत्न है, उसे उभयवचनयोग कहते हैं। उभयवच—संकत्पितस्य जीवस्य वस उभयवस

हति । (बंबसं. स्वो. व. ४-१६, वृ. ६४) । संकरियत मोध के पात करतेको उत्तयवय कहते हैं। उत्तर्याववय नामसंगल-उत्तयविवयं त्या नव्त-प्राताया गंगविमित नाम । (बाव. क्वत. व. ६)। बोब स्त्रीर प्रस्तीय इन दोनों के सामित वन्त्रनाया। स्त्रीय क्योंब इन दोनों के सामित वन्त्रनाया। स्त्रीय क्योंब का 'संगल' ऐसा नाम 'स्कते को

उमयविषय नाममंगल कहते हैं।

**स्थ्यायम्**त—वे सुयबुद्धिसृष्टे सुयमस्तरिको पभा-सर्वे भावे । तं समयसुयं भन्तद् दव्यसुयं ने घणुन-वस्तो ॥ (विजेक्ट. सर. १२०) ।

उसे ।। (विश्वेषाः याः १२६) ।
पूलवृद्धि है दृष्ण-प्यांभावित-प्यायों को को मूतपति सहित कहता है यह उनयमुत कहताता है।
उनयसारी (व्यानुसारी) — देको उभयपता द्वानुसारी। १. नियमेण प्राययोग्य म नृगवं एगस्य बीनसहस्य। उवरित्रहेंद्विमार्थ जा दृश्कद उभयसारी
पा।। (ति. प. ४—६१३)। २. योगासद्विपयराई
विवयेण, विशा पियमेण या जाणंती उभयसारी
साम। (यूब. पु. ६, १. ६०)।

२ मध्य में स्थित किसी एक पर को पुन कर दोनों वाक्ष्मों में स्थित पदों के नियम या प्रनियम से जानने को उभयतारी ऋदि कहते हैं।

उभवस्थित — उभवस्थितं कुम्मी-कोष्ठिकादिस्यं पार्व्युत्पाटनाद् बाहुप्रधारणाच्यः। (वर्मसं मानः

स्यो. बृ. १-२२, पृ. ४०)। कुम्मी (परिका) समया कोधिका (निद्धी ते बना बड़ा पान-कुटिया) में ते भोन्य बस्तु को निकाल कर देना, बहु उमयोस्त्रत-क्रम्बाद्धारियत-माला-पहुत नातक उद्गमदोष है। उभयाक्षरलब्बि-एगर्य उदसद्धे कीम्म वि उम-

उभयासरलब्बि -- एगत्ये उवलक्षे किम्म वि उम-यश्य पण्यम्रो होइ । अस्सतिर खरअसाणं गुल-दहि-याणं सिहरिणीए ।। (बृहल्क. ४१) ।

उपस्थत वर्ष से संपृक्त प्रथम उन्तर के प्रवयक-युक्त किसी एक पहार्ष के उपस्थम (प्रथम) होने यर को परोक्तमृत उन्तय वर्षायों से सम्बद्ध प्रकारों का बीच होता है, यह उन्तयाक्षरतिष्युत कहनाता है। बीस-चण्चर के देवने पर उन्तयगत सद्द्वा वर्ष के बच्च परोक्षमृत गया और थोड़ा से सम्बद्ध प्रकारों का बोच, प्रथम शिक्तरिणी (श्रीक्षण्ड) के उपस्थम होने पर उन्तयपत प्रयवकों के गोण से दही और वृद्ध का बीच।

वंभयासमुवासी—यत्वेषानारं प्रवास्तरं व न पच्छति, स्वोरानाक्षेत्र मध्ययोरेव वितरपति तदुपया-नृतुपति । (गी. वी. व. प्र. व वर्षे प्र. वी. २०२०), चौ व्यविध्यान विस क्षेत्र धीर पत्र में उत्पन्न होता है उस क्षेत्र वे लेपानार की, तथा प्रव से अधानार की वाथ नहीं बाता है, किन्दु प्रपने उपन्न होने के क्षेत्र बीर नार्य हैं है नच्छ हो बाता है, उन्हे उच्छा- नमुपामि व्यविद्यान कहते हैं।

जमयानन्त — वं उभगार्थतं तं तथा येव उभय-दिसाएं नेक्समाचे संतातावादो उभयदेशा — [उभया-]गंतं। (वस. १९. १९. १९)। मध्य से दोनों बोर देखने पर सामान्तावादों की पंचित का काम चूकि देखने में नहीं साता है, इसी-सिए उसे उभयानन्त कहा बाता है।

क्षमयानुमान्नी — सस्वीत्पन्तक्षेत्र-भवाम्यामन्यस्पिन् भरतेरावत-विदेहाविक्षेत्रे देव-मनुष्यादिषये च वर्ष-मानं जीवमनुगच्छति तदुभयानुगमि । (गो. वी. स. प्र. व बी. प्र. टी. १७२)।

को प्रविधवान प्रयमे उत्पन्न होने के क्षेत्र से भए-ताबि क्षेत्रान्तर में, तथा भव से देवावि अवाग्तर में साथ जाता है, उसे उभयानुशामी प्रविधवान कहते हैं।

उसयासंस्थात—वं तं उभवासंकेकवं तं लोवाया-सस्य उमयरिवामो, तामो पेक्समाणे परेसपणणं पद्वच्य तकामावारो । (बन. प्र. १, प्र. १२४) । लोकाकाम को रोगों सकामों की मोर देखने पर सुक्त प्राकामदेशों की पणना करना सम्मव नहीं है, मतएब इसे संस्था का प्रमाव होने से उभया-संस्थात कहा बाता है।

उस्का (उक्का)—जलतिगिपिडो व्य धणेगसंठाणेहिं धागासादी णिवदंता उक्का णाम । (षव. पु. १४, पू. १४) ।

बलते हुए प्रानि-पिष्ड के समान को प्राव्यक्ष से धनेक प्राकारों वाला पुर्नमपिष्ड भूमि की छोर गिरता है, उसे उस्का कहते हैं।

उबसन्तासन्त--तेवो धवसन्तासनिका, धवसंज्ञासंत्रा धौर उच्छनक्त्रस्तिष्णका । परमाणूदि धर्म-तागंदीह बहुविहेहि दम्मेहि । उदछण्यासन्त्री ति य तो खंषो होरि गामेग ॥ (ति. प. १-१०२) । सन्त्रात्मस्त्र बहुत प्रचार के परमाणूटी के पिण्ड च्या नाम उदसन्तासन्त्र है।

उक्ष्यः— १. नारंवपाककृदुव्यः । (कन्नुयोः हृष्टि यु. यू. ६०; तः मा. विद्वः मु. ५-११) । १. साहार-पाकादिकारणं ज्यसनाध्युगत उच्याः । (कर्मीयः है. स्तो. यू. ४०, यू. ५१) । १. उपित दृष्टि वस्तुविदि उच्यम् । (क्यस्ताः नि. सा. यू. ४-४४०, यू. १॥) २ सो सान्नि सादि से सनुपत स्पन्नी साहार सादि के परियास का कारण होता है, उसे उच्चास्पर्श सङ्गते हैं।

उच्छानाम (उसुरासाम)—जस्स कम्मस्स वद-एव सरीरपोमानाचं उसुनभानो होदि तं उसुग-गायं। (वन. पु. ६, पू. ७४)।

जिल कर्न के उदय से शरीरगत पुर्गलस्कन्धों में वण्यता होती है उसे उच्चनामकर्म कहते हैं। उथ्यपरिवहसहन --- १. निवति निर्वते ग्रीष्मरवि-क्रिरणपतितपणं व्यपेत च्छायात रूप्यटव्यन्तरे यद्च्छ-योपपतितस्यानश्चनाद्यभ्यन्तरः - साधनोत्पादितदाहस्य दवान्निदाहपरुषवातातपञ्जनितगल-तालुशोषस्य तत्प्र-तीकारहेतून् वहननुभूतान् चिन्तयतः प्राणिपीडापरि-हाराबहितचेतसश्चारित्ररक्षणमुष्णसहनमित्युपवर्ण्यते । (स. सि. ६-६)। २. उक्षिणपरियावेण परिदाहेण तिज्वाए । विसुवा परितावेणं सायं नो परिदेवए ॥ उण्हादितसो मेहाबी सिणाणं नो वि पत्थए। गायं नो परिसिचिच्या ण वीएच्या य प्रापयं ॥ (उत्तरा. २, ८-६) । ३. बाह्यतीकारकाङ्काभावाच्चारित्र-रसणमुख्यसहनम् । ग्रैब्मेण पटीयसा भास्करकिरण-समूहेन सन्तापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्तरोगवर्म-श्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य स्त्रेदशोषदाहाभ्यदितस्य जल-भवन-जलावगाहनानुलेपन-परिषेकाद्रीवनीतल-नीलो-त्पल-कदलीपत्रोत्क्षेप-मास्तजलतूलिकाचन्दन-चन्द्रपा-द-कमल-कल्हार-मुक्ताहारादिपूर्वानुभूतशीतलद्रव्यप्रा-र्थनापेतचेतसः उष्णवेदना श्रतितीवा बहुकृत्वाः पर-वशादाप्ता इदं पुनस्तपो मम कर्मक्षयकारणमिति तद्विरोषिनी कियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमुख्ण-सहनमिति समाम्नायते । (त. बा. १, १,७)। ४. उष्णवरितप्तोऽपि न जलावगाहन-स्नान-व्यजन-बातादि बाञ्छयेत्, नैवातपत्रासुष्णत्राणायाऽऽददी-तेति, उष्णमापतितं सम्यक् सहेत, एवमनुष्ठितोष्ण-परीषहजयः कृतो भवति । (भावः हरिः वृ.पृ. ६६७) । १. दाहप्रतीकारकांकाभावाच्चारित्ररक्षण-मुष्णसहनम् । (त. इलो. ६-६) । ६. उष्णं निदा-षादितापास्मकम्, तदेव परीषहः उष्णपरीषहः। (उत्तरा. झा. बृ. पृ. ८२) । ७. उष्णं पूर्वोस्तप्रका-रेग सन्तिधानात् [चारित्रमोहनीय-वीर्यान्तरायापे-क्षासातावेदनीयोदयात्] श्रीताभिलावकारणादित्य-ज्वरादिसन्तापः, ××× क्षमणम् (तत्सह्नमुख्य-परीवहचयो भवति)। (मूला. बू. ६-६७)। ६.

तरुणतर्विकिरणपरितापशुष्कपणंग्यपेतच्छायतरूम्य-टब्यन्तरे प्रत्यत्र वा क्वापि गच्छतो निवसती काय-शनादितपोविशेषसमुत्पादितान्तःप्रश्रुरदाहस्य महोज्य-खर-पश्चवातसम्पर्कवनितगलतालुशोषस्यापि **यस्त्रा**-णिपीडापरिहारबुद्धितो जलावगाह-स्नानधानाचना-सेवनं तदुष्णपरीयहसहनम् । (पंथसं. सलमः वृ. ४, २१, पू. १८८)। ६. ब्रीव्मे सुव्यवसेषदेहिनिकरे मार्तण्डचण्डांश्वृभिः, संतप्तात्मतनुस्तृषानशन-चन्नले-शादिजातोष्णवम् । शोव-स्वेद-विदाहखेदमवधेना-प्तं पुरापि स्मरन, तन्मुक्त्यै निजमावभावनरतिः स्यादुव्यजिब्युर्वती ॥ (झाचा. सा. ७-७) । १०. धनियतविहृतिर्वनं तदात्वज्वलदनलान्तमितः प्रवृद्ध-शोषः । तपतपनकरः लिताध्विखन्नः स्मृतनरकोष्ण-महातिरुष्णसाट् स्यात् ॥ (धन. घ. ६-६२) । ११. दाहप्रतीकाराकांक्षारहितस्य शीतद्रव्यप्रार्थनायु-स्मरणोपेतस्य चारित्ररक्षणमुष्णसहनम् । (बारा. सा. डी. ४०)। १२. यो मुनिर्निमेरुति निरम्भसि तपतवन रश्मिपरिशुष्कनियतितच्छव रहितच्छायवृक्षे विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, श्रसाध्यपित्तो-त्पादितान्तर्दाहरच भवति, दावानलदाहपरुषमास्ता-गमनसजनितकण्ठकाकुदसंशोषश्च भवति, उष्णप्रती-कारहेतुभूतबह्वनुभूतचूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडार्पारहृतिसावधानमनाश्च यो भवति, तस्यो-ब्लपरीयहजयो भवति पवित्रचारित्ररक्षणं च भवति । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) । १३. उच्यं निदाचादिता-पात्मकम् । (उत्तराः नेः बृः २, पृः १७) ।

उद्यस् योनि---उष्णः सतापपुद्गसप्रचयप्रदेशो वा । (मूलाः वृ. १२-४८) ।

बीबों की उत्पत्ति के झावारभूत उच्च स्पर्ध कासे

पूरानां के सन्वाय को जन्म योग्नि कहते हैं।
उद्यान्त्यक्रांसास—वदुवयाज्यन्त्यारीरं हुतनुवारिकुल वर्षति त्रज्ञाल्यक्तामा । (कर्मित है. स्वो.
कु. ४, पू. ६१)।
विसके उदय से प्राची का वारोर स्विम के समान
कच्च होता है उसे उच्चान्यक्षं नामकर्म कहते हैं।
उज्यान्त्रसाद (उद्दुक्तवाह)—उज्यं न तह कमार्ट
क उज्यान्त्रसाद (उद्दुक्तवाह)—उज्यं न तह कमार्ट
क उज्यान्त्रसाद । उज्यं कमार्टियन सोकः उज्यं
कमार्टियोकः। जेण लोगो चोह्यर-जुद्व-वहोते, ससकमार्टियोकः। जेण लोगो चोह्यर-जुद्व-वहोते, ससक्यार्टियोक्तः। ज्यार्थ-विद्यान्त्रसादे, उसज्यार्टियान्त्रसादे पंचरज्युवाह्यनाह्योः, तेण
ज्यार्टियान्त्रसादे । (बद्ध-पु. १३, पू. ३७६)।
सोक वृद्धियानवादोवमा। (बद. पु. १३, पू. ३७६)।

वाला तथा मध्य व उपरिम भाग में एक राजु,

इत्यर ब्रह्मलोक के पास पांच राजु और नीचे सात

राजु बाहुत्य बाला है, ग्रतएव उसे ऊर्ध्वस्थित कपाट

के समान होने से ऊर्ध्वकपाट कहा जाता है। **ऊर्ध्वतासामान्य---१.** परापरविवर्तव्यापि द्रव्य-मूर्घ्यता मृदिव स्थासादिषु । (परीक्षामुख ४-५)। २. कब्बैतासामान्यं क्रमभाविषु पर्यायेष्वेकत्वान्वय-प्रत्ययग्राह्यं द्रव्यम् । (युक्त्यनुः टी. १-३६, पृ. १०)। ३. पूर्वापरपरिणानसाधारणं द्रव्यमूर्घ्वता-सामान्यं कटक-कंकणाखनुगामिकांचनवत् । (प्र. न. स. ५-५) । ४. यस्परापरपर्यायव्यापि द्रव्यं तदू-ष्वंता । मृद्यथा स्थास-कोशादिविवर्तपरिवर्तिनी ।। (बाषाः सा. ४-४) । ५. कथ्वंतासामान्य च परा-परविवर्तव्यापि मृस्स्नादिद्रव्यम् । (श्लाकराव. ३-५; नवप्र. पू. १००) । ६. ऊर्ध्वं मुल्लेखिनाऽनुगताकार-प्रत्ययेन परिच्छिषमानमूर्व्वतासामान्यम् । (रत्ना-कराष. ५-३) । ७. कर्व्वतादिसामान्यम् पूर्वापर-गुणोदयम् । (ब्रध्याः तः २-४) । दः कर्ष्यतासामा-न्यं च पूर्वापरपरिणामे साधारणद्रव्यम् । (स्थाः रः षु. २१) ।

१ पूर्वाचरकातमाची पर्यायों में स्थाप्त रहने वाले इस्य को क्रम्बेतासामान्य कहते हैं। बेसे—उत्तरोक्तर होने वाली स्वात, कोश व कुशून ग्रावि पर्यायों में साक्षामक्य से अवस्थित रहने वाला मृद् (मिट्टी) इच्या

कर्णविग्वत-कर्मा दिग् कर्ण्यदिग्, तत्सम्बन्धि

तस्यां वा व्रतं क्रव्वंदिग्वतम्, एतावती दिशूश्वं पर्व-ताखारोहणादवगाहनीया, न परतः । (क्राबः वृ. क्र-६, वृ. ८२७; क्याः प्र. टी. वा. २८०) ।

१ कर्म्ब (पर्वत मादि) दिशा सम्बन्धी प्रमाण का को नियम किया जाता है, उसे अर्ध्वविष्यत कहते हैं। **ऊर्ध्वप्रस्य--१.** समयविशिष्टवृत्तिप्रस्यस्तदूष्यंप्रस-यः । XXX कथ्वंप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पर्शित्वेन सांशत्वाद् द्रव्यवृत्तेः सर्वद्रव्याणायनिवारित एव । मयं तु विशेष:-समयविश्विष्टवृत्तिप्रचयः शेषद्रव्या-णामूर्घ्यंप्रचयः समयप्रचय एव कालस्योध्यंप्रचयः। (प्रव. सा. प्रमृत. वृ. २-४६)। २. प्रतिसमयवार्तिनां पूर्वोत्तरपर्यायाचा मुक्ताफलमालावत्सन्तानः कथ्वेप्र-चय इत्यूर्ध्वंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति ऋमानेका-न्त इति च भव्यते । (प्रव. सा. व. व्. २-४१) । १ समयसमूह का नाम ऊर्घ्यंत्रचय है। चूंकि प्रत्येक इच्य परिणमनशील होने से प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय को छोड़कर नबीन पर्याय से परिणत हुआ करता है, बतएव यह ऊर्ध्वप्रचय छहों ब्रव्यों के पाया जाता है। इतना विशेष है, काल को छोड़-कर ग्रन्य पांच द्रव्यों का ऊर्व्यंप्रचय जहां समयवि-शिष्ट है, वहां कालद्रव्य का वह मात्र समयक्य ही है, कारण कि काल के परिणमन में झन्य कोई कारण नहीं है, जबकि झन्य द्रव्यों के परिणमन में काल कारण है।

क्रावरेषु - १. शहुसण्हर्गाष्ट्रयाथो सा एगा उद्दर्श्यः ( सम्बद्धी ६-७, गु. व.२) । २. कद्धमहस्तिः यंत् स्वतः परतो वा प्रवर्तते इति क्रावरेषुः ( क्षणु- सी. षु. ६१-१६०, गु. १४) । ३. प्रष्टी स्वरुप- सी. षु. ६१-१६०, गु. १४) । ३. प्रष्टी स्वरुप- व्यक्तिषका क्रव्यंस्थास्त्रयं वा क्ष्मापि वतन् यो लम्मते, न शेषकाल स क्रावरेषुः । (ब्योतिषकः सवस्य, १. २-७६) । ४. तम्र जालप्रविष्ट्रपूर्वप्रमा- भिम्पञ्चमः स्वतः परतो वा क्रव्यंस्थित्वः वसन् वर्षा रेष्ट्रस्यरेषुः । (बंधसून्धे है. वृ. २४६) । १ शाह स्वरुप्यत्विष्ट्याः (बंधसून्धे है. वृ. २४६) । १ शाह स्वरुप्यत्विष्ट्याः (बंधसून्धे है. वृ. २४६) ।

रेणु कहते हैं। क्रम्बं लीक — १. उवरियनोयायारी उभिमयपुरवेण होड सरिवसी।। (स. प. १-१३ व.)। २. उवर्षर पुण मुरबर्गको।। (पडनकः १-१८, पृ. ६)। १. क्रम्बेलीवस्तु मुदक्काकारः। (श्राव. ह. पृ. बस. हेव. दि. १४)। १ वष्य लोक के अलर को कहे किये हुए पूर्व के समान लोक है उसे अव्यंत्राक पहते हुं। पूर्व के समान लोक है उसे अव्यंत्राक पहते हुं। अव्यंत्राक स्वाद्राक्ष अव्यंत्राक स्वाद्राक्ष अव्यंत्राक स्वाद्राक्ष अव्यंत्राक्ष । स्वीवाद्रा स्वादे अव्यंत्राक्ष । स्वीवाद्रा स्वादे अव्यंत्राक्ष । (सा. च. ४, ४) ३. से नाधा गेरू समूर्य स्वाद्राक्ष । (सा. च. ४, ४) ३. से नाधा गेरू समूर्य स्वाद्राक्ष । (सा. च. ४, ४) ३. से नाधा गेरू समूर्य स्वाद्राक्ष । (सा. च. ४, ४) ३. से नाधा गेरू समूर्य स्वाद्राक्ष । (सा. च्या १ (सा. च. ४, ४) १ ३. से स्वाद्राक्ष सम्बद्ध स्वाद्राक्ष स्वाद्र स्वाद्राक्ष स्वाद्र स्व

कर्ष्यकायी—१. स्थिता स्थनं चोष्वंसायी । (म.

वायी। (स. झा. मूला. टी. १-२२४)। सङ्के होकर शायन करने को क्रत्यं साथी कहते हैं। क्रत्यं सुर्वेषामन—उड्डपूरी य क्रत्यं गते पूर्व गन-नम्। (स. झा. विकायों व मूला. २२२)। सूर्य के क्रपर रिचत होने पर— ये पहर में—यमन करने को क्रायं मूर्यंगमन कहते हैं।

क्रस्वितिकम — १. पर्वताखारोहचाहू चांतिकमः । (क. सि. ७-६०) । २. तस पर्वताखारोहचाहू चांतिकमः । पर्वत नस्दूमार्वी-पर्वताखारोहचाहू चांतिकमः । पर्वत नस्दूमार्वी-नामारोहचाडू चांतिकमो भवति । (त. वा. ७, ३०, १) । १. पर्वत-मस्तूमार्वातामारोहचाडू चांतिकमः । (बा. सा. प्. ८) । ४. पर्वत-तस्तूमार्वानामारोह-चाडू चांतिकमो भवति । (त. कुबलो व. ७-१०) । १ पर्वत सार्वि क्रेसे स्वानों पर बाने साने की प्रहुष की हुई पर्वात क्षेत्र स्वानों सर को कम्बांतिकम

क्रमार — कथरं नाम यत्र तृणादेरसम्भवः। (स्रा. प्र. धी. ४७)। विसस भूमि पर मास स्नावि कुछ भी उत्यन्तन

हो, उसे ऊचर भूमि कहते हैं। ऊह, ऊहा- १. भवगुहीतार्यस्यानिवगतिवयेष: उद्यति तक्येते भनया इति ऊहा ।। (बच. पू. १३,

अन्, अन्यान्त १ अवश्रुत्तावस्थानावगतावश्यः उद्यते तक्यंते मनया इति कहा ।। (वव. पु. १३, पू. २४१)। २. उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्ति-ज्ञानसूहः 'इदमस्मिन् सत्येव भवत्यसति न भवत्ये- वेति च'। (परीक्षाचुक २-७)। ३. विज्ञातमर्थव-वसन्व्यायेषु व्याप्त्या तवाविष्यितकेषुद्धः। (पीतिका. ४-१८०)। ४. उपसन्धानुप्तनस्यवन्त्रस्य प्रदेश-(पितिका. ४-१८०)। ४. उपसन्धानुप्तनस्य स्वय्यायेस्य स्वित्य-रिक्त स्वर्येत्र यवतीत्यायाकारं संवेदनसूहाऽपरमाया तकः। (स. न. त. ३-१)। ४. व्हे विक्षात्त्रसर्थन-वकः। (स. न. त. ३-१)। ४. व्हे विक्षात्त्रसर्थन-प्रस्था व्याप्त स्वर्यायेषु व्याप्त्याविक्याय्यायेस्य ४. प्रथा व्याप्त सामान्यानान्। (योषका. एसी. विस् १-४१, पृ. ११२; सन्तितिकः पीतिः मृ. पृ. ४३; वर्षकः मानः १-११, पृ. १)। ६. उपसम्मानुप-सन्धानिकारं व्यापिकानम् व्यदः। (प्रयासकी. १,

प्रभाग के प्रतित पहार्थ का को विशेष स्नेत्र नहीं जाना गया है, उसका विचार करने को उड़ा बाता है। यह ईहा मतिसान का नामान्तर है। २ उपत्तम्म (अन्वय) और स्मृपलस्म (अविरिष्ट) के निमित्त से होने वाले 'यह (बून) इसके (स्निन के) होने पर ही होता है और उसके न होने पर नहीं होता इस प्रकार के व्यास्तिसान को उड़ वा उड़ा कहते हैं।

ऋजुक मन(उज्जुग-मर्ग) — जो जधा प्रत्यो हियो तं तथा चितयंतो मणो उज्जुगो णाम । (बब. पू. १३, पू. ३३०)।

को परार्थ किस रूप से स्थित है उतका उसी रूप से बिन्तन करने वाला मन क्ष्मुक मन कहनाता है। ऋजुता — यप ऋजुता — ऋजुरकमनोवासकाय-कमें, तस मानः कमें वा ऋजुता, मानाविकाय-विक्रियानिष्ट हुप्यां, मायादित्तस्विमित यावत् । (बीगकाः स्टेंग विक्र ४-६१)।

भायाचार से रहित मन-वचन-काय की सरल प्रश्नृति को ऋजुता कहते हैं।

ऋदुमति— १. ऋच्यो निर्वतिता प्रगुणा थ । कस्मान्त्र्यंतिता ? (त. सा.—कस्मात् ? निर्वति- तः) वास्-काय-मनस्कृतायस्य वरकीयन्त्रोगतस्य कितानात्। ऋषु मति:। (त. ततः १–५३; त. चा. १–५३)। २. जब्द मती: । ततः १–५३; त. चा. १–५३)। २. जब्द मती — जञ्ज्यनती, सामण्यागाहिण ति मणितं होति । एतः मणोगज्यविक्षेती ता सामण्यागित्र ज्ञावस्य होति। एतः मणोगज्यविक्षेति । ततः सामण्यागित्र क्षात्र होति। स्वाप्याग्रेष्ट्र साम्यान्त्र सामण्यान्त्र प्राप्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्य सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्य सामण्यान्त्र सामण्यान्य सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्त्र सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान्त्र सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान्य सामण्यान

११)। १. रिज सामण्यं तम्मलगाहिणी रिजमई मणी नाण । पायं विसेसविमूहं घडमेत्तं चितियं मुणइ ।। (विशेषा. ७८४; प्रव. सारी. १४६६) । ४. ऋज्वी मति: ऋजुमति:, सामान्यग्राहिका इत्यर्थ:, मनःपर्ययक्षानविशेषः । (भाष. नि. हरि. वृ. ६१, पृ. ४७; स्थानांग सभय. बृ. २-१, वृ. ४७)। ५. श्रननं मति:, संवेदनम् इत्यर्थः, ऋज्वी सामान्यदा-हिणी मतिः, घटोऽनेन चिन्तितः इत्यध्यवसायनिब-न्वनमनोद्रव्यप्रतिपत्तिरित्यर्थः, XXX धववा ऋज्वी सामान्यग्राहिणी मतिरस्य सोऽयम् ऋजुमतिः, तद्वानेव वृक्षाते । (नम्बी. हरि. वृ. पृ. ४४) । ६. ऋजुमतिः घटादिमात्रचिन्तनद्रव्यज्ञानाद् ऋजुमतिः, सैव मन:पर्यायज्ञानम् । (तः भाः हरिः वृः १-२४) । ७. परकीयमतिगतोऽर्थः उपचारेण मतिः। ऋज्वी धवका, 🗙 🗙 ऋज्बी मतिर्यस्य स ऋजुमतिः। उज्जुवेण मणीगदं उज्जुवेण विच-कायगदमस्यमुज्जुवं कार्णतो, तब्बिवरीदमणुज्जुवं धत्यमजाणंतो मण-पञ्जवणाणी उज्जुमदि ति भण्णदे । (बब. पु. ६, षु. ६२-६३) । <- निर्वेतितशरीरादिकृतस्यार्थस्य वेदनात् । ऋज्बी निर्वतिता त्रेघा प्रगुणा च प्रकीति-ता ।। (श्लो. बा. १, २३, २) । ६. ऋजुमतिमन:-पर्यवज्ञानं निर्वतित-प्रगुणवानकाय-मनस्कृतार्यस्य पर-मनोगतस्य परिच्छेदकत्वात् त्रिविधम् । (प्रमाणपः षु. ६६) । १०. या मतिः सामान्यं गृह्णाति सा ऋज्वीत्युपदिश्यते । ××× येन सामान्यं घटमात्रं चिन्तितमदगच्छति तच्च ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञा-**नम्। 🗙 🗙 ऋ**जुमतिरेव मनःपर्यायज्ञानम्, षटाविमात्रविन्तितपरिज्ञानमिति । (त. भा. सिक्ट. ११. ऋज्वी साक्षातकृतेष्वनु-ब्र. १-२४) । मिलेषु वा ऽर्वेष्वल्पतरविशेषविषयतया मुम्बा मति-विषयपरिच्छित्तिर्यस्य तदुजुमतिः। (कर्मस्तव गौ. **बृ. १−१०**)। १२. ××× उजुमदी तिबिहा। उजुमण-वयने काये गदत्यविसया ति णियमेण ।। (को. की. ४३६)। १३. ऋज्वी सामान्यप्राहिणी मतिः ऋजुमतिः 'घटोऽनेन चिन्तितः' इत्यादि सामा-म्याकाराज्यवसायनिबन्धनभूता कतिपयपर्यायविशि-ध्टमनोह्रव्यपरिच्छित्तिरिति । (मन्दी. मलय. वृ. बू. १०७) । १४. ऋख्वी प्रगुणा निवंतिता वाक्काय-मनस्कृतार्थस्य परमनीगतस्य विज्ञानम्, 🗙 🗙 🗙 श्रवता ऋज्वी मतिवंस्य ज्ञानविशेषस्यासी ऋजुमतिः।

(मूला. बू. १२-१८७) । १४. ऋज्वी सामान्यती मनोमात्रपाहिणी मतिः मनःपर्यायकानं येषा तै तथा (ऋजुमतयः) । (श्रीप. सू. समय. मृ. १४, पृ. २८; प्रश्नव्या. वृ. वृ. ३४३) । १६. प्रगुणनिर्वर्तित-मनोवाक्-कायगतसूक्ष्मद्रव्यालम्बनः ऋजुमतिसनः-पर्यवः। (सचीयः सभयः बृ. ६१, षृ. ६९)। १७. मननं मतिर्विषयपरिच्छित्तिरित्यर्थः । ऋष्वी ब्रस्पतरविशेषविषयतया मुख्या मतियंस्य तवृषुमतिः। (शतक मल. हेम. ब्. ३७-३८, व्. ४४)। १८. ऋज्बी प्रायो घटादिमात्रग्राहिणी मतिः ऋजुमतिः, विवुलमतिमन:-पर्यायज्ञानायेक्षया किञ्चिदसुद्धतरं मनःपर्यायज्ञानामेव । (ब्राव. नि. मलय. ७०, पू. ७८) । ११. वाक्काय-भनःकृतार्थस्य पर-मनोगतस्य विज्ञानात् निवंतिता पश्चाहासिता व्या-घोटिता ऋज्वी मतिरुच्यते, सरला च मतिः ऋज्वी कय्यते । 🗙 🗙 ऋज्बी मतिर्विज्ञानं यस्य मनः-पर्ययस्य स ऋजुमतिः । (त. बृत्ति श्रुतः १-२३) । २० धनेन चिन्तितः कुम्भ इति सामान्यग्राहिणी । मनोद्रव्यपरिच्छित्तर्यस्याद्यावृजुधीः श्रुतः ॥ (लोकप्र. ३-=५२)। २१. ऋजुमतयस्तु सर्वतः सम्पूर्णमनुष्य-क्षेत्रस्थितानां संज्ञिपञ्चेन्द्रियाणां मनोगतं सामान्यतो घट-पटादिपदार्थमात्रम् एव जानन्ति । (कल्पसूत्र वृ. £-885)·I

१ पर के भन में स्थित व मन, बचन और काय से किये गये धर्ष के ज्ञान से निवर्तित सरल बुद्धि को ऋजुमतिमनःपर्वय या मनःपर्यायकाम कहते हैं। ऋजुसूत्र-१. ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयतीति ऋजुसूत्रः, पूर्वापरांस्त्रिकालविषयानतिशय्य वर्तमान-कासविषयानादत्ते, श्रतीतानागतयोविनव्टानुत्पन्न-स्वेन व्यवहाराभावात् । तन्त्र वर्तमानं समयमात्रम् । तद्विषयपर्यायमात्रवाद्ययमृजुसूत्रः । (स. सि. १-३३)। २. ततो साम्प्रतानामर्थानामभिधानपरिज्ञानमृजुसूत्रः। (त. मा. १-३१) । ३. वच्युव्यव्यव्यव्याही रुज्युसुम्रो नयविही मुणेयव्यो । (शास. ति. ७५७; सनुयो. गा. १३८, वृ. २६४) । ४. सूत्रवातवदृश्यात् ऋजुसूत्रः । यथा ऋजुः सूत्रपातस्तवा ऋजु प्रगुणं सूत्रवति ऋजुसूत्रः। पूर्वस्तिकालविषयानतिशय वर्तमानकालविषयमादले, प्रतीतानागतयोविनध्यानु-त्वन्तत्वेन व्यवहाराभावात् समयमात्रमस्य निर्विषि-क्षितम्। (त. बा. १, ३३, ७)। ५. ऋजुसूत्रस्य पेबॉबी प्रवीनं X X X (सबीब- ४३); नेदं प्रा-बान्यतोऽन्विच्छन् ऋजुसूत्रनयो मतः । (सधीयः ७१)। ६ धकमंस च भेदानां ऋजुसूत्रो विघार-यंन् ।। कार्यकारणसन्तानसमुदायविकल्पतः । (प्रमा-वसं. ब, ब१-ब२)। ७. तत्र ऋजु—वर्तमानस-तीतानागत-वक्रपरित्यागात् वस्स्विखलम् ऋजु, तत्सू-त्रयति गमयतीति ऋजुसूत्रः । यहा ऋजु वकविपर्या-दिभमुखम्, श्रुत तु ज्ञानम्, ततश्चाभिमुखं ज्ञानमस्येति ऋजुश्रुतः, शेवज्ञानानम्युपगमात् । भय हि नयः वर्त-मानं स्वलिंग-वचन-नामादिभिन्नमप्येकं वस्तु प्रति-पद्मते, शैषमवस्त्विति । (म्रावः निः हरिः वृः ७५७, वृ. २८४; बनुवो हरि. वृ. वृ. १२४-२१)। ८. ऋज् वर्तमानसमयाभ्युपगमादतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्न-त्वेनाकुटिलं सूत्रयति ऋजुसूतः। (अनुबी हरि बृ. पू. १०५)। ६. ऋजुसममकुटिलं सूत्रयतीति ऋजु-सूत्र: । (त. भा. हरि. बृ. १-३४); साम्प्रतविषय-ग्राहकं वर्तमानज्ञेयपरिच्छेदकम् ऋजुसूत्रनयं प्रका-न्तमेव समासतः संक्षेपेण जानीयात् । (त. भा. हरि. ब्. १-३४) । १०. बपूर्वास्त्रिकालविषयानतिशब्य वर्तमानकालविषयमादत्ते यः स ऋजुसूत्रः । कोऽत्र-वर्तमानकालः ? द्यारम्मात् प्रमुखा उपरमादेव वर्तमानकालः । (भव. पु. ६, पू. १७२); उजुसुदो द्विहो सुद्धो असुद्धो चेति । तत्य सुद्धो विसईकय-ग्रत्यपण्जाद्यो पडिक्सणं विवट्टमाणासेसस्यो ग्रप्पणो विषयादो भोसारिदसारिच्छ-तब्भावनक्सणसामण्णो। ×××तस्य जो सो झसुद्धो उजुसुदणक्रो सो चक्कुपासियवें जणपज्जयविसद्यो । (चन. पु. ६, पू २४४)। ११. ऋजुप्रगुणं सूत्रयति सूचयतीति ऋजु-सूत्रः । (व्ययव-पु. १, पू. २२३) । १२. वर्कभूतं भविध्यन्तं त्यक्तवर्षुसूत्रपातवत् । वर्तमानार्यपर्यायं सूत्रयन्मृजुसूत्रकः ॥ (ह. पु. ५६-४६) । १३. ऋजु-सूत्रं क्षणध्यंसि बस्तु तत्सूत्रयेदृज् । प्राधान्येन गुणी-मावाद् द्रव्यस्यानर्पणात्सतः । (त. इतो. १, ३३, ६१) । १४. ऋषु प्रगुणम्, तच्य विनव्टानुत्पन्नतया-इतीतानागतनकपरिस्यागेन वर्तमानकालक्षणभावि यहस्तु, तस्सूत्रयति प्रतिपादवस्यात्रयतीति ऋजुसूत्रः। (युत्रक. वृ. २, ७, ६१,पू.१६६)। १५. जो बह्टमाण-काले घरवपण्यायपरिणदं घरवं । संतं साहदि सध्वं तं पि वर्ष रिजुणयं जाग ।। (कासिके. २७४) । १६.

ऋषु सममकुटिलं सूत्रवति, ऋजु वा खुतम् ग्रावमी-अ्येति सूत्रपातनवडा ऋजुसूत्रः, वस्मादतीतानावत-बक्यरित्यागेन वर्तमानपदवीमनुषावति, प्रतः साम्प्र-तकासावरद्वपदार्थत्वात् ऋजुसूत्रः। (स. भा. सिंहः बृ. १-३४; ज्ञानसार वे. बृ. १६ ३); सतां विद्यमानानां न खपुष्पादीनामसताम्, तेषामपि साम्प्रतानाम्, वर्तं-मानामामिति यावत्, प्रथानां घट-पटादीनाम् प्रमिषानं शब्दः परिज्ञानं घवबोधो विज्ञानमिति यावत्, धर्मि-वानंच परिकानंचाभिधानपरिकानंयत् स भवति ऋजुसूत्रः । एतदुक्तं भवति---तानेव व्यवहारमयाभि-मतान् विशेषानाश्रयन् विद्यमानान् वर्तमानसणः वर्तिनोऽम्युपगच्छन्नभिधानमपि वर्तमानमेवाम्युपैति --- नातीतानागते, तेनानभिधीयमानत्वात् कस्यविद-बंस्य, तथा परिज्ञानमपि वर्तमान (ज्ञा- सा. वृत्ति---परिज्ञानं न्यपवर्तमान-)मेवाश्रयति---नातीतमागामि वा, तत्स्वभावानवधारणात् । धतो वस्त्वभिषानं विज्ञानं चात्मीयं वर्तमानमेवान्विच्छन्नध्यवसायः स ऋजुसूत्र इति । (तः भाः सिद्धः षुः १–३४; ज्ञानसार. बृ. १६-३, वृ. ६०)। १७. ऋजुसूत्रः कुटिलातीतानागतपरिहारेण वर्तमानक्षणावछिन्न-वस्तुसत्तामात्रमृषुं सूत्रयति, धन्यतो व्यवच्छिनत्ति । (त. भा. सिंह. ब्. ४-३१,पू.४०२)। १८. ऋजुसूत्र: स विज्ञेयो येन पर्यायमात्रकम् । वर्तमानैकसमय-विषयं परिवृद्यते ॥ (त. सा. १-७) । १६. ऋजु प्राञ्जलं सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः। (बालायः पृ. १४६) । २०. जो एयसमयबट्टी गेण्हइ दब्वे धुवत्त-पञ्जाको । सो रिज्मुलो सुहुमो सब्बंपि सदंजहा (बृ. न.—सुहुमो सब्बंसहंजहा) खणियं।। मणु-बाइयपज्जाको मणुसुत्ति सगद्विदीसु बट्टंतरे। जो भणइ तावकालं सो यूलो होइ रिउसुत्तो ।। (स. न. च. ३८-३८; बृ. न. च. २११-१२) । २१. सर्वस्य सर्वतो भेरं प्राथान्यतौऽन्यिच्छन् ऋजु प्राञ्जलं वर्तमानसमयमात्रं सूत्रयति प्ररूपयतीति ऋ**जुसूत्री** नयो मतः । (न्यावड्डः ६-७१) । २२. देश-काला-न्तरसम्बद्धस्वभावरहितं वस्तुतत्त्वं साम्प्रतिकम् एक-स्वभावं बकुटिलं ऋजु सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः। (सम्मति सभय वृ. ३, पू. ३११); सणिकविज्ञ-प्तिमात्रावलम्बी बृद्धपर्यायास्ति (स्तिक) भेदः ऋजु-सूत्रः। (सम्मति सभय मृ. ४, पृ. ३६६) '

२३. शतीतानागतकोटिविनिर्मुक्तं वस्तु समयमात्रं ऋजु शूत्रवतीति ऋजुसूत्रः। (बूलाः बृ. ६-६७) । २४. ऋजु प्राञ्जलं वर्तमानक्षणमात्रं सूत्रयतीत्युज्-सूत्रः, 'सुखक्षणः संप्रत्यस्ति' इत्यादि । द्रव्यस्य सतो-अ्यनर्पणात्, ब्रतीतानागतक्षणयोश्च विनव्टानुत्यन्न-त्वेनासम्भवात् । (प्र. क. मा. ६-७४, प्. ६७८) । २४. शुद्धपर्यायवाही प्रतिपक्षसापेकः ऋजुसूत्रः । (प्र. र, सा. ६-७४)। २६ ऋजु बवक्रमभिमुखं श्रुतं श्रुतज्ञानं यस्येति ऋज्ञुतः ऋज्वा ग्रतीतानागत-वकपरित्यागात् वर्तमानं वस्तु, सूत्रयति गमयतीति ऋज्सूत्रः, स्वकीयं साम्प्रतः च बस्तु, नाम्यदित्यम्युप-गमपरः । (स्थानांग सभयः बृ. सू. १८६, पृ. १४२)। २७ ऋजु— झतोतानागतपरकीयपरिहारेण प्राञ्जलं बस्तु---सूत्रयति ध्रम्युपगच्छतीति ऋजुसूत्रः। ध्रयं हि वर्तमानकालभाव्येव वस्तु ब्रभ्युपगच्छति नाती-तम्, विनष्टत्वान्नाध्यनागतमनुत्पन्नत्वात् । वर्तमान कालभाव्यपि स्वकीयमेव मन्यते, स्वकीयसाधकत्वात् स्वधनवत् । परकीयं तु नेच्छति, स्वकार्याप्रसाध-करवात् परधनवत् । (धनुयोग. मल. हेम. मृ. सू. १४, पृ. १८) । २८. ऋजु प्रगुणम् सकुटिलमतीता-नागतपरकीयवक्रपरित्यागात् वर्तमानक्षणविवर्ति स्व-कीयं च सूत्रयति निष्टंकितं दर्शयतीति ऋजुसूत्रः। (ब्रावः मलयः वृ. ७४१, पृ. ३७४; प्र. सारोः वृ. ६४७) । २६. पूर्वान् व्यवहारनयगृहीतान् भ्रपरांश्च विषयान् त्रिकालगोचरानतिकस्य वर्तमानकालगोचरं गुह्माति ऋजुसूत्रः। मतीतस्य विनष्टत्वे मनागत-स्यासंजातस्ये व्यवहारस्याभावःत् वर्तमानसमयमात्र-विषयपर्यायमात्रप्राही ऋजुसूत्रः। (त. वृत्ति अनुत. १-३३) । ३०. वर्तमानसमयमात्रविषयपर्यायमात्र-ग्राही ऋजुसूत्रनयः । (कार्तिके. टी. २७४)। ३१. ऋजुवर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राचान्यतः सूचयन्नभित्रायः ऋजुसूत्रः । (जैनतक्तंपः वृ. १२७; नयत्र. पृ. १०३; स्या. मं. टी. पृ. २८; प्र. न. त. ७-२व) । ३२. एतस्यार्थः--भूत-भविष्यद्वर्तमानक्षण-लवविशिष्टलक्षणकौटिस्यविमुक्तत्वादृज् सरलमेव द्रव्यस्यात्राधान्यतया पर्यायाणां क्षणक्षयिणां प्राधान्य-तया दर्शयतीति ऋजुसूत्रः । (नवत्रदीय पृ. १०३) । ३३. माबित्वे वर्तमानत्वस्याप्तिधीरविशेषता । ऋजु-सूत्रः श्रुतः सूत्रे शब्दार्थस्तु विशेषतः ॥ इध्यतेऽनेन नैकत्रावस्थान्तरसमागमः। क्रिय-ानिष्ठामिदाधार-

र तीनों कालों के पूर्वाचर विषयों को छोड़ कर मो केवल वर्तनान कालनावी विषय को मूहल करता है उसे ब्यूबुक्तन कहते हैं। बताते पदान्ती के नष्ट हो बाने से, तथा सनाधत यदाओं के उपलब्ध महोने से ये बोनों ही क्यवहार के योध्य नहीं है। इसीलिए यह नय वर्तमान एक समय नात्र को विषय करता है।

ऋ बुसूत्रमयाभास— १. सर्वयेकत्वविकोपी तदा-मासस्वतीकिकः। (व्यवीयः ६-७१)। २. श्रामके-कान्तनस्वदाभासः। (त. र. सा. ६-७४)। ३. तर्वया गुण-प्रधानभावाभावप्रकारोग एकत्वविकोपी एकत्वविदास्तारः ऋ जुसूत्रमासः। (म्याबहुः ६, ७१)। ४. सर्वया द्रव्यापनापी तदाभासः। (म. न. त. ७-३०)।

३ गोणता सौर प्रधानता का स्थलाए करके— एकान क्य से—एकास (धनेंद्र) का निराकरक करने नाते नय को क्युनुष्वनयागास कहते हैं। क्युन्यी (गोसप्यूमि)—तम तस्यामेकां रिश्य-भिन्नक्षीयान्याद् निर्मतः प्राञ्चलेनैव यथा सम्बोध-ध्ववस्थितहृद्दर्का मिक्षां परिप्रमन् तावय् बाति गावय् गंकी परस्वदृद्ध्या ततो भिक्षामशृक्ष्यनेवा-प्यांतिर्प्रप्राञ्चलयंव मस्या प्रतिनिक्तंते सा क्युन्या। (बृहस्क. वृ. १६४६)।

कम बंगों में बारिक्यत किसी एक विशा स्वस्थानी पूर्विक में निकार होने का स्विच्छ करके निकार हुए होता हो उद पेरिक के स्विच्छा मुद्द क्षत्र के हिन्द के स्विच्छा मुद्द क्षत्र कोई की प्रतिक मुद्द क्षत्र कोई की प्रतिक स्वच्छा को सीट साथे। वह संबंधित की प्रतिक साथे मार्थ के सीट साथे मार्थ के सीट साथे मार्थ के सीट साथे मार्थ की सीट साथे मार्थ की सीट साथे मार्थ की सीट साथे मोचरपूर्विक है।

ऋत--×××ऋतं प्राणिहितं वचः। (ह.पु. १६०-१३०)।

भो पचन प्राणियों के लिये हितकर हो उसे ऋत (सत्य) कहते हैं।

स्तुत् (रिज, जब्दु) — १. डी मावाष्तुः । (त. मा. ४-१४; त. सा. ३-३ व. सोवाबती. समस्य. पृ. १, १००)। २. × × मावदुर्गणं जबू × × ×। (ति. य. ४-२ व.६)। ३. दी मावा उठः। (सम्य कर्ती पृ. व.१४; कम्यूती. सू. १४०) सम्बुद्धी. १०)। ४. यो मावा उठतला। (सोवत. ११०)। ४. स्वृत्तुत्र मावद्वय एक उक्ता × × ×। (वर्षाम. १७०-६)। ६. मावे उठ्या। (वर. पु. १३, पू. १००)। ७. मावेडव्यमुङ:। (त. मा. सिद्ध. पू. ४-१४)। ०. सिद्धि मावेडिं उद्युमाच् विवद्ध व. पू. ४-१४)। १. त. वर्षाम. स्व. य. पू. १४)। १०. राजव्यस्तुः। (वर्षाम. सा. स्व. य. १२४)। १०. राजव्यस्तुः। (वर्षाम. सा. स्व. १२४)। १०. राजव्यस्तुः। (वर्षाम. सा. स्व. १२४)। १०. राजव्यस्तुः। (वर्षाम. सा. स्व. ११४)। १०. राजव्यस्तुः। (वर्षाम. सा. स्व. ११४)। १०. राजव्यस्तुः। (स्व. सा. स्व. ११४)। १०. राजव्यस्तुः। (स्व. सा. स्व. ११४)। ११. हास्यां मावाम्याम्यानुः।

१ दो मासों की एक ऋतु होती है।

ऋतुमास — १. वावनपावित्ववद्दोरात एव, एव च कर्ममास ऋतुमासक्कोक्यते । (त. मा. कि.स. व. ४-११) । २. व. (ऋतुः) च किल लोकस्वरमा चरपहोरात्रमाणी दिमासारस्वरम्वाधार्ममि मासो-अयये समुसायेच्यारा ऋतुरेत्याचीत परिपूर्णीत्वय-रहोरात्रप्रमाणः, एव एव ऋतुमासः कर्ममास इति वा वावनमाल इति वा व्यवस्थिते । (व्यवस. वू. मा. २-१४, वू. ७) । ३. ऋतुमासः पुनित्ववदहो-रावात्मकः स्कुटः । (लोकप्र. २०-१११, व २०, ११२०) ।

रे तीस दिन-रात को ऋतुमास कहते हैं। सावन-बास तीस दिन-रात का ही होता है, इसे कर्मवास व ऋतुमास भी कहा बाता है।

ऋतुसँबरसर --वाँस्मश्य स्वेतस्तरे नीमि शतानि बच्छपविकानि परिपूर्णान्तहोरात्राणां भवति, एव ऋतुसंबरसरः । ऋतवो लोकप्रविद्धाः वस्ताययः, तरावानः सवस्तरः ऋतुसंबरसरः । (सूर्वम. बृ. १०, २०, ४६) ।

पूरे तीन सौ साठ दिन वाले वर्ष को ऋतुसंवत्सर कहते हैं।

्रम्हा पुरः महित-भोगोवभोग-हुय-हृत्थि-मणि-रयणसंपदा संप- यकारणं च इद्धी पाम । (बच. पु. १६, पू. १४८); प्रणिमा महिमा लहिमा पत्ति पागम्मं ईसित्तं वसित्तं कामरूवित्तमिण्येवमावियाम्रो म्रणेयविहामो इद्धीभो णाम । (बच. पु. १४, पु. १२४) ।

भीग और उपभोग की साथक घोड़ा, हाथी, मणि एवं रत्न ब्रादि सम्पदा को, तथा उक्त सम्पदा के कारणों को ऋदि कहते हैं।

ऋहिगारव — ऋहिगारवं शिष्य-पुस्तक-कमण्डलु-पिच्छ-पट्टादिमिरात्मोद्भावनम् । (भा. प्रा. टी. १४७) ।

शिष्य, पुस्तक एवं कमण्डलु बादि के द्वारा धपने बङ्ग्यन के प्रशट करने को ऋहिगारव कहते हैं। ऋदिगौरव - १. तत्र ऋद्वधा - नरेन्द्रादिपूज्याचा-र्यादित्वाभिलावसक्षणया-गौरवम् ऋद्विप्राप्त्यमि-मानाप्राप्तिसंप्रार्थनद्वारेणऽऽत्मनोऽशुभभावगौरवम् । (भावः हरि बु. पू. ५७६)। २. ऋद्वित्यागासहसा ऋदिगौरवं परिवारे कृतादरः, परकीयमात्मसात्क-रोति प्रियवश्वनेन उपकरणदानेन । (भ. धा. विक्यो. ६१३) । ३. वन्दनामकुर्वतो महापरिकरक्षातुर्व-र्ष्यंश्रमणसंघो भक्तो भवत्येवमभिप्रायेण यो वन्दनां विद्रषाति तस्य ऋद्विगौरवदोषः ॥ (मूला. वृ. ७, १०७) । ४. तत्र ऋद्वचा नरेन्द्रादिपुज्याचार्यत्वादि-लक्षणया गौरवम्, ऋद्विप्राप्त्यभिमान-तदप्राप्तिप्रार्थ-नद्वारेषात्मनोऽशुभभावगौरवमित्यर्थः ।(समवाः सभयः बू. ३)। ५. भक्तो गणो मे भावीति वन्दारोऋ द्वि-गौरवम् ॥ (बन. घ. ८–१०३) ।

र नरेन्द्र या पुरुष शासावांति पदों को प्राप्ति को श्रीमनावाक्य ऋषि से को गौरव-व्यवको प्राप्ति ते श्रीमनान तथा सप्राप्ति में उसकी प्राप्ति के निमित्त से सपने श्रवान मार्वों की पुरुता —होती है उसे ऋषियोग्द कहा जाता है। ४ मेरे सायुक्य से बन्दान करने पर सायुक्त मेरा अवस हो स्वापना, इस प्रकार के विचार से बन्दना करने को ऋषियोग्द स प्रकार के विचार से बन्दना करने को ऋषियोग्द स प्रकार के विचार से बन्दना करने को

म्ब्र्चभनाराच-- १. यत्र तु कीतिका नास्ति तद्द-मनाराचम् । (कनस्तव यो. वृ. १-१०) । २. म्ब्र्चभः परिवेष्टनगट्टः, नाराचनुमयतो मर्वेदनग्दः, ४ त्यपुनः कीत्रिक्टनगट्टं कहनन तत्र क्र्यम-नाराचम्, तीन्वस्यनं नाम म्ब्रमनाराच्याम् । (वक्टकः सस्तवः वृ. वृ. १२४): १. रिस्ट्हे पट्टो य कीलिया वज्यं। (संबह्मी सूम्, ११७)। ४. सस्प्रतः कीलिकारहिदं संहननंतर ऋषमनारा-वद्। (स्रतार-कल्प-सू-१६–२८३; सीयाजी-कल्प-सू-१–१३; सप्तति-मलय-सू-पृ-१४१; संबह्मी दे-मू-११७)।

१ कीलिका रहित संहमन को आवभनाराज-संहमन कहते हैं।

कृषि - १. कृषयः कृष्ठिशानाः, ते बतुविधाः -एाजब्द्या-वेब-पामश्रेवात् । तत्र राजवंगी विकेचाः सीणद्विमान्ता स्वतितं, बहावंगी बुद्धयोषि कृष्टि-पुत्ता कीलेले, देववंगी गत्तवनादिसंपुत्ता कम्य-ते, रायवंग केवलसानिनो निगमने । (बारियसार पु. २२) । २. देवणात्मनेशरासीनामृषिगादुर्वनीवि-या । (वणासका सहस्)। १ कृष्टिमान्त सामुखाँ को कृषि कहते हैं, बो बार प्रकार के हैं - १ रावषि - विकिया व सवीस्

प्रकार के हैं---? राजवि---विकिया व प्रशीप-काश्विप्राप्त कृषि। २ त्रहावि---वृद्धि व सौवधि-कृष्टिप्राप्त कृषि। ३ देवींब---धाकाशपमन कृष्टि से युक्त कृषि। ४ परमवि---केवलज्ञानी।

एकमोजस्पर्शः - १. ज दश्यमेयनवत्तंन पुताद सो सम्बो एवनकेत्तकासो नाम । (ब. सं. १, १, १४-पु. १३, पृ. १६) । २. एक्किस्ट्र प्राणासपदेते द्विद-सर्गतामेयनोध्यनस्वामां समग्राप्त संवोध्य ना सो सासी यो प्रमुक्तितकासी नाम । बहुषाणं नव्या-सं सन्कर्मण एयनकेत्तपुतानातुनारेण वा एयनकेत-कासो वत्तस्यो । (बस. पु. १३, पृ. १६) ।

२ एक बाकाशमध्येश में स्थित धनन्तानन पूच्यत्तः स्कन्मों के समनाय ध्यवना संयोग से को परस्पर स्पर्ध होता है, इसे एकजेनस्पर्ध कहते हैं। बहुत क्रमों का एक साथ एक-जेनस्पर्ध के हारा को परस्पर स्पर्ध होता है उसे भी एक-जेनस्पर्ध कहा

बाता है।
एक्कोशविद्धालोपसीग—१: श्रीवृत्त-वर्तत्तकलगावर्तावाय्योगेयोगेकरण एक्कोश:। (त. बा.
१-२२, प्. च.३, पं. २४-२६)। २. वस्ट मोहिगागस्त जीवतरीरस्स एगवेसी करण होदि तमोहिगाणोगक्कोर गाग। (चच. दु. १३, दु. २४१)।
१ क्रित प्रविकात के उपयोग का बीवृत्त, स्वस्तिक
व नम्बानके सारि चिक्कोर से कोटि एक उपकरम्
होता है वरे एक्कोर-सर्वाव या एक्कोशविद्धालो-

पयोग कहते हैं।

एकत्वप्रत्यभिज्ञान - १. वर्शन-स्मरणकारण्कं संकृ-लनं प्रत्यभिज्ञानम् ।। तदेवेदं तत्सदृषां तहिल्ला ततप्रतियोगीस्यादि ।। यथा स एवार्य देवदत्तः ।। गोसदृशो गवयः ॥ गोविलक्षणो महिषः ॥ इदमस्याह् दूरम् ॥ वृक्षोऽयमित्यादि ॥ (परीकामुका ३, ४ से १०) । २. धनुभव-स्मृतिहेतुकं संकलनात्मकं झान प्रत्यभिज्ञानम्। ××× यथा स एवायं विनद्शः, ××× गोसदृशो गवयः, गोविसक्यो महिष् इत्यादि । भन्न हि पूर्वस्मिन्नुदाहरणे जिनदशस्य पूर्वोत्तरदशाद्वयव्यापकमेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषयः। त्तदिदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानम् । (भ्यायबी. ३, पृ. ५६)। १ प्रत्यक्ष धौर स्पृति के निमित्त से जो सकलना-त्मक (बोड़क्य) ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्य-भिकान कहते हैं। को प्रत्यभिकान 'यह वही है इस प्रकार से पूर्व व उत्तर दशाओं में भ्याप्त रहने वाले एकत्व (ग्रमेद) को विषय करता है वह एकत्व-प्रत्यभिक्षान कहलाता है।

एकत्वमावना—देवो एकतानुदेशा। एक्तव्येत वीव उत्पव्यते, कर्माण व्याप्तेयति, गृहस्ते वेदयादि विन्यननेकत्वमावना।(सम्बोधसः मृ. १८, पृ. १८) वीव श्रकेता ही उत्पन्न होता है, स्रकेता ही कर्मे का उपार्थन करता है, स्रोर स्रकेता ही कर्में भोगता है; हरवादि विचार करने का नाम एक्त्यभावना है;

एकस्विविक्रिया—सर्वकस्विविक्या स्वस्तरीराष्ट्रथ-ग्यादेन सिंहु-व्याप्न-सृंत-कुररादिमावेन विक्रिया। (त. वा. २, ४७, ६) स्वन्दे सरीर से सिंग्ल सिंह-म्याझाविक्य विक्रिया के करने को एकस्विविक्या कहते हैं।

एकस्विध्तकर्षवीचार— १. वेषेगपेव दश्यं क्रोवे-येवकेण सम्मदर्य । बीणकसासी मायद होनेहर्स तमं भिगवं ॥ वन्हा सुदं वितक्तं वन्हा दुस्सान-स्वत्यवकृतनी भायदि मार्थ एवं सविवद्यक्कं हेण तं ज्ञालं ॥ सत्याण वंज्ञाण व जोषाण व संक्रमे दु बीचारो । तस्स ममावेण तमं क्राम्यवीचारमिदि वृत्तं ॥ (म. सा. १८८६ – ८५) च्य. दु. ११, दू. ७६ वर्षः, । १२. स एवः प्रवृत्तः व्यत्तन्त्रभुवाद्यान्त्र्यः वृत्तमुष्टं) मोहत्योगं निदिश्यतः स्वनत्त्रमुवाद्यान्त्र्यः भूतानां प्रकृतीनां बन्धं निरुम्धन् स्थितेह्नांस-क्षयी च कुवन अतकानोपयोगो (त. वा.- गवान्) निवृ-सार्थ-व्यञ्जन-योगसंकान्तिरविचलितमना क्षीणक-बायो वैद्यंमिविरिव निरुपलेपी ज्यात्वा पुनर्न निवर्तते इस्युक्तं एकस्ववितर्कम् । (स.सि. ६-४४; त. बा. ६-४४)। ३. एगभावो एयत्तं, एगम्मि चेवं सुय-न्तृत्वप्रस्ये उवज्लो भायइ सि वृत्तं भवइ । ब्रह्मा प्गम्मि वा जोगे उवउत्तो भायइ। वितक्को सुयं; श्रविचारं नाम ग्रत्याची ग्रत्यंतरं न संकमइ, वंज-णामी वंजणंतरं जोगामो वा जोगंतरं। तस्य निद-रिसिणं —सुयणाणे उवउत्ती घत्यंमि य वंजणिय य स्वविचारि । भागइ चोट्सपुर्वी वितियं भागं विग-तरागो।। घत्थसंकमणं चेव तहा वंजणसंकमं । जोग-संकमणं चेव बितिए भागेन विज्जह।। (दशवैः चू. घ. १, पू. ३४)। ४. जं पुण सुणिप्पकंपं णिवाय-सरमप्यईवमिव चित्तं । उप्पाय-द्विविभंगादियाण-मेगम्म पज्जाए ।। प्रवियारमध्य-वंजण-जोगंतरग्रो विद्ययुक्कं । पुन्वगयसुयालंबणमेयत्तवियक्कमवि-यारं ॥ (भागक्सयण ७६-८०; लोकप्र. पृ. ४४२ बब्.) । ५. एकस्य भावः एकत्वम्, वितर्को द्वादशा-ञ्जम्, असङ्कान्तिरवीचारः एकत्वेन वितर्कस्य प्रयं-व्यञ्जन-योगानामवीचारः भसंकातिर्यस्मिन् ध्याने तदेकत्ववितकविचारं ध्यानम् । (धव. पु. १३, पू. ७६; चा. सा. पू. ६२)। ६. एकत्वेन वितर्कस्य श्रुतस्य द्वादशाङ्गादेः श्रविचारोऽर्य-व्यञ्जन-योगेष्व-सङ्कान्तिर्यस्मिन् ध्याने तदेकत्ववितक्वीचारं ध्या-नम्। (**वयम. पु. १, पृ. ३४४)**। ७. एकत्वेन वितकौंऽस्ति यस्मिन् वीचारवींवते । तदेकत्व-वित-कविधारं शुक्तं तदुसरम् । (ह. पु. ४६-६४)। एकत्वेन वितर्कस्य स्याद् यत्राऽविचरिष्णुता । स्रवितकंमवीचारमेकत्वादिश्दाभिषम् ॥ (स. पु. २१, ७१)। ६. स एवाऽऽमूलतो मोहक्षपणाऽऽपूर्णमा नक्षः । प्राप्यानन्तगुणां शुद्धिः निरुन्धन् बन्धमारमनः ।। श्नानावृतिसहायानां प्रकृतीनामश्चेषतः । ह्वासयन् क्षपर्यश्चासां स्थितिबन्धं समन्ततः ॥ श्रुतज्ञानीप-युक्तात्वा वीतवीचारमानसः। क्षीणमोहोऽप्रकम्पा-स्मा प्राप्तकायिकसंयमः ।। घ्यात्वैकत्ववितकीस्यं ष्यानं वात्यववस्मरम् । दथानः परमां शुद्धि दुरवा-प्यामवोऽन्यतः ॥ (तः इसो. ६–४४, ६–६)। १०. पीसेसमोह्बिलए सीणक्याए य झंतिमे काने ।

ससस्यम्मि णिलीणो सुक्कं महाएदि एयलां ॥ (कार्तिके. ४८५) । ११. प्रविकम्प्यमनस्त्वेन योग्-सङ्कान्तिनिःस्पृहम् । तदेकत्ववितर्कास्यं श्रुतज्ञानोप-योगवत् ।। (त. भा. सिक्षः वृ. ६-४३ सवृ.)। १२. द्रव्यमेकं तथैकेन योगेनान्यतरेण च । ध्यायति क्षीणमोहो यत्तदेकत्वमिदं भवेत् ।। श्रुतं यतो वितर्क्ः स्याचतः पूर्वार्थशिक्षितः । एकत्वं ध्यायति ध्यानुं सविवर्कं वतो हितम् ॥ प्रयं-व्यव्जन-योगाना विचारः संक्रमो मतः। वीचारस्य ह्यसद्भावाद-वीचारमिवं भवेत्।। (त. सा. ७,४६-५०)। १३. धवीचारो वितर्कस्य यत्रैकत्वेन संस्थितः। सवितकं मवीचारं तदेकत्वं विदुर्बुधाः ॥ (सामा-**णंव ४२-१४)**। १४. द्रव्यसंग्रहटीकायाम्---निजधुद्धात्मद्रव्ये वा निविकारात्मसुखसंवित्ति-पर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रै-कस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव वितर्कसंक्षेत्र स्वसंवित्तिस्-क्षणभावश्रुतवलेन स्थिरीभूय वीचारं गुण-द्रव्यु-पर्यायपरावर्तनं करोति यत्तेदकत्ववितकं-बीचार (कार्तिके—वितर्कावीचार) संज्ञ क्षीणकवाय-गूणु-स्थानसम्भवं द्वितीयं शुक्लव्यानम् । (वृ. हव्यसं. टी. ४८; कार्तिके. टी. ४८५ उद्.)। १५. कि चार्चप्रमुखेप्यसङ्कमिहैकत्वश्रुतालम्बनम्, प्राहैकः त्ववितर्कणाविचरणाभिस्यं द्वितीयं जिनः । (ब्राह्य-प्रबोध ६४)। १६. एवं श्रुतानुसारादेकस्ववितक्ं-मेकपर्यायम् । धर्य-व्यञ्जन-योगान्तरेष्वसङ्कमण-मन्यत् तु ॥ (योगकाः ११-७; गु. गु. बट्. स्बो. ब्. २, षृ. ११ ज.); उत्पाद-स्थिति-भङ्गादिपर्याया-णां यदेकयोगः सन् । ध्यायति पर्ययमेकं तत्स्यादेक-स्वमविचारम् ॥ (योगज्ञा. ११-१८) । १७. एक-त्वेन न पर्ययान्तरतया जातो वितकंस्य यद्, यो वीचार इहैकवस्तुनि वचस्येकत्र योगेऽपि च । नार्यं-व्यञ्जन-योगजालचलनं तत्सार्यनामेत्यदी ध्यानं षातिविषातजातपरमाईन्त्यं द्वितीयं मतम् ॥ (प्राचाः सा. १०-४६) । १८. निजात्मह्व्यमेकं वा प्यूप्त-मधवा गुणम् । निश्चल चिन्स्यते यत्र तदेकस्वं विदु-र्बुधाः ॥ (गुण. क. ७६, पृ. ४७) । १६. धनेकेषां पर्ययाणामेकद्रव्यावलम्बिनाम् । एकस्यैव वितर्को यः पूर्वगतश्रुताश्रयः ॥ स च व्यञ्जनरूपोऽर्थरूपो वैक-तमो भवेत् । यत्रैकत्ववितकस्यिं तद् व्यानमिह वर्णि-तम् ।। (लोकप्र. पृ. ४४२); न व स्याद् स्यम्ब-

नावर्षे तथाऽर्थाद् व्यञ्जनेऽपि वा । विचारी-ऽत्र तदेकत्ववितकं मविचारि च ।। मनः प्रभृतियोगा-नामप्येकस्मात् परत्र नो । विचारोऽत्र तदेकत्ववि-'तर्कमविचारि च ॥ (लोकप्र. ३०, ४८६-६०) । २ मोहकर्म का समूल नाश करने का इच्छुक होकर समन्तपुणी विश्वद्धि सहित योगविशेव के द्वारा श्रानावरण की सहायक बहुतसी प्रकृतियों के बन्ध का निरोध और उनकी स्थिति के ह्वास व सय का करने वाला, भुतज्ञानोपयोग से सहित तथा प्रबं, **व्यञ्जन और योग की संकान्ति-रहित जो केवल एक** द्रव्य, गुण या पर्याय का चिन्तवन करता है-ऐसे भीजकवाय गुणस्यानवर्ती मृनिके जो निश्चल शुक्त-म्यान होता है उसे एकत्ववितर्कावीचार प्यान कहते हैं। एकत्वानुत्रेका--देखो एकत्वभावना । १. सयणस्स परियणस्स य मज्भे एक्को स्वंतमो दृहिदो। वज्जदि मक्यु-वसगदो ण जणो कोई समं एदि ।। एक्को करेबि कम्मं एक्को हिडबि य दीहसंसारे । एक्को बायदि मरदि य एवं चितेहि एयलं ।। (मूला. ६, =~ E) । २. एक्को करेदि कम्मं एक्को हिंडदि य बीहसंसारे । एक्को जायदि मरदि य तस्स फलं भूजदे एको ।। एको करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिब्द-लोहेण। णिरय-तिरिएसु जीवो तस्स फलं भूँजदे एक्को ॥ एक्को करेदि पुण्णं घम्मणिमित्तेण पत्त-दाणेण । मणुव-देवेसु जीवो तस्स फलं भूंजदे एक्को ।। एक्कोऋं णिम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणो । सुद्धे-यसमुपादेयमेवं चितेइ संजदो ।। (हादशाः १४-१६ २०) । ३. जन्म-जरा-मरणानुवृत्तिमहादु:खानुभवं प्रति एक एवाहंन कश्चिन्मे स्वः परो वा विद्यते । एक एव जायेऽहुम्, । क एव स्त्रिये, न मे कश्चित् स्वजनः परजनो वा व्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखा-न्यपहरति, बन्धु-मित्राणि स्मशानं नातिवर्तन्ते, धर्म-मेव मे सहायः सदा प्रनुयायीति विन्तनमेकत्वानु-प्रेक्षा ।। (स. सि. ६ – ७) । ४. एक एवाई न मे क-दिचत् स्वः परो वा विश्वते । एक एवाहं जाये, एक एव त्रिये, न मे कश्चित् स्वजनसंज्ञः परजनसंज्ञो वा, न्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखान्यपहरति प्रत्यंशहारी वा भवति, एक एवाई स्वकृतकर्मकलमनुभवामीति चिन्तयेत्, एवं ह्यस्य चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेषु स्नेहा-नुरागप्रतिबन्धो न भवति परसंज्ञकेषु च द्वेषानु-

बन्धः । ततो निःसञ्जतामभ्युपगते मोक्षायैव मतेत इत्येकत्वानुत्रेक्षा । (त. भा. ६-७) । ५. इक्को जीवो जायदि एक्को गब्मिम्हि गिण्हदे देहं। इक्को बाल-जुवाणी इक्को बुढ्ढो जरायहियो।। इक्को रोई सोई इसको तप्पेइ माणसे दुक्खे । इक्को मरवि वराम्रो णरय-दुहं सहदि इक्को वि ।। इक्को संविद पुण्णं एक्को भुंजेदि विविह-सुर-सोक्खं।। इक्को खबेदि कम्मं इक्को वि य पायए मोक्सं ॥ सुयणो पिष्छंतो वि हुण दुक्ललेसं पि सक्कदे गहिदुं। एवं जाणंती वि हु तो पि ममत्तं ण छंडेइ ॥ (कार्तिके. ७४-७७)। ३ जन्म, जरा और मरण रूप महान् बुःस का सहने बाला में एक ही हूं-इसके लिये न मेरा कोई स्थ है झौरन पर भी है; मैं झकेलाही जन्म लेता हूं ग्रीर प्रकेला ही मरता हुं -- कोई भी स्थवन भीर परवान मेरे रोग, जरा एवं मरण भावि के कच्छ को दूर नहीं कर सकता है; बन्धुजन व मित्रजन प्रविक से प्रविक स्मशान तक जाने वाले हैं--- प्राप्ते कोई भी साथ जाने वाला नहीं है; हा वर्म एक ऐसा ग्रवस्य है जो मेरे साम माकर भवान्तर में भी सहायक हो सकता है; इत्यादि प्रकार निरम्तर विवार करना, इसका नाम एकत्वानुप्रेक्षा है। एकवेशच्छेद--निविकल्पसमाधिरूपसामायिकस्यैक-देशेन च्युतिरेकदेशच्छेदः। (प्र.सा. जय. वृ. ३-१०)। निविकल्प समाधिरूप सामाधिक के एक शंश के विनाश को एकदेशच्छेद कहते हैं। एकपादस्थान-एगपादं एगेन पादेनावस्थानम् । (भ. बा. विजयो. २२३)। एक पर से स्थित होकर तपश्चरण करना, इसका नाम एकपाव (कायक्लेशविशेष) है। एकप्रस्थय (ज्ञान) - १. एकाभिधान-व्यवहारनि-बन्धनः प्रत्यय एकः। (धव.पु. १, पृ. १५१); एकार्यविषयः प्रत्ययः एकः (श्रवप्रहः)। (श्रव. पु.

१३, पृ. २३६) । २. बह्वं कव्यक्तिविज्ञानं बह्वं कं

एकबन्धन-- छण्णं जीवणिकायाणं सरीरसमबाद्यो

एयदंवर्णं गाम । (वव. पु. १४, पू. ४६१) । पुनिवीकायिकादि छह जीवसमूहों के शरीरसम्बाय

च कमाध्या । (ब्रा. सा. ४-१७) । जो प्रत्यय एक नाम झौर ज्यवहार का कारण होता

है वह एकप्रत्यय कहलाता है।

का नाम एकबन्धन है।

एक भक्त — १ उदयस्थम में काले गालीतियविश्वय-मिह मक्तिम् । एकहिंह दुम तिए वा मुह्तफलिय-मलं तु ॥ (मूला: १-१४) । २. उदयकालं नाडी-किकसमाणं वर्जीयला सरस्यमन्ताचं च नावीतिक-प्रमाणं वर्जीयला सेयकालमध्ये एकस्मिन् मुहूलें हुयो-मृं हुवेयोत्तियम् वा मुहूलेंषु यदैतदस्यनं तदैक मक्तसंत्र-कं वर्नासित् । ×× प्रमा नावीतिकक्रमाणे उत्थास्त्रमनकाने च वर्जितं मध्यकाले निष्यु मुहूलेंषु भोजनिक्तमाया या निष्यत्तिस्तेत्वक भन्तमिति । प्रमाचा महोरात्रमध्ये द्वै भक्तवेते, तत्र एकस्यां भक्तवेता-याम् माहारसङ्गभक्तमस्तमिति । (मूलाः मुः १-१४)। ३. उदयस्तानोत्रयं त्यकस्य निनासीभोजनं सक्त् । एक्ति-निपृत्रुतं स्वास्त्रमार्विते तेन मुनैः। (साचा.

२ उवव और सरतमनकात सम्बन्धी तीन तीन नाई। (बटिका) प्रमाण काल को छोड़ कर खेव काल में एक, वो प्रयवा तीन मुहतों में भोजन करणा एक-मस्ता कहनता है। प्रयवा उवय व मरतमन सम्बन्धी तीन घटिकाओं को छोड़कर मध्य के तीन मृहतों में भोजनिक्या के करने को एकमक्त कहते हैं। प्रयवा दिन-रात में वो बार भोजन किया बाता है, उसमें एक ही बार भोजन करना, इसे एकमक्त कहा बाता है।

एकिभिज्ञानियम (शृहनक)—१. वह एव ण रएज्जो कार्ड रिलिगिह्रीम वरियाए । पिकलि एव-मिनकं पवित्तिणियमणं ता कुज्जा ॥ (बच्च का. १०६)। २. यस्त्रेकिशिक्षानियमो गलाऽणात्तुपुत्य-तो । मुक्त्यमावे पुतः कुर्वोदुप्वासमवस्यकम् ॥ (सा. स. ७—४६); एकस्यां एकतृहसम्बन्धियमां मिलायां निवसः प्रतिका स्वस्त स. एक्पिक्सानियमः ॥ (सा. स. स्वी. डी. ७—४६)। २ एक ही चर पर मिला के नियम वाले सुस्कक को एकिभिज्ञानियम वाला सुस्कक कहते हैं। यह वनियों के साहार करने के समस्तर मिलायों नार

२ एक ही घर पर निवास के नियम वाले कुल्लक को एकिस्तानियम वाला जुल्लक कहते हैं। यह मुनियों के प्राहर करने के प्रमन्तर निवास नगर में बाता है और एक ही घर में प्राहर कहत है। एक स्तास है व भोकन के प्रभाव में उपवास करता है। एकरात्रिकों भिलुप्रतिला — उपवासक्य कृत्या बहुत्या रात्री धाम-नगर्यक्षित्रकों सम्वास वायुष्पा रात्री धाम-नगर्यक्षित्रकों सम्वास वायुष्पा रात्री धाम-नगर्यक्षित्रकों सम्वास वायुष्पा रात्री धाम-नगर्यक्षित्रकों स्वास चतुर्यक्ष स्वास्ति स्वास चतुर्यक्ष स्वास चतुर स्वास च स्वास चतुर स्वास च

च्छेत्, सुष्ठु प्राणिहितचित्तरस्युर्वियोपसर्पयहो व चलेन्न पतेत् यावत् सूर्यं उदेति, सैवा एकराणिकी भित्नुप्रविमा। (स. झा. विषयो. ४०३; मूसारा. ४०३)।

को तीन उपवास करके चौची राशि में ग्रास-नगरावि 
के बाहिए किसी भी स्थान में प्रयद्या स्थान में 
प्रवानिमुक्त, उत्तराभिमुक्त अथवा विमानेवाधिमुक्त 
होकर रांचों के बीच चार अंतुन प्रयास अकरर 
एवती हुए नासिका पर दृष्टि एक कर स्थित 
होता है व बारीर से निर्मालय होकर प्रामिश्चित में 
मिमान होना हुआ वारों प्रकार के उपवास की सहसा 
मिनाम होना हुआ वारों प्रकार के उपवास की सहसा 
के उत्ता मुखं का उदय होने तक निश्चलतासुक्ष 
उत्ता प्रवास का उदय होने तक निश्चलतासुक्ष 
उत्ता प्रवास का उदय होने तक निश्चलतासुक्ष 
उत्ता प्रवास ।

एकविष प्रत्यय— १. एकजातिविषयत्वादेतत् (बहु-विष-) प्रतिपक्षः प्रत्ययः एकविषः। (षक. पु. १, पू. ११२); एकजातिषयः प्रत्ययः एकविषः। (षव. पु. १३, पु. २१७)। २. बहुं कजातिविकानं स्याद बहुं कविषं यथा। वर्णा नृषां बहुविषाः गौजीत्येवविषेति च॥ (बाषा. सा. ४-१६)। १ वो प्राप्त बहुत वातिभेषें को विषय करने वाले बहुविषयत्यय से पुणक् होकर एक हो बाति के प्रयांच को यहण करता है, उसे एकविष प्रत्यय कहा बाता है।

एकविष बन्ध— एकस्याः सातवेदनीयस्रक्षणायाः प्रकृतेबंग्यः एकविषयन्यः । -(श्रतक वे. स्वो. बृ. २२) ।

एक मात्र सातावेदनीय प्रकृति के बन्ध को एकविश्व बन्ध कहते हैं।

एकविधालयह्न . १. एवथपारणाहुणवेशविहातकः हो। × × एगजारंए द्विष्ठपशस्य कृत वा यह-क्येवविहात्त्रवाहो। (चन. कु. ६, कु. २०)। १. १. धस्पविद्युद्धिशोनेद्विधारिवर्शियामकारच्या खाल्या ततारिकश्यानोकविधायद्वशारिकविष्यमञ्जूष्टितः। (त. चा. १. १६, १६)। ३. एकवातिवह्वयोक-विधायदङ्गः (चूला. कु. १२-१८०)।

१ एक प्रकार के पदार्थ के बातने का नाम एक-विवायप्रह है। वह एक जाति का पदार्थ बाहे एक हो बाहे बहुत हों, उसका ज्ञान एकविवायप्रह ही कहनाता है। कृष्णियारी — तव-कुत-सल-एनल-मान-संघडण-पि-विश्वमची या पविद्या-स्थानम्बलियो एमविहारी वर्षेषुंभ्याती ॥ सन्बद्धस्यागरी सयम-पित्रवणाराण-पिक्क-बोसरणे। सन्बद्धवंपरोपिय माने सस्य वि वर्षाती । (ब्रह्मा ४ २८-२६)

हैगांसी । (जूला. ४, २५-२१) । वी तथ, बुत, तस्य, एकस्त, मान, संहमन एवं वेंगे वी तथ, बुत, तस्य, एकस्त, मान, संहमन एवं वेंगे वीवीं कुणी ते संयुक्त होकर तथ से युद्ध और वापम की जाता है। किन्यु जो तथन, वासन, वहन, तिवा जोरे मत-पूज का त्यान, इन कार्यों में स्व-चंक्रण्य होकर प्रकृति करता है व मनमाने वंग से वीचता है वह एकसिहारों नहीं हो तकता है। एकसिय, चता है हिंद सुर प्रविद्धारों नहीं हो तकता है। एकसिय, चता है हिंद सुर प्रविद्धारों नहीं हो तकता है। एकसिय, चता है। एकसिय, समय एम एस तिवा या। (जनती हिंद सुर ११ सुर ११ सा प्रविद्धारों नहीं हो तकता है। या। तकता है। ११ सुर ११ सुर ११ सा प्रविद्धारों प्रकृतियां हो कि तमा स्वाय एस तिवा या। (जनता स्वाय एस तिवा या। (जनता स्वाय एकसिया। (आकार, जनता स्वाय एकसिया। (आकार, जनता सुर १-७, दूर २२) सारत सन्त हो। ११, १४ सुर ११ सुर

१ एक समय में जो एक ही मुक्त होता है, उसे एंकसिंग्ड कहते हैं।

एंकतिद्वकेषलज्ञान — एकतिद्वकेषलञ्चानं नाम वर्षिमन् समये स विवक्षितः विद्वस्तिसम् समये पद्मान्यः कोऽपि न विद्वस्ततस्तरस्य केवलञ्चानमेक-विद्वकेषलञ्चानम् । (बाबः नि. मलव. बृ. ७८, पृ. समे)।

जिल समय में विवक्तित कोई एक जीव सिद्ध होता है उस समय में यदि प्रन्य कोई सिद्ध नहीं होता है तो उसके केवसमान को एकसिद्धकेवसमान कहा जाता है।

एकस्थिति-एया कम्मस्स हिदी एयहिदी णाम । (व्ययः ३, पृ. १६१) ।

कर्म को एक स्थिति को एकस्थिति कहते हैं।

एकस्थाना - २. भेदबंकरपनापुक्त एकस्थाव

स्रोहित:। (इम्बान्, त. १३-३)। २. भेदकरपनारहितसुद्धार्व्याभिकतये १३-३)।

२ मेद की करपना ते रहित हो दु इम्बाधिक गय में

मेदकरपना ते रहित को एकस्थाय कहा बाता है।

एकाप्रविक्तानिरोध - १. सर्व पुत्रम् एकस्

ग्रमस्येत्वेकाग्रः, नानार्थावलम्बनेन विन्ता परिस्पन्द-वती, तस्या धन्याशेषमुखेम्यो व्यावर्त्य एकस्मिन्नग्रे नियम एकाप्रचिन्तानिरोध इत्युक्यते । (स. सि. ६-२७) । २. एकमग्रं मुखं यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोधः चिन्तानिरोधः, एकाग्रे चिन्तानि-रोघः एकाव्रचिन्तानिरोधः । (त. वा. ६-२७)। ३. एकाग्रेणेति वा नामामुखत्वेन निवृत्तये । स्विष-च्चिम्तानिरोधस्याध्यानत्वेन प्रभादिवत् ॥××× एकमग्रं मुखं यस्य सोऽयमेकाग्रः, चिन्ताया निरोधः [चिन्तानिरोधः], एकाग्रश्चासौ चिन्तानिरोधश्च स इत्येकाग्रचिन्तानिरोघ:। (त. इलो. ६, २७,६)। ४. एकस्मिन्नग्रे प्रधाने वस्तुन्यात्मनि परत्र वां चिन्तानिरोधो निश्चलता चिन्तान्तरनिवारणं चैका-ग्रचिन्तानिरोधः । (त. सुस्रवो. वृ. ६-२७) । ४. एकमग्रं मुखमबलम्बनं द्रव्यं पर्वायः तदुभयं स्मूलं सूक्ष्मं वा यस्य स एकाग्रः, एकाग्रस्य विन्तानिरोधः **झात्मार्थं प**रित्यज्यापरचिन्तानिषेषः, ××× चिन्तायाः ग्रपरसमस्तमुखेभ्यः समग्रावसम्बनेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन् भ्रम्रे प्रधानवस्तुनि नियमनं निद्वलीकरणमेकाग्रचिन्तानिरोषः स्यात् । (त. बृत्ति सृतः ६-२७) ।

र सार का सर्व मुर्ल या प्रवास होता है, घनेक विवयों के धालनकन ते बिन्ता स्वायमान होती है, इसी-लिये उस बिन्ता को सम्य सक विवयों की घोर से हटा कर एक प्रमुख विवय में लगाना, इसे एकाप-बिन्तानिरोस (म्यान) कहा वाता है।

एकाप्रमन-जहा उपावर्गं कम्मं रागदोससम्बिज-यं। सर्वेद तवसा मिक्सू तमेगम्ममणी मुण।। (उत्तरा. ३०-१, पृ. ३३७)।

जो साजुतप के द्वारा राग-द्वेष से उपाजित पाय कर्म को नष्ट करता है उसे एकायमन जानना चाहिये।

एकाहसी प्रतिसा— एकारवमातान् त्यक्तकृते रजोहरणारिवृत्तियेवारी इतक्षेत्रीताः स्वायेषु गोकुसारिवृ वसम् 'प्रतिमाप्तित्यनाय स्वयोगान् काय मिलां दर्गः इति वदन् वर्गवाम बस्योग्यार्थ-रहितं पुतायुवत् स्वायद्वित्येकावशी । उस्तं य— एकारात्रीः तिस्सगो वरं तियं परिमाहं । क्यत्रीक्षी पुताहुक्य दुवनुत्युवतायरी ॥ (बोगवास्य स्त्री. विस्त ३-१४५) । को जवाकक गामंत्र शास तक परिष्ठ है ने रहित हीकर पूर्णि के बेक्कबर रजीहरणादि को बारण करता है, केवकबर करता है, स्वाचीन मोहुक पादि में रहता है, तका 'वर्मताम' बाद का उच्चारण न करके 'जितनाजित्यन सम्पोपासक को निजा हो' ऐसा कहता है; वह जकार को जसम साथ के समान सावरण करता है; वह गामरहर्गी जितम का-वारक होता है।

एकान्त-जंतं एयाणंतं तं लोगमण्कादो एगलेडिं 'पेक्लमाणे बंतामावादो एयाणंतं। (वच-पु. ३, पु. १६) :

लोक के मध्य से एक धोर धाकाशप्रदेशपंक्ति के देखने पर चूंकि मन्त सम्भव नहीं है, सतः इसे एकानन्त कहा बाता है:

एकान्त-स्रसात — जं कम्मं ससादत्ताए वहं घसं-कुदं भपडिच्छुदं ससादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत-शसादं। (बन. पु. १६, पु. ४६८)।

 बो कर्म झसाताक्य से बन्य को प्राप्त होकर संक्षेप
 व प्रतिकाय से रहिल होता हुआ असातस्वक्य से
 वेदा जाता है—अनुभव में झाता है—उसे एकान्त-असात कहते हैं।

एकान्त मिध्यात्व-१. तत्र इदमेव इत्यमेवेति षमिषमैयोरभिनिवेश एकान्त:। (स. सि. ५-१; त. बा. ब, १, २८)। २. धतिय चेव णत्थि चेव, एगमेव भ्रणेगमेव, सावयबं चेव णिग्वयवं चेव. णिच्चमेव ग्रणिच्चमेव, इच्चाइग्रो एयंताहिणिवेसो प्यतमिण्छलं। (थव. पु. ८, पू. २०)। ३. एका-न्तमिष्यात्वं नाम वस्तुनो जीवादेनित्यत्वमेव स्व-ं भावो न चानित्यस्वादिकम् । (भ. द्या. विजयो. १-२३) । ४. यत्राभिसन्निवेशः स्यादत्यन्तं वर्मि-धर्मयोः । इदमेवेत्यमेवेति तदैकान्तिकमुच्यते ॥ (त. सा. ५-४) । ५. क्षणिकोऽक्षणिको जीवः सर्वदा ं संगुणोऽगुणः । इत्यादिभाषमाणस्य तदैकान्तिकमि-· ध्यते । (प्रमितः भाः २–६) । ६. इदमेवेत्यमेवेति ' सर्वया वर्मपर्मिणीः । प्राहिका वेमुवी प्राक्षेरैकान्ति-कमुदाहृतम् ॥ (पंचसं. झमित. ५-२६) । ७. सर्व-ं बाउररंथेव नाररवेवैकमेवाऽनेकमेव नित्यमेवाऽनित्य-<sup>ह</sup>ें मेव बक्तब्यमेवाऽवक्तव्यमेव जीवादिवस्तु इत्यादि-प्रतिपक्षनिरपेक्षसर्वेथानियम एकान्तः, तच्छुद्वानमेकाः स्विमच्यालम् । (वी. बी. ज. प्र. दी. ११) । द. इस्पेन इस्पेनेशिव विमानसंपीतिकये प्रतिप्रासः, पुत्री-नेवदं सर्वस्तितं, नित्य एवानित्य एवंतिवाडािमित्वेक एकान्विमच्यायसंनम् । (त. कृषिः चूनः स-१)। १. बीवादि वस्तु धर्मया सदेव सर्वयाध्यवेन, सर्वया एकांव सर्वयाध्यवेन सर्वयाध्यवेन, सर्वया एकांव सर्वयाध्यवेनस्थात्वम् । (वी. बी. बी. इ. ११)।

२ पदार्चे व्यक्तिकप ही है धवना गास्तिकप ही है, एक ही है वपना प्रतेक ही है, तावयब ही है व्यक्ता निरम्बयन ही है, तथा नित्य ही है व्यक्ता व्यक्तिय ही है; हत्यादि प्रकार के एक ही वर्ष के व्यक्तिपनिवा या प्रायह को एकान्तर्मिण्यात्व कहते हैं।

या प्राप्तह का एकान्तानम्यास्य कहत है। एकान्तसात-जंकन्मं सादताए वदं प्रसंस्दं प्रपष्टिच्छुदं सादताए वेदिन्बदि तमेयंतसारं। (बब. पू. १६, पू. ४२०)।

को कर्म सातास्वरूप से बन्य को प्राप्त होकर संक्षेप य प्रतिकृप से रहित होता हुआ सातास्वरूप से बेदा बाता है—अनुभव में प्राप्त होता है—उसे एकान्त-सात कहते हैं।

एकाबग्रह—एकस्तेव वत्युवसंगी एवावमाही ।

×× एववत्युगाहकी प्रविशेषी एवावमाही

उच्चित् ।×× विहिन्गिक्सेहारद्धमेषं वत्यु तस्

वत्यंभी एवावमाही । (वस.यु. ६, यु. १६) ।

विधि-प्रतिवेदासम्बर्ध एक ही वस्तु के उपसम्भ को-

जानने को — एकावचह कहते हैं ।
एकावा (स) म — १. एक समणे प्रह्वा वि प्रायणे जत्य निष्यलयुग्ध । ते (वकावचानुष्य हावेबा- कोवचे । (प्रत्यावचानुष्य हावेबा- कोवचे । (प्रत्यावचान्य १०७) । १. एकत्यानं स्वत्योवन्य । (प्राय. स. दी. १, १) । ३. एकत्यानं सकृत्युग्धनम् । (प्रीत्य. सा. ६—११) । ४. एकं सकृत्यानं भोजनम् , एकं व्याधननम् , प्रत्यावचाने व निष्यता । विशेषाः स्वी. विश्व. १-१३०) एकत्यावणं प्रचयस्या च च । विशेषाः स्वी. विश्व. १-१३०) एकत्यावणं प्रचयस्या च । विश्वायः स्वी. विश्व. १-१३०) एकत्रावणं प्रचयस्या च । विश्वायः स्वी. विश्व. १-१३०) एकत्रावणं प्रचयस्य प्रच्याव्यायं प्रत्यावयं व । विश्वयायं प्रयाणायं वार्यायं प्रार्थे भावेष्यः । स्वीयायं प्रदेश प्रदेश । विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायोवं विश्वयायः । (वीष्याः स्वी. विश्व. वह २-१३०, हु. १२१०)।

है जिस निवस्त्रिकोय में युक मोजन प्रयक्त पुतों यह स्थिए रहते हुवे भोजन के लिये एक जासन को स्थीकार किया जाता है उसे एकाशन या एकासन कहते हैं।

एकासंक्यात—अं तं एयासंसेज्जयं तं लोयाबा-सस्स एगदिसा। कुदो ? सेडियागारेण लोयस्स एग-दिसं पेक्समाणे पदेसगणणं पहुच्च संसातीदादो ।

(बब. पु. २, पु. १२४)।
प्रदेशपर्यित स्वरूप से लोक की एकदिया की खोर
देखने पर चूंकि प्रदेशों की गणना सम्भव नहीं है,
प्रतपुद को एकांस्थात कहा जाता है।
प्रकेषिडय-१. इदियाणारोग एडदियो×××

स्तपुर को एकार्यस्थात करूत काता है।

एकेटिन्स — १. इदिशानुवारेण एदियों × × ×

गांत कर्ष सर्वार ?। स्वारेवसीम्बाए लडीए । (स.

सं. दु. २, १, १४-१४ दु. ७, दु. ६१) । २. ×

× दुविकाहयारीया । मणपरिलामित्रहिदा
वीवा एवेंदिया भीष्या ।। (स्व. दु. १, १४-१) । ३.

एकेटिस्वातिवासकर्मोदयावेदिस्यः । (स्व. दु. १, १३-१); एरेकेटिस्वातिवासकर्मोदयावेदिस्यः । (स्व. दु. १, १४-१); एरेकेण इदियों जो गांचिर स्वस्ति केवित कोवो तो एइदियों जांगा । (स्व. दु. ७, ६, १२) ४. पुरंत्वीकारिकादयों हि जीवाः स्वंत्रेनीन्द्रयावरणोदये स्वरोदेश्या समत्तवः ।(व्या. स्व. स्व. ११२) । ४. एकस्य स्वरोदेनिद्यानारणोदये स्वरोदेशिद्या समत्तवः ।(व्या. स्व. स्व. ११२) । ४. एकस्य स्वरोदेनिद्यानार्वार स्व. स्व. इत्या सम्व. १, १८ १८ । ४. एकस्य स्वरोदेनिद्यानार्वार स्व.

यू , १७-१८, हु. १७) ।

को जीव इस एक रायाँन इतियम के हारा जानता वेबता है व तैबन करता है वह एकेतियम कहनाता है। यह एकेतियम सबस्था एकेतियम जातिनामकर्म के उदय से हुमा करती है। ४ स्थानेतियामावरण के काम्पेष्ठाम भीर तोच इतियास्तरण के काम्पेष्ठाम भीर तोच इतियास्तरण के सामित्रामा वरण के उदय से मुक्त पृथ्विकासिकारिय पांच प्रकार के और एकेतियम योग कहे जाते हैं।

एकेन्द्रिय जातिनाम — १ - युड्याराला एकेन्द्रिय इति जावती तरेकेन्द्रियशातिनाम । (क. कि. स-११) त. का. स. ११, १३ भ. था - मुक्ता डी. २०६६) २. एइंदियाणने इदियेष्टि एइंदियमाचेण जस्त कम्मस्त उदएण वरिसार्च होरि तं कम्मसेर्ट्रीयशासियामं । (चक. पु. ६, पू. ६७) । ३. एणियियेष्ट जीवो जस्त्रिह उदयेण होर कम्मस्त । वा एगिदियाष्ट्री ×××।। (कर्मिक व. ६७) । १ जिस कर्म के उदय बीव 'एकेव्यिव' ऋहा व्यक्ता

है उसे एकेन्त्रियकाति नामकर्य कहते हैं। एकेन्द्रियलक्षित्र - पासिदियावरणकाश्रोवसमेग समु-

एकेन्द्रियलक्षिण - पासिदियावरणकाशीवस्थेण ससु-प्यच्या सत्ती एइंदियलक्की मास । (वय. पु. १४, पु. २०)।

स्पर्धनिम्बरम्बन के सपोपक्षम से कीव को हो स्पर्ध के बानने की शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम एकेफियमस्थि हैं।

एलमूक--यस्त्वेशक इवास्थतस्यक्रस्य असर-मात्रमेव करोति स एलमूकः । (वृ. वृ. व्ह्. स्त्रो-वृ. २२) ।

भेड़ की तरह सकारत झाल करने वाले अपनित की एलमूक (भाषाजड़) कहते हैं। ऐसा व्यक्ति किन-बीक्षा के योग्य नहीं होता है।

एवम्मूलनय--१. येनात्मना भूतस्तेवैद्धाध्यवसायय-तीति एवम्भूतः। (स.सि. १-३३; त. बा. १, ३३, ११) । २. वंजण-प्रत्य तदुस्यं एतंशूको विसे-सेइ। (अनुयो गा १३०, पू. २६६; आत. नि. ७५८)। ३. व्यव्यनार्थयोरेतम्सूतः ।×××तेत्रा-मेव व्यञ्जनार्थयोरस्योन्यापेकार्थसर्वहरूक्षेत्रसभूतः । (त. भा. १-३४) । ४. ×××हरूषंभूतः किसा-अयः ॥ (लबीय. ४४) । १. एवं वह सहत्यो संतो मुद्रो तदत्नहाऽभूषो । तेणेबंभूयनधो स्ट्रपप्ररो विसेसेणं। (विद्योदा, २७४२)। ६. व्यञ्यते झीन व्यनक्तीति वा व्यञ्ज्ञनं शब्दः, धर्मस्तु तद्गीश्वरः, तच्य तदुभयं च, तदुभयं शब्दायंत्रसम्म, एवम्भृतः ---यथाभूतो नयो विशेषयति । इदमत्र हृदयम्--शस्दमधॅन विश्वेषयति, सर्थं च शब्देन, 'घट केस्टा-याम्' इत्यत्र चेष्टया घटशब्दं विशेषयति, श्रदश्चक्दे-नापि चेष्टाम्, न स्थानभरणक्रियाम्, ततस्य श्रदा योषिनमस्तकव्यवस्थितः चेष्टावानथौ षटशस्त्रेनोह्नमते तदा स घटः, तहाचकरच शब्दः, श्रन्यदा बृह्स्वन्त-रस्येव चेष्टाऽयोगादघटत्वं तद्ष्यतेश्झावाधकत्वम् । (साव. नि. हरि. वृ. ७४८, पृ. २८४; म्रामुत्री. हरि. बु. गा. १३८, ष्टु. १२५–२६) । ७. व्यव्ह्यां युव्य: तदभिषेयोऽर्थः तयोव्यं स्वनार्थयोः, एवपर्यायामायः वर्वाच्य वाचकप्रवृत्तिनिमित्तमावे, भूतो श्रवार्ष एवम्भूत इति । यथा घटशस्त्रो त कुटार्थकान्त्रः, प्रवृत्तिनिमित्तभावात्; एवं नायेष्टावदर्यवायको- अवत एव हेती:, अवींअप तत्कवाश्नवो न स इति, तबाञ्जेमानस्वामावात् । प्रतो यदैव योविन्मस्तका-विसंडी वलाबांनवनाय चेव्टते तर्वेव घटः, घटवाच-कोऽपि पंटशम्दोऽस्य तदैवेस्यध्यवसाय एवम्मूतः। नाम्- मी व्यञ्जनायी, तयोध्यञ्जनार्थयोरम्योन्याः पेबार्थमाहित्वमिति स्वप्रवृत्तिनिमित्तमावेन यथा व्यक्तनं तबाऽयों यथार्यः तथा व्यव्नम्, एवं सित वाच्य-वाचकसम्बन्धो नान्यचा, प्रध्यप्रवृत्तिनिमित्त-भावेनेत्यध्यवसायः एवम्भृतः । (त. भा. हरि. वृ. १÷३४) । द. तेषामेव—मनन्तरनयपरिगृहीतघटा-दीनाम् --यौ व्यञ्जनाथौ तयौरन्योन्यापेकार्यद्राही योऽध्यवसायः स एवस्मृतः परमार्थः, व्यञ्जनं वाच-कः संबदः, अवींऽभिषेयो वाच्यः । श्रय का पुनरन्यो-न्यापेक्षा? यदि वेषा व्यञ्जनं तथार्थो ययाचार्य-स्तवा व्यञ्जनम्, एवं हि सति बाच्य-वाचकसम्बन्धो घटते, ग्रंखया म; योग्यक्रियाविशिष्टमेव वस्तुस्व-रूपं प्रतिपक्षते इति । (त. मा. सिद्धः बृ. १-३५) । ६. तरिकयापरिकामोऽवस्तवैवेति विनिश्चयात् । एवम्भूतेन नीयेत त्रियान्तरपराङ्मुखः ॥ (त. इलो-१, ३३, ७८) । १०. एवं मेवे भवनादेवस्मृत:। ××× पदमेकमेकार्थस्य वाचकमित्यध्यवसाय एवम्भृतनयः । ×××पदगतवर्णभेदाव् बाच्यभेद-स्याध्यवसायकोऽप्येवम्भूतः। (ववः वुः १, वृः ६०); मिरयगई संपत्तो जदया ग्रणुहबद गारयं दुनसं। तह्यासी नेरहभी एवं मूदी नकी भनदि ॥ (वयः षु. ७, पु. २६ ७६.); वाचकगतवर्णभेदेनार्थस्य गवाचर्वभेदेन गवादिशस्यस्य स भेदकः एवम्भूतः। (वय. पु. २, पु. १८०)। ११. एवम्भवनादेवम्भूतः। XXX एक एव वर्ण एकार्थवाचक इति पदगत-वर्णमात्रार्थे एकार्थ इत्येवस्कृताभित्रायवान् एवस्मृत-नवः । (जनवः पु. १, पू. २४२) । १२. यदेन्दति संदेवेन्द्री मान्यदेति कियासचे । बाबसं मन्यते त्वेवै-बॅम्ब्रितो यथार्थवाक् ॥ (इ. पु. ५६-४९) । १३. व वं करेड कम्मं वेही मणवयणकायविद्वाहि। तं तं सुवामजुली एवंभूको हवे स बक्री ॥ पञ्चवण भावित्रूरे बस्ये को सो हु नेदपज्जामो । यह तं एवं-भूदो संभवदो मुणह शत्वेसु १। (स. म. च. ४३ व ४५; बू. न. स. ११६ स २१६) । १४. शब्दो वेनात्मना मॅक्स्त्रेनैवाध्यवसाधवेत् । यो नयो मुनयो मान्यस्त- मेवस्भूतमस्यषुः ।। (त. सा. १-१०) । १५. एव-मित्य विवक्षितिकियापरिणामप्रकारेण भूतं परिणत-मर्थं योऽभिन्नति स एवम्भूतो नयः। (प्र. क. वा. ६-७४, पू. ६००)। १६. तत्क्रियापरिणामकासः तदित्यंभूतो यथा कुर्वत एव कारकत्विमिति । (मूमा. बु. १-६७) । १७. कियाश्रयेण भेदप्ररूपणित्यं-भावः (एवम्भूतः) । (प्र. र. मा. ६-७४) । १८० पुनरित्यंभूतो नाम नयः— क्रियाश्रयो विवक्षितकिया-प्रवानः सन्नवंभेदकृत् । यथा-यदैवेन्द्रति तदैवेन्द्रः, नाभिषेचको न पूजक इति । ग्रन्यथापि तद्भावे क्रियासब्दप्रयोगनियमो न स्यात् । (सदीय. सभय. ब्. ४४, व्. ६४); क्रियाशस्त्रमेदादर्धभेदकृदेवम्मूतः। (सधीय. ग्रभय. वृ. ७२) । १६. एवमिति तथाभूत: सत्यो घटादिरयों नान्यवाप्येवमभ्युपगमपरः एवम्भूतो नयः । भयं हि भावनिक्षेपःदिविशेषणोपेतं व्युत्पस्यर्था-विष्टमेवार्थमिच्छति, जलाहरणादिचे ब्टावन्तं घटिम-वेति । (स्थानां ग्रभयः बृ. १८६, पृ. १६३) । २०. यदैव शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं चेष्टादिकं तस्मिन् घटादिके वस्तुनि तदैवासी युवतिमस्तकास्ट उदका-द्याहरणिकयाप्रवृत्तो घटो भवति, न निर्व्यापारः, एवम्भूतस्यार्थस्य समाश्रयणादेवम्भूताभिषानो नयो भवति । (सूत्रकृ. शी. वृ. २, ७, ८१ वृ. १८६)। २१. शब्दाभिषेयिकियापरिणतवेलायामेव 'तद्वस्तु' इति भूत: एवम्भूत: । 🗙 🗙 एकस्यापि ध्वने-र्वाच्यं सदा तन्नोपपद्यते । ऋयाभेदेन भिन्नत्या-देवस्भूतोऽभिमन्यते । (सम्मतिः समयः वृ. ३, पृ. ३१४ उद्.)।

१ बो द्रव्य जिस प्रकार की फिया से परिणत हो, उसका उसी प्रकार से निश्चय कराने वाले नय को एवस्मृत नय कहते हैं।

प्रकार्म् तम् पर्यक्त स्वाचामास् — १. किमानिरपेकालेन किया-वाचकेषु काल्पनिको ध्यवहारस्तदाभातः। (ज. र. शा. ६-७४)। २. किमाजाविष्टं वस्तु वास्त्रवाच्य-तवा प्रतिक्षिपंस्तु तदाभातः। (ज. न. त. ७-४२)। ३. किमानाव्यः वस्तु वास्त्रवाच्यतमा प्रतिक्षिपंतु तदाभाव हति। स्वकीयक्रियारिहां तहस्त्विष वास्य-वाच्यतवा प्रतिक्षिपति तच्छन्यवाच्यमियं न प्रवस्य-दैतास्त्रव प्रकारमञ्जाः। उवाहरूपं वास्त्रवाच्याम् वर्षेतः व्यवस्त्रवृत्ति विस्तृतिकास्त्रवाच्यास्त्रवः व्यवस्त्रवाच्याम् स्व रिति । प्रनेन हि बाक्येन स्वक्रियारहितस्य वटावेर्य-स्तुनो वटाविकाव्यवाच्यतानिवेषः क्रियते, स च प्रमाणवाचित हत्येवंभूतनयाभासतयोक्तमिति । (नय-प्रवीच पू. १०४) ।

१ फियाबाधक सब्दों में फिया-निरपेश काल्पनिक व्यवहार को एवम्भूतनयाभास कहते हैं।

एक्स्य — किमेषणम् ? ग्रसण-पाण-सादिय-सादियं । (क्व. पू. १३. पू. ४४) ।

श्रक्षम, पान, साथ धौर स्वासक्य वार प्रकार के स्नाहार को एवण कहते हैं।

एसर्गासमिति-- १. कद-कारिदाणुमीदणरहिदं तह पासुगं पसत्वं च । दिव्यं परेण भत्तं संभूती एसणा-समिदी। (नि. सा. ६३;)। २. छादालदोस-सुद्धं कारणजुत्तं विशृद्धणवकोडी । सीदादी समभूत्ती परिसुद्धा एसणा समिदी ॥ (मूला. १-१३)। ३. समाम-उप्पायण-एसणाहि पिडमुवधि सेन्जं च । सीर्षितस्स य मुणिणो विसुज्कए एसणासमिदी ।। (भ. धा. ११६७; मूला. ५-१२१) । ४. धन्त-पान-रजोहरण-पात्र-चीवरादीना धर्मसाधनानामाश्रयस्य चोद्गमीत्यादनैषणादोधवर्जनमेषणासमितिः । (त. भा. ६-५) । ५. जन्नादावृद्गमादिदोववर्जनमेवणा-समितिः । प्रनगारस्य गुणरत्नसंचयसंवाहिश्वरीर-शकटि समाधिपत्तनं निनीषतोऽक्षा स्रक्षणमिव शरीर-षारणमौषषमिव जाठराग्निदाहोपशमनिमित्तमन्ना-बनास्वादयतो देश-कालसामध्यादिविशिष्टमगहितम म्यवहरतः उद्गमोत्पादनैषणा-संयोजन-प्रमाण-कार-णाञ्जार-धूमप्रत्ययनवकोटिपरिवर्जनमेषणासमितिरि-ति समास्यायते । (त. बा. १, ५, ६) । ६ एवणा गवेषणादिभेदा शक्दादिलक्षणा वा, तस्यां समिति-रेषणासमितिः । ××× उक्तं च--एषणासमिति-तिर्नाम गोबरगतेन मूनिना सम्यगुपयुक्तेन नवकोटि-परिशुद्धं ग्राह्ममिति । (बाबः हरिः बृ. पृ. ६१६) । ७. तत्रासमितस्य वण्णामपि कायानामुपवातः स्याद् मतस्तत्संरक्षणार्थं मेवणासमितिः समस्तेन्द्रियोपयोग-लक्षणा। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. ७-३); सम्यगेषभा गवेषणा आगमविधिना पिण्डादीनाम् । × × एतर् वपरिहारेणान्न-पानादिग्रहणमेवणा-समितिः। उनतं च--उत्पादनोद्गमैवणवृमाङ्कार त्रमाणकारणतः। संयोजनाच्य पिष्यं शोधयतामेष-णा समितिः ॥ (तः भाः हरिः व सिद्धः वृ. १-५) ।

 पण्डशृद्धिविद्यानेन शरीरस्थितये तु वत् । बाहा-रग्रहणं सा स्यादेषणासमितिर्यतेः ॥ (ह. हु. २, १२४) । ६. ग्रन्नादाबुद्गमादिदोषवर्जनमेवणासमिः ति:। उद्गमादयो हि दोषा उद्गमीत्पादनैषच--संयोजन-प्रमाणाङ्कार-कारण-वृमप्रस्थयास्तेषां नवभिः कोटिभिः वर्जनं एवणासमितिरित्यर्थः। (त. इसी. ६-५) । १०. पिण्डं तथोपींच शब्यामुद्गमीत्याद-नादिना । साथोः शोधयतः खुदा श्रीषणासमितिर्भ-वेत् ।। (त. सा. ६-६) । ११. एतैदॉर्ष. (उद्ग-मादिषद्चत्वारिशहोषैः) परिवर्जितमाहारग्रहणसेष-णासमितिः। (चा.सा. पू. ३१)। १२. उद-ममोत्पादसंजैस्तैर्घूमाञ्जारादिगैस्तथा । दोवैमेंबैर्व-निर्मुक्तं विष्नक्षंकादिवर्जितम् ॥ शुद्धं काले परैदंत्त-मनुद्दिष्टमयाचितम् । भ्रदतोऽन्नं मुनेश्रेया एषणा-समितिः परा ।। (**ज्ञानार्णंव १८, १०-११)** । १३. षट्चत्वारिशहोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या । एषणा-समितिभूक्तिः स्वाध्याय-ध्यानहेतवे ।। (ब्राचाः सः १-२४)। १४. एषणायाः समितिरेषणासमितिः, लोकजुगुप्सादिपरिहीनविशुद्धपिण्डप्रहणम् । (मूलाः बृ. १-१०) । १५. एषणा विशुद्धपिण्डग्रहणलक्षणा, तस्यां या समिति:। (योगकाः स्वोः विवः १-२६); द्विचत्वारिशताभिक्षादोर्वविस्यमद्भूषितम् । मुनियेद-न्नमादत्ते सैवणासमितिर्मता ।। (योवशाः १-३८) । १६. विष्नाङ्गारादिश्रङ्काप्रमुखपरिकरैश्द्गमोत्पाद-दोषैः, प्रस्मार्थं वीरचयोजितममलमघःकर्ममुग्भाव-बुद्धम् । स्वान्यानुबाहि देहस्थितपट् विधिवद्दसमन्यै-श्च मनत्या, कालेऽन्नं मात्रयाश्नन् समितिमनुषज्ञत्ये-वणायास्तवोभृत्। (श्रनः घः ४-१६७)। १७. बायालमेषणामी भोयणदोसे य पंच सोहेइ। सो एस-णाइसमिद्रो । 🗙 🗙 🖂 (उपहे. मा. २६८; गु. गु. बह्. बू. ३, यू. १४ ड.) । १८. बट्बस्बारिस-ता दोवैरन्तरावैमंलैश्च्युतम् । बाह्यर गृह्यतः साधो-रेषणासमितिर्भवेत् ।। (य. सं. बा. : ६--६) । - १६. गवेषणप्रहणप्रासंधणादोषैरद्रवितस्यान्त-पानावेः रको हरण-मुखबस्त्रिकाशीधिकोपधेः शब्या-पीठ-फलक-चर्नदण्डाकीपग्रहिकोपधेश्च विशुद्धस्य यद् प्रहुणं सा एवणा समितिः। (वर्षसं. मानः स्वोः पू. ३-४७, वृ. १३१) । २०. एवणासमितिः—**पर्यणाऽस्पृष्ट**-स्योद्गमोत्पादादिदोषरहितस्य भोजनस्य पुनः पुनः शोषितस्य प्रामुकस्य भोजनस्य ब्रह्णं या समितिर्णय-

कि सा तृतीया समितिः। (चा. मा. सी. ३६) । ३२. सम्योचणासितिकस्यते — सरीरदर्शनमात्रेण ३२. सम्योचणासितिकस्यते — सरीरदर्शनमात्रेण माराज्यापात्रिक्तवर्षकं उद्युग्तीयात्रादियोग्दर्शकः नाले मोजन-स्वयं सम्योचणासितिक्षेत्रकं । (त. वृत्ति सृतः स्-४) । २२. सद्याचारितिक्षेत्रकं । (त. वृत्ति सृतः स-४) । २२. सद्याचारितिक्षित्यं सर्गाहृतं तनकोटं-परिसूदं एवणासितिः। (कार्तिके सी. ३२६) । २३. एवणा समितिकांना संजेपालकामार्थार । साहुरसुदिरास्थाता समितिकांना संजेपालकामार्थार । साहुरसुदिरास्थाता समितिकांना संजेपालकामार्थार । साहुरसुदिरास्थाता समितिकांना संजेपालकामार्थार ।

१ इत, कारित व धनुमोदना दोवों से रहित दूसरे के द्वारा विवे गये प्रापुक व प्रशस्त भोजन को प्रहण करना, दुक्का नाम एक्चासमिति हैं। ३ उद्दर्ग, अत्यादन और एक्च (भशन) दोवों से रहित प्राहार, उत्यादन ब्राम्य सावि के शुद्धिपूर्वक प्रहण करने की एक्बासमिति कहते हैं।

का वृष्णवासम्बद्ध कहत हु । वृक्कान्तिक मिध्यास्य - देश्वो एकान्तमिध्यास्य । वृष्टं<mark>पर्यसृद्ध --</mark> इदं परं प्रधानमस्मिन् वाश्य इतीदं-परम्, तद्दमाव पृष्टंपर्य वाश्यस्य तात्पर्य धन्तिरित्य-पंरतेन सृद्धम् प्रायमतस्यम् । (बोडशक कृति १, १०) ।

ने वास्य अपने तात्पर्यक्य अर्थ से शुद्ध हो, अर्थात् अपने अभिप्राय को स्पष्ट अपन्त करे, उसे ऐदंपर्य-शुद्ध (आगमतस्य) कहते हैं।

ऐन्प्रध्यक्त— १. महानेन्द्रध्यकोऽन्यस्तु सुराजैः कृतो महः (स. पू. १६—२२) । २. ऐन्द्रध्यक इन्हादिमिः कि यमाणो विचित्रकारको स्त्रध्याप्रदेशीय कालपरस्वा- किरः पूलापिनेकरुणस्वा(चा. सा. पू. २१ कालिक हो. १६१) । ३.× × ४ केन्द्राचैः सास्या विचन्न्रध्यक्षी महः ॥ (सा. च. २–२६) । ४. सकृत्रियेषु केन्द्रपणि च पंस्तु । सुर्दिनिनिमता पूला अबेद केन्द्रध्यकारिमका ॥ (मावक्षं सास. १११) । ४. इन्हर्षिक किर्माणे कृत्रियेषु केन्द्रपणि सा. धालकार साम्या विचन्नस्व

१ इन्द्रावि वेबताओं के द्वारा की जाने वाली महती बुवा को ऐन्द्राञ्चल कहते हैं।

क्रीय—मोहो वं सामण्य सुमामिहार्ग चलिकहं तं च । सरुभवर्ग सरुभीणं साथ उभवणा य पत्तेष्रं ॥ (बक्कवै-नि. १–२७) । २. तत्रीयः सामान्यं सूता- नियानम् । (श्वार्थः निः हरिः युः १-२६) । ३. स्रोतं नृतं समुद्दः संपातः समुद्दाः रिष्यः स्ववेद्यः स्वान्तः सामन्यः सामन्यः सामन्यः । (ष्यः युः १, पुः १); सोप्तंति (याविवन्दाः । (ष्यः युः १, पुः १२२); सोप्तंति (यावः युः १, पुः १२२); सोप्तंति एयद्वी । (ष्यः युः १, पुः १४४) । सोपेना सामन्यः सामन्यः सम्प्रतान्यः स्वयः युः १, पुः १४४) । सोपेना सामन्यः स

प्रोपो जाम । (यस. पु. १, १, १४३)।
? सामान्य भूत का जो कपन है उसे स्रोप कहा
जाता है। यह बार अधार का है— अध्ययन, प्रजीवन,
साव और अथान। ३ ह्यापिक नय से आयम से
जो कपन किया जाता है यह स्रोप कहलाता है।
स्रोप, वृन्त, समृह, सम्यात, समुदाय, पिन्न, सम्बोप,
स्रोमन और सामान्य, ये पर्याप सम्बार,

ह्योधभव-- प्रोपभवी णाम प्रहुकम्माण प्रहुकम्मव-णिवजीवपरिणामी वा । (यब. पु. १६, पू. ११२)। साठ कर्मों को स्रयवा साठ कर्मों से उत्पन्त हुये जीव के परिणाम को सोचभव कहते हैं।

स्रोधमररा-न्योवमरणं प्रोधः संक्षेपः पिण्ड इस्य-नयन्तिरम् । जहा सञ्जीवाणं वि णं प्राउक्सए मरणं ति । (उत्तरा. षू. ४, पू. १२६-२७) । स्रोध से-सामान्य से-नृत्यु का निर्देश करना,

क्रोच से — सामान्य से — मृत्युका निवंत करना, क्रोचमरण कहलाता है। जैसे — क्रायुका क्रय होने पर सभी का मरण होता है।

श्रोधसंज्ञा— १. श्रोधसंज्ञा तु श्रव्यक्तीययोगस्था बल्लिबतानारोहणादिन क्षा जानावरवणीयास्थय-योगसमसुरुषा। (झालाराः सी. पृ. १, १, १, १, १. १२)। २. जानोश्योगस्था श्रोधसंज्ञा संवरस्थ्यन-मार्ग परिहरूत्या दृरसाधारोहत्त्या सतावेरिव। (गृ. गृ. वह्. स्त्रो. पृ. १६, १, ४७)।

१ आनावरण कर्ष के अस्य क्योपशान से वो अव्यक्त आनोपयोगक्य संजा होती है उसे श्रोवसंज्ञा कहते हैं। इसका निश्चय जतासमूह के आरोहण वादि क्य सिंग के हारा होता है।

क्रोबोह क्षिक- सामान्येन स्व-परिवागकरका-भावकरण स्वायं एव पाकारी कियद्भागिकसावान-दुवण कतिप्यत्यकुताधिकप्रक्षेपेण निर्वृत्ताोधीह-धिकम् । (वर्षसं मान. स्थो वृ. १–२२, वृ. १३)। स्व क्षोर पर का विकास क्षिये विना अपने सिवे वक्रीये जाने बाले बाजन प्रादि में से कुछ भाग को विक्सीयों देने के उन्हें से के कुछ और बावन भिना कर्र वक्रीयें की सोधीयों सिक कहते हैं।

सोकं - क्षोबं दुनिहं तेबोवं कलियोवं चेदि। तं वहाँ - व्यन्ति रासिन्हि चतुहि प्रवहिरिज्यमणे तिर्मिं दुनित तो तेबोवं। चतुहि प्रवहिरिज्याणे वर्णिहं हमें ठादि तंकलियोवं। (वय. दु. १, पू. १४क्ट)।

जिलाराचि में ४ का भाग देने पर ३ या १ दोव रक्षा है वह बोबराज्ञि कही जाती है। वह तेजीव भीर कलियोज के भेद से दो प्रकार की है। जिस रांक्षि में बार का भाग देने पर ३ संक झेव रहें बहु तेंजीब तथा जिसमें ४ का भाग देने पर एक श्रंभ क्षेत्र पहे वह कमिश्रोज राशि कहलाती है। भोज भाहार-- १. भारोह-परीणाहा चियमंसो इंदियां य पडिपुण्णाः। मह मोमो । 🗙 🗙 🛚 ।। (बृहाके. २०५१) । २. तत्रीज बाहारोऽपर्याप्तका-वर्षेवाया कार्मणशरीरेण अम्बुनिक्षिप्ततप्तभाजनवत् पुरुगलादानं सर्वप्रदेशीयंत् क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा-दकाले बोनी, अपूपेनेव प्रयमकालनिक्षिप्तेन घृतादे-रिति । एथ चान्तर्गुहूर्तिकः । (त. भा सिद्धः वृ. २-३१)। ३. यस्तु झाण-दर्शन-श्रावणैरुपसम्यते बार्तुमावेन परिणमति स मोज माहारः । (सूत्रकु. शी. **ष्. २, ३, १७० प्**. दद)। ४. सरिरेणो बाहारो× 🗙 🗙 । (संग्रहणी सूत्र १४०, पू. ६७) । १. पक्सी-पुरुवाहारो बंडयमञ्भेसु बट्टमाणाणं । (प्रा. भाव- सं. ११२)। ६. ग्रारोहो नाम शरीरेण नाति-**वैद्यं ना**िह्नस्वता, परिणाहो नाम नातिस्यौत्यं नातिवुर्वेतता, भववा भारोहः शरीरोच्छायः, परि-वाह: बाह्योविष्कम्भः, एती द्वाविष तुल्यी, न हीना-विकप्रमाणौ ××× चितमांसत्वं नाम वपुवि वांसुविका नावनोवयन्ते, तथा इन्द्रियाणि च प्रति-क्निलि, न चलुः श्रोत्राधवयवविकलतेति नावः। 'सम्' एतद् धारोहादिकमोज उच्यते । (बृहत्कः क्षेः **बृ.** २०६१) । ७. बीर्यते उत्पत्तिक्षणादूर्व्यं प्रतिक्षणं नश्यतीति शरीरम् । तेनव केवलेन य बाहारः स बीज बाहारः । इवमुक्तं भवति—यद्यपि शरीरमी-दारिक-वैक्रियकाहारक-तैवस-कार्मणभेदात् पञ्चवा, तवापीह तैवसेन तत्सहवारिया कार्मणेन व शरीरेण **देवीयरी**एरथाने निम्न**हेण धनिमहेण नो**स्पत्तिदेशी प्राप्ती बन्तुर्वत् प्रवममीदारिकद्यरियोग्यान् प्रृष्तकाना-हरति यम्ब हितीयारिकदानियारिकाविनियमा-हारयति यावच्छरितिक्याः। यहस्तम्—कौएम कम्मयुनं साहारेद्द मर्जदरं बीत्री। तेन पर सिस्क्ष्ये वाव चरीरस्त निष्कृती।। एव वर्गेऽन्योवस्तंबर्ध-चरीरम्, तेन साहार सोजसाहरः। (वंस्कृत्ये वे-मृ. १४०); सोज उत्पत्तिप्रवेच स्वचरित्रामुष्ट्-गतसङ्कातस्वरहारयनि, यहा सोजस्तिकचारिय्, तेनाऽञ्चारो वेचामिस्योजसाहारः। (वंस्कृत्ये वे- वृ. १४१)। --- स सर्वोऽप्योजसाहार सोजो देहस्तुर्वन्, स्वा:। सोजो वा तैन्नः कासस्तुरुप्ततेन वा कृत्दः॥ (कोक्ष्यः वे-११२४)।

र बारोह— बरोर की कंपाई, परिचाह— बोर्मों भूमाधों का विस्तार, इन बोर्मों की हीनाविकता के विना तुम्बता; विस्तानंतर— सरीर में पोश्चरिक कासों का न विकार; और परिपूर्ण इंग्लिंग; क्षें सब बारोहावि को बोज कहा जाता है। ७ पूर्व बारीर को कोड़कर तंत्रस और कार्यण सरीर कें ताथ मोडा लेकर या बिना गोड़ के— क्ष्युंगति हॉ— ही सपने उपरोत्तरमान को प्राप्त कुखा और प्रमुख समयों में बीदारिकायर के बेग्ल तथा बीताथावि समयों में बीदारिकायर के बेग्ल तथा हिताथावि समयों में बीदारिकायर करता है, यह सब बोध— तंत्रसक्तारी — कहलाता है; इसते को जाहार होता है वह बोज साहार कहलाता है; इसते को जाहार होता है

द्भोवे स्थिम-एक्क-दु-तिउणसुत्त-होरा-वेद्वादिदश्य-मोवेस्सणकिरियाणिप्पणमोवेस्सिमं णाम। (वय. पु. ६, पृ. २७३)।

घोबेस्सम किया से उत्पन्न इकहरे, बुचुने बौर सिक्नै चूत, डोरा एवं बेच्छन श्रादि डब्य घोबेस्सिम कह-साते हैं।

स्रोवचदान --रोगिम्मो नेवजं देवं रोगी देहसिंशांक-कृत । देहनांके कुठी कार्ग कार्गामाने न निर्वृत्तिः श तत्र विद्याद्य स्थापितारी दार्ग मैपक्यं मौक्षाहेतवे । देहः स्वयं भदेश्य्यस्मिन् मयेष् स्थापितिवर्षितः ॥ (केवा-सका पू. ६४-६६)।

रोगी के लिये शक्ति के अनुसार औषिय का देना ओवयदान कहलाता है।

स्रोसिमाप्त-एए सन्ते य बहु वेति सध्ये वि सुरहिषोध्ययता । रोतोबसमसमस्या ते हृति सर्वी- .सींह पता ।। (सब. सारो. १४८७) । क्रिनके सारोर के सभी सुधांचल शब्यब श्रीवों के सबेक रोवों के नथ्ट करने में समर्थ होते हैं उन सायुकों को प्रोत्तविकृतिकृताल कहते हैं।

इक्षेसण्यमरण-देसो प्रवसन्त व ग्रासन्त मरण । ग्रीत्पत्तिको (ग्रउप्पत्तिको, उप्पत्तिया)-१. मजप्यक्तिकी भवंतरसुदविषण्णं समुस्लसिदभा-बा। (ति. प. ४-१०२०)। २. घौत्पत्तिकी घदु-स्टाश्वतपूर्वे बस्तुन्युपनते तत्क्षण एव समासादितोप-यतनाऽव्याहतफसा । (त. मा. हरि. बृ. ६-६, पृ. ४३६) । ३. पुरुषं प्रदिद्वमसुप्रमवेद्वपतक्खणविसुद्धग-हियत्या । ग्रम्बाहयफलजोगा ब्रुद्धी उप्पत्तिग्रा नाम ॥ (साब. नि. ६३६; मृ. सु. बट्.स्बो. बृ. पृ. २०; मन्दी. या. ६०, पृ. १४४; उपदेशपद ३६)। ४. तस्य जन्मतरे चडिवहणिम्मलमदिवलेण विणएणा-बहारिददुबालसंगस्स देवेसुप्पन्जिय मणुस्सेसु प्रवि-णट्टसंसकारेणुप्पण्णस्स एत्य भवस्मि पढण-सुणण-पुच्छणवाबारविरहियस्स पण्णा ध्रउप्पत्तिया णाम । (बब. पु. ६, पृ. ६२) । ५. उत्पत्तिरेव प्रयोजनं बस्याः सा भौत्पत्तिकी बुद्धिः । (भ्रायः निः मलयः

बु. १, ५, ५१६) ।
४ वृषं कम्म में बार प्रकार की निमंत्र मित के बल से निमम के साथ विसने द्वारक्षान्त को प्रवादान्त किया है, परवात्त को मरकर देवों में उत्पात्त हुआ और किर उस वृषं संस्कार के साथ मनुष्यों में उत्पात्त हुआ, उसके इस भव में पड़ने, युनने व पूकने सारि स्थापार के विना ही वो सहब स्थमाव से महुष्य बृद्धि उत्पान होती है उसे औरपस्तिकी प्रका स्वर्षेत हैं।

रुष्ण व । स्वीति हिस्सा हिस्सा हिस्सा । स्तीए इंदाउहभू मके उपादी मुख्यती विद्याराहि इस्ति कंप्-सिहा विद्याराहि इस्ति कंप-सिहा विद्याराहि इस्ति कंप-सिहा विद्याराहि हिस्सा हिस्सा हो । स्वतः पुरुष्ठ । स्ति हिस्सा हिससा हिस्सा हिस्सा हिस्सा हिस्सा हिस्सा हिससा हिस

भौत्सचिक लिक्क-- उत्कर्षेण सर्वनं त्यागः सकत-

परिषद्दस्योत्सर्यः, उत्सर्गे त्याचे सक्तप्रश्चमारिक्सने भवं लिक्कमौत्सर्गिकम् । (भ. घा. विक्यो. वृ वृक्षाः ७७)

सकल परिवाह के त्यागपूर्वक पृहीत वचम्यात है। की कोत्समिक सिक्क कहते हैं।

भौदयिक सज्ञान- १. ज्ञानावरणकर्मण उदयात यदार्थानदबोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम् । (स. सि. २-६) । २. ज्ञानावरणोदयावज्ञानम् । सन्त-भावस्थात्मनः तदावरणकर्मोदये सति माद्दशेषी भवति, तदज्ञानमौदयिकम्, घनसमूहस्यगितविककर-तेजोऽनभिव्यक्तिकत्। तद्यवा--एकेन्द्रियस्य एकन-झाण-श्रोत्र-चक्षुषामिन्द्रियाणां प्रतिनियतामिनित्रौ-घिकज्ञानावरणस्य सर्वधातिस्पर्धकस्योदयात् स्त-गन्ध-सन्द-रूपानानं यसदौदयिकम् । 🗙 🗙 🗙 (स. बा. २, ६, ५) । ३. वाव दु केवलणाणस्युक्ता ण हवेदि ताव ग्रण्णाणं । (भा. त्रि. १६) । ४. आहा-वरणसामान्यस्योदयादुपवणितम् । जीवस्याद्यावश-मान्यमन्यवानुपरित्ततः ॥ (त. वजो. २, ६, १)। ५. ज्ञानावरणकर्मोदयात् पदार्थाऽपरिज्ञासस्त्राससी-वियकम् । (त. वृत्तिः श्रुतः २–६) । ६. झस्ति यत्पुनरज्ञानमर्वादौदयिकं स्मृतम् । तदस्ति शून्त्रतारूपं यथा निश्चेतनं वपुः ॥ (पञ्चाष्याची २-१०१६); मज्ञानं जीवभावो यः स स्यादौदयिकः स्फुट्य । लब्धजन्मोदयाधस्माज्ज्ञानावरणकर्मणः । (प्रम्या-

म्बायी २-१०६६) । १ ज्ञानावरण कर्म के उदय से वो पदार्थों का क्रीय नर्गों होता है उसे सौहितक सकान करने हैं।

नहीं होता है वसे बोविषक समान चतुते हैं । स्रोविषक स्रतंपत - १: वारिननोहस्य खंबपति-रणकंत्रसंदात पसंत् कीदिकः । (स. सि. २-६; त. वृत्तं बुत. २-६) २. स्रारियमधेहे-वयाविष्कृतिवरिष्मानोत्संपतः। चारित्रमोहस्य सर्व-पातिस्पवंकस्तोवयात स्तुप्रपातिस्वरिषकं क्षेत्रा-रितावािनकृतिपरीषान्यरिहतोऽस्वतः वोदिकः। (त. वा. २, ६, ६)। ३. वृत्तिबोहोदखात् धुंगो-प्रसंदात्व प्रचलते। (त. वतो. २, ६, १०)। ४. ४. ससंदात्वसस्यात्तिः भागोऽप्योविषको स्वतः। पाताच्यारिनमोहस्य कर्मणो स्वयवस्यवात्।। स्त्रंग-स्वातां २-११६९।

२ कारिकमोहनीय कर्म के सर्वकारी स्वर्धकों के उदय से जो प्राणिपीडन और इम्ब्रिक्टिक्ट से जिरमित करि होती हैं, यह बोबरिय बसंसत मार है।
जीदियंक शसिद्ध — १. कर्मोदयसामा-थापेजोऽनिव वीदियंक शसिद्ध — १. कर्मोदयसामा-थापेजोऽनिव वीदियंक । (स. सि. २-६)। २. कर्मोदयसामा-थापेजोऽनिद्ध :। धनाहिकर्नवण्यतम्वातापरादेक वित विद्धारपर्यापे अववीदियंदियंक :। (स. सा. २, ६, ७)। १. कर्मो-थापोदयादेवासिद्धत्यं प्रणिणवर्षेते। (त. क्ली. २, ६, १०)। ४. कर्मामण विर्यमुक्को जाव ण जाव इ व्यक्तिवर्षः । (स. सि. १८)। ४. कर्मोदयसामारणा-वेद्याद्यादिवरं प्रणिणवर्षेते। (स. क्ली. २, ६, १०)। ४. कर्माद्यक्ति । (स. सि. १८)। ४. कर्मोदयसामारणा-वेद्यादिवरं ने प्रणानिकः । (स. वृत्ति सुत. २-६)। स्वाप्तिवरं से प्रणानिकः । (व. वृत्ति सुत. २-६)। स्वाप्तिवरं से प्रणानिका वाडः कर्माय्कोदयाद् ।। (वेद्यान्यायादि २, ११६८)।

े कमेंदिय सामान्य की घ्रपेका होने वाली प्रसिद्धत्व ध्यक्त्वा को धीवयिक प्रसिद्धनाव कहते हैं।

ः **सौवधिक गुरा** --- कर्मगामुदयादुत्पन्नो गुणः ग्रौद-- शिकः । (स्रव. पु. १, पू. १६१) ।

कर्मों के उदय से उत्पन्न हुये गुण को झौदयिक गुण कहा जाता है ।

सौबधिक गुरुपयोग — तस्य गदि-लिंग-कसायादीहि : श्रीवस्स जोगी मोदहवगुणजोगी। (वक पु. १०, 'पू. ४६६)।

. गति, सिक्क और कवाय ग्रादि ग्रीविधक भावों के साथ जो जीवका सम्बन्ध होता है उसे ग्रीविधक सिक्तगुणयोग कहते हैं।

स्विविधिक साल - १. तस उदहव सि उददे मदः
सौविधिक साल - १. तस उदहव सि उददे मदः
सौविधिक साल - १. तस उदहव सि उददे मदः
सौविधिक साल - १. तस उदहव सि उददे मदः
सौविधिक साल - १. तस उदहव सि उददे मदः
- १. व्यविध्यक्तिकारी स्वाप्त विद्यविध्यक्तिकारी मतः
- १. व्यविध्यक्तिकारी नाम विद्यविध्यक्तिकारी सि उद्यविध्यक्ति । स्वाप्त विद्यविध्यक्ति । स्वाप्त विद्यविध्यक्ति । स्वाप्त विद्यविध्यक्ति । स्वाप्त । स्वाप्त विद्यविध्यक्ति । स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त

इमी णाम । (बब. पु. ५, पू. १०६) । ५. वे पुन: पुर्वनाः गति-कवायादिपरिणामकारिणः तेवामुख्यः मनुभूयमानता या स उदयस्तेन निवृत्तोऽध्यवसाय भौदयिक इति । (त. भा. सिक्ट. पू. १-५) । ६. कम्मुदयजकम्मिगुणो घोदयियो तत्य होवि भाषो दुः (गो. क. वा. ८१६) । ७. उदयेन निर्मृत भौदयिकः । (पञ्चसं मलयः मृ. २-३) । ८ सर्वः शुभाश्वभमेदेन द्विप्रकारोऽपि उदयलक्षणः कर्मीदय-निष्यन्नत्वरूप ग्रीदयिकः । (श्रावः भाः भलयः प् १८६, पृ. ५७८); कमण उदयेन निवृत्त सौद-यिक:। (बाव. भा. मलय. ब्. २०२, पृ. ५६३)। कर्मोदयाव् भवो भावो जीवस्यौदयिकस्तु य:। (मा. सं. वाम. १)। १०. नारकादौ कर्मण उदये सति वीवस्य जायमानो भावः श्रोदियकः।(त. बृत्ति श्रृतः २-१)। ११. कर्मणामुदयाद्यः स्याव् मावो जीवस्य संमृतौ । नाम्नाऽप्यौदयिकोऽन्वर्यात् परं बन्धाधि-कारवान् । (पञ्चाध्यायी २-१६७)।

४ कर्म के उदय से उत्पन्न भाव ग्रीदियक भाव कहे काते हैं।

भौदयिक मिध्यादर्शन-१. मिथ्यादर्शनकर्मण उदयात् तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो मिष्यादर्शनमौदियः कम्। (स. सि. २-६) । २. वर्षांनमोहोवयात् तत्त्वार्षाश्रद्धानपरिचानो मिध्यादर्शनम् । तत्त्वार्थ-रुचिस्वमावस्यात्मनस्तत्प्रतिबन्धकारणस्य दर्शनमोहो-दयात् तत्त्वार्थेषु निरूष्यमाणेष्वपि न श्रद्धानमृत्पश्चते तन्मिध्यादर्शनमीवयिकम् इत्याख्यायते । (त. का. २-६) । ३. मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिष्छ-त्तपरिणामी कम्मोदयवणिदो त्ति झोदश्झो । (वव. पु. ४, पू. १६४) । ४. दृष्टिमोहोदयात् पंसी मिथ्या-दर्शनमिध्यते । (त. इली. २, ६, ६) । ४. तस्वार्था-नामश्रद्धानलक्षणपरिणामनिवंतंकमिष्यात्वमोहकर्मो-दयान्मिथ्यादशंनमौदयिकम् । (त. वृ. श्रुत. २-६)। १ मिन्यास्य कर्न के उदय से तस्वार्च के प्रवदानकप जो परिणाम होता है उसे घौषपिक निष्णाक्यांन कहते हैं।

झीबयिकी भावलेक्या—१. मावलेक्या कवायोद-यरिजता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा झीदविकी। (स. सि. २-६)। २. कवायोवयरिकता योगप्रवृत्तिसै-क्या ॥×× मावलेक्याकवायोदयरिकता योगप्रवृत्तिसै- प्रवृत्तिरिति कृत्वा भीवयिकीत्युष्यते । (त. वा. २, ६, म) । ३. कवायोवयतो योगप्रवृत्तिरुपर्दक्तिता । लेश्या जीवस्य कृष्णाविषद्भेदा भावतोऽनर्यैः ॥ (त. क्लो. २, ६, ११) ।

१ कथाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को श्रीविषकी भावलेक्या कहते हैं।

स्रौदियको वेदना- ग्रहकम्मजणिदा स्रोदहया वेयणा । (शव. पू. १०, पू. ८) ।

वयणाः (वयः पु. १०, पृ. ६०)। स्नाठकर्मों के उदय से उत्पन्न हुई वेदनाको स्रौद-यिकी वेदनाकहते हैं।

**ग्रीदारिककाययोग--**१. पुरु महमुदारुरालं एयट्ट तं वियाण तम्हिभव । भ्रोरालिय त्ति वृत्तं भ्रोरा-लियकायजोगो सो ।। (प्रा. पञ्चसं. १-६३; घव. पू. १, पू. २६१ उद्: गो. जी. २२६)। २. घौदारिकः कायेन योग: ग्रौदारिककाययोग:--ग्रौदारिककाया-वप्टम्भोपजातिकयाभिसम्बन्धः श्रौदारिककाययोगः । (त. भा सिद्धः वृ. ६-१) । ३. घौदारिकशरीर-जनितवीर्याञ्जीवप्रदेशपरिस्पन्दनिबन्धनप्रयत्न मौदा-रिककाययोगः। (वव. पु. १, पृ. २६६); भौदा-रिककाययोगो निष्पन्नशरीरायष्टम्भवलेनोस्पन्नजीव-प्रदेशपरिस्पन्देन योगः ग्रीदारिककाययोगः। (धवः षू. १, षू. ३१६) । ४. उदारैः शेषपुद्गलापेक्षया स्युली: पुद्गलीनिवृत्तमौदारिकम्, तच्च तच्छरीरं चेति समासस्तस्य काययोगः भौदारिकशरीरकाय-योग:। (भ्रौपपा. सभय. वृ. ४२, पृ. ११०)। ५. उदारं प्रधानम्, उदारमेवौदारिकम् । प्राधान्य चेह तीर्थंकर-गणधरशारीरापेक्षया वेदितव्यम्। 🗴 × भ्रथवा उदारं सातिरेकयोजनसस्त्रमानत्वा-च्छेपशरीरेम्यो बृहत्प्रमाणम्, उदारमेवौदारिकम्। ××× ग्रौदारिकमेव चीयमानत्वात्कायः, तेन सहकारिकारणभूतेन तडिषयो वा योगः भौदारिक-काययोग:। (वडकीति हरि. व मलय. वृ. ३४, पृ. १६३ व १६४; शतकः मलः हेम. वृ. २, वृ. ४)। ६. भौदारिककायार्था या आत्मप्रदेशानां कर्म-नो-कर्माकर्षणशक्तिः स एव काययोगः । (गो. सी. म. प्र. व भी. प्र. टीका २३०)।

६ जीवारिक वारीर के बाव्य से उत्पन्न हुई शक्ति से जो जीव के प्रदेशों के परिस्पन्यन का कारणमूत प्रवस्त्र होता है, उसे जीवारिककावयोग कहते हैं। स्रोदारिक-कार्मस्यसम्बन— १. तेवानेबोदारिक-पुर्वकानां पूर्वपृष्ठीतानां वृद्यमाणानां च कार्मणपुर-गर्वपृष्ठमाणः पूर्वपृष्ठीतेदच तह सम्बन्ध स्रोदारिक-कार्मणवस्यतम् । (कर्मस. स्वते. ती. १, प. ७; पंचस. सत्ततः व. २-२१)। २. येनोदारिकपुर्वका-नां कार्मणवस्रीरपुर्वगतः तह सम्बन्धाः विशेषते तत् प्रोदारिक-कार्मणवस्यननाम । (कर्मस. दे. स्वो. व. १६, प. ४८)।

२ जिसके द्वारा श्रीवारिक पुब्तनों का कार्यवाशीर सम्बन्धी पुद्रवारों के साथ सम्बन्ध दिया जाता है उसे वीदारिक-कार्यवाश्यन नामकर्म कहते हैं। श्रीवारिक-कार्यवाशीर-नोकर्मबन्ध- घोशारि-क-कार्यवादीर-नोकर्मबन्ध-वाशास्त्रीव्या धो-

दारिक-कार्मणशरीर-नोकमंबन्यः। (त. वा. ४, २४, ६)। श्रोदारिकशरीर श्रोर कार्मणशरीर नोकर्मप्रदेशों के परस्पर में प्रदेशकप बन्य को श्रोदारिक-कार्मणशरीर-

नोकर्मबन्ध कहते हैं। स्रीवारिक-कार्मयाद्यारीरबन्ध — स्रोरालियलधा-णं कम्मइयलंबाणं च एक्कम्झि लीवे द्विराणं जो बंधो सोर्मानिक-कम्मइयारीरबंधो णाम । (बच. पु. १४, पु. ४२)।

एक बीव में स्थित भीदारिक भीर कार्मण स्कन्मों का जो बन्ध होता है उसका नाम भीदारिक कार्मण-शरीरबन्ध है।

स्रोदारिक-सेजस-कार्यणबन्ध — प्रोदारिकपुरणाना गं वहतिन्युक्त-गां तेजकपुरणातां कार्यणपुरणानां च हृतिन्युक्त-गाणानां यो नियः सन्वन्यस्तदोदारिक-सेजस-कार्य-णबन्धन नाम । (कर्षत- वक्षी- ही: १, ए. ७)। पूर्वगृहीत स्रोद गृह्यमाच स्रोवारिक सेवस व कार्यण पुरुगतें का वो परस्य से सम्बन्ध होता है वसे सोदारिक-सेजस-कार्यणबन्ध कहते हैं। स्रोदारिक-सेजस-कार्यणबन्ध रिनोक्सस्य-

क्षादाारक-तेजल-कामणझरारनाकमबन्धः— प्रौदारिक-तेजल-कामणझरीर-नोकमंप्रदेशानामस्यो-न्यानुप्रवेश प्रौदारिक-तेजल-कामणझरीरनोकमं-वन्यः। (त. वा. ४, २४, २)। प्रौदारिकजरीर, तैजलकारीर कोर कामणझरीर के नोकमंप्रदेशों के परस्पर में प्रदेशक्य वस्य को

नोकर्मप्रदेशों के परस्पर में प्रदेशकृप बन्य को भौदारिक-तैनस कार्मणकारीर नोकर्मकृष कहते हैं। स्त्रीवारिक-सैजस-कार्मराकारी रजन्य — धोरासिय-तेवा-कामस्यवरी राज्याणं एकक्षीत् योचे लिविहाणं जो स्त्राण्येण वंशो तो घोरासिय-तेवा-कामस्य-सरीरवंशो णामः । (बच. पु. १५, पू. ५३)। एक बीव में स्वित स्नीवारिक, सेजस स्नीर कार्मण सरीर सम्बन्धी स्क्रम्बी का जो परस्यर में बम्य हुत्ते हैं।

श्रीदारिक-सैजसबन्धननाम — १- वेनोदारिकपुर-गलानां तैजकारीरपुर्वगलेः सह सम्बन्धी विधी-यते तद श्रीदारिक-तैजसबन्धनं नाम । (कर्मितः है. स्त्री. मू. १६. पू. ४८) । २. तेषावेबीदारिकपुर-गलानां पूर्ववृहीतानां ग्रुक्षमाणानां च तैजसपुर्वगले-ग्रुक्षमाणं पूर्ववृहीतेक्व सह सम्बन्ध श्रीदारिक-तैजस-सम्बन्ध । (कर्मम. यशो. टी. १, पू. ७; पंचसं. समस्य. मू. १-११) ।

ह जिसके डारा औवारिकशरीर सम्बन्धी पुष्पालों का तैजसकारीर सम्बन्धी पुष्पालों के साथ सम्बन्ध किया जाता है, जसे श्रीदारिक-तैजसबन्धन नामकर्म कहते हैं।

भीवारिक-सैजसझरीरवन्य- भोरालियसगैरपो-मालाणं तेयासरीरपोमालाणं च एक्किन्हि जीवे जो परोप्परेण बंधो सो भोरालिय-तेयासरीरबंधो णाम । (खब. दु. १४, दू. ४२)।

एक जीव में स्थित धौदारिकशरीर सम्बन्धी पुद्यलों का और तीवसशरीर सम्बन्धी पुद्यलों का जो परस्पर में बन्च होता है उसे धौदारिक-संजसशरीर-बन्ध कहते हैं।

भौवारिकनाम—भोरालियं सरीरं उदएण होइ जस्स कम्मस्स । तं भोरालियनामं XXXII (कर्मीव. ग. ८१, पू. ३१)।

विस कर्म के उदय से भौदारिकशारीर होता है, उसे भौदारिकनामकर्म कहते हैं।

स्रोदारिकमिश्र---यदौदारिकमारम्य न च पूर्णीकृतं भवेत् । तावदौदारिकमिश्रः कार्मणेन सह झूवम् ॥ (लोकप्र. ३-१३०६)।

प्रारम्म किया हुमा भीदारिकशरीर जब तक पूर्ण नहीं होता है तब तक वह कार्मणशरीर के साथ भीदारिकमिश्व कहलाता है।

भौदारिकमिश्रकाययोग--- १. बंतोमुहुत्तमञ्च

वियाण मिस्सं भ्रपरिपुण्णं ति । जो तेण संपद्मोगो द्योरालियमिस्सकायजोगो सो ।। (प्रा. पंचसं. १, ६४; वद. पु. १, वृ. १६१ उद्.; गो. बी. २३१)। २. सः (ग्रौदारिककाययोगः) एव कार्मणसहचरित भौदारिकमिश्रकाययोगः केवलिसमुद्धाते द्वितीय-षष्ठ-सप्तमसमयेषु समस्ति । (त. भा. सिञ्च. ब्. ६-१) । ३. कार्मणौदारिकस्कन्धाभ्यां जनितवीर्यास्तरपरिस्प-न्दनार्थः प्रयत्नः ग्रौदारिकमिश्रकाययोगः । (भव. पु. १, पू. २६०); कार्मणौदारिकस्कन्धनिबन्धन जीव-प्रदेशपरिस्पन्देन योगः ग्रीदारिकमिश्रकाययोगः । (बद. पु. १, पू. ३१६) । ४. ××× मिश्रीऽप-र्याप्त इच्यते । (पंचसं. ग्रमित. १-१७२) । ५. भौदारिकं मिश्रं यत्र, कार्मणेनेति गम्यते, स भवत्यौ-दारिकमिश्रः। (शतक. मल. हेम. खू. २-३, पृ. ५)। ६. तदेवान्तर्मुहुर्तपर्यन्तमपूर्णमपर्याप्त तावन्मिश्रमि-त्युच्यतेऽपर्याप्तकालसम्बन्धिसमयत्रयसम्भविकार्मण-काययोगाकुष्टकार्मणवर्गणासंयुक्तत्वेन, परमगमरू-ढघा वा उपर्याप्तम्, भ्रपर्याप्तशरीरं मिश्रमित्यर्थः। ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदर्थं वर्तमानो यः संप्रयोग धात्मनः कर्म नोकर्मादानशक्तिप्रदेशपरि-स्पन्दयोगः स शरीरपर्याप्तिनिष्यस्यभावेनौदारिक-वर्गेणास्कन्धानां परिपूर्णशरीरपरिणमनासमर्थं ग्रौदा-रिकमिश्रकाययोगः । (गो. स्ती. स्ती. प्र. टी. २३१)। ३ कार्मण धीर धौदारिक स्कन्धों से उत्पन्न हुई शक्ति से जो जीवप्रदेशों के परिस्पम्दन के लिये प्रयत्न होता है, उसे घौदारिकमिश्रकाययोग कहते हैं। यह धपर्याप्त श्रवस्या में हुआ करता है।

क्षेत्रविक्कारीर— १. उदार स्कूलम्, उदारे भव-मौदारिकम् । उदारं प्रयोजनमस्येति वा मौदारिकम् । (स. सि. २-६६) २. उद्युवतारमुदारम्, उत्तरहार-मुदारम्, उद्युवन एव बोदारम्, उपादानात्मभृति मृद्युवत्मयपुद्रुवन्धति व्ययेते वीयेते वीयेते परिण्यात्ने, स्युदारम्, उदारमेवौदारिकम् । × × वयोद्युवस् वाह्र्यातिवेषम्, ग्राष्ट्रं वेख भेखं दाष्ट्रं हार्यमित्यु-दाह्र्यातिविष्यम्, ग्राष्ट्रं वेख भेखं दाष्ट्रं हार्यमित्यु-दाह्र्यातिविष्यम्, ग्राष्ट्रं वेख भेखं दाष्ट्रं हार्यमित्यु-स्कृतनाम स्मृत्युद्यति पुष्ट हृद्यमहिदिति, उदार-नेवौदारिकम् । (स. सा. २-४६) । ३. ज्वारात् स्मृत्याविष्यो स्वे प्रयोजने वा ठक्ष । उदारं स्वृत-मिति यावत्, ततो भन्ने प्रयोजने वा ठक्ष मौदारिक-मिति यावत्, ततो भन्ने प्रयोजने वा ठक्ष मौदारिक-

बृहत्, स्यूरद्रव्यमित्यर्थः, तन्तिवृ तमौदारिकम्; धौ-दारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्यन्तं वौदारिकम् । (स. भा. हरि. मू. २-३७) । ५. ग्रसारस्यूलवर्गणानि-र्मापितमौदारिकशरीरम्। (त. भा. हरि. व सिद्धः **मृ. ५-१२) । ६.** तस्य ताव उदारं उरालं उरलं उरालियं वा उदारियं, तित्यगर-गणघरसरीराई पहुच्च उदारम्, उदारंनाम प्रधान, उरालंनाम विस्तरालं विशाल ति वा जंभणितंहोति, 🗙 🗙 🗙 उरलं नाम स्वल्पप्रदेशोपिचतस्वात् बृहत्वाच्च भिण्डवत्, उरालं नाम मांसास्थिस्नाय्वाद्यवयवद्य-स्वात् । (अनुयो. हरि. वृ. पू. =७) । ७. पुरुमहदु-दारुरालं एयट्टो संविजाण तम्हिभवं। भ्रोरिलयं तमुञ्चइ ग्रोरालियकायजोगो सो ।। (प्रा. वंचसं. १-६३; गो. जी. २३०)। ८. उदारै: पुद्गलैनि-वृत्तमौदारिकम् । (माव. नि. हरि. वृ. १४३४, पृ. ७६७)। ६. खुद्राभवग्गत्णप्पहुडि जाव तिन्नि पलिदोवमसंचिदपदेसकलाम्रो म्रोरालियसरीरं णाम । (थव. पु. १४, पू. ७८)। १०. उरालै: पुद्गलैनि-वृत्तमौदारिकम्, उदारैनिवृत्तमौदारिकं च। (पंचसं. स्बो. बृ. १-४, पृ. ३) । ११. उदार स्थूलं प्रयो-जनमस्येत्यौदारिकम्, उदारे भवमिति वा। (तः इलो. २-३६) । १२. उदार बृहदसारं यद् द्रव्यं तन्निवृ तमौदारिकमसारस्यूलद्रव्यवर्गणासमारब्धमौ-दारिकप्रायोग्यपुद्गलग्रहणकारणपुद्गलविपाक्यौदा-रिकशरीरनामकर्मोदयनिष्यनम्। (त. मा. सिद्ध. ब्. २-३७) । १३. उदारे यो भवः स्युने यस्योदारं प्रयोजनम् । भ्रीदारिकोऽस्त्यसौ कायः 🗙 🗙 🖂 ।। (पंचसं. ग्रमित. १-१७२) । १४. ग्रीदारिकवर्गणा-पुद्गलै: जातं ग्रीदारिकशरीरम् । (कर्मस्तव गो. षु. ६-१०, पू. ८४) । १५. उदारं प्रधानं यद्वा उदारं बृहत्प्रधानम्, उदारमेवौदारिकम् । (जीवाजी. मलयः वृ. १-१३) । १६. उदारं प्रधानम्, प्राधान्यं तीर्यंकर-गणधरश्वरीराज्यधिकृत्य, ततोऽन्यस्यानुत्तर-शरीरम्याप्यनन्तगुणहीनस्वात् । यदा उदार साति-रेकयोजनसहस्त्रमानस्थात्, क्षेषशरीरापेक्षया वृहत्प्र-माणम्, बृहत्ता चास्य वैक्रियं प्रति भवधारणीयसहज-शारीर।पेक्षया दृष्टव्या । imes imes imes उदारमेव ग्रौदा-रिकम् । (प्रकापः यलयः वृ. २१-२६७, वृ. ४०६)। १७. स्थूलपुद्गलोपचितमूत्यौदारिकम् । (संग्रहणी बै. बृ. २७२)। १८. जदारै: पुद्गलैजीतं जिनदेहास- पेक्षवा । उदारं सर्वतस्तुज्जमिति चौदारिकं मवेत् (क्लेकप्तः ३-६६) । १६. धौदारिकतामकर्मीदम-निमित्तम् क्षोदारिकम्, वक्ष्यदिवह्नचोचितं स्पूलं धरीरम् क्षोदारिकचरीरमित्युच्यते । उदारं स्कूलं-मिति वर्षासः, उदारं मर्वं का ग्रोदारिकम् । वत्तः स्पूलं प्रयोजनमस्येति वा ग्रोदारिकम् । (त. वृक्तिः क्षृतः २-६६)। २०. धौदारिककायः ग्रोदारिकचरीर-नामकभौदयसम्पादितः ग्रोदारिकचरीराकारः स्यूल-वृद्यनस्वस्त्वपरिचानः । (यो. क्षी. म. प्र. व व्यो. प्र. दी. २३०)।

१ उदार का अर्थ स्कूल होता है, उदार में को होता है सम्बा जिसका प्रयोगन उदार या 'कृत है यह मोबारिकशारी कहनाता है। ४ उदार का अर्थ स्कूल क्रम्य होता है, उत स्मूल क्रम्य से जो सरीर निर्मत होता है उसे सौदारिक शारीर कहते हैं। अपदा सौदारिकशारीरनामकर्म के उदय से उस्पल होने वाले शारीर को सौदारिकशारीर जानना चाहिए।

धौदारिकशरीरनाम-- १. तत्प्रायोग्य- (मौदा-रिकशरीरप्रायोग्य-)पुद्गलग्रहणकारण यत् कर्म तदौ-दारिकशरीरनामोच्यते। (त. भा. हरि. व सिद्धः वृ. द~१२) । २. जस्स कम्मस्स उदएण ब्राहार-वस्गणाए पोस्मलक्सधा जीवेणोगाहदेसद्विदा रस-रुहिर-मांस-मेदट्टि-मज्ज - सुक्कसहावद्योरालियसरी-रसरूवेण परिणमंति तस्स श्रोरालियसरीरमिदि सण्णा। (धव. पु. ६, पृ. ६६) । ३. यस्य कर्मण उदयादौदारिकवर्गणापुद्गलान् गृहीत्वा भौदारिक-शरीरत्वेन परिणमयति तदौदारिकशरीरनाम । (प्रव. सारो. वृ. १२६३; कर्मस्तव गो. वृ ६-१०, पू. ६५; शनक. मल. हेम. बु. ३७–३८, पू. ४८) । ४. यदुदयवशादौदारिकशरीरप्रायोग्यान् पृद्गला-नादाय श्रीदारिकशरीररूपतया परिणमयति परि-णमय्य च जीवप्रदेशै सहान्योऽन्यागमरूपतया सम्ब-न्वयति तदौदारिकशरीरनाम । (वष्ठ कर्म. मलय. वृ. ६; प्रज्ञायः मलयः वृ. २३-२६३, पू. ४६८; पंचसं. मलय. बू. ३-६, प्. ११४; कमंत्र. यशो. टी. ६, वृ. ४) । ५. यदुदयादाहारवर्गणागतपुद्गलस्कन्धा जीवगृहीता रस-रुचिर-मासास्थि-मञ्जा-शुक्रस्वभावी-दारिकशरीरं भवन्ति तदौदारिकशरीरनाम । (मूला-षु. १२–१६३) ।

२ जिल कम के बदय से जीव के द्वारा पहण किये गये साहारवर्गनाकन पुन्तत्तरकान जीव के द्वारा स्वयाहित देश में स्थित होते हुए रस, स्थिर, मांत, नेवा, हुड़ी, नक्का की द्वार हमान बाने सीवारिक सरीरकन से परिणत होते हैं जते सीवारिकसरीर नामकर्म बहुते हैं।

**बीदारिकशरीरबन्धननाम**—१. जस्त कम्मस्स उदएण भोरालियसरीरपरमाणू भण्णोज्णवंधमाग-म्ह्रांति तमोरालियसरीरबंघणं गाम । (घव. पु. ६, षृ. ७०) । २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकशरीर-परमाणबोऽन्योन्यबन्धमागच्छन्ति तदौदारिकशरीर-बन्धनं नाम । (मूला. वृ. १२–१६३) । ३. पूर्व-गृहीतैरौदारिकपुद्गलैः सह गृह्यमाणानौदारिकपुद्-गलानुदितेन येन कर्मणा बध्नात्यात्मा---परस्परसंस-क्तान् करोति - तदौदारिकबन्धनं नाम । (प्रव. सारो बु. १२६३) । ४. यदुवयादौदारिकशरीर-पुर्गलानां पूर्वेषुहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं तैजसादिशरीरपुद्गलैश्च सह सम्बन्धः तदौदारिक-बन्धनम् । (वष्ठकर्मः मलयः वृ. ६, पू. १२४; प्रज्ञापः मलयः वृ. २३-२६३, यृ. ४७०) । ४. पूर्व-ग्रहीतैरौदारिकपुद्गलैः सह परस्परं गृह्यमाणान् भौदारिकपुद्गलान् उदितेन येन कर्मणा बध्नाति-मात्माऽन्योन्यसयुक्तान् करोति, तद् मौदारिकशरीर-बन्धननामः दार-पावाणादीनां जतु-रालाप्रभृतिश्लेष-व्रव्यतुल्यम् । (कर्मवि. दे. स्वो. ब्. ३४, प्. ४६) । १ जिस कर्म के उदय से ग्रीवारिकशरीर के पर-माणु परस्पर बन्ध को प्राप्त होते हैं, उसे झौदारिक-शरीरबन्धन नामकर्म कहते हैं।

श्रीवारिकशरीरसंघातमा — १. जरक कम्मरत उद्यक्ष ग्रोरासियकश्रंथाण सरीरप्रावयुवनयाण वय-ण्यामकम्मोद्रियक्षराय गाम । (वब. दु. ६, दु. ७०) । २. यस्य कमंग उदयेनोशारिकशरीरस्कन्यामां ग्रोर-प्रावयुवनतानां वन्यननामकमादियक्षरायद्र्यामान्यायं मध्येन मोदायं भवति तयोदारिकशरीरसंघातमा । (मूल. वृ. १२-१६३) । ३. यस्य कमंग उदयावीदारिक-शरीरपरिज्ञान पुरुमनानात्मा संघातयति एकद्य-त्यन्योग्यर्थिनमाने स्वत्यन्यायति ठयोदारिकश्राव-त्यन्योग्यर्थिनमाने स्वत्यन्यायति त्योदारिकश्राव-त्यन्योग्यर्थिनमाने स्वत्यन्यायति हम्बदे-त्यन्योग्यर्थिनमाने स्वत्यत्यायति हम्बदे- यत्र योग्यास्तान् तत्र संवातयति  $X \times X$  तदौदा-रिक्तंवातनाम । (वष्ठ क. मश्यः वृ. ६)। ६. यदु-दयववादीवारिकपुद्वला घोदारिकश्चरियनानुका-रिसंवातरूपा वायन्ते तदौदारिकशंवातनाम । (अ-क्वापः सत्रयः वृ. २६–२६३, पृ. ४७०)।

१ शरीरभाव को प्राप्त तथा बन्धननामकर्म के उदय से एकबन्मनबद्ध बौदारिकशरीर के स्कम्ब जिस के उदय से पुष्टता को प्राप्त होते हैं—जिब-रहित एकक्प होते हैं, उसे धौदारिकशरीरसंबात नामकर्स कहते हैं।

प्रीवारिकवारीरांगोपांगाम - १. वस्त कम्मस्त उदएक कोरातिवस्तरिस्स यंगोवन-पंचाणि उप्पकर्षति सं कोरातिम्बर्धरायंत्रगामा । (बस. पु. ६, पू. ७३) । २. यस्य कर्मण उदयेनीदारिकांगोपांगानि मवन्ति उदीदारिकांगोपांग नाम । (मूलाबू. १२-१६४) । ३. यहुरुवादीदारिकवरिरकेन
परिणाता पुर्नानामान्नीपान्निभागेन रिप्यातपर्वाचाते तदोदारिकवरीरान्नीपान्नुनामा । (म्हलास्तवस्य बू. २६-१६, पू. ४६-१, वंबर्स- सक्तयः वू. २६-१६, पू. ४६, वंबर्स- सक्तयः व. २१-१६, पू. ४६, व्यवस्यः स्तवस्य व. २१-१६, वंबर- सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, वंबर- सक्तयः व. २१-१६, वंबर- सक्तयः व. २१-१६, वंबर- स्वयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः सक्तयः सक्तयः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः सक्तयः सक्तयः सक्तयः सक्तयः व. २१-१६, व्यवस्यः सक्तयः सक्तयः स्वयः सक्तयः सक्तय

१ जिस कर्म के उदय से मौदारिकशरीरकप से परिणत पुरानों के मंग, उपांग मौर प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं उसे भौदारिकशरीराक्कोगाक्क नामकर्म कहते हैं।

श्रोदारिकौदारिकबन्धननाम - १. पूर्वश्रहोताना-गोदारिकपुरावानां स्वेरीदारिकपुरावर्षे प्रमाणेः वह यः सम्बन्धः स श्रोदारिकार्यात्रकन्यमम् । (चंक्तः मत्त्रतः मु १-११, १, १२१; कर्मतः स्वातः ही. १, ९, ७)। २. पूर्वश्रहोतेरीदारिकशरीरपुरावः सह ग्रष्ठमाणीदारिकपुरावानां सम्यो येन क्रियते तद् भौदारिकौदारिकपुरावानां । (कर्मीवः देः स्वो. मू. १६)।

१ पूर्वगृहीत धीदारिकदारीर के पुरुगकों का गृह्य-माण सपन हो जीदारिक पुरुगकों के साथ को स्वाच्य होता है उसे जीदारिकीदारिकव्ययम कहते हैं। यह जिल कर के उदय से होता है यह जीदा-रिकीदारिकव्ययन नामकर्स कहलाता है। श्रीदारिकौदारिकशरीरनोकर्मवस्य — घोदारि-कशरीरनोकर्मप्रदेशानामौदारिकशरीरनोकर्मप्रदेशस्-स्योन्यानुप्रदेशादौदारिकौदारिकनोकर्मवस्यः । (त.

बा. ४, २४, ६) ।

धौबारिकशरीर के नोकमंत्रवेशों का ग्रन्य भौबारिक-श्वारीरनोकमंत्रवेशों के साथ परस्पर में परस्पर अनु-प्रवेशक्य को श्वत्य होता है उसे भौबारिकीवारिक-नोकमंत्रस्य कहते हैं।

श्रीदार्य-श्रीदार्यं कार्पेण्यत्यागाद्विज्ञेयमाश्रयमहत्त्वम् । गुरु-दीनादिष्वीदित्यवृत्ति कार्ये तदत्यन्तम् ॥ (बोड-सक ४-३, पु. २४) ।

कृपणता को छोड़कर उदार हृदय से जो युद एवं दीन धार कर्नों के विषय में ययोचित स्थवहार

किया जातः है उसे घौदार्यगुण कहते हैं। मोहे शिक-१. देवद-पासंडत्थं किविणट्टं चावि जंतु उद्दिदियं। कदमण्णसमुद्देश चदुव्विहं वा समा-सेण ।। जावदियं उद्देसी पासंडो त्ति य हवे समु-हेंसो। स्मणो तिय ब्रादेसो णिग्गंथो तिय हवे समादेसो ।। (मूला. ६, ६-७) । २. उद्देशनं सा-ष्वाद्याश्रित्य दानारम्भस्येत्युद्देशः, तत्र भवमौद्दे-शिकम्। (दशवै. हरि. वृ. ३-२, पू. ११६)। ३. श्रमणानुदृश्य कृतं भक्तादिकम् उद्देशिगमित्यु-च्यते । (भ. द्या. विजयो. ४२१) । ४. द्रात्मार्थं यत्पूर्वसिद्धमेव लड्हुकवूर्णकादि साधुमुद्दिश्य पुनरपि [संत] गुडादिना संस्कियते तदुद्देशिकं सामान्येन, विशेषतो विशेषसूत्रादवगन्तव्यमिति । (भाषाः हीः **बृ. २, १, २६६, वृ. ३१७**) । ४. उद्देशेन साधु-संकल्पेन निवृत्तमीहे शिक ग्राधाकमं । (जीतक. चू. वि. व्याख्या, पू. ५३) । ६. देवतार्थं पाखण्डार्थं कुपणार्थं चोहिश्य यरकृतमःनं तन्निमित्तं निष्यन्न भोजनं तदौहे शिकम् । (मूला. वृ. ६-६); सामा-भ्यमुद्दिश्य पाषण्डानुद्दिश्य श्रमणानुद्दिश्य निर्वन्थानु-हिस्य यत्कृतमन्त्रं तच्चतुर्विषमौद्देशिकं भवेदन्त-मिति । (मुला. बृ. ६-७) । ७. उद्देशः साध्वर्षं संकल्पः, स प्रयोजनमस्य ग्रीहे सिकं यत्पूर्वकृतमोदन-मोदक-क्षोद।दि तत्साधृहे येन दघ्यादिना गुडराकेन च संस्कृवंतो भवति । (योगशा. स्वो. विव. १-३८)। चहे शिकं श्रमणानुह्दिय कृतं भक्तादिकम् । (भः था. मूला. ४२१) । ६. तदौहंशिकमन्न यहेवता-दीत-लिक्कितः । सर्वे राषण्डपादवंस्यसाधून् बोहिस्य

साधितम् ।। (धन. घ. ४-७) । १०. यत्पुनर्श्वहिणा स्वार्यकृतं पश्चाधात्युद्देशेन पृथक् क्रियते तदीद्देशि-क्रम् । (ग. ग्र. कर. स्वो. व. २० प्र. ४८) ।

कम् । (मृ. मृ. बद्द. स्वो. दृ. २०, पृ. ४८) । १ देवता, ताबख्य—जंगमत ते बहिनूंत धानुष्कान करनेवाले वेवचारी साधुवन—प्रीर हण्यति। ज्ञान के उन्हें स लेक्या नया भोजन प्रीहें सिक कहतता है। (१) उहें स—को भी भोजन के लिए घावें में उन सकतो दूंगा, इत प्रकार के उहें स ते बनाया गया भोजन। (२) समुद्दे स—पाविष्यों के उद्दे स ते बनाया गया भोजन। (२) समुद्दे —पाविष्यों के उद्दे स ते बनाया गया भोजन। (१) सम्बद्धः—साध्येक्क साहित इंगाई हत स्वाया गया भोजन। (४) समावेक्क साहित इंगाई हत स्वाया गया भोजन। (४) समावेक्क साहित इंगाई हत स्वाया प्रवा भोजन । वंता वाला भोजन। वंता स्वक्त साहित इंगाई हत स्वाया करिया भोजन। वंता वाला साहित भोजन स्वक्त साहित इंगाई हत स्वाया प्रकार का भोजन सीही सीक्ष कहनाता है।

सिनोदर्स – स्का प्रवासीदर्थ । १. जनमबसमुदर वस्य स जगेदरस्तस्य भाव धौनोदर्स्यम् । (बोबबा. स्को विव. ४-८१) । २. प्रमाणवाट्य पहादरो हा-विवस्त कवताः, स चैकारिकवतेक्तरस्यतुविधातिकव-बान् यावत् प्रवासायायात्वात् किंपदूतम् धौनोदर्स्यम् । (बोबाबा. स्वो. विव. ४-८६, पू. ३११) । प्रमाणवास्त भाहार ३२ पास है। वसे एक-बो

्यागवा. रवा. विक. ४-८६, यू. ३११)।
प्रमाणवायन ध्वार ३२ यास है। उसे एक-यो
प्राप्ती से कम क्रत्ते हुए चौबीस प्राप्त पर्यन्त प्रहुण करना, यह घौनोवर्ष बाह्य तम कहसाला है। तरवार्षमाध्य की विद्वसेन गणी की वृत्ति (६-१६) के सम्सार सवनीवर्ष (धौनोवर्ष) तीन प्रकार का है—१ सम्साहार सवनीवर्ष—साठ सात प्रमाण। २ उपार्थ प्रवनीवर्ण—साठ सात प्रमाण। २ उपार्थ प्रवनीवर्ण—साठ सात प्रमाण।

भ्रौपक्तिमकी—उपक्रमणगुष्काः, स्वयमेव समीपे मवतमुदीरणाकरणेन वा समीपानयनम्, तेन निर्मृता भ्रोपक्रमिकी—स्वयमुदीर्णस्य उदीश्णाकरणेन वा व्ययपुरीनीतस्य वेदनीयकर्मणो विपाकानुभवनेन निर्मृताहरूपयः। (प्रकार. सस्य. वृ. ३४-३२६, पृ. १४७)।

. स्वयं समीप में होना ध्यवा उदीरणाकरण के हारा सभीप में ले धाना; इसका नाम उपक्रम है। इस उपक्रम से होने वाली वेदना धीपक्रमिकी कहलाती है। अभिप्राय यह है कि स्वयं उदय को प्राप्त हुए अववा उदीरणाकरण के हारा उदय में लाये गये वेदनीय कर्म के फल के प्रमुभवन से रचित वेदना को सौपक्षिमकी वेदना कहा जाता है।

का संवक्षणका चया पूर वितात है। क्षीचारिक किया निक्र । उपपरमम् उपचार:— मदानपूर्वक: कियाविश्वका स्वाह्म हिम्मादिशका अध्यक्ष्म हार स्वाह्म हुन्दि स्वाह्म हिम्मादिशका अध्यक्ष्म हुन्दि स्वाह्म हुन्दि स्वाह्म हिम्मादि किया निक्र स्वाह्म हुन्दि हुन्दि स्वाहम हुन्दि स्वाहम हुन्दि हुन्दि स्वाहम हुन्दि स

उपमा से निर्मित काल को धौरमिक काल कहा स्राता है। स्रीमप्राय यह है कि साधारण बुद्धि वाला प्राची रक्य काराय प्रादि उपमा के बिना जिस कालप्रमाण को नहीं जान सकता है उसे स्रीपिमिक काल कहते हैं।

स्रोपस्योपलिष्य — १. पुरूषं पि सणुवतदो विष्यद् प्रस्तो व कोइ सोबस्मा। वह गोगेवं गवयो कियि-विसेषण पिन्होणो। (बृहरूक. १२)। २. × × स्रमेषं मावना — 'यमा गोस्तमा गवयः' इति श्रुता कातान्तरेणाटकां पर्यटन् गवयं दृष्ट्वा 'पवयोऽयम्' इति यदसरवातं नमते, एषा धौपन्योपलिब्यः। (बृहरूक. बृ. १२)।

पूर्वेमें कभी नहीं जाना गया कोई पदार्च उपमाले वल से जो जाना जाता है, देशे वीपयोपसिध्य कहते हैं। जैसे — गयब गी के समान होता हैं इस उपमान के स्वायस्थ से इंग्रें सकात गवय का 'यह गवय हैं। इस प्रकार वो संस्थान हुस्या करता है, इसी का नाम ग्रीपम्योपनिध्य हैं।

भौपद्मामिक श्रविपाकप्रस्थितिक जीवभावबन्ध--जो सो भोवसमिधो भविवागपच्चद्रश्रो जीवभावस्थो णाम तस्स दमो णिव्देशो--से उवसतकोहे उवसंत- माणे जवसंतमाए जबसंतलोहे अवसंतराये जबसंतदाये जवसंतयोहे जबसंतकसायवीयरायण्डुमस्ये जबसमियं सम्मतं जबसमियं चारितं वे चामण्ये एवमादिया जबमिया भावा सो सक्ष्यो जबसियो घितवायण्य-इसमे जीवभाववंशे णाम । (व. चं. ४, ६, १७— इ.४४, इ. १४)।

कोच, मान, माया, लीख, राग, द्वेच बीर मोह; इनमें से प्रत्येक के उपशास्त्र होने पर तथा उपशासक्वाय-बीतराग-स्थारन के को प्रीप्तामिक सम्यक्त्य व प्रौप-स्वामिक वारित सचा घीर भी जो इसी प्रकार के स्वय प्रोप्तामिक मास होते हैं उन सबको प्रोप्तामिक प्रार्थिक प्रत्यामिक मास होते हैं उन सबको प्रोप्तामिक प्रार्थिक प्रत्यामिक बीवभाषवन्य कहते हैं।

स्त्रीपशमिकगुणयोग — ग्रोवसमियसम्मत्त-संजर्मीह जीवस्स नोगो स्रोवसमियगुणजोगो । (षव. पु. १०, पु. ४३३) ।

जीव का जो धौपशमिक सम्यक्त और धौपशमिक सयम के साथ सम्बन्ध होता है उसे धौपशमिकगुण-योग कहते हैं।

ग्रौपशमिक चारित्र-१. कृत्स्नस्य मोहनीयस्योप-शमादौपशमिकं चारित्रम्। (स. सि. २-३)। २. ब्रव्टाविशतिमोहविकल्पोपशमादीपशमिकं चारि-त्रम् । धनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-संज्व-लनविकल्पाः षोडशकषायाः, हास्य-रत्यरति-शोक-भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुनपुसकवेदभेदाः नवनोकषाया इति एव चारित्रमोहः पंचविशतिविकल्पः। मिथ्यास्व-सम्यङ्मिध्यात्व-सम्यक्प्रकृतिभेदात् त्रितयो दर्शन-मोहः । एषामध्टाविशतिमोहविकल्पानां उपश्रमादौ-पशमिकं चारित्रम् । (त. वा. २,३,३)। ३. चा-रित्रमोहोपशमादौपशमिकचारित्रम् । (त. इलो. २, ३) । ४. उपशमश्रेण्या त्रियूपशमकेषु उपशान्तकषाये चैकविश्वतिचारित्रमोहप्रकृतीनामुपशमादुरपन्नसंयमरू-पं निर्मलतर सकलवारित्रमौपसमिको भावः। (बी. की. म. प्र. टी. १४)। ५. योडशकवायाणां नव-नोकषायाणां च उपशमादौपशमिक चारित्रम् । (त. वृत्ति भून. २–३) ।

१ समस्त मोहनीय के उप्झम से जो चारित्र (यथा-क्यात) प्राहुर्मृत होता है वह धोपशमिक चारित्र कहलाता है।

भौ शामिक भाव-- १. घारमनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशादनुद्भृतिकपक्षमः । यथा कतकादिद्रक्य- सम्बन्धादम्भसि पञ्चस्योपश्चमः । 🗙 🗙 🗴 उपशमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः। (स. सि. २-१)। २. कर्मणोऽनुबृभृतस्ववीर्यवृत्तितोपशमोऽघःप्रापितपञ्च-वत् । यथा सकलुषस्याम्भसः कतकादिद्रव्यसंपकत् श्रव:प्रापितमलद्रव्यस्य तरकृतकालुष्याभावात् प्रसाद उपलभ्यते, तथा कर्मणः कारणवशादनुद्भूतस्ववीर्यव्-त्तिता बात्मनो विशुद्धिरुपशमः। (त. बा. २, १, १); ××× स उपशमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः ।(त. बा. २, १, ६) । ३. उपशमनमुपशमः—कर्मणोऽनु-दय-क्षयावस्था, स प्रयोजनमस्येति भ्रौपशमिकः, तेन वानिवृत्त इति । (त. भा हरि वृ. २-१)। ४. तेषां (कर्मणां) उपशमादौपशमिकः । (**घव**. पु. १, पू. १६१); कम्मुवसमेण समुब्भूदो श्रोवसमिग्रो णाम । (घव. पु. ५, पृ १८५); कम्माणमुबसमेण उप्पण्णो भावो स्रोवसमिस्रो। (धव. पु. ५, पृ. २०५) । ५. तत्रोपशमः पुद्गलानां सम्यवत्व-चारि-त्रविधातिना करणविशेषादनुदयो भस्मपटलाच्छादि-ताम्निवत्, नेन निर्वृत्त ग्रौपशमिक परिणामोऽध्य-वसाय इत्युच्यते । (त. भा. सिद्ध, वृ. १-५); तत्रोपशमनमुपशमः कर्मणोऽनुदयलक्षण।वस्या भस्म-पटलावच्छन्नाग्निवन्, म प्रयोजनमस्येत्यौपश्चमिकस्तेन वानिवृत्तः । (त. भा. सिद्धः वृ. २-१); उपशमे भवः उपशमेन वानिवृत्तः भौपशमिकः । (त. भा. सिक्क. बु. १०-४) । ६. विपाक-प्रदेशानुभवरूपतया द्विभेदस्याप्युदयस्य विष्कम्भणमुपशमस्तंन निवृत्तः भौपशमिकः। (उत्तरा. नि. शा. बृ. पृ. ३३)। ७. उप-शम एवीपशमिकः, स्वाधिक इण्प्रत्ययः, यद्वा उपश-मेन निर्वृत्त. ग्रीपशमिकः कोबाद्युदयाभावफलरूपो जीवस्य परमशान्तावस्थालक्षणः परिणामविशेषः। (प्रव. सारो. वृ. १२६०) । ८. मोहनीयकर्मोपशम-स्वभावः शुभः सर्वे एवीपशमिको भावः। (द्यावः भा. मलयः षु. १८६, पु. ५७८); तथा उपशमेन, कर्मण इति गम्यते, निर्वृत्त श्रौपशमिक:। (श्राव. भा. मलय. ब्. २०२, पृ. २६३) । ६. शान्तदृग्वृत्त-मोहत्वादत्रीपशमिकामिथे । स्यातां सम्यक्त्व-चारित्रे भावश्वीपशमात्मकः ।। (गुणः कमाः ४३, पृ. ३२)। १०. कर्मणोऽनुदयहपः उपश्रमः कथ्यते । यथा कत-काविद्रव्यसम्बन्धात् पङ्क्षे घ्रष्टोगते सति जलस्य स्व-च्छता भवति तथा कर्मणोऽनुदये सति जीवस्य स्व-च्छता भवति । स उपशमः प्रयोजनं यस्य भावस्य सः

भ्रोपशमिकः। (त. बृत्तिः भ्रूतः २-१)। ११. कर्म-णां प्रत्यनीकानां पाकस्योपशमात् स्वतः। यो भावः प्राणिनां सः स्यादौपशमिकसंज्ञकः॥ (पञ्चाध्यायी २-१७२)।

१ झारमा में कारणवश्च कर्य की शक्ति का अनुद्गृत होना—सत्ता में रहते हुए भी वदयमाप्त न होगा, इसका नाम उपश्चम है। जैसे कतक सादि के सम्बन्ध से जस में कीचड़ का उपश्चम—मीचे बैठ जाना। जिस भाव का प्रयोजन पहल उपश्चम हो उसे सीपशमिक भाव कहते हैं।

भ्रोपशमिक सम्यक्त्व-१. सप्तानां भ्रनन्तानुबन्ध्या-दिप्रकृतीनामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम् । (स. सि. २-३)। २. सप्तप्रकृत्युपक्षमादौपक्षमिकं सम्यक्त्वम् । (त. वा. २, ३, १)। ३. उत्रसमसेढिगयस्स होइ उवसामियं तु सम्मतः । जो वा धकयतिपूंजी शल-वियमिच्छो लहइ सम्मं ॥ (बृहत्क. ११६; आ. प्र. ४५; धर्मसं. ह. ७६८) । ४. तेसि चेव सत्तण्हं पय-हीणमुवसमेणुष्पण्णसम्मत्तमुवसमियं । (धव. पु. १, पु. १७२) । ५. दर्शनमोहस्योपशमादौपशमिकसम्य-क्त्वम् । । (त. इस्तो. २-३) । ६. धनादिमिध्या-वृष्टे रकृतत्रिपुञ्जस्य यथाप्रवृत्तकरणक्षीणशेषकर्मणी देशोनसागरोपमकोटीकोटीस्थितिकस्यापूर्वकरणभिन्त-ग्रन्थेमिध्यात्त्रानुदयलक्षणमन्तरकरणं विधायानिवृ त्ति-करणेन प्रथमं सम्यक्त्वमृत्पादयत ग्रीपशमिकं दर्शनम्। ××× उपशमश्रेण्यां चोपशमिकम् । (बाचा. शी. ब् ४, १, २१०, पू. १५६) । ७. सत्तण्हं उव-समदो उवसमसम्मो ×××। (गो. भी. २६)। ग्रनन्तानुबन्धिचतुष्क-मिथ्यात्व-सम्यङ्मिथ्यात्व-सम्यक्त्वानामुपशमाञ्जातं विपरीताभिनिवेशविवसः-मात्मस्वरूपलक्षणं तत्त्वार्थश्रद्धानमौपशमिकम् । (भ. द्या. मूला. १-३१) । ६. शमान्मिय्यात्व-सम्यक्त-मिश्रानन्तानुबन्धिनाम् । शुद्धेऽम्भसीव पङ्कस्य पुंस्यौप-शमिकं भवेत्। (अन. घ. २-५४)। १०. धनन्ता-नुबन्धिनां दर्शनमोहस्य चोपशमेन निवृत्तमौपशमि-कम् । ××× यो वा ऽक्रुतत्रिपूञ्जः—तथाविष-मन्दपरिणामोपेतत्वादनिर्वतितसम्यक्त्वमिष्यात्वोभ-यरूपपुञ्जत्रयोऽक्षपितमिथ्यात्व-प्रक्षीणमिथ्यात्वः 🗙 ×× लभते प्राप्नोति यत्सम्यक्त्वं तदौपशमिकम् । (घर्मसं. मलय. ब्. ७६८) । ११. उदीर्णस्य मिथ्या-त्वस्य क्षये सत्यनुदीर्णस्य च उपद्यमो विपाक-प्रदेश-

रूपत्या द्विविषस्याप्युदयस्य विष्करभनम्, तेन निर्वं-समीपशमिकम् ।(पञ्चलं. मलव. वृ. १-८, पृ.१४; (वडवीर्ति मलय. व. १७, व. १३७)। १२. तत्रोपशमी भस्मच्छन्नाग्निवत् मिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धि-नां च कोषभानमायानोभानामनुदयावस्या । उप-शमः प्रयोजनं प्रवर्तंकमस्य भ्रीपशमिकम् । (योगशाः स्वो. विव. २--२) । १३. मोहनीयकर्मणः धनन्ता-नुबन्धिषतुष्टयं मिथ्यात्वत्रयं चेति सप्तानां प्रकृती-नामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम् । (ब्राराः साः टीः ४) । १४. श्रनादिकालसम्भूतमिथ्याकर्मोपशान्तितः । स्यादीपशमिकं नाम जीवे सम्यक्त्वमादित: ।। (गुण. क्रमा. १०) । १५. धनन्तानुबन्धिकोधमानमायालो-भारबत्वार: सम्यक्त्वं मिध्यात्वं सम्यग्मिध्यात्वं च एतासां सप्तानां प्रकृतीनाम् उपशमादौपशमिकं सम्य-क्त्वम् उत्पद्मते । (तः वृत्ति श्रुतः २–४); तेषां (सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वादीनां) उदया-भावे धनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभानां चोदया-भावे सति प्रथमसम्यक्तवमौपशमिकं नाम । (त. वृत्ति **भूत. ६-१)** । १६. तत्रौपशमिक भस्मच्छन्नाग्नि-वत् मिध्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिनां च क्रोध-मानमायालोभानामनुदयावस्था (म) उपश्रम: प्रयो-जनं प्रवर्तकमस्य भौपशमिकम् । (धर्मसः मानः स्वोः ६३) । १७. मिथ्यात्विमश्रसम्यक्तवं प्राक्कषाय-चतुष्टयम् । तेषामुपशमाज्जातं तदौपशमिकं मतम् ।। (ब. सं. आ. ४-६६) । १८. न विद्यतेऽन्तोऽवसानं यस्य तदनन्तं मिथ्यात्वम्, तदनुबध्नन्तीत्येवंशीला धनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः, मिथ्यास्व-सम्यग्निथ्यात्व-सम्यक्त्वप्रकृतिनामदर्शनमोहत्रय चेति सप्तप्रकृतीनां सर्वोपशमेनीपशमिकसम्यक्त्वम । (गी. की. जी. प्र. टी. २६)।
१ प्रान्तावृत्ताची प्राप्ति—मिच्यास्त्र, सम्यामिच्यास्त्र
और सम्यस्त्र प्रकृति वे वर्षानमोहृतीय की तीन्त्र
तवा चारिवचनोहृतीय की प्रान्तावृत्ताची कीच, मान,
माया और लोग ये चार—हन साल प्रकृतियाँ
के उपराम से होने वाले सम्यस्त्र की जीवसमिकसम्यस्त्र कहते हैं।

स्रौपशमिकी वेदना—तदुवसम-(स्रद्गकम्मुवसम-) जिलदा उवसमिया। (वदः पुः १०, पुः म)। स्राठ कर्मों के उपशव से को वेदना उत्पन्त होती है, वह स्रोपशमिकी वेदना कहनाती है।

स्रोपकासिको स्रेणी— स्रोणारि द्विप्रकारा धोवध-सिकी खायिको च । तत्रीयधिमिकी धननतानुक्विको सिक्यास्थात्रिय नं न्युक्त-स्त्रीवरी द्वारमाविष्टक पू-वेदः धप्रत्यास्थान-प्रत्यास्थानावरणाः संज्वतनावस्य-ति । स्रस्यास्था-प्रकाध्यनसम्बद्धतो भवति । स्परे कृते— प्रविग्त-देव-प्रमात्ताप्रमत्तविरद्धानामन्यतमः प्राप्तते । × × ततः प्रतिसम्बयसस्ययमागृष्टुन-समयन् समस्तमननसुद्धतं समयति । (त. भा. हरि. कृषिकः कृ. स्-१९) ।

क्षानतान्वान्वयनुष्टयं, मिष्याखादि तीन, नपुंतक व स्त्री वेद, हास्यादि छह्, पुंचेद, ध्रमत्यास्थानावरण, प्रत्यास्थानावरण और संस्थातः हुन कर्मब्रहतियाँ का वहाँ यथाक से उपत्राम किया जाता है वह उपरामचेषी कहलाती हैं। इस उपरामचेषी का प्रारम्भक ध्रमत्तसंयत हुचा करता है। ध्रम्य किन्हीं खाचार्यों के मतानुसार धरिता, देशविरत, प्रमत्त-विरत्त और ध्रमत्तविरत; इममें से कोई भी उसका प्रारम्भक होता है।

# लचणावली में उप्रयुक्त ग्रन्थों की ऋनुक्रमणिका

| -          | <del></del>           | <del></del>                                  |                                    |                                          |                            |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| सस्य       | संकेत                 | द्रस्थ नाम                                   | प्रत्यकार                          | प्रकासक                                  | प्रकाशन काल                |
| *          | ध्रष्यास्मक           | . भ्रध्यात्मकमलमार्तण्ड                      | कवि राजमल्ल                        | वीर-सेवा-मन्दिर सरगावा                   | £. 8688                    |
| ą          | ग्रच्यात्मर.          | ग्रध्यात्मरहस्य (योगो-<br>द्दीपनु शास्त्र)   | प <b>्रधाशाध</b> र<br>             | वीर सेवा-मन्दिर दिल्ली                   | € १६४७                     |
| ş          | ब्रध्यात्मसा          | श्रध्यारममा र                                | उ. यशोविजय                         | जैनवर्ग प्रसारक सभा<br>भावनगर            | कि १६६५                    |
| ¥          | भन. घ.                | <b>बनगारधर्मामृत</b>                         | पं-ग्राशावर                        | मा दि जैन ग्रन्थमाला<br>समिति, बस्बई     | ई. १६१६                    |
| ¥          | घन. घ. स्वो.<br>टी.   | धनगारधर्मामृत टीका                           | , ,                                | .,                                       |                            |
| Ę          | ग्रनुयो.              | श्रनुयोगद्वारसूत्र                           | भागंरक्षित स्वविर                  | म्रागमोदय समिति बम्बई                    | €. 868A ·                  |
| ঙ          | धनुयोः मल.<br>हेमः वः | श्रमुयोगद्वार टीका                           | मलघारगच्छीय<br>हेमचन्द्र           | 33                                       | ıı                         |
| 5          | भनुयोः चू.            | ग्रनुयोगद्वार चूर्णि                         | ,,                                 | ऋषभदेवजी केसरीमलजी<br>हवे. संस्था रतलाम  | ई. १€२=                    |
| £          | धनुयोः हरिः<br>वः     | धनुयोगद्वार टीका <sup>*</sup>                | हरिभद्र सूरि                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                            |
| <b>१</b> 0 | भने. ज. प.            | भनेकान्तजयपताका<br>-                         | ,,                                 | सेठ भगुभाई तनुज मनसुख-<br>भाई घ्रहमदाबाद | -                          |
| 11         | मसितः श्राः           | धमितगति श्रावकाचार<br>(भागचन्दकृत टीका सहित) | षाचार्यं ग्रमितगति                 | दिः जैन पृस्तकालय, सूरत                  | त्रीः निः २४८४<br>विः २०१४ |
| ₹२         | ग्रष्टक.              | ग्रष्टकानि                                   | हरिभद्र सूरि                       | जैनधर्म प्रसारक सभा,<br>भावनगर           | वि.सं. १६६४                |
| \$ 3       | मिंग. रा∙             | ग्रमिधान राजेन्द्रकोव<br>(सात भाग)           | श्री विजय राजेन्द्र<br>सूरीश्वर    | श्री जैन श्वेताम्बर समस्त<br>संघ, रनलाम  | ₹. १११३-३४                 |
| 18         | थष्टश.                | <b>म</b> ब्टसती                              | भट्टाकलकदेव                        | भाः जैन सिद्धान्त प्र. संस्था            | ई. १६१४                    |
| 2.8        | घष्टस.                | घष्टसहस्री                                   | म्रा. विद्यानन्द                   | निर्णय सागर प्रेस, वस्वई                 | £ tetx                     |
| 25         | भष्टसः वृ.            | घष्टसहस्री तात्पर्यविवरण                     | उ. यशोविजय <sup>°</sup>            | जैन ग्रन्थ प्रकाशन सभा,                  | €. १६३७                    |
| 10         | गणा-सा-,<br>घा.सा.    | माचारसार                                     | वीरनन्दि सैद्धान्तिकचक्र-<br>वर्ती | राजनगर<br>मा-दि.जैन ग्रंथमाला, बम्बई     | वि. १६७४                   |

| संस्था     | संकेत         | ्रम्य नाम्<br>१                        | बुल्यकार्                          | म्क्यक<br>३                               | प्रकाशन काल  |
|------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ţs         | धाचायः सू     | धावाराञ्चयूत्र (प्रथम व<br>हितीय सृत.) | _                                  | सिक्ष्यक साहित्य प्रयासक<br>समिति, मुम्बई | वि. सं. १६३४ |
| 35         | बाचाराः निः   | माचाराङ्ग वियु क्ति                    | भद्रबाहु प्राचार्य                 | "                                         | "            |
| ₹•         | माचारा गी.    | माचारांग वृत्ति                        | शीसांकाषार्य                       | 2                                         | "            |
| ₹₹         | ब्राचार्वम.   | धाचार्यमुक्ति (कियाकः)                 | -                                  | संपा. प. पन्नालाल जी सोनी                 | वि. सं. १६६३ |
| <b>१</b> २ | बात्मानु-     | <b>घारमानु</b> शासन                    | गुणमद्राचार्य                      | जैन संस्कृति संरक्षक संघ,<br>सोसापुर      | £ 1661       |
| २३         | धारमानुः वृः  | बात्मानुकासन वृत्ति                    | प्रभाषन्त्राचार्वे                 | , and Ac                                  | ,,           |
| 48         | वाः मीः       | बाप्तमीमांसा (देवागम)                  | समन्तमद्राचार्य                    | भा. जैन सि. प्रकाशिनी संस्था<br>काशी      | É SESA       |
| २४         | म्राः मीः वृः | प्रारमगीयांसा परवृत्ति                 | वसुनन्दी सैद्धान्तिकः<br>चन्नवर्ती | 7141                                      | ,,           |
| २६         | बाप्तस्य,     | <b>बाप्तस्वरूप</b>                     | -                                  | मा. दि. जैन ग्रम्थमाला, बम्बई             | वि. १९७६     |
| २७         | मा सा         | <b>प्रारायनासार</b>                    | देवसेनायार्थ                       | ,,                                        | वि. १६७३     |
| २८         | माः साः टीः   | बाराधनासार टीका                        | श्री रस्नकीर्तिदेव<br>-            | ,,                                        | ,,           |
| ₹₹         | वासाय.        | <b>भागापप इति</b>                      | देवसेनाकार्य                       |                                           | वि. १२७७     |
| ₹ø         | माव. सू.      | बावस्थक सूत्र(बच्च. १)                 | _                                  | दे. ला. चूँन पुस्तको. फंड सूरत            | वि. १६७६     |
| ₹₹         | धाव-नि-       | षावस्यकनियुं क्ति ,                    | द्याः भद्रबाहु                     | ,,                                        | ,,           |
| ₹₹         | धाव- भा       | वाक्तक प्राप्य ,                       | -                                  | ,,                                        | ,,           |
| **         | वाव- वृ-      | बावस्यक कृति "                         | हरिमद्र सूरि                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | ,,           |
| ₹¥         | धावः सू       | धावस्यकसूत्र(बच्य-२.३,४)               | -                                  | धायमोदयसमिति मेहसाना                      | ६० १६१७      |
| 11         | भाव-नि-       | भावश्यक निवु <sup>*</sup> वित ,,       | माः भद्रवाहु                       | ,,                                        | ,            |
| **         | कात्र-भा      | वानश्यक माध्य "                        | -                                  | ,,                                        | ,,           |
| 34         | प्रायः वृः    | भावश्यक वृत्ति ,,                      | हरिभद्रसूरि                        | ,,                                        |              |
| ₹¤         | षाव. सू-      | बावस्यकसूत्र (मा. १,२)                 | -                                  | भागमोदय समिति बम्ब्ई                      | £-827#-8684  |
| 36         | मावः वृः      | मावस्यकसूत्र वृत्ति                    | मा-मसय्गिरि                        | ,,                                        | ,,           |
| Y.         | माबः दूः      | बाबस्यकतूच (मा. ३)                     | <del>-</del>                       | दे. बा. बैन पुस्तको. फंड सूरत             | & test       |

|            |                                 |                                                   | 4 413 411 411                     |                                               |                |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| र्संस्पी   | सँकैत                           | ग्रन्थं नीम                                       | ग्रन्थकार                         | प्रकाशेक                                      | प्रकाशने कार्स |
| ¥ŧ         | मायः कु                         | प्रार्वश्यकसूत्रं सूर्वि                          | माः मसयगिरि                       | दे. सा. जैने पुस्तकीयाँ हैं हैरेत             | t les          |
| ¥₹         | पाव-हर्षि. वृ.<br>मैल- हेम: टि. | बावस्थकसूत्र हरिमद्रविर्-<br>चित वृत्ति पर टिप्पम | मसमारगण्डीय हेम-<br>चन्द्र सूरि   | ,                                             | ₹. १६२०        |
| Ąģ.        | इंच्टॉॅंप.                      | <b>वर्ध्यापवेश</b>                                | पू <del>रुवपादा<b>र्थी</b>य</del> | या- दि- जैन वॅथेमीलॉ, क्येंद्र                | ff. 2262       |
| W          | इंष्टोषः टीः                    | इष्टोपदेश टीका                                    | पं. ग्राधाषर                      | ,,                                            | 47             |
| ¥¥         | उत्तरा.                         | उत्तराध्ययैन सूत्र                                | _                                 | पुष्पवर्थ वेंगचेन्द्र, वर्ताह                 | -              |
| ٨¢         | उत्तः ने वृ                     | उत्तराध्ययंन सुबोबा वृत्ति                        | नेमिचन्द्राचीय                    | ,,                                            | -              |
| Yo         | उत्तराः सू                      | उत्तराध्ययन सूत्र (प्रयम                          | _                                 | बैन पुस्तेकी द्वार संस्था, सूरत               | t lat          |
| *4         | उत्तरी नि.                      | विभाग)<br>उत्तराध्ययेन निर्युक्ति                 | महबाहु                            | ,, .                                          | "              |
| ¥ŧ         | उत्तराः र्शनः वृ                | उत्तराध्यवेन निः वृत्ति                           | वान्ति <b>पू</b> रि               | ,,                                            | ,,             |
| ¥•         | उपदे- प.,उप                     | उपदेशपद (प्रवेम वि.)                              | हरिभर्ज सूरैर                     | श्रीमन्मुक्तिकमलं वैन मोह्नेन-<br>माला, बडौदा | वि. ११७६       |
| ¥ŧ         | उरदे. प. टी.                    | ,, टीका                                           | मुनिषन्द्र सूरि                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | "              |
| धर         | उपदे. प., उप                    | " (द्वितीय विं.)                                  | हरिमद्र सूरि                      |                                               | वि. १६८१       |
| 13         | उपंदें. प. धी.                  | ,, टीका                                           | मुनिचन्द्र सूरि                   | ,,                                            | "              |
| ųγ         | उपदे. मी.                       | उपदेशमाला                                         | वमैदासं गणीं                      | क्ष्मदेव केवरीयस स्वता.                       | € 1684         |
| χķ         | उपासको.                         | <b>उपासंकाध्ययने</b>                              | सोमवैव सूँदि                      | बैन संस्था, रतलाम<br>भारतीय ज्ञानपीठ, कांबी   | £. \$64x       |
| ųŧ         | <b>ऋ</b> षिंभा                  | ऋषिमारित सूत्र                                    | _                                 | क्षमदेवं कैंशरीमसं संस्था,                    | €. १€₹७        |
| <b>ৼ</b> ७ | मोमनि-ं वृ.                     | भोवनिर्युक्ति (सभाव्य)                            | वृत्तिकरि द्रौणांचार्व            | रतताम<br>मा- विवयदान सूरीस्वर वै              | £. १६४७        |
| ¥ď         | धौंपर्या.                       | मीर्पपातिक क्ष                                    |                                   | वन्यमाना, सुरत<br>बागमोदय श्रीमति, बेम्बेड    | £ rec          |
| ų€         |                                 | <br> - ग्रीपपातिकसूत्रवृत्ति                      | बृत्तिकार प्रभयदेव                | ,                                             | ,,             |
| ţ.         | धनपं                            | <b>धं</b> गपणंसी                                  | सु <b>भवन्द्राचार्ये</b>          | भा. दिः जैन प्रवणासा समि                      | वि. १६७६       |
| ۴¥         | 1                               | <b>कंमैं</b> प्रंकृति                             | वाचक शिवशमं सूरि                  |                                               | f. FERU        |
| 44         | कर्षप्र. धू.                    | कर्मप्रकृति' पूर्णि                               | _                                 | (गुअरात)                                      | , ,            |
|            | 1 "                             | 1                                                 | 19                                | ,                                             | 1              |

| संस्था    | संकेत                    | ्यभ्य नाम                        | ग्रन्थकार                          | प्रकाशक                                 | प्रकाशन काल    |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>६३</b> | कर्मप्र. मलय्.<br>वृ.    | कमंत्रकृति वृत्ति                | मलयगिरि                            | मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डमोई<br>(युजरात)  | ई. १६३७        |
| ξ¥        | कमंत्रः यशोः<br>टीः      | कर्मप्रकृति टीका                 | उपाध्याय यशोविजय'                  | ", "                                    | ,,             |
| Ę¥        | कर्मविः गः               | क्मेंविपाक                       | गर्ग महर्षि                        | जैन श्रात्मानन्द सभा, भाव-<br>नगर       | वि. १६७२       |
| ĘĘ        | कर्मवि. पू.<br>व्या.     | कर्मैवियाक व्याख्या              | -                                  | 22 .                                    | 21             |
| ६७        | कर्मविः गः<br>परमाः वः   | कर्मविपाक वृत्ति                 | परमानन्द सूरि                      | ,,                                      | <b>"</b> .     |
| Ęq        | कर्मवि. दे.              | कमैविपाक                         | देवेन्द्रसूरि                      | ,,                                      | <b>₹. १६३४</b> |
| 38        | कर्मवि. दे.<br>स्वो. वृ. | कर्मविपाक वृत्ति                 |                                    | ,,                                      | ,,             |
| 60        | कर्मस्त.                 | कर्मस्तव                         | -                                  | . "                                     | वि. १६७२       |
| ७१        | कर्मस्त- गो.             | कर्मस्तव वृत्ति                  | गोविन्द गणी                        | ."                                      | سے             |
| ७२        | बृ.<br>कल्पसू            | कल्पसूत्र                        | भद्रबाह्                           | प्राचीन पुस्तकोद्धारफंड, सूरत           | ई. १६३६        |
| ६७        | कल्पसू- स-               | कल्पसूत्र वृत्ति                 | समयसुन्दर गणी                      | ,,                                      | n              |
| 80        | वृ.<br>कल्पसू.           | n                                | विनयविजय गणी                       | ब्रात्मानन्द जैन सभा, भाव-              | €. १६१५        |
| ৩২        | विनयः बुः<br>कसायः पाः   | कसायपाहुड सुत्त                  | गुणघराचार्यं                       | नगर<br>बीर शासन संघ, कलकत्ता            | ई- १६४४        |
| ७६        | कसायः पाः                | कसायपाहुड चूणिसूत्र              | यति दृषभा चायं                     | .n                                      | ,,             |
| 60        | चू.<br>जयधः              | कसायपाहुड टीका                   | वीरसेनाचार्यं भौर<br>जिनसेनाचार्यं | दिः जैन संब चौरासी-मथुरा                | ई, १६४४ मारि   |
| 95        | कातिके.                  | (जयधवला)<br>कार्तिकेयानुप्रेक्षा | ाजनसना चाय<br>स्वामिकुमार          | राजचन्द्र जैन ज्ञास्त्रमाला,            | वि. स. २०१     |
| ue.       | कार्तिके दी              | " ट्रीका                         | सुभवन्द्राचार्य                    | भगास :                                  | . "            |
| ۵ę.       | क्षत्रज्ञुः              | क्षत्रपृहामणि                    | वादीभसिंह सूरि                     | टी. एस. कुप्पुस्वामी शास्त्री,<br>संबीर | € 8€0₹         |
| = १       | गद्यचि-                  | गद्यचिन्तामणि                    |                                    | n .                                     | €. १६१६        |
| =7        | गुण. क्र.                | गुणस्थानकमा रोह                  | रलवेखर सूरि                        | बात्मतिलक ग्रन्थ सोसायटी,               | वि. सं. १६७१   |
| <b>#</b>  | गु. गु. व.               | गुरुगुणषट्त्रिशिका               | ,,                                 | महमदाबाद<br>जैन मात्मानन्द सभा,         | वि.सं. १६७१    |
| <b>4</b>  | गु. गु. व.<br>स्वो. वृ.  | गुरुगुणवट्त्रिशिका वृत्ति        | ,,                                 | भावनगर                                  | ,,             |

| वंस्था       | संकेत                       | ग्रन्थ नाम                                       | ग्रन्थकार               | <b>সকাহা</b> ক                                    | प्रकाशन काल      |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>- 4</b>   | गो. जी.                     | गोम्मटसार जीवकांड                                | श्राः नेमिचन्द्र सिः चः | मा. जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी<br>संस्था, कसकत्ता     | _                |
| <b>5</b> X   | गो. जी. मं.<br>प्र. टी.     | गो. मन्दप्रबोधिनी टीका<br>(ज्ञानमार्गणा पर्यन्त) | <b>प्रभयचन्द्राचायं</b> | सस्या, कवकता                                      | _                |
| , <b>5</b> 9 | भा-जी.जी.<br>प्र-टी-        |                                                  | केशवर्णी[म. नेमिचंद्र]  | n                                                 | _                |
| 55           | थो.क.                       | गोम्मटसार कर्मकांड                               | मा. नेमिचन्द्र सि. च.   | 31                                                | _                |
| . 58.        | गो.क. जी.<br>प्र.टी.        | गोः जीवतस्वप्रकाशिनी<br>टीका                     | केशववर्णी[भ.नेमिचंद्र]  | 21                                                | -                |
| 60           | भ राम्<br>चन्द्रम् च.       | टाका<br>चन्द्रप्रमचरित्र                         | ग्रा- वीरनन्दी          | निर्णय सागर प्रेस, बंबई                           | र्षः १६१२        |
| 83           | चाः साः पृः                 | चारित्रसार                                       | चामुण्डराय              | मा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बंबई                      | वि. सं. १६७४     |
| ६२           | जम्बूद्धीः                  | जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र                        | -                       | जैन पुस्तकोद्धारफंड, बम्बई                        | ई. १६२०          |
| ₹3           | नम्बूद्धीः शाः              | जम्बूद्वीप वृत्ति                                | शान्तिचन्द्र            | ,,                                                | ,,               |
| ξ¥           | जम्बू: चः                   | वम्बूस्वामिचरित                                  | पं-राजमल्ल              | मा-दि- जैन बन्धमाला<br>समिति, बम्बई               | वि. सं. १६६३     |
| દ્ય          | अं∗दी. प∗                   | जंबूदोव-पण्णित-संगहो                             | षा. पद्मनन्दि           | जैन संस्कृति संरक्षक संघ,<br>सोलापुर              | " 408x           |
| દદ્          | जीतक.                       | जीतकस्य सूत्र                                    | जिनभद्रगणि-समाश्रमण     |                                                   | ई. १६३६          |
| 89           | जीतक. चू.                   | जीतकस्पसूत्र चूणि                                | सिद्धसेन सूरि           | 20                                                |                  |
| ٤s           | जीतकः वि.<br>व्या.          | जीतकल्प-विवमपदव्यास्या                           | श्रीचन्द्र सूरि         |                                                   | .,               |
| 33           | जीवन्यः<br>जीवन्यः          | जीवन्यरचम्पू                                     | र्काव हरिचन्द्र         | टी. एस. कुप्पूस्वामी, तंबोर                       | \$. <b>१६०</b> ५ |
| ,१००         | जीवस.                       | जीवसमास (मूल)                                    | _                       | ऋषभदेव केशरीमल स्वेता.<br>संस्था, रतलाम           | ई. १६२=          |
| १०१          | -वीवाजी-                    | जीवाजीवाभिगम                                     | _                       | र्जन पुस्तकोद्वारफंड, बम्बई                       | 3838             |
| <b>१</b> •२  | जीवाजी.<br>मलय. वृ.         | जीवाजीवामिगम वृत्ति                              | धाः मलयगिरि             | ,,                                                | ,,               |
| <b>१</b> •३  | मेलनः पृः<br>भैन् <b>तः</b> | <b>जै</b> नतकंपरिभाषा                            | धा. यद्योविषय           | जैनवर्ग ब्रसारक सभा,<br>भावनगर                    | वि. सं. १६६४     |
| १०४          | ज्ञा.सा₌                    | भानसार                                           | पद्मसिंह मुनि           | मान्यस्यमाला, बम्बई<br>मान्दिः जैनयन्यमाला, बम्बई | " १ <b>६७</b> ४  |
| <b>१</b> ०५  | ,,                          | ज्ञानसार सूत्र                                   | तः यद्योविजय            | बात्मानन्द समा, भावनगर                            | वि. सं. १६७१     |
| १०६          | ज्ञा-सा-टी.                 | ज्ञानसार टीका                                    | देवभद्र मुनीश           | 29                                                | ,                |
| 800          | शानाः                       | <b>बानाणं</b> व                                  | गुभवन्द्र प्रापार्थ     | परमञ्जूत प्रभावक मंडल, बंबई                       | ई. १६२७          |

|                |                      |                                                          |                           | 2 STATES THE PROPERTY CONTROL              | NAME OF STREET |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| संस्था         | संकेत                | शस्य नाम                                                 | व्रम्पकार                 | 9 <del>6184</del>                          | क्षत्रक क्ष    |
| <b>†</b> •=    | ज्योतिब्द.           | <b>अ्योतिष्करण्डक</b>                                    | _                         | ऋषभदेव केशरीमस व्वेता.<br>संस्था, रतलाम    | t feta         |
| 305            | ज्योतिष्म<br>मसयः व् | ज्योतिस्करण्डक वृत्ति                                    | मलयगिरि माचार्य           | "                                          | *!             |
| ***            | त. सा-               | तस्वसार                                                  | <b>बीदेव</b> सेन          | मा. दि. वैम विमासा, बम्बई                  | कि. सं. १९७४   |
| **             | तस्वानुः             | तस्वानुशासन                                              | रामसेन मुनि               | 19                                         | "              |
| ११२            | त. मा.               | तत्त्वायंभाष्य (भा. १,२)                                 | स्वोपज्ञ (जमास्वाति)      | दे. सा. जैन पुसाकी. वंड, वंडर              | M. Péstine     |
| 111            | त. भाः सिः           | तत्त्वायंभाष्यवृत्ति                                     | सिद्धसेन गणी              | ,,                                         | कि १६=२        |
| <b>\$</b> \$\$ | तः माः हरिः          | 11                                                       | हरिभद्र सूरि              | _                                          | -              |
| ११५            | त. वा.               | तस्वार्वेदार्तिक(भा- १,२)                                | <b>धक्लंकदेव</b>          | भारतीय ज्ञानपीठ कीशी                       | € PER#40       |
| **             | तः वृत्ति            | तस्वार्थवृत्ति                                           | श्रृतसागर सूरि            | "                                          | €. ₹₹¥₹        |
| 220            | त. स्लो.             | तस्वार्थसमोकवातिक                                        | विद्यानन्दं ग्राचार्यं    | नि- सागर योजासिंग बंध्वई                   | ई १६१४         |
| ₹₹=            | त-सा-                | तस्वार्षसार (प्रवम गु.)                                  | भमृतचन्द्र सूरि           |                                            | €. १२०४        |
| 355            | त- सुखबो.            | त- सुसबोधा वृत्ति                                        | मास्करनन्दी               | घोरियन्ट <b>न सामग्रे</b> री <b>मैस्</b> र | \$. SERR       |
| <b>१२</b> •    | त्त-सू-              | तस्वायं सूत्र (प्र. गुच्छक)                              | <b>उमास्वामी</b>          | निर्णय सागर बन्तासक                        | € 12.5         |
| १२१            | ति- प-               | तिलोयपण्यसी (प्र. भाग)                                   | यतिबृषमाचार्यं            | वैन संस्कृति संरक्षक संब,<br>सोलापुर       | \$. 66AA       |
| १२२            | ,,                   | " (द्वितीय भाग)                                          | ,,                        | a diailit                                  | f. ferf        |
| <b>१२</b> ३    | त्रि-सा-             | त्रिसोकसार                                               | नेमिचन्द्र सिद्धास्तवक्रव | मा- दि. जैन इंबंशांसा, बंबई                | बीं. मि. २४४४  |
| ţz¥            | त्रि-सा-टी.          | त्रिलोकसार टोका                                          | माधवसम्द्र त्रैविद्यदेव   | 21                                         | बी: मि. संबंधि |
| १२४            | त्रि. व. श.          | त्रिवष्टिशसाकापुरुव वरित्र<br>(पर्व १, प्रादीश्वरचरित्र) | हेमबद्धावार्ये            | वैनवमें प्रसारक संबा,<br>(भावनगर)          | क्ति से १६६६   |
| "              | ٠,,                  | त्रिवष्टिशकाकायुरवचरित्र <b>ं</b>                        | ,,                        | (41444€)                                   | Ri df. 1888    |
| ,              |                      | (हि. पर्व, मजितनावचरित्र)<br>पर्व ३-६ (३-१९ तीर्वंकरों   |                           |                                            | वि. सं. ११६५   |
| ,,             | "                    | का वरित्र)<br>पर्वे ७ (जैन रामायण नमि-                   | "                         | ,                                          | बि. सं. १९६३   |
| ,,             | ,                    | नाय बादिका चरित्र)<br>पर्वेद, ६ (नेमिनाय बादि            | •                         | и                                          |                |
|                | "                    | प्य म, ६ (नामनाय झाद<br>का चरित्र)                       | "                         | p# ;                                       | वि. सं. १६६४   |

| -              |                          |                                           |                              |                                                                         |                     |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| signt :        | मुनेश                    | इत्य नाम                                  | इन्दकार                      | प्रकाशक                                                                 | प्रकाशन कांच        |
| 134            | वि. इ. इ. च.             | पर्वं १० (ब्रह्मचीर ब्राह्म<br>का चरित्र) | हेमबन्द्राचार्य              | जैनवर्मे ब्रसारक सभा<br>(भावनगर)                                        | बि. सं. १९९४        |
| 11             | "                        | परिशिष्ट पर्व (स्थविरा-<br>वली चरित्र)    | 20                           | "                                                                       | वि. सं. ११६५        |
| 195            | दसक्रै सू                | दशक्कासिक सूच                             | शय्यम्भव सूरि                | जैन पुस्तकोद्धार श्रंड, बम्बई                                           | ई. १६१व             |
| १२७            | दशवै. नि.                | दशवैकालिक नियुं क्ति                      | भद्रवाहु                     | 12                                                                      | "                   |
| <b>₹</b> ₹#    | दश्रदै- नि-              | इश्रदेकासिक वृत्ति                        | हरिभद्र                      | ,,                                                                      | 39                  |
| १२६            | हरि. हृ.<br>दशवै. जू.    | दशवैकालिक चूर्णि                          | जिनदास गणि महत्तर            |                                                                         | € १६३३              |
| <b>१</b> ३•    | इध्यसं.                  | इम्पसं यह                                 | नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक देव   | संस्था रतलाम<br>जैन हितैथी युस्तकालय बंबई                               | ईः १६००             |
| 111            | इव्यानुः तः              | द्रश्यानुयोगतकंणा                         | मोजनवि                       | परमञ्जूतप्रभावक मं <b>डल</b> बंबई                                       | बी. नि. २४३२        |
| १३२            | द्वात्रिः                | द्वात्रिकतिका (तत्त्वानुवा-               | <b>ममि</b> त्तगतिसूरि        | मा. दि. जैनवन्यमाना समिति                                               | वि. सं. १६७१        |
| <b>१</b> ३३    | द्वादशानु-               | नादिसंग्रह में)<br>झदशानुप्रेक्षा         | कुन्दकुन्दावार्य             | 4+45<br>,,                                                              | वि.सं. १६७७         |
| <b>\$</b> \$8  | घम्मर, धर्म              | बम्मरसावण                                 | प्रधनन्त्री मुनि             | 39                                                                      | वि.सं. १६७६         |
| <b>१३</b> ¥    | धर्मप.                   | वर्मपरीक्षा                               | ग्रमितगस् <del>याचार्य</del> | जैन हितैषी पुस्तकालय बंबई                                               | €. १६०१             |
| १३६            | ध. वि.                   | व मंबिन्दुप्रकरण                          | हरिमद्र सूरि                 | भागमोदय समिति, बम्बई                                                    | ई. १६२४             |
| e F S          | <b>इ. बि. सु. वृ.</b>    | धर्मकिन्दु मुनिचन्द्र वृत्ति              | मुनिचन्द्र सृरि              | , .                                                                     | "                   |
| १३८            | वर्मश.                   | वर्मशर्माम्युदय                           | कवि हरिचन्द्र                | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई                                                 | ई. १=६६             |
| 353            | वृगंक.                   | वर्मसंबह (दो भागों में)                   | उपाध्याय मानविवय             | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, दंवर्ष                                         | €. १६१ <b>५-</b> १= |
| <b>6</b> ₹4    | ्र स्को- वृ-             | धर्मसंग्रह टीका                           | स्वोपञ्च (मानविजय)           | ,,                                                                      | 21                  |
| \$x\$          | धर्मचं-                  | वर्गसंप्रहणी                              | हरिशद्र सूरि                 | ,,                                                                      | £ 1214              |
| <b>\$</b> ¥\$  | ,, मल्ला-                | वर्गसंबह <del>णी</del> वृत्ति             | मसयविदि                      | ,,                                                                      | "                   |
| 5,5,5<br>E,5,3 | ध्रमेसं. भाः             |                                           | पं. मेथावी<br>—              | बा. सूरजभान बकील, देवनत्व<br>भाव. हरि. बृत्ति में (पृ.४८२<br>से ६११ पर) | बी- २४३६<br>—       |
| \$41           | नन्दी- सू-,<br>नन्दी था- | नन्दी सूत्र                               | देवदाचक गणी                  | ग्रायमोदय समिति, वस्वई                                                  | ई. १६१७             |
| tx             | 1                        | . नम्दीसूत्र कृति                         | थाः मसयगिरि                  | , p                                                                     | 1 :                 |

| संस्था | संकेत                | प्रस्थ नाम                 | ग्रम्बकार           | স্কাহাক                       | प्रकाशन काल               |
|--------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| १४७    | नन्दीः पूर           | नन्दीसूत्र चूणि            | जिनदास गणि महत्तर   | ऋ. के. जैन हवे.संस्था, रतलाम  | €. १५२=                   |
| १४८    | नन्दी- हरि.वृ        | नन्दीसूत्र वृत्ति          | हरिमद्र सूरि        | ,,                            | "                         |
| 886    | नयप्र.               | नयप्रदीय                   | उ. यशोविजय          | जैनवर्गप्रसारक सभा, भावनगर    | वि. १६६५                  |
| १४०    | नवर.                 | नयरहस्य प्रकरण             | ,,                  | ,,                            | "                         |
| १५१    | नयोप-                | नयोपदेश                    | यशोविजय गणी         | धात्मवीर सभा, मावनगर          | ई. १६१६                   |
| १४२    | " स्वो. वृ.          | नयोपदेश वृत्ति             | ,,                  | "                             | ,,                        |
| ٤٤ş    | नवत                  | नवतस्वप्रकरण               |                     | बीमजी भीमसिंह माणकें, बबई     | £. 8686                   |
| 888    | नंदी चू.             | नंदीसुत्त चुल्लि           | जिनदास गणी          | प्राकृत ग्रन्थ परिषद्-बाराणसी | £. १६६६                   |
| १४४    | नारदाध्यवन           | नारदाध्ययन                 | -                   | -                             |                           |
| १४६    | नि-सा-               | नियमसार                    | कुन्दकुन्दाचार्य    | चैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय   | £. १६१६                   |
| १५७    | नि. सा. वृ.          | नियमसार वृत्ति             | पद्मप्रभ मलबारी देव | बबई<br>n                      | ,,                        |
| १५८    | निर्वाणक.            | निर्वाणकलिका               | पादिविप्ताचार्य     | नथमल कन्हैमालाल, रांका        | ई. १९२६                   |
| १५६    | निशीयच्.             | निशोयचूर्णि                | जिनदास गणि महत्तर   | वंबई<br>                      |                           |
| १६०    | नीतिवा-              | नीतिवाक्यामृत              | सोमदेव सूरि         | मा. दि. जैन ग्रन्थमाला समिति, | वि. १६७६                  |
| १६१    | नीतिवा. टी.          | नीतिवादयामृत टीका          | _                   | वंबई<br>,,                    | ,, ,                      |
| १६२    | नीतिसा.              | नीतिसार                    | भट्टारक इन्द्रनन्दी | 17                            | वि.सं. १६७५               |
| १६३    | न्यायकु.             | स्यायकुमृदचन्द्र प्रथम भाग | प्रभाषन्द्राचार्य   | 3,                            | ई. ₹€३=                   |
| 168    | ,,                   | " द्वितीय भाग              | ,                   | 3,                            | £. \$685                  |
| १६४    | न्या-दी-,            | <b>स्यायदी</b> पिका        | ग्रभिनव वर्मभूषण    | वीर सेवा-मन्दिर               | f. fevy                   |
| 295    | न्यायदी-<br>न्यायवि. | <b>न्यायविनिद्दय</b>       | भट्टाकलंकदेव        | सिंधी जैनग्रन्थमाला, कलकला    | र्द. १६३६                 |
|        | न्यायवि. वि.         |                            | वादिराज सुरि        | भारतीय ज्ञानपीठ, काश्री       | f. 8646                   |
| १६८    | "                    | " " हिः भाग                |                     | "                             | e. {€•€<br><b>ई.</b> {€¥¥ |
| 375    | त्यायाव.             | न्यायानतार                 | सिद्धसेन दिवाकर     | रवे. जैन सहासभा, बंबई         | वि. सं. १६=४              |
| ६७०    | स्यायावः वृ.         | न्यायावतार वृत्ति          | सिद्धींष गणी        | 32                            | , h                       |

| संस्था | संकेत                   | ग्रन्थनाम                                           | ग्रन्थकार                | प्रकाशक                                | সকাহান কাল              |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| १७१    | व उम्ब.                 | पउमचरिय                                             | विमलसूरि                 | जैनवर्म प्रसारक सभा<br>भावनगर          | £. १६१४                 |
| १७२    | पद्म. पं.               | पद्मनस्दि-पंचविश्वति                                | पश्चनन्दी मुनि           | जैन सस्कृति संघ, सोलापुर               | ई. ११६२                 |
| १७३    | पद्म. पु.               | पद्मपुराण (मा. १,२,३)                               | श्रीरविवेगाचार्य         | भाग्तीय ज्ञानपीठ, काशी                 | £. १६४४,<br>£. १६६६     |
| १७४    | परमा.                   | परमात्मप्रकाश                                       | श्रीयोगीन्द्रदेव         | परमध्रुतप्रभः कमडल बंबई                | इ. १६४६<br>वि. सं. १६६३ |
| १७५    | परमा. वृ.               | <b>परमात्मप्रकाश वृत्ति</b>                         | बी इह्यदेव               | 15                                     | ,,                      |
| १७६    | परीक्षा-                | परीक्षामुख (प्र.र.माः<br>सहित)                      | श्रीमाणिक्यनन्द्याचार्यं | वालचन्द्र शास्त्री, बनारस              | ई. १६२८                 |
| १७७    | पंचव.                   | पचवस्तुकग्रन्थ                                      | हरिभद्र सूरि             | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बंबई          | <b>₹. १</b> १२७         |
| १७८    | पं <b>च</b> वः वृ.      | पचवस्तुकवृत्ति <b></b>                              | हरिभद्र सूरि             | 25                                     | ,,                      |
| 305    | प्राः पंचसं.            | पंचमग्रह (प्राकृतवृत्ति,<br>संस्कृतटीका व हि. भनू.) | <b>ग्र</b> जात           | भारतीय झानपीठ, काशी                    | ई. ११६०                 |
| १८०    | पंचसं.                  | पंचसंग्रह                                           | चन्द्रवि महत्तर          | धागमोदय समिति, बम्बई                   | <b>€.</b> १६२७          |
| १८१    | पंचसं स्वोः             | पंचसग्रह वृत्ति                                     | "                        | ,,                                     | "                       |
| ₹=२    | पंचसं.<br>पंचसं.        | पंचसंग्रह(प्र. व डि. भाग)                           | ,,                       | मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर डमोई             | €. १६३=                 |
| १८३    | पचसं स्वो.वृ.           | पंचसंग्रह वृत्ति                                    | ,,                       | (गुवरात)<br>,,                         | ,,                      |
| \$c.g  | वंचसं. मलय              | ı,                                                  | मलवगिरि                  | ,,                                     | 2,                      |
| १स५    | वृ.<br>पंचसः<br>द्यमितः | पचसंग्रह (संस्कृत)                                  | <b>ग्रमित</b> गति        | मा- दि. जैनग्रन्थमाला समिति<br>बम्बर्ड | €. १६२७                 |
| १८६    | पंचमू.                  | <b>यंचसूत्र</b>                                     | प्रज्ञान                 | वैन बात्मानन्द सभा,<br>भावनगर          | वि.स. ११७०              |
| १८७    | पंचमू. वृ.              | पचसूत्रवृत्ति                                       | हरिभद्र मूरि             | 41999C<br>,,                           | ,,                      |
| १८६    | पंचाध्या-               | पंचाध्यायी                                          | कवि राजमल्ल              | ग. वर्णीजैनग्रंथमाला,<br>बाराणसी       | बी. नि. २४७६            |
| १८६    | पंचाश-                  | पचाशकम्ल                                            | हरिश्रद्ध सूरि           | जैनक्षेताम्बर संस्था, रतलाम            | ई. १६२८                 |
| 980    | पंचाश-वृ-               | पंचायक टीका                                         | भभवदेव सूरि              |                                        | _                       |
| १६१    | पंचा. का                | पंचास्तिकाय                                         | कुन्दकुन्दाचार्य         | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल<br>बम्बई        | वि.सं. १६७२             |
| १६२    | पंचा-का-<br>भ्रमृत-वु-  | पंचास्तिकाय वृत्ति                                  | प्रमृत्यन्द्राचार्य      | 27                                     | ,,                      |
| १८३    | पंचा का<br>जय मृ        | पचास्तिकाय वृत्ति                                   | <b>अ</b> यसेन:चार्य      | 11                                     | ,,                      |

| संस्या      | संकेत                     | ग्रन्थ नाम                               | ग्रन्थकार                 | प्रकाशक                                     | प्रकाशन कास     |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 15x         | पाक्षिकसू.                | पालिक सूत्र                              | _                         | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, सूरत               | र्ड १६११        |
| <b>१</b> ६५ | " ą.                      | पाक्षिकमूत्र वृत्ति                      | यशोदेव                    | ,,                                          | **              |
| १६६         | पिंडनि-                   | विष्टनियुँ क्ति                          | भद्रवाहु                  | ,,                                          | ई. १६१⊏         |
| 180         | पिडनि.                    | पिंडनियुं किवृत्ति                       | मलयगिरि                   | ,,                                          | **              |
| १६८         | मलय-वृः<br>पुःसिः         | <b>पुरुवार्थसिद्धचु</b> वाय              | <b>प्रमृतवन्द्रावार्य</b> | परमध्रुत प्रभावकमण्डन,<br>बस्बर्ड           | वी.नि. २४३१     |
| 339         | पू. उपासका                | पूज्यपादउपाकाचार                         | पूज्यवाद                  | कल्यप्या भरमप्या निटवे<br>नादणीकर कोल्हापुर | <b>€.</b> १€०४  |
| २००         | सं. प्रकृति.<br>वि. जयति. | प्रकृतिथिच्छेद प्रकरण (स.)               | जयतिलक                    | —                                           | _               |
| २०१         | प्रज्ञाप.                 | प्रज्ञापना                               | रवामाचार्य                | धागमोदय समिति, मेहसाना                      | र्ड. १६१=       |
| २०२         | प्रज्ञापः<br>मलयः वृः     | प्रज्ञापना वृत्ति                        | मलयगिरि                   |                                             | "               |
| २०३         | प्रत्याः स्वः             | प्रत्यास्यानस्य रूप                      | यशोदेव प्राचार्य          | ऋषभदेव कंशरीमलजी स्वे.<br>सस्था, रतलाम      | ई १६२०          |
| २०४         | प्र. न. त.                | प्रमाणनयतस्वालोकालंकार                   | व।दिदेवसृरि               | यशो. इ.स. जैन पाठशाला,<br>काशी              | €. <b>१</b> ६०४ |
| २०४         | प्रमाणनि-                 | प्रमाणनिर्णय                             | वादिराजसूरि               | मा. दि. जैन ग्रथमाला, बम्बई                 | वि.सं. १६७४     |
| २०६         | त्रमाणप. पृ.              | प्रमाणपरीका                              | विद्यानन्द स्वामी         | जैन सिद्धान्त प्रनाशिनी<br>संस्था, काशी     | ई. १६१४         |
| २०७         | प्रमाणमी.,<br>प्रमी.      | प्रमाणमीमांसा<br>(स्वोपज्ञ वृत्ति महित्) | श्री हेमचन्द्राचार्य      | निर्धा ग्रथमाना, कसकत्ता                    | ई. १६३६         |
| २०८         |                           | प्रमाणसंग्रह                             | <b>ग्र</b> कलकदेव         | .,                                          | "               |
| <b>२०</b> € | प्रमाल-                   | प्रमालक्म                                |                           | मनसुखभाई, भगुभाई,<br>ब्रह्मदाबाद            | -               |
| २१०         | प्र. क. मा.               | प्रमेयकमलमातं <b>ण्ड</b>                 | श्रीप्रभाचन्द्राचार्य     | निर्णयसागर मुद्रणालय, बवई                   | £. 88.86        |
| २११         | प्र. र. मा.               | प्रमेयरत्नमाला                           | ग्रनन्तवीयं श्राचायं      | बालचन्द्र शस्त्री, बनारस                    | ई. १६२८         |
| २१२         | प्रव. सा.                 | प्रवचनसार                                | श्रीकुंदकुंदाचार्य        | परगश्चनः प्रभावकः मण्डल,<br>ववर्षः          | वि.स. १६६६      |
| २१३         | प्रव. सा.<br>धसूत. वृ     | प्रवचनसार वृत्ति                         | प्रमृतचन्द्र              | , ,                                         | "               |
| २१४         |                           | प्रवचनसार वृत्ति                         | <b>बयमेन</b>              |                                             | ,"              |
| २१%         |                           |                                          | नेशियन्द्र सूरि           | जीवनचम्द साकरचन्द<br>जन्हेरी, बबर्ड         | ई. १६२:         |
| 256         | प्र.सारो. वृ              | प्रवचनमारोद्वार वृत्ति                   | सिद्धमेनसूरि              | 1                                           | , ,             |

| -      |                         |                                                     |                          |                                                        |                 |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| संस्था | सकेन                    | सन्दनाम ,                                           | ग्रन्थकार                | ধকাৰক<br>১                                             | प्रकाशन काल     |
| २१७    | प्रशमर-                 | प्रशमरतिप्रकरण                                      | उमास्वाति श्राचार्य      | परमधृत प्रभावक मण्डल,<br>बम्बई                         | €. १€¥•         |
| २१८    | प्रदनक्या.              | प्रश्तब्याक रणांग                                   | _                        |                                                        | -               |
| २१६    | प्रक्तोः माः            | प्रश्नोत्तररत्नमालिका                               | राजवि यमोषदर्व           | जैन ग्रन्थरस्त्राकर कार्यालय,<br>बर्म्बर्ड             | <b>€.</b> 9€05  |
| २२०    | प्रायश्चित्तच्.         | प्रायश्चित्त चूलिका                                 | -                        |                                                        | _               |
| २२१    | प्रायश्चित्त<br>वि. वृ. | _                                                   | _                        | _                                                      | -               |
| २२२    | बन्धस्वा.               | बन्धस्वामित्व<br>(तृतीय कर्म ग्रन्थ)                |                          | जैन बात्मानन्द सभा,<br>भावनगर                          | वि. स. १६७२     |
| २२३    | बन्धस्याः वृ.           | बन्घस्वामित्व वृत्ति                                | हरिमद्र सूरि             | "                                                      | ,,              |
| २२४    | वन्यस्वा.               | बन्धस्वामित्व<br>(तृ. क. ग्रन्थ)                    | देवेन्द्र सूरि           |                                                        | <b>₹. 86∌</b> & |
| २२४    | बृहत्क.                 | बृहत्करूपसूत्र, निर्युक्ति व<br>भाष्यसहित (छह भाग)  | ग्राचार्य भद्रबाहु       | 20                                                     | ई. १९३३-४२      |
| २२६    | बृहत्क. वृ.             | बृहत्कल्पसूत्रवृत्ति                                | मययगिरि-संमकीति          | 11                                                     | ,,              |
| २२७    | बृहत्स.                 | बृहत्सवंज्ञ सिद्धि                                  | ग्रनन्तकीति              | मा. दि. जैन बंदमाला समिति<br>दम्बई                     | वि. स. १६७२     |
| २२=    | बृ. द्रव्यस.            | वृहद् द्रव्यसम्बह                                   | नेमिबन्द्रसैद्वान्तिकदेव | परमश्रुत प्रभावक मण्डल,<br>बम्बई                       | वी.नि. २४३३     |
| २२६    | बृ. द्रव्यस.<br>टोका    | "टीका                                               | ब्रह्मदेव                | ,,                                                     | "               |
| २३०    | बोधप्रा.                | बोधश्राभृत                                          | कुन्दकुन्दाचार्य         | मा.दि. जैन संधमाला समिति।<br>वस्वर्ड                   | वि. स. १६७७     |
| २३१    | बोधप्राः टीः            | बोषप्राभृत टीका                                     | भ- श्रुतसागर             | , , , ,                                                | "               |
| २३२    | भ. घा.                  | भगवती-ग्राराधना                                     | शिवकोटि श्राचार्य        | बलात्कार जैन पश्चिकेशन<br>सोसायटी कारंजा               | क्री १६३४       |
| २३३    | भ.धाः<br>विजयोः         | भगवती-झाराधनाटीका                                   | <b>भगरावितसू</b> रि      | "                                                      | ,,              |
| २३४    | भ. ग्रान्यूला.          | "                                                   | पं ग्राशाधर              | ,,                                                     | ,,              |
| २३५    | मगवतीसू.                | _                                                   | _                        | _                                                      | -               |
| २३६    | भगव-                    | भगवतीसूत्र (ब्यास्या-<br>प्रज्ञप्ति) प्रवम सम्ब     | -                        | जिनागम प्र. समा सहमदाबाद                               | -               |
| २३७    | भगवः वृ.                | भगवतीसूत्र टीका                                     | धमयदेव सूरि              | 20                                                     | वि. सं. १६७४    |
| २३८    | भगव.                    | भगवतीसूत्र (ब्यास्या-<br>प्रज्ञप्ति तृ.संड ७-१५२ा.) | _                        | नरहरिद्वारकादासपारेख महा<br>मात्र गुजरात वि., महमदाबाद | वि. सं. १६८५    |
| २३€    | भगव.                    | भगवतीसूत्र (व्यास्या-<br>प्रज्ञाद्य स.सं.१६-४१शः)   |                          | गोपालदास जीवाभाई पटेल,<br>जैन सा, प्र. ट्र. प्रहमदाबाद | वि.स. १६८८      |

| <b>संस्</b> या | संकेत                   | ग्रन्थ नाम                               | ग्रन्थकार            | प्रकाशक                        | प्रकाशन काल  |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| २४०            | भगवः दाः वृः            | भगवती सूत्र वृत्ति                       | दानशेखर सूरि         | _                              | _            |
| २४१            | भावत्रि.                | भावतिभंगी                                | श्रुतमुनि            | मा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई  | वि. सं. १६७६ |
| २४२            | प्रा. भावसं.<br>दे.     | भावसग्रह                                 | देवसेनमूरि           | 29                             | _            |
| २४३            | भावसं.<br>वाम-          | , (संस्कृत)                              | वामदेवसूरि           | 22                             | _            |
| 488            | भाषार.                  | भाषारहस्य                                | यशोविजयगणी           | मनसुखभाई भगुभाई,<br>श्रहमदाबाद | _            |
| २४४            | म. पु.                  | महापुराण (भा. १,२)                       | जिनसेनाचा <b>र्य</b> | भारतीय ज्ञानपीठ, काशी          | ई. १६४१      |
| २४६            | म पु.                   | महायुराण (उत्तरपुराण)                    | गुणभद्राचार्य        | ,,                             | इ० ६६४४      |
| २४७            | म. पु. पुष्प.           | महापुराण प्रथम खण्ड<br>(१-३७ प.)         | महाकवि पुष्पदम्त     | मा-दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बर्ध | ई. १६३७      |
| २४६            | 1,                      | (१-२७ प.)<br>,, ड्रि. खण्ड<br>(३६-६० प.) | ,,                   | ,,                             | £. १६४0      |
| 386            | ,                       | , तृ. खण्ड<br>(द१-१०२ प.)                | ,                    | ,,                             | t. tert      |
| २४०            | मूला-                   | मूलाचार (प्र. भाः<br>१-७ ग्रधिकार)       | बट्टके राचार्य       | . ,                            | वि. सं. १६७७ |
| २४१            | मूला. वृ.               | र-७ भावकार)<br>मूलाचार वृत्ति            | वसुनन्दाश्वार्यं     | ٠,                             | ,,           |
| २१२            | मूना-                   | मूलाचार (द्वि. भा.<br>द-१२ ग्रघिः)       | बट्टकेराचार्य        | s?                             | वि. सं. १६८० |
| २४३            | मूनाः वृ•               | मूलाचार वृत्ति                           | वसुनन्धाचार्य        | 21                             | **           |
| २५४            | मोक्षपं.                | मोक्षपचाशिका                             | -                    | 21                             | वि. स. १६७४  |
| २५५            | मोक्षप्राः              | मोक्षप्राभृत                             | कुन्दकुन्दाचायं      | ,,                             | वि. सं. १६७७ |
| २४६            | मोक्षप्रा-              | मोक्षप्राभृत वृत्ति                      | भ. श्रुतसागर         | ,,                             | ,,           |
| २४७            | श्रुतः वृः<br>यतिषमेविः | यतिषर्मविशिका                            | -                    | -                              | -            |
| २४=            | यशस्ति.                 | यशस्तिलक (पूर्व सुण्ड                    | कोमदेवसूरि<br>ू      | निर्णयसागर्भुत्रेस, बम्बई      | € १६०१       |
| २४६            | यशस्ति. वृ.             | े १-३ भाष्ट्रवास)<br>यशस्तिलक वृत्ति     | महारक श्रृतसागर      | ge with                        | ,,           |
| २६०            | यशस्ति.                 | यशस्तिलक (उ. खण्ड)                       | सोमदेवसूरि           | ,,                             | €. १६०३      |
| २६१            | युक्त्यनु.              | युक्त्यनुशासन                            | समन्तभद्राचार्यं     | माः दिः जैन ग्रन्थमाला, बम्बई  | वि. सं. १६७७ |
| २६२            | युक्त्यनुः टीः          | युक्तयनुशासन टीका                        | विद्यानन्दाशार्थं    | 27                             | ,,           |

| संस्था | संकेत               | ग्रस्य नाम                                            | ग्रन्थकार               | সকারক                                            | प्रकाशन काल         |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| २६३    | योगदू.,<br>योगवि.   | योगदृष्टिसमुज्यय व योग-<br>बिन्दु (स्वो. वृत्ति सहित) | हरिभद्र सूरि            | जैन यन्य प्रकाशक संस्था,<br>ग्रहमदाबाद           | £. 6620             |
| २६४    | योगवि-              | योगविश्विका                                           | "                       | ब्रात्मानन्द चैन पृस्तक<br>प्रसारक मण्डल, धागरा  | <b>₹.</b> १६२२      |
| २६४    | "                   | योगविधिका व्यास्या                                    | यशोविजय गणी             | प्रत्मानन्द जैन पुस्तक प्रसा-<br>रक मण्डल, भागरा | 11                  |
| २६६    | योगशा-              | योगशास्त्र (तृः प्रकाश के<br>१२० व्योक तक)            | हेमबन्द्राचार्य         | —                                                |                     |
| २६७    | योगशा-स्वो-<br>विव- | (२० व्याक तक)<br>योगशास्त्रविवरण                      | ,,                      | _                                                | -                   |
| २६८    | ावव.<br>योगशा.      | योगशास्त्र                                            | n                       | जैनवर्मअसारक सभा, भावनगर                         | ई. १६२६             |
| २६६    | योगशा स्वो-<br>विव. | योगशास्त्र विवरण                                      | 19                      | n                                                | ,,                  |
| २७०    | योगशा-              | योगशास्त्र (गुजराती                                   | ,,                      | श्रीभीमसिंह माणेक बम्बई                          | ई. १८६६             |
| २७१    | योगिभ-              | भाषान्तरं सहित)<br>प्रा०योगिभक्ति(कियाकः)             | _                       | पञ्चनालालजी सोनी                                 | वि.स. १६६३          |
| १७२    |                     | स॰ योगिभन्ति '                                        | _                       | 25                                               | ,,                  |
| २७३    | रतक.                | रत्नकरण्डश्रावकाचार                                   | ग्राचार्य समन्तभद्र     | मा. दिः जैन ग्रम्थमाला सर्वर्द                   | विश्स. १६८२         |
| २७४    | रहाक. टी.           | रत्नाकरण्डश्रावकाचार                                  | प्रभाचन्द्राचार्य       | ,,                                               | "                   |
| २७४    | रत्नाकरा.           | टीका<br>रत्नाकरावतारिका                               | श्रीरत्नप्रभाचार्य      | श्रीष्ठ हर्षचन्द्र भूगमाई,<br>बाराणसी            | वी.नि. २४३७         |
| २७६    | रायप.               | रायपसेणी                                              | _                       | Khadayata Book Depott<br>Ahmedabad               | -                   |
| २७७    | लषीय-               | लघीयस्त्रय                                            | भट्टाकलंकदेव            | मा. दि. जैनग्रन्थमाला, बवई                       | वि.सं. १६७२         |
| २७=    | लघीय. सभय.          | लषीयस्त्रय वृत्ति                                     | श्रभयचन्द्र             | ,1                                               | n                   |
| 305    | न्युस.<br>नयुस.     | लघुसर्वज्ञसिद्ध <u>ि</u>                              | <b>मनन्तकीति</b>        | ,,                                               | ,,                  |
| २८०    | लव्दिसा.            | लिबसार (क्षपणासार-                                    | नेमिचन्द्राचार्यं सि.च. | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल<br>संबद्द                 | ई. १६१६             |
| २८१    | समितवि.             | गभित)<br>समितविस्तरा                                  | हरिभद्रसूरि             | र्जन पुस्तकोद्वार सस्था बंबई                     | €. १६१४             |
| २=२    | ललितवि मु.          | लसितविस्तरापंजिका                                     | मुनिचन्द्र              | ,,                                               | "                   |
| २८३    | लाटीसं.             | लाटी <b>संहिता</b>                                    | राजमल्ल कवि             | मा.दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई                     | वि.सं. १६८४         |
| २६४    | लोकप्र.             | लोकप्रकाश (भाग१,२,३)                                  | विनयविजय गणी            | द. ला.जैन पुस्तकोद्वार फण्ड,<br>बम्बर्ड          | €. १६२६, <b>२</b> ० |
| २=४    | वरांगच.             | वरांगचरित्र                                           | बटासिंहनन्दी            | मा-दिः जैनग्रन्थमाला समिति,<br>बस्वर्ड           | १६३२<br>वी.नि. २४६  |

| संस्या      | सकेत                     | १<br>प्रन्थनाम                                                          | म्रन्यकार                               | प्रकाशक                                   | प्रकाशन काल        |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| २६६         | वसुषा-                   | वसुनन्दिश्रावकाचार                                                      | दसुनन्दी                                | मारतीय ज्ञानपीठ, काशी                     | ई. १६४२            |
| २८७         | वाग्भ.                   | वाग्मटालकार                                                             | वाग्मट कवि                              | निर्णयसागर प्रेस, बम्बई                   | ₹. १ <b>८</b> ६६   |
| २८६         | विपाक.                   | विपाकसूत्र                                                              | _                                       | गुजंर ग्रन्थरल-कार्यालय<br>श्रहमदाबाद     | ई. १६३४            |
| २८६         | विपाक.<br>धभयः व्        | विपाकसूत्र-वृत्ति                                                       | ग्रभयदेव सूरि                           | "                                         | ,,                 |
| २६०         | विवेकवि.<br>विवेकवि.     | विवेकविलास                                                              | जिनदत्तसूरि                             | परीः बासाभाई रामचन्द्र<br>प्रहमदाबाद      | वि.स. १६५४         |
| २६१         | विशेषा-                  | विशेषावस्यकभाष्य<br>(भा. १,२)                                           | जिनद्रगणि-क्षमाश्रमण                    | ऋषभदेव केश्वरीमल स्वेता.<br>संस्था, रतलाम | ई. १६३६,<br>१६३७   |
| २१२         | विशेषा-को.<br>वृ-        |                                                                         | कोटघायं                                 | , , , , ,                                 | "                  |
| २६३         | व्यवः, व्यवः<br>मलयः वृः | व्यवहार सूत्र (निर्युक्ति,<br>भाष्य ग्रीर मलयगिरि<br>विरचित वृत्ति सहित | _                                       |                                           |                    |
| २६४         | शतकः देः                 | १-१० उद्देश)<br>शतक (प्रचम कर्मग्रन्थ)                                  | देवेन्द्रसूरि                           | जैन धात्मानन्द सभा,<br>भावनगर             | £. १६४१            |
| २६५         | शतकः देः<br>स्वोः वृः    | शतक वृत्ति                                                              | ,                                       | ,,                                        |                    |
| २६६         | शतक.                     | <b>धतकप्रकरण</b>                                                        | शिवशर्मं सूरि                           | बीरसमाज, राजनगर                           | ई- १६२३            |
| २६७         | शतक. मल-<br>हे- वृ-      | शतकप्रकरण वृत्ति                                                        | मलबारीय हेमचन्द्र                       | 31                                        | .,                 |
| 785         | शतक∙ चू.                 | शतकप्रकरण चूणि                                                          | _                                       | _                                         | _                  |
| २९ <b>१</b> | शास्त्रवा.               | गास्त्रवार्तासमु <del>च</del> ्चय                                       | हरिमद्र सूरि                            | जैनवर्गप्रसा <b>रक स</b> भा,<br>भावनगर    | वि.सं. १६६४        |
| ₹oo         | षादगु-                   | श्राद्वगुणविवरण                                                         | महोपाध्याय जिन-<br>मण्डनगणी             | मात्मानन्द सभा, भावनगर                    | वि.स. १६७०         |
| ३०१         | श्राः प्रः वि.           | थाद्वप्रकरणविशिका                                                       |                                         | <del>-</del>                              | _                  |
| ३०२         | श्वाः प्र-               | श्रावकप्रज्ञप्ति                                                        | हरिभद्र सूरि                            | हातप्रसारकमण्डल, बम्बई                    | वि.स. १६६१         |
| ३०३         | श्वा-प्र-टो.             | श्रावकप्रज्ञप्ति टीका                                                   | ,,                                      | . "                                       | ,,                 |
| \$0¥        | बृ. श्रुतभः              | बृहत् संस्कृत श्रुतमक्ति<br>(ऋयाकः)                                     | -                                       | पं. पन्नासासकी सोनी                       | वि.सं. १६६३        |
| ₹o¥         | श्रुत.                   | श्रुतस्कन्ध                                                             | _                                       | _                                         |                    |
| ₹•६         | प. स्त.                  | षट्खण्डागम (भा. १.१६)                                                   | श्रीभगवत् पृष्पदन्त<br>भृतवसि श्रीचार्य | वैन साहित्योद्धारक फण्ड,<br>श्रमरावती     | ई. १६३६ से<br>१६४= |
| ३०७         | धव.पु.                   | , टीका (द. खं.)                                                         | <b>वीरसेनाचार्य</b>                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | ,,,                |

| संस्था          | संकेत                   | ग्रभ्य नाम                | ग्रन्थकार          | प्रकाशक                                   | মুকাগৰ কাল   |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| ₹05             | बहवी.                   | वडशीति कर्मप्रन्य         | जिनवस्तभगणि        | ग्रात्मानन्द सभा, भावनगर                  | वि.सं. १६७२  |
| 308             | वडको.हरि.वृ.            | षडशीति वृत्ति             | हरिभद्र            | ,,                                        | 1,           |
| ₹१•             | वडशी-मलय-               | )*                        | मलयगिर             |                                           | 23           |
| 3 १ १           | वडशी-दे                 | षडवीति (चतुर्वकःयः)       | देवेन्द्रसूरि      | ,,                                        | €. १€₹४      |
| <b>३१२</b>      | थडशी. दे<br>स्वो. बु.   | षडगीति बृत्ति             | ,1                 | ,,                                        | "            |
| ३१३             | षड्द. स                 | पड्दर्शनसमुच्चय           | हरिभद्र सूरि       | र्जनवर्मप्रमारकसभा,<br>भावनगर             | वि. १६६४     |
| \$ <b>\$</b> \$ | बब्ठ.क.                 | षष्ठकर्मग्रन्य (सप्ततिका) | बस्ट्रीय महत्तर    | "                                         | वि.सं. १६६=  |
| ३१४             | वष्ठ.क.मलय              | '' वृत्ति                 | मलयगिरि            | 12                                        | **           |
| ३१६             | योडश.                   | बोडशकप्रकरण               | हरिभद्र सूरि       | जैन दोनाम्बर मस्या, रत्नपुर               | वि. सं. १६६२ |
| ३१७             | षोडशः वृः               | " वृत्ति                  | यक्षोभद्रसृरि      |                                           | •1           |
| ३१६             | सप्तति.                 | सप्ततिकाप्रकरण            | चन्द्रविमहत्तर     | जैन ग्रात्मानन्द सभा,<br>भावनगर           | £. १६४0      |
| 398             | सप्तति.<br>मलयःवृः      | सप्ततिका प्रकरण वृत्ति    | मलयगिरि            | "                                         | ,,           |
| ३२०             | सप्तभ•                  | मप्तभंगीतरगिणी            | विमलदाम            | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल<br>बस्बई           | बी. नि. २४३१ |
| ₹२१             | समयत्रा.                | समयश्रभृत                 | कुन्दकुन्दा चार्य  | भा. जैन सिद्धांत प्रकाशिनी<br>सस्था, काशी | €. १६१४      |
| ३२२             | समयत्राः<br>ग्रमृतः वृः | समयप्राभृत टीका           | ग्रमृतचन्द्र सूरि  | ,,                                        |              |
| १२३             | समयत्राः<br>जयः वृः     | " वृत्ति                  | म्रा० जयसेन        | ,-                                        | "            |
| \$ <b>? X</b>   | समय. क.                 | समयसारकलश                 | ब्रमृतचन्द्र सूरि  | निर्णयसागर मुद्रणालय, वस्वर्ध             | ई. १६०५      |
| ₹? <b>X</b>     | समवा.                   | समदायांग सूत्र            | -                  | भन्नेरचन्द ठे.भट्टीनीवारी,<br>ग्रहमदाबाद  | ई १६३=       |
| ३२६             | समवा भ्रम               | " वृत्ति                  | प्रभयदेव सूरि      | , ,                                       |              |
| 320             | समाधि-                  | समाधितन्त्र               | पूज्यवाद           | वीरसेवामन्दिर, सग्सावा                    | रं. १६३६     |
| ३२६             | समाधि टी.               | समाधितस्य टीका            | प्रभावन्द्राचार्यं | ,,                                        | "            |
| 39\$            | सम्बो. स.               | सम्बोषसप्तति              | रलशेखर सृरि        | ब्रात्मानन्द जैन सभा, भाव-<br>नगर         | वि. १६७२     |
| 330             | सम्बो.स.टी.             | " टीका                    | गुषविनयवासक        | , ,,,,                                    | "            |

| संस्था         | संकेत                 | ग्रन्थ नाम                 | ग्रन्थकार          | प्रकाशक                                                           | प्रकाशन कास        |
|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 358            | स. सि.                | मर्श्यंसिद्धि              | पूच्यपाद           | भाः ज्ञानपीठ, काशी                                                | €. १ <b>६</b> ¥ ⟨  |
| <b>\$</b> \$?  | सग्रहणी.              | सपहणीसूत्र                 | स्रीचन्द्र सूरि    | जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बंबई                                     | €- १€१×            |
| <b>६</b> ३३    | " दे. मृ.             | मग्रहणी वृत्ति             | देवभद्र मुनीश      | 29                                                                | ,,                 |
| \$38           | सा. घ.                | सागारधर्मामृत              | पं. ग्राशाघर       | माः दि. जैन ग्रन्थमाला<br>समिति, बम्बई                            | वि. स. १६७२        |
| ३३४            | " स्त्रो.टी.          | "टीका                      | ,,                 | सामात, बम्ब६                                                      | ,                  |
| ३₹६            | सिद्धिवि.             | मिद्धिविनिङ्चय(भाग १-२)    | <b>प्रकलंकदेव</b>  | भा. ज्ञानपीठ, काशी                                                | <b>ई.</b> १६५६     |
| of f           | " <b>ą</b> .          | सिद्धिविनिश्चय वृत्ति      | भन-तवीर्य <b>ः</b> | ,,                                                                | ,.                 |
| 335            | सुभा स                | मुभाषित रस्नसदोह           | ब्रमितगत्याचार्यं  | निर्णय सागर प्रेस, बम्बई                                          | ई. १६०३            |
| 356            | सूत्रकृ               | मूत्रकृताङ्ग               | _                  | श्री गोडी जी पाइवंनाथ जैन<br>देरासर पेडो, बम्बई                   | <b>€. १€</b> ५० ५३ |
| ₹¥o            | '' नि.                | '' निर्युत्तिः             | मद्रवाहु           | 27 17 19 17 17 17 17                                              | ,,                 |
| 386            | " ગી. ચૃ              | '' वृत्ति                  | शीलांकाचार्य       | ,,                                                                | 29                 |
| \$85           | सूर्यंत्र.            | मूर्यं प्रज्ञाप्त          | _                  | _                                                                 | _                  |
| \$ <b>8</b> \$ | '' मलय.<br>व.         | " मलय वृत्ति               | मलयगिरि            | _                                                                 | ~                  |
| áЯЯ            | स्थानाः               | स्थान।ङ्गमूत्र             | _                  | सेठ माणिकसात्र <b>पुस्तीसा</b> ल व<br>कान्तिलाल पुत्तीलाल ग्रह.बा | ई. १६३७            |
| ३४५            | " ग्र <b>भ</b> य.     | स्थानाङ्गमूत्र वृत्ति      | ग्रभवदेव सूरि      | मान्तलाल पुरनालाल अहन्या                                          | ,,                 |
| ₹¥Ę            | नृ.<br>स्या. म∙       | स्याद्वादमंजरी             | हेमचन्द्र मूरि     | परमञ्जूत प्रभावक मण्डल<br>बम्बई                                   | ई. १६३४            |
| ३ ४७           | स्याः रः वृः          | म्य द्वादरस्नाकर प्र. परि. | वादिदेव मूरि       | मोतीला <b>ल साधा जी,</b> पूना                                     | बी. नि. २४५३       |
| \$&c           | स्वयभू. हु.<br>स्वयभू | स्वयम्भूस्नान              | समन्तभद्राचार्य    | दोशी सखाराम नेमिचंद,<br>सीलापुर                                   | _                  |
| ₹₹€            | स्वन्पस.              | स्वरूपसबोधन                | धकलक देव           | मा-दि:जैन ग्रंथमाला, बम्बई                                        | विस. १६७२          |
| ₹¢             | स्वरूपस.              | स्बम्पसर्वेदन              | ,,                 | प्रकाशचन्द शीलचन्द जैन<br>सर्रोफ, दिल्ली                          | _                  |
| ₹ <b>१</b>     | ₹. g.                 | हरिवंशपुराण                | जिनसेनाशार्य       | भारतीय ज्ञानपीठ, काशी                                             | €. ११६२            |
|                |                       |                            |                    |                                                                   |                    |
|                | \                     | 1                          |                    |                                                                   |                    |

## ग्रन्थका रा**नुकमियका**

प्रभवकारों में अधिकांश का समय प्रतित्वित है। यहां उसका निर्देश धनुमान के आचार से किया जा रहा है।

| संस्या | ग्रम्यकार                            | समय (विक्रम स्वत्)                               | संस्था | यन्षदार              | समय (विक्रम संवत्)                            |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------------|
| ŧ      | ब कलं कदेव                           | द- <b>१वीं शती(ई. ७</b> २० <b>-</b> ७८०          | 38     | उमास्वाति            | २-३री शती                                     |
| ₹      | <b>प्र</b> जितसेन                    | १४वीं सती                                        | ₹•     | कुन्दकुन्दाचार्यं    | प्रथम शती                                     |
| ą      | <b>प्रमन्तकी</b> र्ति                | १०-११वी शती                                      | २१     | कुमारकवि (बा. प्र.)  | १४५० के सगभग                                  |
| ¥      | बनम्त्वीयं (सिद्धिविः                | ११वीं मती                                        | २२     | कोटघाचार्य           | मम्भवतः हरिभद्रके पूर्ववत                     |
| ¥      | के टीकाकार)<br>सनन्तवीयं (प्र.र.माः) | ११-१२वीं शती                                     | २३     | क्षेमकीति (बृहस्य के | १३-१४ वी गती (वि.सं.                          |
| •      | भ्रपराजित सूरि                       | श्वीं शती                                        | २४     | टीकाकार)<br>गर्वेष   | १३३२ में टी. समाप्त)<br>सम्भवतः १०वीं सती     |
| •      | स्रभयचन्द्र (लघीय- टी-)              | १३-१४वीं शती                                     | २४     | गुणधरा <b>चार्य</b>  | प्रथम शती                                     |
| 5      | धमयचन्द्र (मन्दप्र-) १               | ३-१४वीं बाती (ई. १२७१                            | २६     | गुणभद्र              | ६-१०वीं घती                                   |
| ŧ      | धभयदेव सूरि (सन्मतिः                 | में स्वर्गवास)<br>१०-११वी शती                    | २७     | गुणरत्न सूरि         | १४वीं सती (१४५६)                              |
| ₹•     | टीका)<br>सभयदेव सूदि (भागमों         | १२वीं शती                                        | २=     | गोविन्द गणि          | १३वीं शती (सम्भवतः                            |
| 8 8    | केटीकाकार)<br>अमितगति (प्रथम)        | १०-११वीं शती                                     | ₹₹     | चक्रेश्वराचार्य      | १२८८ के पूर्व)<br>११६७ में शतक का भाष्य       |
| १२     | द्यमितगति (द्वितीय)                  | ११वीं शती (१०५० में सु.<br>र. सं. ग्रीर १०७० में | ₹•     | चन्द्रवि महत्तर      | पूर्ण किया)<br>सम्भवतः १०वीं शती              |
|        |                                      | य.प. रची)<br>१०वीं शती                           | ₹₹     | चामुण्डराय           | १०-११वीं शती                                  |
|        | धमृतवम्द्र सूरि                      |                                                  | ३२     | बटासिहनम्दी          | नवीं शती                                      |
| •      | ग्रमोधवर्ष (प्रथम)                   | श्वीं शती (जिनसेन के<br>समकासीन)                 | 99     | वयतिसक               | १ ५ वीं शतीका प्रारम्भ                        |
| \$#    | धार्यरक्षित स्वविर                   | वि.की २री शती                                    | ą¥     | वयसेन                | १२वीं शती                                     |
| • • •  |                                      | १३वीं चती (ई. ११८८ से<br>१२५०)<br>१०वीं चती      | 71     | जिनदसमुरि (विवेक्ति  | ) १३वी शती (उदयसिंह के<br>राज्य में ई-१२३१)   |
| •      |                                      | इंबीं बती                                        | 7Ę /   |                      | ६५०-७५० (जिनसङ्ग के<br>प्रकात व हरिसडके पर्व) |

| संस्था   | ब्रम्बकार                    | समय (विकम संवर्)                               | संस्य      | प्रत्यकार                               | समय (विक्रम संदत्)                      |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| \$0      |                              | भ्यों सती (६४०–६६०                             | ę.         | पद्यनन्दी (पद्य. पञ्च.)                 | १२वीं चती                               |
| ₹¤       | (भाष्यकार)<br>जिनमण्डन सूरि  | के पूर्व)<br>१४वीं शती (१४६६)                  | <b>Ę</b> ₹ | पद्मत्रभ मलबारी                         | १३वीं वाती (१२४२)                       |
| 3.6      | जिनवल्लभ गणि                 | १२वीं सती ्                                    | €?         | पद्मसिंह मुनि                           | ११वीं शती (१०८६)                        |
| ٧.       | जिनसेन (हरि. पु.)            | <b>ध्वीं बती (शक्त सं. ७०</b> ५)               | Ęŧ         | परमानन्द सूरि                           | १२-१३वीं शती                            |
| ¥ŧ       | जिनसेन (महापुराण)            | ध्वीं शती (शक्तं . ७०० से<br>७६०)              | έx         | पादिनप्त सूरि                           | सज्ञात                                  |
| 45       | वानशेखर                      | मजात                                           | Ę¥         | <b>पु</b> ष्पदस्त                       | प्रथम शती                               |
| ¥₹       | देवगुप्त सूरि                | ११वीं वती (१०७३)                               | ĘĘ         | पूज्यपाद (उपा.)                         | १६वीं शती                               |
| ¥¥       | देवनन्दी (पूज्यपाद)          | ५-६ वती                                        | Ęij        | प्रभावन्द्र (प्र. क. मा.)               | ११वीं शती (ई. ६८० सं<br>१०६५)           |
| ¥X       | देवभद्र सूरि                 | १३वीं कती (श्रीचन्द्र सूरि<br>के शिष्य)        | ĘĘ         | प्रमाचन्द्र (र.क. स्नादि के<br>टीकाकार) | १३वीं शती (श्राशांघर के<br>पूर्व)       |
| ٨¢       | देवद्भिगणी                   | ध्वीं सती (इन्होंने वी.<br>नि. ६० के झासपास    | ĘĘ         | प्रमाचन्द्र (श्रुतभ-टीका)               | स्रज्ञात                                |
| ¥19      | देववाचक गणि                  | भृतका सकलन किया)<br>छठी शताब्दी (५२३ के        |            | बह्यदेव                                 | ११-१२वीं शती                            |
|          | देवसेन                       | पूर्व)<br>१०वीं सती (१९० में                   | uŧ         | बह्य हेमचन्द्र (खुतस्कन्ध               | सम्भवतः १२-१३वी शती                     |
|          | देवेन्द्रसूरि                | दर्शनसार रचा)<br>१३-१४वीं शती (वि. सं.         | ७२         | के कर्ता)<br>मद्रवाहु (द्वितीय)         | छठी बाती (बराहमिहिर के                  |
|          |                              | १३२७ में स्वर्गवास)<br>११-१२वीं शती            | 60         | भास्करनन्दी                             | सहोदर)<br>१३-१४वीं शती                  |
|          | द्रोणाचार्ये<br>वर्मदासगणि   |                                                | υ¥         | भूतवनि                                  | प्रथम शती                               |
|          | वमदासवाज<br>वर्मभूवण यति     | ११३ के पूर्व<br>१४-१५ वीं सती                  | ৩২         | भोजकवि                                  | १८वीं शती (१७६४ से                      |
| **<br>** |                              | ११वीं शती                                      | ७६         | मलवारीय हेमचन्द्र                       | १८०६)<br>१२वीं वती                      |
| ų.<br>V  | (गोम्मटसार)                  | ११-१२वीं शती                                   | 88         | मलयगिरि                                 | १२-१३वीं शती (हमचन्द्र                  |
| XX       | नेमिचन्द्र (गो. के टीका-     |                                                | 95         | महासेन (स्व. सं.)                       | सूरिके समकालीन)<br>श्वीं शती            |
| ¥€       | • कार)                       | १२वीं सती (वि.सं. १२२६                         | ષ્ટ        | माजिक्यनन्दी                            | ११-१२वीं शती (११३ से<br>१०४३ ई.)        |
|          | नेमिचन्द्र (प्रव. सारो.)     | में टीका समाप्त की)<br>१२वीं वाती (बाम्मदेव के |            | माधवचन्द्र त्रैविष्ट                    | १३वीं चती                               |
| 10       | नान नग्द्र (अप- सारी-)       | हिष्य धीर जिन्दन<br>सरिके प्रशिष्य)            | < ŧ        | मानविजय महोपा.                          | १८वीं वती                               |
| ४व       | वसनदी (वर्गरसाः)             | चन्नात                                         | =2         | मुनिषम्द्र (उ.प.टी.)                    | १२वीं खती (११७४ में<br>इप.प. व ११८१ में |
| ₹€       | पद्मनदी (जम्बू <b>ही</b> पः) | सम्मयतः ११वीं शती                              | l          |                                         | धर्मविन्युकी टीका रची)                  |

|             |                                | •                                           | •            |                                          | •                                               |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| सस्य        | ग्रन्थकार                      | समय (विक्रम संवत्)                          | संस्था       | बन्धकार                                  | समय (विक्रम सदन )                               |
| ٣₹          | मुनिचन्द्र (ससितविः<br>पंजिका) | १२वीं शती (११६८ से<br>११७६)                 | <b>१०</b> )  | विमलसूरि                                 | प्रथम शती                                       |
| 48          | मेथावी                         | १६वीं शती (१४४१)                            | ₹05          | वीरंगन्दी (चन्द्रप्र.)                   | ११वीं शती (नेमियन्द्र सि.<br>यः के गुरुभाई)     |
| 5 X         | यतिवृषभ                        | छठी शती                                     | <b>१०</b> १  | <b>बीरनन्दी (मा-सा-)</b>                 | १२-१३वीं शती                                    |
| 4           | यशोदेव (प्रत्याः स्वः)         | १२वीं श्रती                                 | ११०          | वीरसेन                                   | हेवी इ.सी (शकसं ७१७<br>से ७४५)                  |
| 59          | यशोभद्र (षोड- ब्-)             | १२वी शती (११=२)                             | 222          | शब्बम्भव सूरि                            | जम्बस्वामी के बाद प्रभव                         |
| 55          | यशोविजय                        | १८वीं शती                                   |              |                                          | धीर तत्पश्चात् शब्ध-<br>म्मव हुए                |
| <b>द</b> ह  | योगीन्दुदेव                    | ७वीं शती (ई. छठी स.)                        | ११२          | सान्तिचन्द्र (ज. ही. प्र.<br>केटीकाकार)  | १७वीं शती (सं. १६६०<br>में टीका पूरी की)        |
| ę.          | रत्नकीति (बारः सा. टीः)        | ) १ ४ की सती                                | ११३          | श्चान्तिसूरि (वादिवेतास)                 |                                                 |
| 83          | रत्नप्रभ                       | १२-१३वीं वती                                | ११४          | चि <b>व</b> शर्म                         | १०६६में स्वर्गवासी हुए)<br>सम्भवतः वि. की प्रवी |
| <b>£</b> ₹  | रत्नशेखर सूरि                  | १५वी शती (१४४७,वज्ज-<br>सेन सूरि के शिष्य)  | 111          | धिवार्य                                  | शती<br>२-३री वती                                |
| ξş          | रविषेण                         | ७-दर्वी शती                                 | ११६          | शीलांका <b>चार्यं</b>                    | <b>€-१०वीं</b> शती                              |
| ξŖ          | राजमल                          | १७वीं शती (१६३४)                            | ११७          | शुभवन्द्र (ज्ञानाः)                      | संभवतः १०-११वी शती                              |
| £X          | रामसेन                         | १०वीं सती                                   | ₹₹=          | सुभचन्द्र (कार्तिः टी.)                  | १७वीं सती (१५७३ से                              |
| ٤Ę          | बट्टकेर                        | १-२री बती                                   | 215          | <b>स्यामाचार्य</b>                       | १६१३)<br>विक्रम पूर्वप्रचम शती                  |
| 69          | वर्षमान सूरि (द्या-दि-)        | ११वीं शती(जिनेदवर सूरि<br>के गृह १०६०)      | "            |                                          | (बी. नि.३७६के पश्चात्)                          |
| <b>£</b> =  | वसुनन्दी                       | १२वीं शती                                   | १२०          | श्रीचन्द्रसूरि                           | १२-१३ वीं शती (जीतक.<br>वि. पदस्याख्या सं.      |
| 33          | वाग्भट                         | १२वीं सती                                   | १२१          | श्रुतमृनि (मा. त्रि.)                    | १२२७ में पूर्णकी)<br>१४वीं शती (१३६८)           |
| <b>१</b> ०० | वादिदेव सूरि                   | १२वीं शती (ई. १०८६ से<br>११३०)              | १२२          | श्रृतसागर                                | १६वीं खती                                       |
| <b>१०१</b>  | वादिराज                        | ११वीं चती                                   |              | समन्तर्भद्र                              | ररी शती                                         |
| १०२         | वादीमसिंह                      | १०-११वीं शती                                | <b>\$</b> 58 | संबदास गणि                               | ७वीं शती (जिनभद्र के                            |
| <b>१०</b> ३ | वामदेव                         | १ ४वीं सतीका पूर्वाचं                       | ,,,,         | सिद्धसेन (सन्मतिः)                       | पूर्ववर्ती)<br>६-७वीं शती                       |
| १०४         | विद्यानन्द                     | <b>श्वीं वाती (ई. ७७१-</b> =४०)             |              | सिद्धतेन सुरि(म्बायावः)                  |                                                 |
| <b>१</b> •५ | विनयविजय गणि                   | १७वीं वाती (१६६६)                           |              | विद्वतेन दवि                             | रुम्बा सता<br>श्वीं सतो                         |
| १०६         | विमनदास                        | प्सवन संबद्धर वैद्यास<br>सन्स व, बहस्पतिबार |              | स्टिश्न वाण<br>सिट्टिंग गेलि (न्सन, दृ.) |                                                 |
|             |                                | , , , , , , , , , , , , ,                   | • • •        |                                          |                                                 |

१३३ हरिबन्द

१२४ विद्यतेत सुरि (वी. क. १२२७ के पूर्व पूर्ण)
१३० विद्यतेत सुरि (व. सारो. १३वी वाती (१२४८ वा शिका) १२०४ होरबाद सुरि (वड. वृत्ति) १२वी वाती १३३ वोत्यद सुरि १०-११वी वाती १३६ वेमबासूरि (किवाम स.) ११४४-१२३० (ई. १०-६८-११०३)
१३२ स्वामिमुमार सन्ववत: १०-११वीं वाती १३७ हेमबासूस्रि (मत्यारीय) १२वीं वाती (भनवस्व के

### शताब्दीकम के अनुसार ग्रन्थकारानुकमणिका

१३वीं सती

|                            | •                               |
|----------------------------|---------------------------------|
| प्रथम सतास्वी              | सातवीं शताब्दी                  |
| १ कुन्दकुन्द               | १६ संघदास गणि                   |
| २ गुणघर                    | २० जिनमद्रक्षमाश्रमण            |
| ३ पुष्पवन्त                | सातवीं-बाठवीं शताब्दी           |
| ४ भूतवसी                   | २१ जिनदास गणि महत्तर            |
| ५ बट्टकेर                  | , ,                             |
| ६ विमल सूरि                | बाठवी शताब्दी                   |
| द्वितीय शतान्दी            | २२ कोटघाचार्य                   |
| ७ द्वार्यरकित स्वविर       | २३ वटासिहनस्दी                  |
| ६ समन्तमह                  | २४ रविषण                        |
|                            | २५ सिद्धसेन (स्थायावः के कर्ता) |
| हितीय-युतीय सताब्दी        | बाठ-नौर्वी शताब्दी              |
| ६ जमस्वाति                 | २६ धकलंकदेव                     |
| १० धिवार्य                 | २७ हरिभद्र सुरि                 |
| पश्चिमी सलाव्दी            | 1 ' "                           |
| ११ शिवशर्म                 | नीवीं श्रप्ताक्वी               |
| पांचवीं-छठी सतस्वी         | २६ भपराजित सुरि                 |
| १२ देवॉद्ध गणि             | २६ धनोधवर्ष (प्रथम)             |
| मठी शताक्षी                | ३० विनसेन (ह. पु.)              |
|                            | ३१ जिनसेत (य. पु.)              |
| १२ वेबसन्ती (पूज्यपाव)     | ३२ महासेन (स्थः संः)            |
| १४ वेदवांचक गणि            | ३३ विद्यानग्द                   |
| १६ महबाहु (ढितीय)          | ३४ वीरसेन                       |
| १६ वितवृषभ                 | . ३५ सिद्धसेन गणि               |
| <b>एठी-</b> सातवीं शताब्दी | मी-रतवीं शतास्त्री              |
| <b>७ योगीन्दुदे</b> त्र :  | ३६ गुणभद्र                      |
| १० सिद्धसेव दिवाहर ं       | ३७ बीखांकाचार्य                 |

#### धताब्दीकम के अनुसार बन्यकारानुकमणिका ७२ नेमिचन्द्र (उत्तराः वृ.) बसवीं सताब्दी ७३ नेमिचन्द्र (प्रव. सारो.) ३८ प्रनन्तकीर्ति ७४ पद्मनन्दी (प. पं. वि) ३१ समयदेव सूरि (सन्मति-टीकाकार) ७५ मृतिचन्द्र ४० ग्रमितगति (प्रथम) ७६ यशोदेव (प्रत्या स्व.) ४१ समृतचन्त्र ७७ यशोमद्र (वोड- वृ.) ४२ इन्द्रनन्दी (क्षेदपिण्ड) ७६ वसुनन्दी ४३ गर्गेष ७६ वाग्मट ४४ चन्द्रविमहत्तर ८० वादिदेव सूरि ४५ देवसेन < १ हरिश्रद्ध (षडशीति वृ.) ४६ रामसेन **६२ हेमचन्द्र मलशारवण्डीय** व्यारहर्वी शताब्दी बारह-तेरहवीं शताब्दी ४७ ग्रनन्तवीयं (सिद्धिवि. टीकाकार) ४८ ग्रमितगति (दितीय) **८३ चक्रेश्वराचार्य ४४ परमानन्य सूरि** ४६ चामुण्डराय ५० देवगुप्त सृष्टि द ५ रत्नप्रम **५१ नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती** ८६ वीरनन्दी (ग्राचारसार) पूर पद्मनन्दी (ज. दी. प.) ६७ श्रीचन्द्र सूरि ५३ पद्मसिंह मुनि दद हेमबन्द्र सूरि ५४ प्रमाचन्द्र (प्र. क. मा.) ८१ हेमबन्द्र (श्रुतस्क.) ५५ वर्षमान सूरि तेरहर्वी शताब्दी ५६ वादिराज **६० प्राशा**षर ५७ वादीभसिह **६१ इन्द्रनम्दी (नीतिसार)** ४८ बीरनन्दी (चन्द्र∙) ६२ गोबिन्द गणि **५६ शान्तिसूरि बादिवेताल** ६३ जिनदत्त सुरि (वि. वि.) ६० शुभचन्द्र (ज्ञानार्णव) १४ देवभद्र सूरि ६१ सिद्धिष गणि ६५ पद्मप्रम मलवारी ६२ सोमदेव सूरि ६६ प्रभावन्त्र (रत्नक. टी.) ६३ स्वामिकुमार ६७ मलयगिरि म्यारह-बारहवीं शताब्दी १८ माध्यसम्ब पैविश ६४ झनन्तवीयं (प्र. र. मा.) ६६ सिद्धसेन सूरि (बीत. पूर्णि) ६५ होणाचार्य १०० विख्येन सूरि (प्र. वारी. वृ.) ६६ मेमिचन्द्र (इच्यसंप्रह) १०१ हरिचन्द्र ् ६७ ब्रह्मदेव तेरह-चौदहवीं शताब्दी ६८ माणिक्यनन्दी बारहर्वी घतास्वी १०२ प्रमयचन्त्र (लबीय-टीका) ६६ धमयदेव सूरि (धागम टी.) १०३ क्षेमकीर्ति १०४ देवेन्द्र सूरि ७० जयसेन

७१ जिनवस्त्रम गणि

१०६ शास्करनन्दी

### चौरहवी शतामी

१०६ प्रजितसेन

१०७ श्रमयंश्य (गो. मं. प्र. टीका) १०८ नेमिचन्द्र (गो. जी. त. प्र. टी.)

१०६ खुतसुनि (भावत्रिभंगी)

**चौदह-मग्रहर्वी** सताब्दी

११० धर्मभूषम

वन्द्रहर्वी शताब्दी

१११ कुमार कवि ११२ गुणरत्न सूरि

११३ अयतिलक

११४ जिनमण्डन सूरि ११५ रत्नकोर्ति

११६ रत्नशेखर

११७ बामदेव

स्रोसहर्यी सताम्बी

११८ पूज्यपाद (स्पासकाचार)

११६ मेघावी

१२० श्रृतसागर

सोसह-समहर्वी सताब्दी १२१ सुभवन्द्र (कार्तिः टी. व संवप्.)

सत्तरहवीं झताब्दी १२२ राजमल

१२३ विनयविजय गणि १२४ शान्तिचन्द्र

भ्रठारहर्वी शताब्दी -

१२४ मोजकवि १२६ मानविजय

१२७ यशोविजय उपाध्याय

विश्वेष १. दशर्वकालिक के कर्ता शस्यम्भव सूरि नन्दीसूत्र-गत स्वविरावली के धनुसार सुधर्म गणघर की चौथी पीड़ी में हुए हैं।

२. प्रज्ञापना के कर्ता श्यामार्थ उक्त स्थविरावली के सनुसार सुपर्म गणधर की तेरहवीं पीढ़ी में

क बनुसार सुत्रम गणधर का तरहवा पाढ़ा म हुए हैं। ३. उपदेशमाला के कर्ता धर्मदास गणि के समय का निश्चय नहीं किया वा सका। वे उक्त

कानिश्चयनहीं कियाचा सकाः वे उपत ग्रन्यकेटीकाकार जयसिंह (वि.सं. ११३) केनिश्चितपूर्ववर्तीहै।

## वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

| पुरातन वेनवास्य-सूची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्यों की पद्यानुकमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि प्रन्यों में                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| उद्युत दूसरे वहाँ की भी धनुकमणी लगी हुई है। सब मिसाकर २५३५३ वह वाक्यों की सूची। संपादक                                      |                |
| मुक्तार श्री जुंगलिकशोर जी की गवेषरागपूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से सलंकृत, डा॰ कालीबार                         |                |
| नाग, एम. ए., डी. लिट् के प्राक्कयन (Foreword) धीर डा॰ ए. एन. उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्- की धूमिक                             | 1              |
|                                                                                                                             | ₹ <b>१.</b> •• |
| <b>बाप्तपरीका</b> : श्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपन्न सटीक बपूर्व कृति,बाप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विद्यवक              |                |
| सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पंदरबारीलासजी के हिन्दी धनुवाद से युक्त, सजिल्द।                                      | 5-00           |
| स्वयम्भूस्तोत्र : समन्तभद्रभारती का प्रपूर्व ग्रन्थ, मुक्तार श्री चुगलकिशोरजी के हिन्दी ग्रनुवाद, तथा महत्त्व               |                |
| की गवेबणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित ।                                                                                      | <b>२-००</b>    |
| स्तुतिविद्या: स्वामी समन्तभद्र की धनोसी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद धौर श्री जुगल-                           |                |
| किशोर मुस्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से प्रशंकृत सुन्दर जिल्द-सहित ।                                                    | १-≒•           |
| बभ्यात्मकमलमार्तम्बः : पंचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर बाच्यात्मिक रचना, हिन्दी-बनुबाद-सहित                               | <b>१-</b> ₹•   |
| युक्त्यनुकासनः तत्त्वज्ञान से परिपूर्णं, समन्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं                         |                |
| हुमा या । मुक्तारश्री के हिन्दी धनुवाद और प्रस्तावनादि से घलंकृत, सजिल्द ।                                                  | \$.5x          |
| थीपुरपाश्वंनायस्तोत्र : ब्रानार्यं विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी ब्रनुवादादि सहित ।                            | .ex            |
| क्षासनचतुर्दिन्त्रिका: (तीर्थपरिचय) मुनि सदनकीर्ति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-प्रनुवाद सहित                           | *6%            |
| समीचीन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तमद्रका गृहस्थावार-विषयक झत्युत्तम प्राचीन ग्रन्य, मुस्तार श्रीजुगलकिशोर                    |                |
| जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य भीर गवेषसात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिस्द । '''                                             | \$- <b>••</b>  |
| जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १ : संस्कृत ग्रीर प्राकृत के १७१ ग्रप्रकाशित ग्रन्यों की प्रशस्तियों का संगताचरण              |                |
| सहित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों ग्रीर पं॰ परमानन्द शास्त्रो की इतिहास-विषयक साहिर                                |                |
| परिचयात्मक प्रस्तावना से भ्रलंकृत, सजिल्द ।                                                                                 | ¥-00           |
| समाधितन्त्र धीर इच्टोपवेश : ग्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित                                            | ¥-00           |
| द्यनित्यभावनाः ग्रा० पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुक्तारश्री के हिन्दी पद्यानुवाद ग्रीर भावार्यं सहित                       | .51            |
| तस्यार्थसूत्रः (प्रभावन्त्रीय) — मुक्तारश्री के हिन्दी ब्रमुवाद तथा व्याक्या से युक्त ।                                     | .5#            |
| भवणबेलगोल और दक्षिण के ग्रन्थ जैन तीर्थ।                                                                                    | <b>१-२</b> ४   |
| महाबीर का सर्वोदय तीर्व, समन्तभद्र विचार-दीविका, महाबीर पूचा प्रत्येक का मूल्य                                              | .66            |
| क्रष्यास्त्ररहस्यः पं॰ ग्राशाथर की सुन्दर कृति मुक्तार जी के हिन्दी ग्रनुवाद सहित ।                                         | ţ-••           |
| <del>जैनग्रन्य-प्रशस्ति संग्रह्</del> मा०२: ग्रयभ्रंश के १२२ ग्रप्रकाशित ग्रन्टोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पचप |                |
| ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय भीर परिशिष्टों सहित । सं. पं॰ परमानन्द शास्त्री । सजिल्द ।                              | <b>१२-००</b>   |
| म्याय-वीषिका: ग्रा. प्रभिनव वर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरवारीलासजी न्यायाचार्य द्वारा सं० धनु०।                          | <b>9-0 0</b>   |
| र्वन साहित्य धौर इतिहास पर विशव प्रकाश : पुष्ठ संस्था ७४० सजिल्द                                                            | X-00           |
| कसायपाहुडसुत्तः मूल बन्य की रचना बाज से दो हजार वर्ष पूर्व की गुणवराचार्य ने की, जिस पर की                                  |                |
| यतिवृषभाषायं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इसोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालालय                              | बी             |
| सिद्धान्त सास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों झौर हिन्दी झनुबाद के साव बढ़े साइज के १००० से भी घर्षि                                | 奪              |
| पृष्ठों में । पुष्ट कागवा सीर कपक्रे की पक्की जिल्दा                                                                        | ₹0-00          |
| Reality : मा० पूज्यपाद की सर्वावेसिटि का संग्रेजी में धनुवाद वहें शाकार के ३०० पृ. पक्की जिल्द                              | 4-00           |
| An france warrant . A france war and a second                                                                               | V-08           |

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय 030- (- वार

मेंबक भी द्वान्य शास्त्री, बालचन्द्र